# ॥श्रीगणेशाय नमः॥

# कूर्मपुराणम्

# पूर्वभाग:

## प्रथमोऽध्याय:

(इन्ह्युम्न ब्राह्मण का मोझ )

न्यरायणं नयस्कृत्य वरं चैक्ष वरोत्तमप्। देवीं सरस्क्तीं चैव ततो जबमदीरयेतु॥१॥

श्रीनारायण को, नरों में उत्तम श्री नर को, तथा श्री देवी सरस्वती को प्रथम नमस्कार करने के प्रकात् जय ग्रन्थ का आरंभ करना चाहिए।

नमस्कृत्याप्रमेबाय विष्णवे कूर्यस्रविणे। युराणं संप्रवक्षवानि यहकं विश्ववेनिना॥१॥

में अप्रमेय (अमाप), कूमंरूपधारी विष्णु को नमन करके समस्त विश्व की उत्पतिस्थान ग्रह्मा (अथवा कूमंरूपधारी विष्णु) द्वारा कथित इस (कूर्म) पुराण का वर्णन करूँगा।

सत्तानो सूतमनधं नैमियेया महर्षवः। पुराणसंहितां पुण्यां पत्रस्तु रोमहर्पणम्॥२॥

अपने यज्ञानुष्टान की संपासि पर नैमिकारण्यवासी मनुर्वियों ने निष्पाप रोमहर्वण नामक सुत से इस पुण्यमयी पुराणसंहिता के विषय में पृष्ठा।

त्वया भूत महाबुद्धे भगवान् ब्रह्मवित्तमः। इतिहासपुराणार्थं व्यासः सम्यगुपासितः॥३॥ तस्य ते सर्वरोमाणि वससा द्ववितन्ति यत्। द्वैपायनस्य तु मर्यास्त्रतो सै रोमहर्षणः॥४॥

हे महान् शुद्धिसम्पन्न सृतजी! आपने इतिहास और पुराणों के ज्ञान के लिए, ब्रह्मज्ञानियों में अतिश्रेष्ठ भगवान् व्यास की सम्यक् उपासना की है। द्वैपायन व्यासजी के खचन से आपके सभी रोम हर्षित हो उठे थे, इसीलिए आप रोमहर्पण नाम से प्रसिद्ध हुए।

मबरुमेव भगवान् व्याजहार स्वयं प्रभु:।

मुनोनां संहितां बकुं व्यासः पौराणिकों पुरा॥५॥ प्राचीन समय में स्वयं प्रभु भगवान् व्यासदेव ने आएको ही मुनियों की इस पौराणिक संहिता को कहने के लिए कहा या।

स्वं हि स्वायम्भुसे यहे मुखाहे कितने सकि। संमूत: संहितो वक्तं स्वांशेन पुरुषोत्तम:॥६॥ स्वयम्भू ब्रह्मा के यह में विश्वान्ति पश्चात् स्वान हो जाने पर कहा था कि इस पुराजसीहता को कहने के लिए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान् के ही अंजकल में आप उत्पन्न हुए हैं।

तस्याद्धवनं वृच्छायः पुराणं कौर्पमुत्तपम्। ककुमहीस चास्मकं पुराणार्वविद्यारदा।७॥

इसलिए हम आपसे श्रेष्ट कूर्मपुराण के विषय में पूछते हैं। हे पुराणों का अर्थ करने में विज्ञारद! आप ही हमें यह कहने के लिए योग्य हैं।

पुनीनां उचनं श्रुत्वा सृतः पौराणिकोत्तमः। प्रजम्य पनसा प्राप्त गुर्क सत्यवतीसुरुप्॥८॥

पीराणिकों में उत्तम सृतजो ने मुनियों का वचन सुनकर सत्यवती के पुत्र व्यासदेव को मन हो मन प्रणाम करके कहा।

रोपहर्षण उवाच

नमस्कृत्य जगहोनि कूर्मरूप्यरं इसिन्। श्रद्धे पौराणिकी दिव्यां कको प्रपप्रणाहिनीम्॥६॥ यां श्रुत्वा पोपकर्पापि मच्छेत परमां गतिम्। न नास्त्रिके कवां पुण्यापियां बूयात्कदावन॥१०॥

रोमहर्षण ने कहा— जगत् के उत्पत्तिस्थान, कूर्मरूपधारी विष्णु की नमस्कार करके मैं इस पापनाशिनी दिव्य पुराण-कथा को कहुँगा, जिस कथा को सुनकर, पापकर्म करने वाला भी परम गति को प्राप्त करेगा। परन्तु इस पुष्य कथा को नास्तिकों के सामने कभी भी न कहें।

## श्रद्भानाय कान्ताय धार्मिकाय द्विजातये। इमां स्थापनुषुयात्मक्षाचारायणेक्तिम्। ११॥

इस पुराण कथा की श्रद्धावान्, शान्त, धार्षिक, द्विजाति को ही सुनाना चाहिए, जोकि साक्षात् नारावण के द्वारा कही गयी है।

## सर्वेष्ठ प्रतिसर्वेष्ठ वंश्रो मन्त्रनतिण च। वंशानुवस्तिश्रेव पुराणं पञ्चलक्षणम्॥ १२॥

सर्ग (सृष्टि-उत्पत्ति), प्रतिसर्ग (पुनः रचना या पुनः सृष्टि), वंश (सजकुर्लो का वर्णन या महापुरुषों की वंश परम्परा का वर्णन), मन्वन्तर (मनु के समय को अविधि), वंशानुचरित (राजकुल या महापुरुषों के इतिहास का निरूपण)— ये पुराण के पाँच लक्षण है।

बाह्रं पुराणं प्रवर्ष पाएं वैकावसेव च। शैर्स भागकरक्षेत्रं चिवायं भारतीयकम्॥ १३॥ मार्कण्डेवपताग्नेयं इहावैवर्तमेव च। लिङ्गं तका च वासहं स्कान्दं वापनमेव च॥ १४॥ कीर्मं मारस्यं पारतका वाववीयमननारम्। अष्टादशं समुदिष्टं ब्रह्माण्डमिति संज्ञितम्॥ १५॥ अन्वान्युपपुराणानि मुनिभिः कथितानि तु। अष्टादशं पुराणानि भुत्यां संक्षेपती द्विजाः॥ १६॥

१. ब्रह्मपुराण, २. परापुराण, ३. विष्णु पुराण, ४. शिवपुराण, ५. भागवत पुराण, ६. भविष्य पुराण, ७. नारदीय पुराण, ८. मार्कण्डेय पुराण, ९. अग्निपुराण, १०. ब्रह्मवंवतं पुराण, ११. लिङ्ग पुराण, १२. वयह पुराण, १३. स्कन्द पुराण, १४. वामन पुराण, १५. कुर्मपुराण, १६. मतस्य पुराण, १७. यहड़ पुराण, १८. वायु पुराण— इस प्रकार थे अष्टादश पुराण ब्रह्माण्डसंज्ञक कहे गये हैं। हे डिजगण! इन्हीं अखरह पुराणों को संक्षेप से सुनकर मुनियों ने अन्य उपपुराण कहे हैं।

## आर्ध सम्बद्धपारोक्तं नारसिंहमतः परप्। इतीयं स्कान्दपृद्दिष्टं कुमारेण तु भाषितम्॥ १७॥

प्रथम उपपुराण सनत्कुमार के द्वारा कहा गया है। अनन्तर नर्गसह उपपुराण है और शीसरा रुकन्द उपपुराण कुमार कार्तिकेय द्वारा कथित है। चतुर्वं शिववर्षाख्यं साक्षाजन्दीशभाषितम्। दुर्वाससोक्तमञ्जर्वं नारदीयमतः परम्॥ १८॥

चतुर्य शिवधर्म नामक उपपुराण है, जो साक्षात् नन्दी वर द्वारा कहा गया है। इसके बाद दुर्वासा द्वारा कथित आवर्यमय नारदीय पुराण है।

कापिलं वापनक्षेत्र तवैबोशनमेरितम्। इद्यापढं वास्त्राक्षेत्र कालिकाङ्क्ष्यमेत सा। १९॥ माहेश्वरं तवा साम्बं सौरं सर्वार्वसङ्ख्यम्। पराञ्चरोक्तं मारीचं तथैव भागेवाङ्क्ष्यम्॥ २०॥

इसके बाद कापिल और वामन उपपुराण है, जो उशना (शुक्राधार्य) द्वारों कथित है। फिर कमशः ब्रह्माण्ड, वारूज, तथा कालिका नामक है तथा महतेबर, साम्ब, सर्वार्यसंचय सौर पुराण और फिर पराशर द्वारा कहे यथे मारोख एवं भागंव नाम वाले उपपुराण हैं।

(कूर्यकवा वर्णन) इदन्तु पञ्चदशकं युवणं कौर्ममुत्तपम्। वतुर्क्की संस्थितं पुण्यं संहितानां प्रमेदतः॥२१॥ ब्राह्मी भागक्ती सौरी वैष्णवी च प्रकीर्तिताः। चतन्त्रः संहिताः पुण्या वर्षकामार्वमोश्चदाः॥२२॥

यह एन्द्रहती उत्तम कूर्मपुराण है। संहिताओं के प्रभेद से यह पुण्य पुराण चतुर्था संस्थित है। ये ब्राह्मी, भागवती, सौरी और वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध हैं। ये चारों संहिताएँ धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को प्रदान करने वाली और पवित्र हैं।

इयन्तु संहिता ब्राह्मी चतुर्वेदेखु सस्मिता। पर्वानि षर् सहस्राणि ऋगेळानापत्र संख्यमा। २३॥

यह जो ब्राह्मी संहिता है, वह चारों वेदों के हुल्य है। इसमें छ: हजार श्लोक हैं।

यत्र वर्षार्थकामानां मोक्षस्य च मुनीक्षनाः। माहात्व्यमच्छिलं ब्रह्मन् झायते परमेक्टरः॥२४॥

हे मुनाहरो! इसमें चर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अखिल माहात्म्य है। इसके द्वारा परमेश्वर सहा का ज्ञान प्राप्त होता है।

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश्मे पन्यन्तराणि च। वंशानुवरितं युण्या दिव्या प्रसिद्धको कवा॥२५॥ बाह्यणाद्यैरियं धार्या धार्मिकैवेंद्रपारगैः। तामहं वर्णविष्यापि व्यासेन कवितां पुरा॥२६॥

यहाँ यदि ब्रह्मण्डलंहा से ब्रह्मण्डपुराण को लिया जाता है, तो पुराणों की कुल संख्या १९ होती है। अन्यथा अच्छद्श की गणना में ब्रह्मण्डपुराण रह जाता है।

इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर, वंशानुचरित तथा प्रसंगत: प्राप्त दिख्य पुण्य कथा का धर्णन है। केंद्रों में पारंगत एवं धर्मपरायण ब्राह्मण आदि द्विजाति द्वारा यह कथा धारण करनी चाहिए। पूर्वकाल में व्यासजी द्वारा कथित इस कथा का मैं वर्णन करूँगा।

पुरापृतार्थं दैतेयदानयैः सह देवताः। पञ्चानं यन्दरं कृत्वा पपञ्चः श्लीरसागरम्॥ २७॥ पञ्चमाने तदा तस्मिन्कूर्यरूपी जनार्यनः। कभार पन्दरं देवो देवानां हितकाम्बया॥ २८॥

पूर्वकाल में अपृत प्राप्ति के लिए देवताओं ने दैत्य और दानकें के साथ मिलकर मन्दराचल को मधानी बनाकर शीरसागर का मंदन किया। उस मंदनकाल में कूर्मरूपधारी जनार्दन विच्णु ने देवताओं के कल्याण को कापना से मन्दराचल को अपनी पाँठ पर धारण किया था।

देवाछ तुष्टुसुर्देशं नारदाशा महर्षयः। कूर्मकववरं दृष्ट्रा साक्षाणं विष्णुमध्ययम्॥२९॥

कृमंरूपधारी, अविनासी, साक्षी, भगवान् विच्यु को देखकर नारद आदि महर्षि और देवता उनकी स्तुति करने लगे।

हटनारेऽभवदेवी श्रीर्वासवणकल्लमा। जयाह भगवान् विष्णुस्तामेव पुरुषोत्तमः॥३०॥

उसी मंधन के बीच नारायण की अतिप्रिया देवी भी उत्पन्न हुई। पुरुषोत्तम भगवान् विष्णु ने उन्हों को ग्रहण किया था।

तेजसा विकामकासं भारतास महर्षयः। मोहिताः सह शक्रेयः स्रेयोवधनमवुवन्॥ ३ १॥ भगवन् देवदेवेश नारायण जगन्मयः। कैयः देवी विशालस्त्री क्यावद्वृति पृच्छताम्॥ ३ २॥

इन्द्र सहित नास्त्र आदि महर्षिणण उनके तेज से मोहित हो गए थे। वे अव्यक्त विष्णु से इस प्रकार कल्याणकारी बचन बोले— हे देव! देवेश! बगन्मय! भगवन्! नास्यण! ये दीर्घ नेत्रों वाली देवी कौन हैं? हम पूछते हैं आप यथावत् बताने की कृषा करें।

श्रुत्वा तेषां तदा काक्यं विष्णुर्दानदमर्दनः। प्रोबाय देवीं संप्रेक्ष्य नारदादीनकरम्बान्॥३३॥ इयं सा परया शक्तिर्मन्यवी द्वद्वकृषिणी। पावा पम प्रियानना यवेदं प्रावति जगत्॥३४॥ तब देवों का यह वचन सुनकर दानवों का मर्दन करने वाले विच्यु ने देवों को ओर देखकर निष्पाप नारद आदि ऋषियों से कहा— ये ब्रह्मस्वरूपा, परमा शक्ति और मत्स्वरूपा माया मेरी अनन्त फ़िया है, जिसके द्वारा पह जगत् धारण किया हुआ है।

अनवैव जनसर्व सदेवासुरमनुषम्। भोहवामि द्विजन्नेद्वा त्रसामि विस्वामि च॥३५॥

हे द्विजश्रेष्ठ! इसी माया के द्वारा में देव, असुर और मनुष्यों के इस संपूर्ण जगत् को मोहित करता हैं, ग्रसित करता हैं और विसर्जित करता हैं।

ळवॉत प्रत्यं थैव भूतानामागर्ति गतिम्। विद्या वीक्ष्य चात्वानं तरन्ति विपुलामिमाम्॥३६॥

स्ट्युत्पति और प्रलय, प्राणियों का जन्म एवं मृत्यु की प्रवर्तक इस विपुल माया को ज्ञान द्वारा आत्मा का दर्शन करके जीव तर जाते हैं।

अस्यास्त्वंज्ञानविद्यव ज्ञक्तिमन्तोऽभवन् सुराः। इक्षेत्रानादयः सर्वे सर्वज्ञक्तिरियं ममध्र३७॥

यह माया मेरी सम्पूर्ण सक्ति है। इसीके अंश को धारण करके ब्रह्मा-शङ्कुर आदि देवगण शक्तिसम्पन्न हुए हैं।

सेवा सर्वजगत्सूर्तिः प्रकृतिस्थिगुणधन्तिका। प्रागेव एतः संजाता श्री:करुपे पद्मवासिनी॥३८॥

वही सम्पूर्ण उगत् को उत्पन्न करने वाली त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। वह कपलवासिनो लक्ष्मी कल्प में मुझ से पूर्व हो उत्पन्न हुई थो।

चतुर्पृका सङ्ख्यकपण्डस्ता समन्तिता। कोटिसुर्वप्रतीकासा मोहिनी सर्वदेहिनाम्॥३९॥

यह चतुर्भुजा है, जिसने शहु, चक, पद्म भारण किये हुए हैं और करोड़ों सूर्य के समान दीवियुक्त माला से चुक्त है। यह सभी प्राणियों को पोहित करने वाली है।

नालं देवा न पितरो मानवा बारखोऽपि छ। मायापेतां सपुत्तर्तुं ये चान्त्रे पुवि देहिन:॥४०॥

देवपण, पितर, मतनव और वसुराण तथा सम्पूर्ण पृथ्वी पर अन्य देहधारी भी जो हैं, वे इस माया को पार करने में समर्थ नहीं हैं।

इत्युक्ता वासुदेवेन मुनको विष्णुमञ्चवस्। बृहि त्वं पुण्डरीकाश यदि कालक्षयेऽपि सा। ४१॥ इस प्रकार वासुदेव के कहने पर मुनियों ने भगवान् विष्णु से कहा— हे पुण्डरीकाक्ष! यूर्व स्वतात काल के विषय में भी आप हमें बतावें।

अखोवास इपीकेशो पुनी-मुनिगणार्थित:। अस्ति द्विजातिप्रवर इन्द्रगुम्न इति श्रुत:॥४२॥ पूर्वजन्यनि राजासाक्युष्य: श्रृद्धुरादिमि:। दृष्टा यां कुर्यसंस्थानं श्रुत्वा पौराणिकी स्वयम्॥४३॥

तदनन्तर मुनिगम द्वारा पूजित भगवान् हवीकेश ने उन पुनियों से कहा — इन्द्रशुप्त नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ था। पूर्वजन्म में वह राजा था, जो शङ्कर आदि देवों से भी वह अपराजेव था। मुझ कूर्मरूपधारी को देखकर स्वयं मेरे मुख से उसने इस पुराण-कथा को सुना था।

संहितां यन्तुकाहित्यां पुरस्कृत्य मुनीश्वरान्। इज्ञाजस्य यहादेवं देखांस्थरवान् स्वक्रकिमिः॥४४॥ मच्छकौ संस्थितान् बुद्धा सामेव शरणं यतः। संभाषितो सया साथ विक्रयोनि यमिष्यति॥४५॥

पून: मुनीश्वर्से, ब्रह्म, महादेव और अन्य देशों को अपनी शक्ति से मेरे आगे करके मेरे मुख से इस दिव्य पुराण संहिता को सूना। तब उन सबको मेरी शक्ति के अन्तर्गत स्थित जानकर वह मेरी ही शरण में आ गया। अनन्तर मैंने उससे कहा— 'तम ब्राह्मणयोदीन को ग्राप्त करोगे'।

इन्द्रघुम्न इति रायातो जाति स्मरसि पौर्विकीम्। सर्वेषामेव भूतानां देवान्तमप्यगोचरम्॥४६॥ वक्तव्यं बद्गुहातम् दास्ये ज्ञानं तवानध। लब्दा तन्मामकं ज्ञानं मामेबान्ते प्रवेश्वसि॥४७॥

तुम्हारा नाम इन्द्रद्युम्न होगा और तुम अपनी पूर्व जाति का ज्ञान भी प्राप्त करोगे। हे निष्णप ! जो सभी प्राणियों तथा देवताओं के लिए भी दुलंभ एवं अत्यन्त गुहातम है, ऐसा ज्ञान में तुम्हें दूँगा। ऐसे मेरे ज्ञान को प्राप्त करके अन्त में तुम मुझमें हो प्रवेश कर जाओगे।

## अंज्ञान्तरेण मूम्यां त्वं तत्र तिष्ठ सुनिर्वृत:। वैवस्कोऽन्तरेऽतीते कार्वार्थं मां प्रवेहयसि॥४८॥

तुम अपने दूसरे अंश से पृथ्वी पर सुर्गितिका होकर स्थित रहो। अनन्तर कैवस्तत यन्त्रन्तर बीत जाने पर तुम पुतः मुझमें प्रवेश कर व्यओगे।

मां प्रणया पुरी कता पालयामास मेदिनीम्। कालवर्ष गनः कालाच्छेनद्वीरे मया सहध४९॥ भुकता तान्वैद्यायान् भोगान्योगिनामध्यगोचरान्। मदाक्रवा मुन्क्रिया जन्ने विप्रकुले पुनः॥५०॥

तब वह मुझे प्रणाम करके अपनी नगरी में जाकर पृथ्वी का अच्छी प्रकार पालन करने लगा। समय अने पर वह बेतद्वीप में मेरे साथ ही कालधर्म की प्राप्त हो गया। है मुनिश्रेद्धी! उसने वहां योगियों के लिए भी अगोचर विष्णुलोक के भोगों को भोगा और पुनः मेरी ही आज़ा से वह ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुआ।

ज्ञात्वा मां वासुदेवाखां तत्र हे निहिनेऽक्षरे। विद्याविद्ये गृहरूपं वद्वहा एरमं विदुः॥५१॥ सोऽर्व्ययामास भूवानामात्रदं परमेश्वरम्। द्वतोपवासनियमैहींमैक्तांहाणतर्पणै:॥५२॥

हुएक्षर—विद्या और अविद्या दोनों में निहित वासुदेव जामक गूडरूप, जिसे लोग परम ब्रह्म जानते हैं, ऐसे मुझको जानकर इन्द्रह्ममा ने जत, उपवास, होम तथा ब्राह्मणों के तर्पण आदि नियमों द्वारा समस्त प्राणियों के आश्रयभूत परमेश्वर की गुजा की।

तदाङ्गीस्तम्रमस्कारस्वत्रिष्ठस्कयरायणः। आरम्ब्यन् महादेवं योगिनां इदि संस्थितम्॥५३॥

उन्हों के आज़ीवांद, उन्हों के नमस्कार, उन्हों के प्रति निष्ठा एवं ध्यान-परायण होकर योगियों के इदय में स्थित महादेव की उसने आराधना की थी।

तस्यैवं वर्तमानस्य कदावित्यस्या कला। स्वरूपं दर्शवामासं दिस्यं विष्णुसमुद्धवम्॥५४॥

उस राजा के द्वारा इस प्रकार वर्तमान होने पर कभी परमा कला ने विष्णु से उत्पन्न अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करायो।

द्भाः प्रणम्य सिरमा विष्णोर्पणवतः प्रियाम्। संस्तूय विविधैः स्तोत्रैः कृतस्त्रानिरभाषत॥५५॥

भगवान् विष्णु की प्रिया को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम करके उसने अनेक प्रकार से स्तोओं द्वारा स्तुति करके हाथ जोड़कर कहा।

## इद्रशुप्त स्वाव

का त्वं देवि विशासाक्षि विष्णुचिहाङ्क्ति सुपे। राजातस्येन वै भावं तवेदानीं स्वीहि पे॥५६॥ इन्द्रयुम्न योला— हे देवि! हे विशालाक्षि! विष्णु के चिह से अंकित हे शुभलक्षणे! आप कौन हैं? अपने इस भाव को इस समय वयार्थत: मुझसे कहें!

तस्य तद्वारक्यमारूक्यं सुवसम्ब सुमङ्गली। इसली संस्मरिक्यं प्रियं ब्राह्मणमङ्गतीत्॥५७॥

उसका यह वाक्य सुनकर सुप्रसमा, मंगलमयो देवी हैंसते हुए प्रियतम विष्णु का स्मरण करके ब्राह्मण से बोली।

#### वीस्वाय

न मां पञ्चिन पुनवी देवा: शक्युरोगमा:। नारायणस्यकारेकां साथाई तत्यवी पराप्र५८॥

लक्ष्मी बोली— मुझे मृनि तथा इन्द्रादि देवगण नहीं देख पाते हैं। मैं नारायणरूपा अकेली, विष्णुमयो, परा माया है।

न में नारावणाद्धेदों विवते हि विचारतः। तन्मस्यहं परं दृष्टा स विच्यु वरमेश्वरः॥५९॥

विचारपूर्वक देखों तो मेरा नागरण से कोई मेद नहीं है। मुद्रामें ही नारायण विद्यमान हैं और मैं हो वह परब्रहा परमेशर विष्णु हैं।

येऽर्च्चयन्तीह भूतानामात्राचं पुरुषोत्तयम्। ज्ञानेन कर्पयोगेन न तेषां प्रभवाम्यहम्॥६०॥

जो लोग इस संसार में प्राणियों के आश्रयभूत पुरुषोतम को अर्चना ज्ञानयोग या कर्मयोग के द्वारा करते हैं, उन पर मैं कोई प्रभाव नहीं डासती।

तस्मादनदिनियनं कर्मयोगपरापणः। ज्ञानेनाराववादनं वतो भोक्षपदायस्यम्॥६१॥

इसलिए कर्मयोग के आश्रित होकर जान के द्वारा आदि-अन्त से रहित अनन्त विष्णु की आराधना करे। उससे तुम भोक्ष को प्राप्त करेंगे।

इत्युक्तः स मुनिश्रेष्ठ इन्द्रवृपनो महामतिः। प्रणम्य शिरसा देवीं प्राप्तिलः पुनरद्ववीत्॥६२॥ कर्यं स भगवानीशः शास्त्रतो विष्कलोऽच्युतः। ज्ञातुं हि शक्यते देवि वृहि में परमेश्वरि॥६३॥

हे भुनिश्रेष्ठ! ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान् इन्द्रद्युम्न ने देवी को सिर झुकाकर प्रण्यम करके पुनः हाथ जोड़कर कहा— हे देवि, परमेश्वरि! शास्त्र विशुद्ध, अच्युत भगवान् विष्णु को कैसे जाना जा सकता है, वह बतायें।

एवमुक्तस्य विश्रेण देखें कमलवासिनी। साम्राज्ञारायको ज्ञानं दास्यतीत्याह तं मुनिष्॥६४॥ ब्राह्मण के हारा ऐसा पृष्ठे जाने पर कमलवासियों देवों ने उस मुनि से कहा— सक्षात् नारायण तुम्हें यह ज्ञान हरे देंगे।

## तभाष्यापर हस्ताप्यां संस्पृत्य प्रणतं पुनिष्। स्मृत्या परात्परं कियां तत्रैयान्तरपीयवार६५॥

अनन्तर प्रणाम करते हुए, मुनि को दोनों हाथोंसे स्पर्श करके वह देवी परहत्पर विष्णु का स्मरण करके वहीं अन्तर्धान हो गई।

सोऽपि नारायणं बृष्टुं परमेण समाधिना। आरामकदुर्वाकेशं प्रणानिजयस्मनम्॥६६॥

वह ब्राह्मण भी भारायण का दर्शन करने के लिए उत्कृष्ट समाधि लगाकर भक्तों का दु:ख दूर करने वाले इयोकेश भगवान की आराधना करने लगा।

ततो बहुतिये काले गते नारायणः 'स्वयम्। प्रापुरामी-महायोगी पीतवासा जगन्ययः॥६७॥

अनन्तर अनेक सास व्यतीत हो जाने पर महायोगी, पीताम्बरधारी जगन्यय नारावण स्वयं प्रकट हुए।

द्धाः देवं समायानां विष्णुपातमानमञ्जवम्। जानुष्यापवनि यत्वा तुष्टाव गरुप्रकारम्॥६८॥

उन आत्मस्वरूप एवं खिनाशी भगवान् विच्यु को समीप आते हुए देखकर युटने टेककर गरुहध्वज विच्यु को वह स्तुति करने लगा।

#### इन्द्रपुष्ट उवाय

यज्ञेशाञ्चत गोतिन्द माववानन्त केशाव। कृष्ण विष्णो इवोकेश तुम्यं विस्तात्मने नमः॥६९॥ नमोऽस्तु ते पुराणाय हरये विस्तमूर्तवे। सर्गस्कितिवनस्मानां हेक्बेऽनन्तशक्तये॥७०॥ निर्मुणाव नमस्तुभ्यं निष्कत्नाय नमोनमः॥ पुरुवाय नमस्तेऽस्तु विद्युरुपाय ते नमः॥७१॥

इन्द्रद्युम्न ने (स्तृति करते हुए) कहा— हे यहेश, अच्युत, गोविन्द, माधव, अनन्त, केशब, कृष्ण, विष्णु, इपीकेश, आप विद्यात्मा को मेरा नमस्कार है। पुरावपुरुष, हिंद, विद्यपूर्ति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारणभूत तथा अनन्त ज्ञतिसम्पन्न आप के लिए मेरा प्रणाम है। निर्मुण आपको नमस्कार है। विशुद्ध रूप हाले आपको कार-बार नमस्कार है। पुरुषोत्तम को नमस्कार है। विद्युरूपधारी आपको मेरा प्रणाम। नमस्ते वासुदेवाव विकाये विस्तयोनये। आदिमध्यानाहीनाय ज्ञानग्रस्याय ते नमः॥७२॥ नमस्ते निर्विकासय निष्ठपञ्चाय ते नमः। भेटाभेटविहीनाय नमोऽस्त्वानन्दरूपिये॥७३॥ नमस्तासय ज्ञानस्य नमोऽप्रतिहतात्वने। अननपूर्तये तुष्यपपूर्ताय नमो नयः॥७४॥

वासुदेव, विष्णु, विश्वयोनि, आदि-मध्य और अन्त से रहित तथा ज्ञान के द्वारा जानने योग्य आपको नमस्कार है। निर्विकार, प्रपञ्च रहित आप के लिए मेरा नमस्कार है। भेद और अभेद से विहीन तथा आनन्दस्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। तारकमय तथा शान्तस्वरूप आप को नमस्कार है। अप्रविहतात्मा आप को नमस्कार। आपका रूप अनना और अमूर्त है, आपको बार-बार नमस्कार है।

नमस्ते परमर्खाय मायातीताय ते नमः। नमस्ते परमेशाय ब्रह्मणे परमात्मने॥७५॥ नमोऽस्तुते सुसूक्ष्माय महादेवाय ते नमः। नमस्ते शिवस्त्याय नयस्ते परमेष्टिने॥७६॥

हे परमार्थस्वरूप! आपको नमस्कार है। हे पायातात! आपको नमस्कार है। हे परमेश! हे ब्रह्मन्! तथा हे परमारपन्! आपको नमस्कार है। अति सुक्ष्मरूपधारी आपको नमस्कार है। महादेव! आपको नमस्कार है। शिवरूपधारी को नमस्कार है और परमेश्वी को नमस्कार है।

त्वपैव सृष्टमस्त्रिलं त्यपेव परमा गति:। त्यं पिता सर्वभूतानां त्यं माता पुत्रमोत्तम॥७७॥

आपने हो इस सम्पूर्ण संसार को रचा है। आप ही इसकी परम गति हैं। हे पुरुषोत्तम! समस्त प्राणियों के आप ही पिका और माता हैं।

त्यपद्धारं परं पाय चिन्मातं व्योग निष्कलम्। सर्वस्याधारमध्यक्तमनन्तं तमसः परम्॥७८॥

आप अक्षर, अविनाशी परम धाम, विन्मात्र अर्घात् ज्ञानस्वरूप और निष्कल क्योम हैं। आप सबके आधारभूत, अव्यक्त, अनन्त और तम से परे हैं।

प्रपञ्चिति महास्थान ज्ञानदीयेन केवलम्। प्रपद्यन्ते क्तो कर्ष तद्विकारे: यसमे यदम्॥७९॥

महात्मा योगी ज्ञान-रूपी दीपक से ही केवल देख पाते हैं। तथ जिस रूप को प्राप्त करते हैं, वही विच्यु का परम पर है। एवं स्तुवनं भगवान् भूतासा भूतमावनः। काम्यामव इस्तान्यां पस्पर्तं प्रइसन्निव॥८०॥

इस प्रकार स्तुति किये जाने पर भूतात्मा, भूतभावन भगवान् विष्णु ने मुस्कराते हुए अपने दोनों हाथों से उसका स्पर्श किया।

स्पृष्टमात्रो भगवता विष्णुनः मृनिपृङ्गवः। यवावस्परमं कत्वं ज्ञातवांस्तरसाहतः॥८१॥

भगवान् विष्णु द्वारा स्पर्श प्राप्त करते ही यह मुनिश्रेष्ट उनकी कृपा से परम तत्त्व को यथार्थतः जान गया।

ततः ब्रहष्टमनमा प्रणिपत्य जनार्ह्नम्। ब्रोवाचोत्रिद्रएकासं योजवाससमञ्युतम्॥४२॥

तदनन्तर अत्यन्त प्रसन्न मन से जनार्दन को प्रणाम करके इन्द्रशुप्त ने विकसित कमल के समान नेत्र वाले पीताप्वरधारी अच्युत से कहा।

त्वद्यसादादसन्दिग्यमुत्पत्रं पुरुषोत्तम। ज्ञानं बृह्यैकविषयं परमानन्दसिद्धिदम्॥८३॥

हे पुरुषोत्तम! आपकी कृपा से संशयरहित तथा परमानन्द को सिद्धि देने वाला ब्रह्मविषयक एकमात्र ज्ञान भुझे उत्पन्न हो गया।

नमो मनवते तुम्बं वासुदेवाय वेषसे। किं करिष्यामि योगेश तन्मे वद जयन्यद्या८५॥

भगवान् वेधा वासुदेव के लिए नमस्कार है। है योगेकर, है जगन्मय! अब मैं क्या कर्लें? यह भी मुझे बतायें।

बुत्वा नारायणो वाक्यमिन्द्रतुम्नस्य माववः। उचाय सस्मितं वाक्यमशेवं जनतो हितम्॥८५॥

इन्द्रद्युम्न को बात सुनकर नारायण माधव ने मुख्कराते हुए सम्पूर्ण जगत् के लिए हितकारी वचन कहे।

त्रीययवानुवास

वर्णात्रपाचारका पुंसो देवो महेहरः। ज्ञानेन मस्तियोगेन यूजनीयो म चान्क्वा॥८६॥

श्रीभगवान् बोले— वर्णाश्रमधर्म के अनुचर भनुष्यों के लिए ही ज्ञान एवं भक्तियोग द्वारा देव महेन्दर पूजा के योग्य हैं, अन्य प्रकार से नहीं।

विज्ञाय तत्परं तत्त्वे विभूति कार्यकारणम्। प्रवृतिकारि ये ज्ञात्वा योक्ष्यवीक्षरपान्त्रवेत्॥८७॥ मुझ परमतस्व, ऐक्वंभय, कार्य-कारण को जानकर तथा मेरी प्रवृत्ति को भी समझकर मोशार्यी ईसर की अर्चना करे। सर्वसंगा-परित्यज्य झाला मायायर्य जमत्। अद्रैतं भाववात्माने द्रक्ष्यसे परमेश्वरम्॥८८॥

सब प्रकार के संगों को छोड़कर और जगत् को मायामय जानकर, आत्मा को अद्वैत की भावना फुक्त करे। इससे तुम परमेशर को देखोंगे।

त्रिवियो भावनो इहान्योध्यमानां विकोध मे।
एका महिवया तत्र हितीया स्वक्तसंश्रया। ८९॥
अन्या स भावना झाही विहेया सा गुणाविगा।
आसामान्यतमाङ्गाय भावनां भावमेहुव:॥९०॥
अशकः संश्रवेदावामित्येषा वैदिकी श्रुवि:।
तस्मात्मवंप्रयत्नेन तिष्ठहरूकपायणः॥९१॥
समाराव्य विश्वेशं वतो मोक्स्यवाययसि।

है ब्राह्मणश्रेष्ठ मेरे द्वारा कही जाने वाली तीन प्रकार की भावनाएँ जान लो। उनमें से एक भेरे विवय की है तथा द्वितीय संसार से सम्बन्धित है। अन्य तीसरी भावना ब्रह्म से सम्बद्ध है। इसे गुणों से परे जानना चाहिए। बिद्धान् इनमें से किसी एक का आश्रय लेकर ध्यान करे। यदि समर्थ न हो तो, इसमें से पहली भावना का आश्रय लें, ऐसी वैदिकों श्रुति है। इसलिए सब प्रकार से यत्नपूर्वक निशा और तन्मयता के साथ भगवान् विशेशर की आराधना करे। दसी से पोक्ष को प्राप्त होगी।

#### इन्त्यमं उवाच

किन्तत्परतरं तत्त्वं का विष्तृतिर्वनार्दन॥९२॥ किंद्रुवर्वं कारणं करखं प्रवृत्तिग्रापि का तथा

इन्द्रयुम्न बोले— हे जनार्दन! वह परम तत्त्व क्या है और विभृति क्या है? कार्य क्या है? कारण क्या है? आप कौन है? आपकी प्रवृत्ति क्या है?

## श्रीभगवानुषाच

परात्परवरं तस्तं परं ब्रह्मैकमव्ययम्॥९३॥ कियानन्द्रमयं ज्योतिरक्षरं तपसः परम्। ऐशवं तस्य यक्तियं विमृतिरिति गीयते॥९४॥ कार्यं जयद्वाव्यके कारणं जुद्धमक्षरम्। अहं हि सर्वमृतानामन्तर्यामीक्षरः पुरः॥९५॥ श्रीभगवान् बोलें सम्पूर्ण चरायर से परे परमतत्त्व एक अविनाशी बहा है। वह अखण्ड, आनन्दमय, तम से परे और परमज्योति स्वरूप है। इसका जो नित्य ऐडर्य है उसे विभूति कहते हैं। जगत् इसका कार्य है एवं सुद्ध, अविनाशो, अव्यक्त इसका कारण है। में ही समस्त प्राणियों का अन्तर्याणी, ईबर हैं।

सर्गस्थित्यन्तकर्तृत्वं प्रवीतिर्पम गीवते। एतद्विताय भावेन क्वाक्दरिक्तलं द्विज्ञा ९६॥ ततस्वं कर्मयोगेन शास्त्रतं सप्यगर्क्यः।

सर्ग, स्थिति एवं प्रलय करना मेरी प्रवृत्ति कही गयी है। हे द्वित्र! इन सभी खातों को विचारपूर्वक यथासन् जानकर ही तुम कर्मयोग के द्वारा शासत ब्रह्म की सम्बग् अर्चना करो।

#### इन्द्रव्यम् उकाव

के ते वर्णात्रमाचारा वै: समाराज्यते एर:॥९७॥ ज्ञानञ्च कीदृशं दिव्यं भावनात्रयणित्रितम्। कवं सृष्ट्रपिदं पूर्वं कवं संहियते पुन:॥९८॥

इन्द्रद्युस्न ने पूछा — वे आपके वर्षाश्रम के आचार क्या है जिनसे परतत्व की आराधना की जाती है? तीनों भावनाओं से मित्रित दिव्य ज्ञान कैसा है? पूर्व काल में इस संसार की सृष्टि कैसे हुई और पुन: इसका संहार फैसे किया जाता है?

कियत्यः सृष्ट्रयो लोके वंद्रा मन्वनाराणि च। कानि तेषां प्रमाणानि पावशनि वृतानि च॥९९॥ तीर्थान्यकीदिसंस्थानं पृष्ठिव्यायामविस्तरम्। कति द्वीपाः समुद्राष्ट्र पर्वताद्व नदीनदाः॥१००॥ वृद्धि ये पृण्डरीकाक्ष व्यावद्युना पुनः।

लोक में स्टियां कितने हैं? वंश और मन्वन्तर कितने हैं? इनके प्रयाण कितने हैं? और पवित्र व्रत कौन-कौन से हैं! तीर्थ, सूर्यीदिग्रहों के संस्थान एवं पृथ्वों का विस्तार क्या है? द्वीप, समुद्र, पर्वत, नदी और नद कितने हैं? हे पुण्डरीकाक्ष! इस समय पुन: मुझे यदावत् कहने की कृपा करें!

## श्रीकुर्म उवाच

एवमुक्तोऽय तेनाहं भक्तानुबहकान्यया॥ १०१॥ यतावदिकलं सम्पग्योच मुनिपंगवाः। च्याख्यायाशेषमेवेदं क्युष्टोऽहं द्विजेन तु॥ १०२॥

#### अनुगुरा च ते विप्रे तत्रैवान्तर्हितोऽभवम्।

श्रीकूर्म बोले—उसके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर, भक्त पर अनुग्रह की इच्छा से है मुनिश्रेष्ठो! मैंने सब बृत्ताना यथावत् कह दिया। द्विज ने जैसा मुझसे पूछा था, उसको भली-भाँति व्याख्या कर दो। उस ब्राह्मण पर अनुकम्पा करके में बहाँ अन्तर्धान हो गया।

सोऽपि तेन विवानेन मदुक्तेन द्विजीसमाः॥ १०३॥ आस्वयामास परं भावपूतः समाहितः। त्यक्ता पुत्रदिषु स्रोहं निर्दृत्वो निष्परिष्ठहः॥ १०४॥

हे द्विजबर! वह भी मेरे बताबे हुए उस विधान से भक्ति-भाव से पवित्र एवं स्थिरचित होकर आराधना करने लगा। वह पुत्र आदि में स्नेहभाव को छोड़कर, द्वन्द्वरहित एवं परिग्रहरान्य हो गया।

संन्यस्य सर्वकर्मीण परं वैरान्यमक्तितः। आत्मन्यात्पानमन्वीकृष स्वतमन्येयाखिलं जग्ल्॥१०६॥ वह समस्त कर्मों को त्यागकर परम वैराग्य के आश्रित हो गया। वह स्वयं में हो आत्मा को तथा अपनो आत्मा में

संप्राप्य भावनायस्यां ब्राह्मीयझसपूर्विकाम्। अखाय परमं योगं येनैकं परिपञ्चति॥ १०६॥

सम्पूर्ण जगत् को देखने लगा (अनुभव करने लगः)।

उसने अक्षरपूर्विका बहासम्बन्धिनो अन्तिम भावना को प्राप्त करके उस परम योग को प्राप्त किया, जिससे एक अहैत ग्रहा हो दिखाई देता है।

यं विनिद्यानितश्चासाः कासने पोक्षकांक्षिणः। ततः कदाचिहोगीन्द्रो द्वहाणं बृष्टुमध्ययम्॥१०७॥ जगामाद्वित्यनिर्देशस्यानसोत्तरफर्वसम्। आकाशेनैव विप्रेन्द्रो योगैसर्वप्रभावतः॥१०८॥

मोक्ष सहने वाले व्यक्ति निद्रा (आतस्य) रहित एवं (योग द्वारा) प्राणसयु को जीतकर उस ब्रह्म को पाने की इच्छा करते हैं। अनन्तर वह योगीराज किसी समय अविनाशों ब्रह्म को देशने के लिए सूर्य के निर्देशानुसार मानसरोवर के उत्तर में स्थित (मेरु) पर्वत पर गया। यह अपने योगश्चर्य के प्रभाव से आकाशमार्ग से हो गया था।

विमानं सूर्यसङ्काशं प्रादुर्मृतमनुत्तपम्। अन्यसन्द्रभ्देवगणा गरार्वापसरसां गणाः॥१०९॥ उनके लिए सूर्य सङ्घ तेजस्वी एक उत्तम विमान प्रकट हुआ। देवों का समुदाय, गन्धर्व और अप्सराओं का समृह भी उनके पीछे-पीछे गया।

दृष्टान्ये पवि बोगीन्द्रं सिद्धा बहार्ययो यवुः। ततः स गत्वानुनिर्दि विवेश सुरवन्तितम्॥११०॥

मागं में योगोन्द्र को जाते देखकर अन्य सिद्ध ब्रह्मींच भी उनका अनुष्मन करने लगे। अनन्तर वह पर्वत के मध्य गमन करते हुए देखबन्दित स्वान में पहुँच गया।

स्तानं तहोगिनिजुंष्टं बत्रास्ते परमः पुपान्। संप्राप्य एरमं स्वानं सूर्यायुतसमप्रमप्॥ १११॥ विवेश जन्मर्यकां देवानाञ्च दुरासदम्। विविजनकामास परं शरण्यं सर्वदेहिनाम्॥ ११२॥

वह योगियों द्वारा सेवित स्थान था, जहाँ परम पुरुष विराजमान रहते हैं। दस हजार सूर्य के समान प्रभावाले उस उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त कर उसने देवदुर्लभ अन्तर्भवन में प्रवेश किया। अनन्तर वह समस्त प्राणियों के आश्रय स्थान भगवान के जिन्तन में लग गया।

अनादिनियने चैव देवदेवं पितामहम्। ततः प्रादुरमृतस्मिन् ग्रकाशः परमाद्मुतः॥ ११३॥

वै भगवान् अन्य-भरण से रहित, देनों के देव तथा पितामह हैं। तदननार वहाँ परम अद्भुत तेजोपुञ्च प्रकट हुआ।

तनस्यो पुरुषं पूर्वपपष्टयत् धरमं पदम्। महानं तेजमो राशियगम्यं दक्षसिद्विषाम्॥११४॥

उसके मध्य परम पद, महान् तेजोराशिस्वरूप तथा ब्रह्मद्वेषियों के लिए अगम्य पुरातन पुरुष को देखा।

चतुर्मुखपुदासङ्ग्यर्चिर्घिरुपशोधितम्। सोऽवि योगिनमन्त्रीक्ष्य प्रणमन्तमुपरिकाण्॥ ११५॥

वे चतुर्मुख और सुन्दर शरीर वाले और चारों और वे ज्वालाओं में सुशोधित थे। उन्होंने भी प्रकाम करते हुए उपस्थित योगी को देखा।

प्रत्युद्गस्य स्वयं देवो विद्यातमा परिवस्कवे। परिवक्तस्य देवेन द्विजेन्द्रस्याय देहतः॥११६॥ विर्गत्य महती ज्योतना विवेशप्रदित्यमण्डलम्। ऋग्वजुःसामसंशं तत्पवित्रममलं पदम्॥११७॥ हिरण्यामों भगवान् यत्रास्ते हव्यक्व्यमुक्। कृतं तहोगिनामाधं वेदरलेषु प्रतिहितम्॥११८॥ उन विश्वात्या देव ने स्वयं आगे घड़कर योगी का आलियन किया। तब भगवान् के द्वारा आलिक्ट्रित द्विजेन्द्र के शरीर से एक महान् ज्योति निकलकर सूर्व मण्डल में प्रविष्ठ हो गई। वह ऋक्, यजु और साम नाम वाला परम पवित्र और शुद्ध पद या, जहाँ हव्य-कव्यभोजी ऐश्वर्यवान् हिरण्यगर्भ विद्यमान थे, वहीं योगियों का आदि द्वार वेदान्तों में प्रतिष्टित हैं।

ष्ठहातेजोषयं श्रीपद्वृष्टा चैव मनीविणाप्। दृष्टमात्रो असवता ब्रह्मणार्थिर्मवो मुनिः॥११९॥ अपञ्यदेश्वरं तेजः ज्ञानं सर्वत्रमं ज्ञित्रम्। स्वात्मानमक्षरं त्योम यत्र विष्णोः परं पदम्॥१२०॥ आनन्दमधले ब्रह्म स्वानं तत्परमेश्वरम्। सर्वपृतान्यपृतस्तः परमैश्वर्यमास्त्रितः॥१२९॥ प्राप्तवानान्यमो धाम यत्तन्मोक्षास्त्रमध्ययम्।

वह बहा तेजोमय, श्रीयुक्त तथा मनीषियों का द्रष्टा था। भगवान् खहा के देखने मात्र से ही ज्योतिसंध मुनि ने शाना, सर्वत्रगाधी, कल्याणकारी, आत्मस्वरूप, अश्वर व्योगमय, विच्यु के परम धाम, आनन्द्रमय, अञ्चल तथा परमेश्वर ब्रह्मस्थान, ईशरीय तेज को देखा। समस्त प्राणियों में आत्मरूप से विद्यमान, परम ऐश्वर्य में स्थित उस मुनि ने मोश नापक अविनाशी आत्मधाम को प्राप्त किया।

## तस्पात्सर्वप्रयत्वेन वर्णात्रपविद्यौ स्थितः॥१२२॥ समाक्रित्यतिमं भाव मायां रुक्ष्मी वरेद्वुयः।

इसलिए विद्वान् पुरुष सच प्रकार से थलपूर्वक वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता हुआ परम गतिरूप इस अन्तिम भाव को आश्रित करके मायारूप लक्ष्मी का अतिक्रमण करे।

सून उवाच

स्याहता हरिया त्वेसं सरदाता महर्षवः॥ १२३॥ भक्रेण सहिताः सर्वे पत्रस्कृर्गरुक्तस्यसम्। सूतजो बोले— इस प्रकार हरि ने नारदादि ऋषियों से कहा। तब इन्द्र सहित सब ने गरुडध्वज भगवान् से पुछा।

#### ऋषय ऊषुः

देवदेव इचीकेश नह्य नारायणाख्यया। १२४॥ तहदाशेषपरमाकं बदुकं भवता पुरा। इन्द्रहुम्नव्य विप्राय ज्ञाने वर्षादिगोधरम्॥ १२५॥ ऋषियों ने कहा— हे देवाधिदेव, हवोकेश, नारायण, अविनाशी! आपने पूर्वकाल में ब्राह्मण इन्द्रशुम्न को जिस धर्मादि विषय का ज्ञान दिया था, उसे पूर्णक्रम से हमें कहें।

तृत्रुपुत्राप्ययं शकः सस्या तद जगन्यव। ततः स मगतान् विष्णुः कूर्यरूपो जनार्दपः॥ १२६॥ रसातसमतो देवो नारदार्धर्यहर्विभः। पृष्टः प्रोक्षेत्र सकलं पुराणं कीर्यमुत्तमम्॥ १२७॥

हे जगन्मय! आपके सखा ये इन्द्र भी सुनने के इच्छुक हैं। तत्पश्चात् नारद आदि महर्षियों के पृष्ठने पर रसावसमत कृर्मरूपी जनार्दन भगवान् विच्यु ने उत्तम (कीमं) कूर्मपुराण का सम्पूर्ण वर्णन किया था।

सिन्न्यौ देवराजस्य स्टब्स्ये भवतामहम्। धन्ते वज्ञस्यमायुष्यं पुण्यं मोक्सस्दं नृणाम्॥१२८॥ देवराज इन्द्र के सम्मुख हो मैं आप लोगों को मनुष्यों के लिए धन, बल, आपु, पुण्य और मोक्सप्रद पुराण को कहूँगा।

पुराजन्नवर्गः विद्राः कवनस्य विशेषतः। सुत्वा साध्यवयेवैकं सर्वपार्षः प्रमुख्यते॥ १२९॥

है विज्ञी! इस पुराण के श्रवण तथा इसकी कथा का विशेष महत्त्व है। उसके एक अध्याय को भी सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है!

उपाख्यानमधैकं वा शृक्तोके यहीयते। इदं पुराणं परमं कौर्यं कूर्यस्वस्त्रीयणा॥१३०॥ उक्तं वै देवदेवेन ऋदानव्यं द्विजातिमिः॥१३१॥

अथवा पुराण में कवित एक उपाख्यान को श्रवण करने पर भी ब्रह्मलोक में पूजित होता है। कुर्मस्करूप अथवा कुमांबतार धारणकर्ता देवाधिदेव विष्णु ने इस उत्तम कुर्म पुराण को कहा था, इसीलिए यह कौर्म(पुराण) कहा गया। द्विजातियों के लिए यह श्रद्धा करने योग्य है।

> इति सीकूर्यपुराणे पूर्वभागे हन्द्रश्रुप्यमोहावर्णनं नाम क्रमोऽध्यायः॥१॥

## द्वितीयोऽध्याय: (वर्ण तवा आश्रमों का वर्णन)

कुर्म उवाच

मृजुव्यपुरायः सर्वे बरपृष्टोऽहं जगहितम्। बरुवमार्णं मया सर्वेभिन्द्रसुन्नाय मानितम्॥ १॥

कूर्य बोले— आपने जगत् का हित-विषयक जो प्रश्न मुझसे पृष्ठा है, आप सब ऋषिगण उसे सुने। उस सबका वर्णन मैं कर रहा हैं जो इन्द्रयुम्न को कहा गया था।

मृतैर्मव्येर्मवस्थि चरितैरुपपृष्टितम्। पुराणं पुण्यदं तृषां मोक्षवर्षानुवर्तिनाम्॥ २॥

भृत, भविष्य और घर्तमान के घरित्रों से उपबृहित यह कृष्पुराण मोक्षधर्मानुवायो मनुष्यों के लिए युण्यदावक है।

अहं नारायणो देव: पूर्वभासीत्र मे परम्। उपास्य विपुलां निहां भोगिशस्यां समाश्रित:॥३॥

में नारायण देव हूँ। मुझसे पूर्व अन्य कोई नहीं था। मैं विपुल निद्रा का आश्रय लेकर शेष-जय्या पर विराजमान था।

चिन्तयामि पुनः सृष्टि निकाने प्रतिकृष्य तु। ततो मे सहसोत्पत्रः प्रसादो मुनिपुंगवाः॥४॥ चनुर्पुखस्ततो जातो द्वारा लोकपितामहः। तदन्तरेऽभवत्कोषः कस्माच्चित्कारणानदा॥५॥

पुनः सित्र के अन्त में जागका सृष्टि के विषय में सीचता हूँ तभी हे मुनिश्रेष्टो! मुझ में सहसा आनन्द उत्सन हुआ। उसमें चतुर्मुख लोक-पितामह सहा। उत्पन्न हुए। तत्पश्चात् मुझमें किसी कारणवश क्रोध आ गया।

आत्पने। पुनिमार्दूलास्तत्र देवो पहेश्वरः। स्द्रः कोबात्पको जन्ने शूलपाणिस्तिलोचनः॥६॥ तेजसा सूर्यसङ्काशस्त्रेलोक्यं संदह्यिक। तदा श्रीरभवदेवी कमलायतलोसना॥७॥

है मुनिश्रेष्ठों! तब वहाँ मुझसे रौद्ररूपधारी क्रोध्युक्त महेसर देव उत्पन्न हुए। उनके हाथ में निश्तूल या और तीन नेत्र थे। सूर्य मद्द्र तेज से वे मानो त्रैलोक्च को जला रहे थे। अनन्तर कमल के समान विशाल नेत्रों वालो देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई।

सुरूपा सौम्यकदना पोहिनी सर्वदेहिनाप्।

शुचिस्मिता सुप्रसन्ना मङ्गला महिमास्पदाबटा। दिव्यकानिसमायुक्ता दिव्यमात्योपशोधिनाः। नारायणी महामामा मुखप्रकृतिरव्यमाः। १॥

वह सुन्दर रूप वाली, सौम्य मुखाकृतिवाली, समस्त देहध्यरियों को मोहित करने वाली, जुचिस्मिता, सुप्रसन्ना, सुमंगला और महिमायुक्त थी। वही दिख्य कान्ति से युक्त, दिव्य पाला से उपशोधित, नारायणी, महामाया और अविनाशिनी मूल प्रकृति थी।

स्वयाच्या पूरपनीदं मत्यार्थं समुपाविश्वत्। तां दुष्टा मनवान् ब्रह्मा प्रामुवाच जनस्वविष्॥१०॥

अपने तेज से जगत् को व्यास करती हुई वह मेरे पास आकर बैठ गयी। इसे देखकर भगवान् बहा। ने मुझ जगत्पति से कहा।

पोहाराशेषमृतानां नियोजय सुरूपिणीम्। वेनेवं विपुला सृष्टिवंद्वते यम मध्यता। ११॥

हे माधव! संपूर्ण प्रावियों को मोह में फैसाने के लिए इस सुन्दरी को नियुक्त कोजिए, जिससे वह मेरी विपुल सृष्टि बढती रहे।

त्रवोत्कोऽहं त्रिपं देवीयवयं प्रहसत्रियः देवीदमस्त्रिलं विक्षं सदेवासुरमानुवस्। १२॥ मोहरित्या मधादेशास्त्रसारं विनिपातयः।

ब्रह्मा के ऐसा कहने पर भैंने देवी लक्ष्मी से मुस्कराते हुए कहा— हे देवि! देवता, असुर और यनुष्य सहित इस सम्पूर्ण विश्व को मोह में डालकर मेरे आदेश से संसार में गिरो दी।

ञ्चानकोगरतान्द्रान्तान् इक्किशन् ब्रह्मवादिनः॥ १३॥ अक्केबनान् सरवपरान्द्रतः परिवर्णयः। व्याकिने निर्मणन् क्रान्तान्वार्णिकान्वेदपारणन्॥ १४॥ वाजिनस्वापसान्विज्ञान्द्रस्तः परिवर्ण्यन्। वेदवेदान्तविज्ञानसंक्षित्रकोषसंक्षवान्॥ १५॥ महायङ्गपरान्विज्ञान्द्रस्तः परिवर्ण्यनः।

परन्तु ज्ञानयोग में निरत, दान्त (इन्द्रियों को दमन करने वाला), ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मवादी, क्रोधरहित एवं सत्यपरायण व्यक्तियों को दूर से ही छोड़ दो। ध्यान करने वाले, निर्मल, शान्त, धार्मिक, देखों में पारंगत, यज्ञकर्ता, तपस्थियों और ब्राह्मणों को दूर से ही छोड़ दो। वेद और वेदान्त के विज्ञान से जिनके समस्त संशय दूर हो गये हैं ऐसे, तब्ब नित्य बड़े-बड़े बज्ज करने वाले ब्राह्मणों को दूर से ही छोड़ दे। ये यजित जपैहॉपैर्टक्टेच म्हेसरम्॥ १६॥ स्वाद्यायेनेज्यया दूतातान् प्रयत्नेन कर्जाव। धक्तियोगसमायुक्तानोधर्गार्फाणनसान्॥ १७॥ प्राणावामादिसु रतान्द्रतान्यरिहरामलान्।

जो लोग जप, होम, स्वाध्याय तथा यह के हारा देवाधिदंव महंश्वर का कजन करते हैं, उन्हें कल्पपूर्वक दूर से ही छोड़ दें भांकियांग से समाहित चितवाले और इंश्वर के प्रति समर्पित पन वाले, तथा सुद्ध चित वालों को दूर से ही स्याग दो।

प्रणवासक्तमनस्रो रुद्रबच्धवरायजान्॥१८॥ असर्वित्तरस्रो वस्तुन वर्वज्ञान्यरिकर्ज्यकः

प्रणय अप में आसम्ब मन वाले. तट का जप करने में तत्पर, अधर्यवंद के सम्पूर्ण जाता तथा धर्मजी को छोड़ दो

बहुनाव किमुक्तेन स्वयर्मपरिपालकान्॥ १९॥ ईश्वरासम्बन्धनम्बन्नियोगात्र महिबा एसं मया महामाथा प्रेरिता हरिबल्लनमा॥ २०॥

यहाँ बहुत अधिक क्या कहा जाय / अपने धर्म का परिपालन करने वालं तथा ईश्वर की आग्रधना में निरत लोगों का मेरे आदेश से माहित न करो। इस प्रकार हरिवल्लमा महामाया मेरे द्वारा हो प्रेरित हुई थीं

यबाटेशं वकारासी तस्पाप्यक्षमें समर्व्यवेत्। श्रियं ददाति विपुनां पृष्टि मेशं यशो कलम्॥२१॥ अर्विता पगवत्यनीं तस्माल्लक्ष्मी समर्वयेत् ततोऽमुकत्स पगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः॥२२॥

उसन मेरे आदंशानुसार कार्य किया इसलिए लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजित होने पर वह लक्ष्मी विपुल धन, समृद्धि, बुद्धि, यश तथा बल प्रदान करती है। इसलिए विष्णुपत्नी लक्ष्मी को अचना करनी चाहिए अनन्तर लोक पितामह भगवान् ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारम्भ की वो

चराचराणि भृतानि वदापूर्व समाज्ञया। भगेतिभृश्विद्वरमे पुलस्य पुलहं ऋतुम्॥२३॥ दक्षमति वसिष्ठस्य सोऽस्वतोगितिष्ठया। क्येने ब्रह्मणः पुत्रा बाह्मणा बाह्मणोत्तमाः॥२४॥ कृष्यादिन एक्षेते परीच्याकास्तु सायकः समर्ज कृष्ट्यान्तकत्रात् कृत्रियांश्च पुजाहिषुः॥२५॥ वैत्रयानुस्कृषादेवः पद्भ्यां जुद्रान् वितामकः यज्ञनिष्यतये ब्रह्मा भृद्रकर्ज समर्क्य हम २६॥

पूर्ववत् मेरी आज्ञा से ब्रह्मा ने स्वाबर-जंगम तथाः वानाविध प्राप्तियों भी सृष्टि की। तत्यक्षात् संगविद्याः सं मरोखि, भृगु, अंगित, पुलस्त्व, पुलह, फ्रनु, दख, अति और विनह की सृष्टि की। दे नौ ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मानेष्ठ ब्राह्मणों में ब्रेष्ठ ब्राह्मण हैं से मरीचि आदि साथक ब्रह्मानदी ही मे। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को पुख से और श्वत्रियों को पुजा से उत्पन्न किया पितम्बह ब्रह्मा ने वैश्यों को दोनों बंचाओं से तथा सूदों को देव ने पैरों से उत्पन्न किया। तटनन्तर यह के सम्यादन हेतु ब्रह्माजों ने सूदर्यहत (तोनों वर्णों की) सृष्टि की।

गुप्तचे सब्देकानां तेथ्यो यहो हि निर्वभौ। ऋस्ये यर्जुनि सामानि तबैदाहर्वणानि वश २७॥ इहाजः सहयं रूपं निर्वेश सक्तिस्वयाः अनादिन्तिना दिव्या मागुन्सुष्टा स्वयम्भुवा॥ २८॥

सभी देवों की रक्षा के लिए उन्होंने यह की सृष्टि की तदनन्तर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अधवंवद की रचना की ये सब ब्रह्मा के सहज रूप हैं। यह नित्य एवं अविनारिं शक्ति है ज़ह्मा ने आदि और अन्त रहित (बेदमयीं दिव्यवाणी की सृष्टि की।

आदी बेदमयी मृता यतः सर्वाः प्रकृतयः। अतेऽत्यानि हि शास्त्राचा पृष्ठिय्यां यानि कानिचित्॥२९ न तेषु स्यवे धीरः पाषण्डी स्मते मुखः वेदार्थवितमैः कार्यं क्तमृते मृनिषिः पुरा॥३० स ज्ञेयः परम्ने धर्मो नान्यशास्त्रंषु संक्रितः या वेदवाज्ञाः स्मृतयो वाम्न काम्न कुदृष्टवः॥३१॥ सर्वास्ता निष्कताः प्रेत्व तपोनिष्ठा हि ताः स्मृतः। पूर्वकन्यं प्रभा जाताः सर्वयागाविविध्येताः॥३२॥

आदि में यह वेदमयी क्षणी ही थी, जिससे सभी प्रवृत्तियों हुई है इससे अन्य पृथ्वी पर जो कोई शास्त्र हैं उनमें भीर बिद्वान् रमण नहीं करते पाषण्डी बिद्वान् ही रमण करता है। पूर्वकाल में वेदार्विवद् मुनियों ने जिस कार्य का स्मरण किया या उसे पत्म धर्म समझना चाहिए, जो अन्य शास्त्रों में है उसे नहों। जो बेद-विरुद्ध स्मृतियों हैं और जो कोई कुदृष्टियों हैं मरणोपरान्त उसका कोई फल नहीं मिलता

<sup>.</sup> बाह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाह् राजन्यः कृतः अरू तदस्य यद्वैस्यः पद्भवां शूदोऽजायत (यजु० ३१,११)

क्योंकि वे सभी तामसी कहाँ ययी हैं। कल्प के प्रारंभ में सभी प्रकार की काशाओं से रहित प्रजाये उत्पन्न हुई थीं

सुद्धान्त करणाः सर्वा स्वयमंपरिपालकाः। सर्व कालवशस्तासां रागद्वेषादिकोऽभवत्॥ ३३॥

ये सभी शुद्ध चित्त वाली तथा अपने धर्म का पालन करने में तत्पर थों। तटनन्तर काल के वशीभूत होने पर उनमें रागः द्वेष आदि उत्पन्न हुए।

अध्यमं पुनिष्ठार्दूला स्वयमंत्रतिकस्यकः । ततः सा सहजा सिद्धिस्तासां नातीव जायते॥ ३४॥ हे पुनिश्रेष्ठां! यह अधर्म ही अपने धर्म का प्रतिबन्धक होता है अतएव उनमें सहज सिद्धियाँ अधिक प्राप्त नहीं हाती

रजोपात्रात्मिकास्तासां सिद्धयोऽन्यास्तदापवन्। तासु क्षीणास्वरोषासु कालयोगेन ता पुन ॥३५॥

अनएत अन्य रजांगुणमयो सिद्धियाँ उनको हुई। तत्पक्षात् कालवाण से वे सब श्रीण हो जाने पर पुनः उत्पत्र हुई

वातोंपायं पुन्छकुर्हस्तसिद्धित्व कर्पजात्। भरूरतासां विषुर्वद्वाः कर्पजीवमकन्पवत्॥ ३६॥

पुनः कालक्रम सं जीविकांपाजन के उपाय (कृषि आदि) तथा कर्मज इस्तः सिद्धि की रचना की: अनन्तर सर्वत्यापी ब्रह्मा ने उत्तम कर्मोत्पत्र आजीविका की सृष्टि

स्वायम्भुवो पन् पूर्व वर्गान्योसाच सर्वदृक्। साक्षात्रकापकर्मृतिनिसृष्टा सावणो द्विता:॥३७॥ भृग्वादयस्तद्वदनसङ्कृता वर्गानशंक्षिते। सन्त्रनं वालनं दानं प्राह्मणस्य प्रतिप्रह ॥३८॥ अध्यापनं वाध्यपनं वद्वर्जाणि द्विजात्तमः॥ दानमध्ययनं यज्ञो पर्य क्षात्रियवैश्ययोः ०३९॥ दण्डो युद्धं क्षात्रियस्य कृषिवैश्यस्य शस्यते। सृशुकैव द्विजानेनां शृद्धाणां वर्षसम्बनम्॥४०॥ कारकर्षं अवाजीव पाक्यज्ञादियम्त । तत्र स्थितंषु वर्णेषु स्थापयामास वस्त्रयान्॥४१॥

संबंधध्य सर्वद्रष्ट एवं प्रजापित की साकात् प्रतिभूति स्वायम्भुव पतु नं धर्म को कहा। इस प्रकार ब्रह्म से भृगु आदि ब्राह्मणों की सृष्टि हुई। है द्विनश्रक्षे कन्होंने स्वायंभुक्ष पतु के मृख से सुनकर (प्राणियों के लिए। भिन्न-भिन्न धर्मी और कमी का वर्णन किया। यह करना- यह कराना और दान देना दान लेना, पहना पहाना में छ- कमें ब्राह्मण के लिए बताये दान दंना, अध्ययन और यह करना— ये शित्रय और वैश्यों का धर्म कहा गया उनमें भी देण्ड देना और युद्ध करना शृत्रिय का तथा कृषि करना बैश्य का विशंव धर्म है और बाह्यणादि की सेवा करना शृद्धों का धर्म साधन है पाक यज्ञादि धर्म से शिल्प कर्म उनको आजीविका है। इस प्रकार चारों वण्डों की प्रतिष्ठा हो जाने पर उन्होंने आश्रमों की स्थापका की

गृहस्कन्य बनस्यं च मिशुकं बहादारिणम्। अपन्योऽतिवित्तृभूषा यहो दानं सुराज्यंनम्॥४२॥ गृहस्वस्य सम्मानं धर्मोऽयं भृतिपुंगता । होषोः मूलफलाशिस्तं स्वाच्यायस्य एव च॥४३॥ संविधाणो यहान्यस्यं धर्मोऽयं वस्यासिनाम्। भैक्षात्तरस्य मौनित्वं तपो भ्यानं विशेषतः॥४४॥ सम्बग्हानञ्च वैराग्यं वर्षोऽयं मिशुके मतः। मिशावर्या च शुभूषा नुरोः स्वाच्याय एव च ४५॥ सम्बग्हानंद्रयामां भिश्चकाणो हिजानमा ॥४६॥ सावारणं ब्रह्मधर्यं प्रोवाय कपलांद्रभव । ब्रह्मकालाभिनामित्वं स्वदारेषु न वान्यन् ॥४७॥

गृहस्य वानप्रस्य, भिधुक-संन्यासाश्रम और दहाचारियों का ब्रह्मचर्य — ये चार आश्रम स्थापित किये गये हे श्रेष्ट मुनिगण अभिरक्षण अतिथि सेवा, यह करना, दान दंता और देवपूजन करना— यह संक्षेपतः गृहस्थ का धमं कहा गया है। होम, फल पूल का भक्षण, स्वाध्याय, तप तथा न्यायपूर्वक संविभाग यह वनवासियों का धमं है। भिक्षा से प्राप्त का श्रम हो। भिक्षा से प्राप्त का श्रम हो। भिक्षा से प्राप्त का गया। वे भिक्षाटन, गुरुसंवा, बंदाध्ययन सम्भाना गया है भिक्षाटन, गुरुसंवा, बंदाध्ययन सम्भाना गया है भिक्षाटन, गुरुसंवा, बंदाध्ययन सम्भाना हो। अभितंतम ब्रह्मचरियों का धर्म है। हे हिजश्रेष्टी ब्रह्मचरिय, बानप्रस्थे और संन्यासियों के लिए भी ब्रह्मचर्य पालन साम्बन्य प्रम है, ऐसा ब्रह्म ने कहा है केवल ऋतुकाल प्राप्त होने पर हो अपनो भार्यों का अनुभमन कर, अन्य समय में नहीं

पर्वकर्त्तं गृहस्कम्य **स्त्रा**चर्यपृदाङ्गतम्। आवर्थकारणाटाज्ञा कार्या तेनात्रमाहरः॥४८॥

पर्व को छोड़कर छी सहवास करना गृहस्य के लिए बहाचर्य कहा गया है। इसलिए प्रमादवश न होकर पत्नी के गया धारण तक ऐसा करने को आज्ञा है। अकुर्यास् विष्रेन्त्रा भूषहा तृष्कायते। वेदाण्यासोऽन्तहं अक्त्या श्राद्धच्यातिश्विपुक्रम्॥४१॥ गृहश्वस्य परो धर्मो देवताव्यर्वने व्या। वैवाह्मपनिष्यिति सार्थं प्रातर्वशाविति॥५० देशानागतो वात मृतक्तीक एव च। प्रवाणामात्रमाणान्तु मृहस्यो योनिस्त्यते॥४९-५१॥

है विप्रेन्द्रो। ऐसा म करने पर भूण हत्या का दोष लगता है। निर्यामत बेदाध्ययम, शक्ति के अनुकृत श्राद्ध करना, अतिरंथसंखा तथा देवायंन गृहस्य का परम धर्म है। सायंकाल और प्रात काल विधिपूर्वक वैद्याहिक अस्नि को प्रज्वानित करते रहे चाहे वह परदश्च गया हो अववा मृतंपलीक (जिसकी पत्नी का देहावसान हो गया हो) हो इस प्रकार हन तीनों आश्रमों का मृल गृहस्थाश्रम है।

अन्य तमुष्यीवन्ति तम्मान्धेवान् गृहस्रमी। एकाश्रम्यं गृहस्यस्य चतुर्धां श्रुतिदर्शनात्॥५२॥ तस्माहाईस्थ्यमेवेकं विशेषं वर्षसावनम्। परित्यवेदर्शकामी वौ स्यातां श्रमेवर्षितौ॥५३॥

अन्य तीन्त्रं आश्रम इसी गृहस्थाश्रम पर निर्मर हैं। अतरव गृहस्थाश्रमी संबद्धह है। श्रुति की दृष्टि से भी चार्स आश्रमों का एकाश्रमत्व गृहस्थाश्रम ही है अतरव कंचल गृहस्थाश्रम को हो धर्म का साधन जानना चाहिए। जो धर्म से बर्जित धर्ष और खाम हो, उसका परित्याण करना चाहिए

सर्वलोकविकतुल्य वर्गमप्यासरेह तु। वर्गात्मजायते हार्थो वर्गात्कामोऽभिजायते॥५४॥

सवलाक विरुद्ध धर्म का आचरण भी नहीं करना चाहिए धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है और धर्म से काम की अभिवृद्धि होती है।

धर्म एवापवर्गाय तस्याद्धर्य समझयेत्। धर्मञ्जार्वञ्च कामञ्ज जिवर्गस्त्रिगुणी मर ॥५५॥

धमं ही मांध्र का कारण है, अतएव धर्म का ही आशय लगा चाहिए। धर्म, अर्घ, काम— यह त्रिचर्ग तीन गुणी वाला कहा गया है

सत्त्वं रजस्तमधेति तस्माद्धमं समाध्ययेत्। अर्थः गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये निष्ठन्ति राजसा ॥५६॥ जग्रन्थगुणकृत्तिस्था अयो गच्छन्ति तापसाः। यस्मिकर्मसम्बद्धाः सर्वेकामौ व्यवस्थिती॥५७॥ इह लोके युखो भूका प्रेत्यानस्थाय बस्पते। धर्मान्सनायके मोक्षो हार्यात्कामांऽभिजायके॥५८॥

वे तीन गुण सत्त्व, रज और तम हैं। इसलिए धर्म के आधित रहना चाहिए। सत्त्व गुणाधित कथ्वेलोक को जाने हैं, रजो गुण युक्त मध्य लोक में वास करते हैं, तमो गुण वालं चयन्य (निम्न) कृति में रहते हुए निम्न अधम लोक का प्राप्त करते हैं जिस क्यक्ति में अर्थ और काम धर्म से युक्त होकर रहते हैं वह इस लोक में सुखी होकर मरणोपरान्त अनन्त सुख को प्राप्त करता है। धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अर्थ से काम की अध्यविद्व होती है।

एवं साधनसम्बद्धाः चानुर्विध्ये प्रदर्शितम्। य एवं येद धर्मार्थकाममोक्षस्य मानव ॥५९॥ माहात्व्यं चानुतिहेत स धानन्याम कल्पते। तस्मादश्चेत कामञ्च त्यकता धर्म समाद्रयेत्॥६०॥

इस प्रकार चतुर्विध (धर्म, अर्थ काम, मांश) के विषय में साधन की साथेकता दिखाई देती है। ओ मनुष्य इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के इस माहात्म्य को अनता है और इसका वैसा हो अनुष्ठान करता है उसे अनन्त सुख की प्राप्ति होती है इसलिए अर्थ और काम को त्याग कर धर्म के आधित रहना चाहिए।

बम्पान्संजायते सर्विभित्याहुर्वस्वकदिनः धर्मेण वार्यते सर्वं जगन्तवावरजगमम्॥६५॥

धर्म से सब कुछ प्राप्त होता है ऐसा ब्रह्मकटी कहते हैं। धर्म के द्वारा स्थावर जगम रूप संपूर्ण जगत धारण किया जाता है

असदिन्धिना सक्तिः सैया ब्राह्मी द्विजीतमाः कर्मण्य ब्राप्यते धर्मी हानेन च न संशयः॥६ २॥

हे हिमश्रष्टो यही आयन्तरहिता कूटस्य बाह्यी शक्ति है। कर्म और ज्ञान से ही धर्म की प्राप्ति होती है, इसमें संशय पहीं।

तस्याद्धानेन सहितं कर्मकोगं सपात्रयेत्। प्रवृक्तव्य निवृत्तव्य द्वितिवं कर्म वैदिकप्॥६३॥ ज्ञानपूर्व निवृत्तं स्थाटावृत्तं परतोऽन्यवा। निवृतं संवयानस्तु बाति तत्परमं पदम्॥६४॥

असएव ज्ञानसहित कमें का आश्रम करें। प्रवृत्तिपरक एवं निवृतिपरक रूप से वैदिक कमें दो प्रकार से हैं— ज्ञानयुक्त जो कमें हैं वह निवृत्तिमृतक हैं। उससे भिन्न जो अज्ञानशित कमं हे वह प्रवृत्तिपूलक है। निवृत्तः कमं का सेवन करने वाला परमः पद को प्राप्त होता है।

तस्यात्रिवृतं संसेख्यमञ्ज्या संसरेषुरः। क्षमा दयो दया दानपलोगस्यात्र एव च॥६५॥ आर्जवं चानसूया च तीर्वानुसरणं तथा। सत्यं सन्तोषमास्तिक्यं श्रद्धा चेन्द्रियनिषदः॥६६॥ देवताम्यर्वतं पूजा बाह्यणानां विशेषतः अहिंसा प्रिथवादित्यपरेशुन्यपकत्कला॥६७॥ सामासिक्षियं वर्षं चानुर्वण्यंऽद्ववीत्यनुः। प्राजापत्यं द्वाह्यणानां स्पृतं स्वानं क्रियावताम्॥६८॥

इसलिए निकृत कर्ष का ही संका करना चाहिए, अन्यया संसार में पुन: भ्रमण करना पहला है। क्षमा, इन्टियों का दमन, दया, दान, लोभ का अभाव, त्याग, सरलहा, अनस्त्र्या, तीर्यणमन, सत्य. सन्तोष. आस्तिकता. श्रद्धा, इन्द्रियनिग्रह दंवाचन विशेषतः ब्राह्मण की पुना, आहंसा. भ्रियनादिता पिशुनता (चुगुलखारा) न करना. निष्पाप दोनां ये चारो वर्णों के लिए सामान्य धर्म हैं. ऐसा पनु ने कहा है कमनिरत बाह्मणां के लिए प्राजायत्य (ब्रह्मा का) स्थान कहा गया है।

स्वानमैन्द्रं क्षर्रत्रवाणां संप्रामेख्यपलायिनाम्। वैश्वानां मास्तं स्वानं स्वाम्नृक्षतेत्रम्॥६९ः गास्त्रवं सूद्रजातीनां परिवारेण वर्तताम्। अष्टाशीतिसहस्राणामृवीजामृद्व्वरितसाम्। ७०॥ स्मृतं तेवानु वस्त्रानं तदेव गुरुवामिनाम्। ससर्वीणानु वस्त्रानं स्मृतं तद्दे वनौकसाम्। ७१॥

संग्राम में न भागने नाले क्षतियां के लिए ऐन्द्र (इन्द्र सम्बन्धों) स्थान और अपने धर्म का आचरण करने वाले घरवा के लिए मारुत (मरुत् सम्बन्धों) स्थान निर्देष्ट है द्विजातियां को संवा करने वाले शुद्धों का भान्धवं (भन्धवों का) स्थान कहा गया है अट्टासी हजार उध्वरिता ऋषियों के लिए जो स्थान कहा गया है वही स्थान पुरु के समांप अध्ययन करने वाले के लिए बताया गया है। सप्तयियों का जो स्थान कहा गया है वही बानप्रस्थों को प्राप्त होता है।

प्राज्ञापस्यं गृहस्वानां स्वातमुक्तं स्वयंभुक्षाः यतीनां जितविक्तानां न्यास्तिनामुक्तरितसाम्॥७२॥ हैरणयगर्यं ततस्वानं यसमज्ञावसीते पुनः। योगिनाममृतं स्वानं क्योयाख्यं यरमञ्जरम्॥७३॥ आजन्दमैश्वरं याम सा काक्षा सा परा गति ।

स्वयम्भू ब्रह्मा ने गृहस्यों का स्थान क्राजापत्य कहा है। जितन्द्रिय बतियों तथा उर्ध्वरता संन्यासियों का स्थान हैंग्ण्यमभं है यह वह स्थान है जहाँ से पुनः संसार में आना नहीं पहता। योगियों के लिए अमृहसय नित्य अक्षर ऐश्वर्य सम्बन्ध आनन्द्रमय व्योम नामक धाम है। यही पराकाष्ट्रा और नहीं परामगति है।

#### ऋषय कशु

मण्यन्देक्सारिक हिरण्यक्षनिवृदया। ७४॥ चल्यरं हाश्रमा क्रेस्त योगिनामेक ठवते

ऋषियों ने कहा— हे भगवन्! देवराष्ट्रओं को मारने वाले! हिरण्याक्ष का वध करने वाले! (समान रूप में) आपने आश्रम चार कहे हैं किन्तु योगियों के लिए केवल एक आश्रम हो बताया है।

#### कुर्भ उवाच

सर्वदर्माण संन्यस्य समाधिषवलं श्रित ॥७५॥ य आस्ते न्छिलो योगी स संन्यासी च पञ्चमः। सर्वेषामध्रमाणानु हैक्किं बुतिहर्जितम्॥७६॥

कूमें बॉले— बॉ सभी कमों को त्याय कर नित्य समाधि के आर्थित रहता है वही निश्चल योगी है और बढ़ी पश्चम संन्यासी भी है। श्रुति के अनुस्वर सभी अश्रम दो प्रकार के दिखाने गये हैं

वज्ञवार्युपकुर्वाणो नैष्ठिको ब्रह्मतत्परः। योऽबीत्य विधिवहेदान् गृहस्वात्रममास्रवेत्॥७७॥ उपकुर्वाणको हेयोः नैष्ठिको मरणान्तिकः उदामोन सायकश्च गृहस्को द्विविधो भवेत्॥७८॥

ग्रह्मचारी के दो प्रकार बताये गयं हैं— एक उपकुर्वाण और दूसरा ब्रह्मलॉन नैहिक: जो विधिवत् केदों का अध्ययन करके गृहस्थाश्रम में आता है उसे उपकुर्वाण जानना चाहिए। परणपर्यन्त ब्रह्मचर्य धारण करने वाला निष्टिक ब्रह्मचारी कहा गया है उदासीन और साधक के भेद से गृहस्थी भी दो प्रकार का है

कुटुम्बमरणायतः सामकोऽसौ गृही भक्षेत्। ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य त्यकता मार्यायपादिकम्॥७९॥ एकाकी यस्तु विचरेदृदासीनः स मीक्षिकः। तपस्तव्यति बोऽरण्ये पजेदेवान् जुहोति चगा८०॥ स्वस्थायं चैव निरतो सनस्वातापसो घतः तपमा कर्षिनांऽस्पर्व यस्तु स्थानपरो प्रवेत्॥८१। सान्वासिकः स विदेशं वानप्रस्वस्त्रेमे स्वित । योग्यधासन्तो नित्वसारुस्क्षर्णितंन्द्रयः॥८२॥ ब्रानाय वर्नते सिश्च ब्रांच्यते पाग्मेष्टिकः प्रस्वान्यरतिरेव स्थाप्तित्वतृतो प्रहामृनिः॥८३॥ सम्बद्धन्यस्यत्रः स वांगी विद्यस्थ्यते॥८४॥ जानसं-वास्मिन केविद्देदसं-वास्निनोऽपरे॥८४॥

कृदुष्य के भरंच पोपण में तत्पर रहने वाला गृहस्य साथक होता है और जो तोन प्रकार के ऋषों को दूर करके पत्नों और धन आदि का त्याग कर मोक्ष के इन्स्ट्रुक जो एकाको विनारता है उसे उदासीन कहते हैं। जो यन में तपस्या करता है देवों की पूजा तथा यह करता है और स्वाध्याय में तत्पर रहता है. उस तपस्वी को वानप्रस्थी करते हैं जो तप के द्वार शोणकाय होकर ध्यानम्पन रहता है उमें वानप्रस्थ आश्रम में रहन वहना संन्यासी समझना पांचा जो सदा योगाध्यास में निस्त, जिलेन्द्रिय, अपने लच्य पर आरोहण के इन्स्युक और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्मरत भिक्षुक पारमंद्रिक कहा जाता है जो आत्मा में ही रमण करने वाला, सदा आनन्दमन्य, अन्यन्त मनस्त्रोल और सम्यग दशन सम्यह है वह सोगी भिक्षु कहलाता है उनमें भी कोई जनसंन्यासी हुआ करते हैं और कोई वेदसंन्यासी हाने हैं

कपंसंन्यासिनः केचित्वितिषाः पारपष्टिका यांगी स त्रितिको होयां मौतिकः सांख्य एव च॥८५॥ इतीयो हालमी प्रोत्तवे वांगमृत्तमधानितः, प्रवमा धावना पूर्वे सांख्ये त्यक्षरपायना॥८६॥ इतीय चान्तिमा प्रोत्ता धावना पारपेक्षरीः तस्मादेतद्विजानीकमालपाणां चनुष्ट्रयम्॥८७

कुछ कर्म संन्यासां होते हैं। इस प्रकार से पारमांहक भिश्वक तान प्रकार के हुआ करते हैं। योगां भा तान प्रकार के मान गएं हैं। उसमें एक भीतिक दूसरा सांख्य (तन्त्वदर्शी) और तीसरा उत्तम मांगांश्रित आश्रमों कहा गया है। पहले योगी में प्रवय भावना होती है दूसरे सांख्य योगी में अक्षर भावना और तीसरे में अन्तिम प्रश्मेश्वरी भावना कही गई है। इस प्रकार आश्रमों का चतुष्टवस्थ जान संभा चाहिए

सर्वेषु वंदशास्त्रषु एउवणे नापपराते एवं वर्णात्रमान् सुद्धा दवदेवो निरञ्जन ०८८॥ टक्षाटीज्ञाह विश्वासम्बद्धाः प्रजाः। ब्रह्मको वयनान्द्रता दक्षाका मुनिसत्तरा ॥८९॥ अमुक्त प्रजा सर्वे देवमानुवपूर्वका 🔻 इत्येवं भगवान ब्रह्मा स्वपृत्वं संव्यवस्थित ॥२०॥ अहं वै पालवामीदं सहित्यति शुलपूत्। तिस्तरत् मृर्तयः प्रोक्ता बहाविष्णुमहंश्वराः ॥ ९ १॥ रज्ञ सत्वतमायागात्पास्य प्रसात्पनः। अन्यान्यमनुरक्तासो हान्योन्यमुपर्जाविन ॥९२॥ अन्यान्यप्रणतस्त्रीय लोलपा परमंत्रराः। ब्राह्मी माहंधरी चैब तबैकाक्षरमावनाः ९३॥ तिस्त्रस्तु पावना रुद्रे वर्नन्ते सततं द्विजाः प्रवर्तते मध्यज्ञस्त्रामाद्या त्वक्षरमावना॥ १४ द्विनीया ब्रह्मण प्रान्ता देवस्याक्षरपासनाः अहं चैव महादंबो न पिष्ठः धरपार्धतः ॥ १५॥

सपरत देदशम्यां में पंचम आश्रम की गणना नहीं है। इस प्रकार देसाधिदेस, निरंजन, विश्वातमा प्रभू ने वर्णात्रमाँ की सुष्टि करके दक्ष आदि ऋषियों से कहा— आप लांग अब विविध प्रजाओं का सुजन कर्र ज़ह्मा के बचन सुनकर उनके। पुत्र दक्ष आदि मुनिदर्स ने सब देवता, पनुष्य आदि विविध प्रजा की सृष्टि की इस प्रकार सृष्टि के कार्य में संव्यवस्थित होकर भगवान् ब्रह्मा ने कहा— मैं ही सृष्टि का पालन करूंगा और शंकर इसका संहार करेंगे। सन्वर्ग्य रजोग्य और तथा भूण के यांग से उस परम पिता परमातमा की नीत मृतिया हैं। जिन्हें ब्रह्म, विष्णु और यहंश कहते हैं। वे एक दूसरे में अनरक्त और परण्यर उपजोवी हैं। परमेशर को लीखा से यं एक दसरे को और प्रणत रहते हैं" ब्राहर्श, माहशरी और अक्षरभावन— ये तीनों निरातर हर में विराजमान रहती हैं। आधा जो अक्षरभावना है वह पृत्रमें निरन्तर प्रवर्तित होती. रहती है। द्वितीय अक्षरभावका ब्रह्मा को कही गई है। वस्ततः में और महादेव भिन्न नहीं हैं।

विषयः स्वेच्छ्यस्यानं सोऽन्तयांगीद्यः स्थितः। वैलोक्यमस्तिः स्थष्टं सदेवासुरमानुवम्॥९६॥ पुरुषः परतोऽत्यतः इद्यावं समुपागमम्। तस्याद्वद्याः महादेवां विष्णुव्यिक्षश्चरः पर ॥९७॥ एकस्यैव स्पृतान्तिस्थरतद्वत्यार्थवशास्त्रभौ तस्याद्वर्षप्रयत्नेन वन्ताः पूज्या विशेषतः॥९८॥ देव असुर और मास्य सहित सम्पूर्ण जैलाक्य का सुजन करने के लिए वह अन्तयांमी इंकर स्वेच्छा से स्वयं करे विभक्त करक स्थित है। वह अध्यक्त परम पुरुष ब्रह्मरूप को प्राप्त हुआ इसन्तिए ब्रह्मा, महादेव और विश्वंचर विष्णु— ये गोनों एक हो परमात्मा के कार्यवश तीन रूपों में वर्णित है अतएव तोनों हो सब प्रकार से विशेषरूप से बन्दनीय और पुज्य है

यटीच्छेट्चिरात्स्थानं यस-मोक्षाख्यमव्ययम् वर्णाश्रमश्रयुक्तेन धर्मेण श्रीतसंयुतः॥१९॥ पूजधेदभावयुक्तेन बाक्ज्जीवं श्रीतज्ञया। सनुर्णामाश्रमणानुं श्रोत्तोऽयं विधिवद् द्विजाः॥१००॥

यदि शंध्य ही मांक्षनायक अविनाशी स्थान को पाने को इच्छा हो तो पीतियुक्त होकर वर्णाश्रमप्रयुक्त धर्म से तथा भिक्तिभाव से आंवनपर्यन्त प्रतिज्ञापूर्वक इसकी पूजा करनी बाहिए। हे बहाणी इस प्रकार चारी आश्रमों का द्वणन मैंने विस्तारपूर्वक कर दिया है

आग्रमो वैष्णवां ब्राह्मो हरस्यम इति प्रय निल्लगयारी नियमे तद्भक्तअनवत्मल ॥ १०१। ध्यायेदधार्ययेदेतान् ब्रह्मविद्यापरायण सर्वेपामेय भक्तमां ज्ञम्मोलिङ्गमनुनमम्॥ १०२॥

वैष्णव, ब्राह्म और हराश्रम ये तीन प्रकार का आश्रम है। उन-उन के नियत निर्दा को धारण करने वाले, उनके भक्तजनों के प्रति बल्पलना का भाव रखने वाले और ब्रह्मविद्यों में निरत रहने वाले उनका ध्यान और अर्चन करें। सभी भक्तों के लिए हम्भु के चिह्न उत्तम होते हैं।

भितंत भरमक कार्य ललाटे तु त्रिपुंड्कम्। यस्तु नारायणं देवं प्रपत्नः परमं पटम्॥१०६॥ यारयंत्मर्वदा सूलं ललाटे गखवारिति । प्रपन्न वं अग्द्वीजं प्रह्माणं परमेष्ठितम्॥१०६॥ तेषां ललाटे तिलकं वारणीयन्तु सर्वदा। योऽसावनादिर्भूतादि कालात्मासी वृत्ती भसेत्॥१०६॥ उपर्ययांत्रामधीपात्तिपुंड्स्य तु वारणात्। यत्तन्त्रयानं विमुणं क्रकृतिक्युन्निकात्मकम्॥१०६॥ वृतन्तु शुलवरणाद्भक्तयेव न संशयः बहातंजोमयं सुक्लं बदेतन्मण्डलं स्वे ॥१०७॥ मक्तयेव वृतं स्वानमेद्वारं तिलके कृतं। तस्मात्कार्यं विस्तांकं तथा च विलकं सुधम्॥१०८॥ ललाट में बेत भस्म से त्रिपुण्डू लगाना चाहिए जो परम पद नारायण देव के शरणागत है, उसे ललाट में सदा गन्ध-जल द्वारा शुल को धारण करना चाहिए। को जगत् के बोजरूप परमंद्रों ब्रह्म को शरण को प्राप्त हो, उसे ललाट में सबंदा तिलक धारण करना चाहिए। कपरी और अधीभाग के योग से त्रिपुण्डू धारण करने से वह अनादि, भूतों का आदि जो कालात्मा है. वह धृत हो जाता है, और जो ब्रह्मा-विष्णु-शिवान्मक त्रिगुणात्मक प्रधान है वह शुल के धारण करने से धृत हो जाता है, इसमें सशय नहीं। तिलक धारण करने पर ब्रह्म के तेज से युक्त, शुक्ल और ऐक्यं का स्थानरूप जो सूयमण्डल है, वहीं धारण किया हुआ होता है अत्राप्त त्रिशूल के चिद्व को तथा शुभकारी तिलक को धारण करना चाहिए।

आयुष्यज्यापि मन्तानां श्रयाणां विधिधृर्वकम्। यजेत जुहुवादम्नी जर्षद्वर्यार्वक्रोन्द्रिथः॥१०९॥ श्रान्तो दानोः जिनकोयी वर्णश्रथमविधानवित्। एवं परिचरेहेवान् यावर्जावं समाहितः॥११०॥ नेवां स्वस्वानमधलं सोऽचिरादविगच्छति॥११०॥

यह सब विधिपृतक करने से तीनां प्रकार के भक्तां की आयु वृद्धि होता है। जितेन्द्रिय, बणांश्रम के विधान का आता, शान्त, दान्त एवं ऋोध को जीतने वाला यजन करे, अग्नि में होम करे तथा ज्य और दान करे। इस प्रकार जांधनपर्यन्त समाहित चित से देवों की परिचर्यों करे ऐसा करने पर तह शीध ही देवों के अदल स्थान को प्राप्त कर लेता है।

इति श्रीकूर्पपुराणं पूर्वभागे क्यांश्रमवर्णनं नाम द्वितोयोऽस्याय ॥ २॥

> तृतीयोऽध्याय: (अम्प्रपों का ऋम)

क्षय उन्

आश्रमों का फम वर्णन करें।

वर्णा चनक्वोहिष्ट्रश्चातारोऽप्याश्रमास्त्रज्ञा। इदानों ऋपयस्माख्यमध्यमणां वद प्रयोगः१॥ ऋषियों ने पूछा— आप प्रभु ने चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों के विषय में उपदेश दिया है प्रभु अब हमारे लिए कुर्प उवाव

वृह्मचारी गृहस्वत्त धाःस्त्रस्यो यतिस्त्रया। ऋषेणैवासमाः प्रांतमः समरणाद्यस्या भवेत्। २॥

कृमंकप विष्णु बोले- कहावर्य, गृहस्य वानप्रस्य और संन्यास ये चार आश्रम हो फ्रमश कहे गए हैं। कुछ कारण से इनमें फ्रमभेद हो सकता है।

क्षप्रज्ञानविज्ञानी वैदाग्यं घरमं ४कः। प्रकृतेद्वक्रचर्यानु यदीच्छेन्यरमां गतिम्॥३ः

जिसमें ज्ञान उत्पन्न हो गया है, ऐसा बिवंकी और मरम वेरान्य को प्राप्त मनुष्य यदि परम गति (मोक्ष) की हच्छा करता है तो कह ब्रह्मचर्य से संन्यास ग्रहण कर ले

दारानाहृत्य विशिष्ठदन्यका विकियेम्स्येः कोदुत्पाटवेत्पुतान् विरक्तो यदि संन्यसेत्॥४॥ अनिष्टुः विधिष्ठकोर्नुत्यास स्थात्मसान्। न गाहंस्ये गृही त्यकताः संन्यसंद्युद्धिमान् द्वितः॥५॥

अन्यथा (गृहस्य को चाहिए) विधिवह पत्नी से विवाह करके अनेक वज्ञों का यजन करे और पुत्रों को उत्पन्न करें यदि विगक्त हो गया हो तो संन्यास ग्रहण कर ले। परन्तु विधिवह यज्ञों का यजन किये किना तथा पुत्रों को जन्म दियं विना युद्धिमान् गृहस्य द्विज गाहेस्थ धर्म को छोड़कर संन्यास ग्रहण न करे

अक्ष वैराग्यवंगेन स्वातुं नोत्सहवे गृहे। तथेव संन्यसेदिहाननिष्टाचि हिजानमः॥६|

पश्चात् यदि वह वैराग्याधिक्य के कारण घर में स्थित रहने का उत्सुक न हो, तो वह द्विजश्रेष्ठ विना यज्ञदि अनुष्टान के ही तत्काल संन्यास ले ले।

तकापि सिविधे वेदीरिष्टा अनम्बाद्ययन् तपसायका तपायोगर्राहरुकः संन्यसंद्वहि ॥७॥

और भी, वह अनेक प्रकार के यहाँ का यजन करके बानप्रस्थ का आश्रय ले ले। यहाँ तपादि करके तपांत्रल सं विगक होकर बाहर ही संन्यास धारण कर ले।

वानप्रस्थान्तर्भ कता न गृहे प्रविद्योत्पुन । न संन्यासी वनज्याथ ब्रह्मसर्वका साथकः॥८

वानप्रस्थ में आकर पुन घर में प्रवेश न करे उसी प्रकार साधक संन्यासी भी वानप्रस्थ और गृहस्थ में पुन<sup>,</sup> प्रवेश न करे प्राज्याक्षयात्रिक्षण्वेष्टिमार्ग्योपदवा द्वितः। प्रकृतेतु गृही विद्वान् वनाद्वा त्रुतिचादनात्। १॥ प्रकृतुमसमर्वोऽपि जुहोति सत्रति किथाः। अस्य पहुर्दीरहो या विरक्तः संन्यसेदिह्यः॥ १०॥

बिद्वान् यही प्राजापन्य अथवा अधनेयी वर्ज्ञों का यजन करके श्रुतिवचन से बानप्रस्य से संन्यास का प्रवजन करें करने में असमर्थ होता हुआ भी वह सब कियाओं का होम और यजन करता रहता है अन्या, संगड़ा क दरिद्र द्विज भी विरक्त होकर संन्यास ग्रहण कर सं

सर्वेधायेव वैराग्यं संन्यासे तु क्लिक्ता पतत्येवाविरक्तां य संन्यसं कर्तुमिक्तित ११॥

संन्यास ग्रहण करने में सभी के लिए कैसाय का विधान है जो अविरक्त पुरुष संन्यास को इच्छा करता है. वह गिर जाता है!

एकस्मित्रक्वा सम्बन्धाँतामरणान्तिकम्। अद्भावानात्रमे वृक्षः सोऽमृतत्वाय **स**ल्पते॥ १२॥

अथवा एक ही आश्रम में आजीवन सम्मक् प्रकार से आचरण करता रहे इस प्रकार अपने आश्रम में श्रद्धाचान् होकर जो रहता है, वह अमृतत्व के लिए नियुक्त होता है।

न्याधानतस्य : शास्त्रो ब्रह्मविद्यापरायण । स्वद्यर्भपालको नित्वं ब्रह्मभूयाय कस्पते॥ १३॥

- अवपूर्वक धन कमाने वाला, परम ऋन्त, ब्रहाविद्यापरायण और स्वधर्मपालक सदा अक्ष के लिए कन्पित होता है।

ङ्खण्यासाय क्षत्रीणि निःसङ्ग कापवर्षितः। प्रसन्नेतेव पनसा कुर्वाणो याति कपदम्। १४॥

जो समस्त कर्मों को ब्रह्म में निहित करके नि सङ्ग और कामरहित होकर असप मन से कर्म करना है. वह उस ब्रह्मपट को पाता है

वद्यणा दीयते देवं ब्रह्मणे मंत्रदीयते। ब्रह्मैव दीयते येति ब्रह्मार्पणपिदं परम्॥ १५॥

जो कुछ देय है, यह ब्रह्म के हुमा ही दियी जाता है. अतएद ब्रह्म के लिए ही वह सब समर्पित किया जाता है ब्रह्म ही दिया जाता है, इसलिए यहा परम ब्रह्मपंग है।

नाई कर्ता सर्वभेतदृष्ट्रहेव कुस्ते तथा। एतदृबद्वार्पणं श्रीकपृथिभिस्तस्वदर्शिणिः॥१६॥ भी करत नहीं हूँ। यह सब कुथ अध्य ही करता है तत्वदर्शी ऋषियां के द्वारा वही ब्रह्मपंण करा गया है

प्रीणातु भगवानीशः कर्पणानेन साधतः। करोति सततं बुद्ध्या इक्षापंजीयदं परम्। १७०

इस कमें से नित्य, भगवान इंश प्रसन्न हों को निरंतर वृद्धिपूर्वक ऐसा करता है, यही उसका परम ब्रह्मर्पण है।

यद्वा फलानां संन्यासं प्रकुषांत्यरमेश्वरे। कर्मणाधनद्वयाहर्द्वह्यार्पणयनुनयम्॥ १८॥

अथवा जो कर्मफर्मा को परमंश्य के प्रति समर्पित कर देता है उन करमाँ का भी यही उत्तम ब्रह्मायण कहा गया है

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं सङ्गवर्जितम् क्रियते विदुषा कर्म तद्यवेद्वि भोक्षदम्॥१९॥

में बिद्वान् अनासक होकर शास्त्रविद्वित कर्यों को यह भंग कतंत्र्य है। ऐसा मानकर नियत कप से करता है। उसका वह कर्म भी मोक्ष देने खाला होता है।

अववा चदि कर्णांचा कुर्याक्रियान्चपि दिन । अकृत्या फलसंन्यामें कथते तरफलेन तु॥२०॥ अधना यांद्रे दिन फल का कामा क्रिये किया सिंका

अथवा यदि द्विज फल का स्थाग किये दिना नित्य कर्यो को करता है. तो भी उस कमंफल से वह बैंधता नहीं है

तस्मात्सवंप्रयत्नेन त्यकता कर्माधितं कलम्। अविद्वानिय कुर्वीत कर्माजीति विरात्पदम्॥२१॥

इस कारण सब प्रकार से यजपूर्वक कर्माश्चित फल का त्याग करके अविद्वान भी बदि कर्म करता है, तो भी वह चिरकाल में उत्तम अभीष्ट पद को प्राप्त करता है।

कर्पणाः क्षीयते पापमैहिकं पौर्यिकं तथा। भन-प्रसादमन्येति प्रहाविज्ञायते नरः॥२२॥

कमं के द्वारा ऐहिक आर पीर्विक अर्थात् पहले जन्म के भाषों का नाश होता है। तब मनुष्य मन से प्रसन्न हो जाता है और ग्रहाबंदा जाना जाता है

कर्मणा सहितारकानात् सम्यम्योगोऽभिकायते ज्ञानं च कर्मसहितं जायते दोववर्जितम्॥२३॥

कम सहित ज्ञान से सम्यक् योग की प्रप्ति होती है। कम सहित ज्ञान दोपवर्जित उत्पन्न होता है।

तस्मान्सर्वप्रयन्तेन यत्र तत्रात्रमे स्तः। कर्माणीक्षरतृष्टसर्वं कुर्णप्रेकार्यमाणुवात्॥२४ इस कारण सब प्रकार से यनपूर्वक जिस किसी आश्रम में रहते हुए। आसकि रहित) ईश्वर की तृष्टि के लिए कमों को करें। इससे निष्काम श्वन की प्राप्ति होती है.

संप्राप्य परमं भ्रापं नैष्कर्म्य तत्त्रसादतः एकाको निर्ममः शास्त्रो जीवनेव विमुख्यते॥२५॥

उनकी परम कृपा सं नैष्कर्म्य भाव की तथा परम ज्ञान को प्राप्त करके वह एकाकी. मोहरहित, स्रांत जोवन यापन करते हुए विमुक्त ही जाता है:

बीक्षते परमात्यानं परं **इतः महेश्वरम्।** नित्याननी निरामससास्मित्रेय लयं क्रवेत्॥२६॥

अवन्तर वह परब्रहा महंशर परमात्मा का दर्शन कंस्ता है तथा नित्य आनन्दमय होकर एवं निराधास होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है।

तस्थानसंदेत सततं कर्मस्येगं प्रसङ्खीः। तुसये परमेशस्य सन्पदं पाति साम्रतम्॥२७॥

इसलिए प्रसन्नचिस मन्ष्य निरंतर परमेश्वर की मृष्टि के लिए कमेगांग की आश्रम ग्रहण करें ऐसा करने से सासत पद को प्राप्त करता है

एतद्द कवितं सर्वं चातुरस्थम्बमुत्तमम्। न इतिस्ममतिकम्ब सिद्धि बिन्दति मानव ॥२८॥

इस प्रकार सभी चारों आश्रमों का अञ्चुनम वर्णन मैंने कर दिया है इनका अतिक्रमण करके मन्ध्य कभी भी सिद्धि तो पात नहीं करता।

> इति श्रीकृषेपुराणे पूर्वमाने छानुराजम्बळकां नाम हतारोधकारा ॥३॥

> > चतुर्थोऽध्याच . (प्राकृत-सर्ग कथर)

सूत स्वाध

श्रुत्वाश्रमविधि कृत्समृष्यये दृष्टचेतस । नयस्कृत्य हवीकेशं पुनर्वचनमञ्जूवन्॥ श

सूत ने कहा- सारां आश्रमों को पूर्ण विधि को इन्नण करके ऋष्टिगण ग्रस्त्रचित हो गये वे पुनः भगवान् इयोकेश (सर्वः इन्द्रियनियन्ता) को नगरकार कर इस प्रकार बचन बोले मृतय ऊदः

भाषितं भवता सर्वं चानुराश्रम्यमुनयम्। इदानीं भोनुमिच्छामो यथा सम्मवने जनव्॥ २॥ मृदियों ने कहा- आपने चारों आश्रमों का उत्तम प्रकार से वर्णन कर दिया। अब हम संस्तर कैसे उत्तम होता है, इस विषय में सुनना चाहते हैं

कुतः सर्वपिदं बातं क्रॉस्स्य लयपेथ्यति। नियना क्या सर्वेषां यदस्य पुरुषोत्तम॥३॥

हे पुरुषांत्तमः यह सम्पूर्ण जगत् कहाँ से उत्पन्न हुआ है और किसमें जाकर यह लय को प्राप्त होगा ? इन सबका नियंता कीन है ? यह आप कहें

श्रुत्वा नारायको जाक्यमृषीको कुर्मरूक्यकः प्राह मध्योगया वाद्या भूतानां प्रश्वोऽस्थय ४४॥

कूमरूपधारी अविनाती एवं भूता के उत्पादक धगसान् नारायण ने ऋषियां के बचन सुनकर यंभीर वाणी में कहा। कुर्म जवाद्य

प्रहेश्वर पर्रोऽस्थयः सतुरुपूहः सनातन अनन्छाप्रपंषश्च नियन्तः सर्वतोमुखः॥५॥

कूर्यं उवाकः महंश्वर परम् अविनाशो, चतुर्व्यूहः सनातन, अनंत, अप्रमय, सब प्राप्तिया के मृखक्रप और सब पर नियंत्रण करन वालं है।

अस्यके कारणे यत्तिस्यं सदसदात्मकम्। **४वा**नं प्रकृतिस्रांति यथाहुरतन्त्रचितका ॥६॥

तन्त्रवंनाओं ने उन्हीं को अव्यक्त, कारण, नित्य, सत् और असत्ररूप, प्रधान तथा प्रकृति कहा है

गन्धवधारसैहीनं अव्यस्पर्शविवर्धितम्। अजनं ब्रह्मसूच्यं नित्यं स्वात्यन्यवस्थितम्॥७॥

वह परमात्मां) गन्ध वर्ण तथा रस से होन, शब्द और स्पर्श से अजित, अजर, धूथ, अक्षय, नित्य और अपनी आत्मा में अवारियत रहते हैं

जगद्योनिर्महाभृतं परद्वतः सनातनम् विषदः सर्वभृतानामात्मनाविद्विते महत्॥८० अनाद्यनामकं सूक्ष्मं त्रिगुणं प्रभवाव्ययम् असामतमविद्वये द्वत्यत्रे सम्बर्ततः॥९॥

वही जगत् के उत्पत्तिस्थान, महाभृत, परश्राप्त, समातन, सभी भृतों के विग्रहरूप, आत्मा से अधिष्ठित, सर्वकाजी, अनादि, अनन्त, अजन्मा, सूक्ष्म, त्रिगुण, प्रभव, अव्यय. असाम्प्रत और अविद्धेय ब्रह्म सर्वप्रथम विद्यमन था।

गुणसान्ये तदा तस्मिन् पुरुषे बात्यति स्थिते। प्राकृतः प्लयो इयो वार्षाहरप्रसमुद्धयः॥ १०॥ उस समय आत्या में अधिष्ठित पुरुष में गुण साम्य होने पर जब तक विश्व की तत्यति नहीं होती है उसे प्राकृत प्रलय जानना चाहिए

बाह्री संत्रिरियं प्रोक्ता हरहः सृष्टिरुदाहरा। अहर्ने विद्यते तस्य न सर्दिर्ह्मपद्मारत ॥११॥

इस प्रतय को हो सहा। की ग्रांति कहा गया है और सृष्टि उसका दिन कहा गया है उपधारत: ब्रह्मा का न तो दिन होता है और न ग्रत हो होती हैं

निष्ठान्ते प्रतिषुद्धोऽसी अगदादिस्नदिमान्। सर्वधृतमयोऽव्यक्तस्तर्वामीसरः पर ॥१२॥ प्रकृति पुरुषं चैव प्रविश्याश्च परेश्वरः। शोषयामास योगन परेण परमेसरः॥१३॥

निशा के अन्त में जागृत होने पर जगत् के आदि, अनादि, सर्वभूतमय, अञ्चल, अन्तयांभी इंडर और परमात्मारूप महंडर ने प्रकृति और पुरुष ने लीध प्रवेश करके परमयोग से श्रुभित कर दिया

क्या पदा नरस्त्रीणां यदा वः पश्चवोऽन्तिन । अनुप्रविष्ट श्लोमाय नवस्त्री योगपूर्तिपान्॥ १४॥

जैसे कामदेव अथवा वसंतऋतु की बायु नर और खी में प्रविष्ट होकर उन्हें अस्थ कर देती है उसी तरह योगमूर्ति यहा ने दोनों को शुभित कर दिया

स एव क्षेत्रको वित्राः होप्यक्कं परमेश्वरः। स संकोचविकासाम्यां प्रवासन्त्रे व्यवस्थितः॥१५

है विप्रगण! वहीं परमेश्वर क्षोमक है और स्वयं शुष्टा हाने काला भी है। वह संकोच और विकास द्वारा प्रधानन्त्र के रूप में व्यवस्थित हो जाता है।

प्रयानाञ्चलेष्यपानाच्य तथा पुंसः पुरस्तनस्। प्राहुतासीन्महद्वीनं प्रयानपुरस्थनयकम्॥ १६॥

्धुक्षाता को प्राप्त हुई प्रकृति से और पुरातन पुरुष से एक प्रथान पुरुषान्यक महान् बीज का प्राप्तुर्पात हुआ

महानात्मा मर्तिकृता प्रकृत्यि. ख्यातिरीक्षरः। प्रज्ञा कृतिः स्पृतिः संविदेतस्मदिति कल्पृतम्॥ १७॥ महान आत्मा, पति, ब्रह्मा, प्रयुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा. भृति, स्मृति और संवित् की उत्पत्ति उसी से हुई है ऐसा स्मृति वाक्य है।

वैकारिकसौजसङ्ख भूतदिङ्घेव तामसः त्रिक्योऽयम्हरकारो महत्व संवभूव हत १८॥

वैकारिक, तंजस् और भृतादि तामस यह तीन प्रकार का अहंकार भहत् से उत्पन्न हुआ चा

अइंकररोऽधियान्छ कर्वा यन्ता च स स्पृतः। आत्मा च पत्परा जीवो यतः सर्वाः प्रवृत्तव ॥१९॥

बह अहंकार, अभिमान, कतां, मन्ता कहा गया। आत्मा मत्यरायच जीव बना जिसमें सभी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई

पञ्चमृतान्यहंकारात्तन्माज्ञांण च जीतरे इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व तस्यात्मचं जगत्॥२०॥

उस अहंकार से पश्चभहाभूत, पश्चतन्मत्त्र। और सम्पत्त इन्द्रियों उत्पन्न सुई। उसी से आत्मरूप सम्पूर्ण जगह भी उत्पन्न हुआ।

मनस्वय्यक्तजं ब्रोकं विकारः प्रथम: स्वृतः। येनासौ जयते कर्ता मृतादीश्चानुपत्र्यति॥२१॥

मन की सृष्टि अञ्चल्त से कही गई है वही प्रथम विकार है इसो कारण वह सयका कतो है और सभी भूतों का अनुद्रष्टा है

वैकप्रिकादहंकारात्सर्गो वैकारिकोऽभवत्। तैजसानीन्द्रियाणिस्युदेंचा वैकारिका दशाः २ २ एकादशं प्रनस्तत्र स्वगुणेनोषवात्मकम्। पूत्रवन्मात्रसर्गोऽयं गूतादेरभवद्द्वियाः॥ २३॥

ठस वैकारिक अहंकार से वैकारिक सर्ग की उत्पत्ति हुई इन्द्रियों तैजस् है और दस देवता वैकारिक हैं। ग्यारहवीं पन हुआ जो अपने युण से उभयतम्बक होता है। है द्विजगण ! यह भूततन्त्रात्र को सृष्टि भूतार्दि से हुई है

भूतादिस्तु विकृदाणः हाद्ययात्रं सम्रज्नं इ। आकाशे जायतं तस्यातस्य शब्दो गुणो मत्।।२४॥

भूतादि (तामस अहंकार) ने विकृति को प्राप्त करके शब्दतन्त्रामा का सृजन किया। उससे आकाश उत्पन्न हुआ जिसका गुण कब्द मान गया है

आकाजस्तु विकुर्वाण स्पर्शमात्रं ससर्व्य हः सायुक्तसम्पद्यते तस्मालस्य स्पर्श गुणं विदु ॥२५॥ आकाश ने भी विकार को प्राप्त करके स्परां तस्माका' की सृष्टि की। उससे बायु की उत्पक्ति हुई जिसका गुण 'स्परों कहा गया है

वायुक्तापि विकुर्वाणी क्षत्रमध्ये ससर्व्य ह। ज्योतिसत्यक्रते वायोसस्दूषगुणमुख्यते॥२६॥

वायु ने भी विकार को आप करके रूपतन्त्रज्ञा की सृष्टि की वायु से ज्योति की उत्पत्ति हुई जिसका गुण रूप है।

ज्योतिक्षापि विकुर्वाजं रसमात्रं समर्ख हः सम्मवन्ति ततोऽन्यांसि रसाधाराणि तानि च॥२७॥

ज्योति ने विकार को प्राप्त करके रसतन्मात्रा की सृष्टि की उससे जल उत्पन्न हुआ जो रस का आधार है अर्थात् रसगुण बालर है

आपश्चापि विकुर्वाणा गर्यपात्रं समर्जिरे सङ्गातो जायते तस्मानस्य गर्यो गुणो मतः॥१२८॥

जल ने भी विकृति को पास होकर गन्धतन्मात्रा की सृष्टि की। उससे गुणसंघातमधी पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसका गुण गन्ध माना गया है

आकाशं शब्दभावं तु स्पर्शमात्रं सपाद्यणेत्। द्विगुणस्तु ततो वायु शब्दस्पर्शात्मकोऽभवत्॥२९॥ शब्दतन्मात्र आकाश ने स्पर्शमात्रा को समावृत किया या उससे द्विगुण शब्दस्पशांत्मक वायु को उत्पत्ति हुई

कर्ष स्थैयाविस्ता सब्दरसर्त्री गुणासुमी त्रियुणः स्थानतो बहि. स सब्दस्पर्शस्त्रपदान्॥३०॥ शब्द और स्पर्श दोनों गुणों ने कप में प्रवंश कर लिया

था। उससे शब्द स्पर्श-रूप त्रिगुणात्मक अग्नि को सृष्टि

;

शब्द स्पर्शक्तं रूपञ्च रसभात्रं समावित्रतः तस्माञ्चतुर्गुणा अत्रपां विश्लेषास्तु रसात्मिका ॥३१॥ शब्द, स्पर्श और रूप ने रस-तस्मात्र में प्रवंश किया इसीसे रसात्मक जल चार गुणों से युक्तं हुआ

शब्द स्पर्शक्ष रूपक्ष रस्ते वयं सम्प्रविश्वत्। तस्मात्मक्षमुणा भूमिः, स्यूल्य भूतेषु शब्दाते॥३२ :

शब्द, स्पशं रूप तथा रस ने भन्ध में प्रवेश किया इससे पृथिवी पंचगुणात्मिका हुई अतरव वह पञ्चमहाभृतों में स्थल कही जाती हैं। शान्ता घोरस्क्र मृद्धस्य विशेषस्तेन ते स्पृताः परस्परानुधवेशाद्धारयन्ति परस्परम्॥ ३३॥

शान्त, भोर और मृढ सभी भूत विशेष नाम से कहे गये हैं। वे परस्पर अनुप्रवेश करके एक दूसरे की धारण करते हैं।

एते सत प्रहात्यानी हान्योन्वस्य समाध्रयात्। नाज्ञवनुवन् प्रजाः सञ्चयसमायस्य कृत्यनशः॥३४॥

ये सातों महान् आत्मा खाले एक दूसरे के आश्रित होकर हो रहतं हैं। फिर भी वे पूजत प्रजा की सृष्टि करने में समध नहीं है

पुरुपापिष्ठितत्कच्च सम्बद्धानुष्रहेण च महदादयो सिशेशना क्रण्डमुत्यादयनि ते॥३५॥

पुरुष के अधिष्ठित होने से नथा अन्यक्त के अनुग्रह से वहीं महदादि से लंकर विशेष पर्यन्त सभी मिलकर इस ब्रह्मण्ड को उत्पन्न करते हैं।

एककालसमृत्यमं जलबुद्वदवच्य तत्। विशंषेन्योऽण्डममवद्गहनदुदकेलबम्॥३६॥

एक काल में समृत्यक्ष वह (अण्ड) जल के बुलबुले के समान था (उपर्युक्त) विश्ववी से मिलकर वह बृहत् अण्ड हो गया और जल में शयन करने वाला (उसके ऊपर) था

तस्मिन् कार्यस्य करणं संसिद्धं परमेष्टिनः। प्रकृतेऽण्डं विवृद्धे तु क्षेत्रज्ञो बहासंज्ञितः॥३७॥

उसमें काय का कारणरूप परमष्टी का प्राकृत अण्ड में वृद्धि होने पर 'ब्रह्म नाम की संज्ञा को प्राप्त क्षेत्रत की सिद्धि हो गई।

स वै शारिते प्रथमः स वै पुस्त्र उच्यते। आदिकर्ता स मुतानां कृष्ठावे सम्वर्तताः ३८॥

वही प्रयम शरीरचारी प्रयम पुरुष कहा गया जाता है। वह भूतों का आदिकतां सहररूप सहाा सबके आगे बांतेत थे

यमाहुः पुरुषं हंसं प्रधानस्थरतः स्थितम्। हिरणयमधे कविलं छन्दोमूर्ति सनातनम्॥३९॥

जिसे प्रधान प्रकृति से पर (श्रेष्ट) पुरुष तथा हैसे कहते हैं। उसे हिरण्यगर्भ, कपिल, सनावन छन्दोर्मूर्व (बेदर्सूर्व कहते हैं।

पेरुस्त्वपभूतस्य जरायुशापि पर्वता । गर्पोदकं समुद्राश तस्यासन्परमात्मन ॥४०॥ मेर पर्वत उस परमान्या उस्त्य (गर्थवेष्ट्रश्चर्म, हुआ। समस्त प्रवन जरायु (खेडी) तथा समुद्र उनके गर्भोटक वने

तस्मित्रण्डेऽभवहिसं सदेवासुरमानुषम्। चन्द्रादित्यौ सम्बद्धौ सत्रहो सह वायुना॥४१॥

उस अण्ड से सत्कर्म करने वाले देव, असुर और मनुष्य सहित यह दिश्व तथा नक्षत्र, ग्रह और बायु सहित चन्द्र और सूर्य को सृष्टि हुई

अस्तिहैसगुणादिष्णः वाह्यतोऽण्डं सथावतम्।
आपो दसगुणेनैय तेषसा वाह्यतो वृता ११ ४२॥
तेषादशगुणेनैय वाह्यतो सायुना कृतम्
आकाशेनावृतो वाषुः एवं तु भूतादिनावृतप्।। ४ ६०
भूतादिर्महता तहृद्वयक्तंनावृतो पहान्।
एते लोख्य पहान्यान सर्व तत्वाभिमानिमः॥ ४४॥
वस्ति तत्र पुस्तास्तदात्मन् व्यवस्थिता
कृता योग्यमीणा ये चान्ये तत्वचित्तकत ॥ ४५॥
सर्वज्ञाः आन्तरजसो नित्यं मुदितमानसाः।
एतैशवरणैरण्डं प्राकृतैः सप्तिभृतम्। ४६

दस गुने जल से उस अण्ड को महिरी भाग समावृत हुआ। दस गुने तंज द्वारा जल का बाद्य भाग अन्ति हुआ दस गुने क्यू द्वारा तेज आवृत हुआ। इसी प्रकार आकारा के द्वारा क्यू आवृत हुआ। भूतिदि द्वारा आकारा अन्तृत हुआ भूतिदि महत् द्वारा आवृत हुआ एवं महत् अव्यक्त द्वारा आवृत हुआ। ये सभी लांक उस स्थान में तदात्मवाल् हांकर महात्मा तथा तत्त्वाभिमानी पृत्रम रूप में वास करने लगे। प्रभुत्वज्ञाली योग्यपरायण, तत्त्वांभन्तक, सर्वंड, रजोगुण रहित एवं नित्य प्रसन्नवित— इन सात प्राकृत आवरणों में अण्ड समावृत था

एताबच्छक्यतं वकुं मार्येषा गहना द्विजाः। एतत्राचारिकं कार्यं यन्त्रया बीजमीरितम्॥४७॥

हे द्विजगण हतना हो कह सकते हैं कि यह माया आँत यहन है। यह सब प्रधान (प्रकृति) का कार्य है, जिसे मैंने बीज कहा है।

प्रजापतं. परा पूर्तिरितीयं वैदिकी त्रृति । प्रहाप्यहमेतत्सकलं सप्तलोककलान्वितम्॥४८॥ हितीयं तस्य देवस्य क्रारीरं परमेष्टिनः॥ हिरण्यगर्भो मणकान् वृक्षणं वै कनकाण्डणः॥४९॥ यह प्रजापति की परायूर्ति है यही वीदेकी शृति है सालों सांकों के बल से युक्त यह सम्पूर्ण बहाएड है जो उस परमाखे का द्वितीय शरीर है सुवर्ण के अंड से उत्पन्न भगवान् बहा। हिरण्यमध्य नाम सं प्रसिद्ध हैं

## हतीयं भगवरूपं प्राहुर्वेदावंतेदित । रजांगुणमयं चान्यदुषं तस्यैव घोमत ॥५०॥

यह भगवान् का तीसरा रूप है ऐसा वेटार्थ के जाता कहते हैं उसी धरेमान का अन्य रूप ग्लॉगुणमय हैं

चत्र्युंखन्तु भगक्षान् जनत्सृष्टां प्रकर्तते। सृष्टं च पाति सकलं विश्वात्मा विश्वतोमुखः॥५१॥ सन्तं गुणमृपाश्चित्व विष्णुविश्वेशसः स्ववम्

चतुमुंख भगवान् ब्रह्म। जयत् को सृष्टि में प्रवृत होते हैं और विश्वात्मा विश्वमुख विश्वेश्वर, स्वय विष्णु सत्वगुण का आश्रय लक्ष? शृष्टि का पालन करते हैं

अन्तकाल स्वयं देव. सर्वातम परमेश्वर ॥५२ नमोपृः नमाधित्य स्त्र संहरते जगन्। एकाऽयि सन्पहादेवस्त्रिकासी सपविष्ठितः॥५३॥ सगरक्षालयगुरीर्विर्गुणोऽयि निरञ्जन एक्का स द्विण चैव विश्वा च वहुका गुरीः॥५४॥

अन्तकाल में सर्वात्मा परमेशर स्वर्थ स्ट्रदेव तमागुण का आश्रय लंकर अगत का संतार करते हैं। निरञ्जन एक निर्णुण महादेव होते हुए भी सृष्टि पालन और मंत्रार रूप तीनों गुणी द्वारा तीन कृपा म अवस्थित हैं। न निर्धित्र गुणों के आश्रय स काम एकरूप दिस्ता ना कभी तीन रूप में विभन्त हा नात हैं।

## बांगंधर ज्ञानीराणि कर्गति विकसेति य। नानाकृतिक्रियारूपनामयन्ति स्वस्नीलयाग५५॥

के चोणेशर भगवान अपनी लाला से नामाकृति क्रिया। कप नथा दाम बाल शरांश को चनाने हैं तथा उसे विकृत भी कहत हैं

## हिताय चैव भक्तानां स एव शमतं पुन । त्रिया विभाज्य सम्पानं जैलाक्य संप्रवर्तते॥५६

भक्तां के कल्याण की इच्छा से वह पुत्रः उन्हें ग्रस सर्त हैं: यह स्थवं को तीनों रूपों में विभक्त करक बैलोक्य में प्रवर्गित करते हैं।

सुजते प्रसते श्रेय बोक्षाों स विशंक्त । यस्पान्स्ट्रानुगृहाति प्रसते च पुतः प्रजा ४५७॥ गुणात्पकत्यार्त्तकारचे तस्पादेकः स उच्चतेः अप्रे हिरण्यगर्भः स प्राहुर्भृतः सनातनः॥५८॥

विश्रय सृष्टि करते हैं. संहार करते हैं और रक्षा करते हैं। जिस कारण वे सृष्टि करके प्रवाओं का संहार कर डालते हैं. उसी गुणान्यकता के कारण खेनों काल में वे एक कहें जाते हैं। वे सनातन हिरण्यगर्थ ब्रह्मा सर्वप्रथम प्रादुर्भृत हुआ वा

## आदित्वाद्वदिदेवोऽसावजानत्वादवः स्पृतः। पाति यस्माठाचा सर्वो प्रवापतिरिति स्पृतः॥५९॥

सबसे आदि में होने के कारण वह आदिदेव है और अजन्म होने के कारण अज' कहा गया है। उनसे सभी प्रजाओं का पालन होता है अनध्य वन्हें प्रजापति कहा गया।

## देख्यु च महादेवो महादेव इति स्मृतः। बृहत्त्वाच्य स्मृतो ब्रह्म परत्वात्परमंस्ररः॥६०॥

समस्त देवों में वे महान् देव हैं. इसलिए महादेव नाम सं कहा गया है और सबसे मृहद् होने के फारण बहा। अम तुआ तथा सबसे पर होने के कारण वे परमेश्वर हुए

## वशिष्याद्वयवस्थलादीश्वर परिभाषितः। ऋषि सर्वत्रयन्वन हरि सर्वहरो यतः॥६१॥

विशास्त्र (वहा में करना) और अवस्थरत (वहा में न होता) गुण के कारण उन्हें ईश्वर नाम दिया गया है सर्वत्र गयन करने से उन्हें ऋषि और सबका हरण करने के कारण हर्ष कहा गया है

## अनुत्पादाच्य पूर्वत्यातस्ययंपूर्तित स स्वृत । वरत्यापरानं यस्मातन नारत्यणः स्वृतः ६२॥

उत्पांतरित अजन्मा। हान से एवं सबसे पुरातन होने के कचण वे स्थयंभू जाने गये हैं उसी प्रकार नमें का आश्रय व्यान हाने के कारण उन्हें नारायण कक्षा गया है।

## हर संसारहरणाद्विभृत्वदिष्णुसव्यतं। भगवान्सवविद्यानादवनादामिति स्मृतः॥६३॥

संसार को हर लने के कारण हर तथा विभू (अनन्त) होने के कारण विष्णु कहा जाता है सम्पूर्ण पदार्थों के लाग होने के कारण उन्हें भगवान और रक्षण किया के कारण आम' कहा जाता है

सर्वञ्च सर्वविज्ञानात्सर्वः सर्वषयो यतः। शिवः स्यान्त्रिपेलां यस्माह्मिष्. सर्वण्यो यतः॥६४॥ सम्पूर्ण ज्ञान होने के कारण उन्हें 'सवज्ञ' और सर्वमय होने से सर्वे भी कहते हैं निर्मेल होने से लिए और सवन्याण होने से विभु कहें अते हैं

तारणात्सर्वदु-खानां तारकः परिगीवतेः बहुनाऽत्र किपृतेन सर्व ब्रह्ममवं अग्त्॥६५॥ अनेकपंदप्रिज्ञस्तु ऋहितं परमेश्वर्तः।

समस्त दुःखसमूह का तारण करने के कारण वे 'तारक कहं जाते हैं। अधिक कहने से क्या लाभ ? बस्तुत: सम्मृणं जगत् हो जहामय है। वह परमंश्वर क्षतंक रूप धारण करकें जीड़ा करना है

इत्येष प्राकृतः सर्गः संक्षेपात्कवित्रे मया। अवृद्धिपृष्टिकां वित्रा दासीं सृष्टि नियोधस॥६६॥

इसी प्रकार प्राकृत । प्रकृतिजन्म । सृष्टि का संक्षेप में मैंने घणन कर दिया है मुनिगण । अब अबृद्धिपृतिका जो बाह्यी सृष्टि है उसक क्ष्मच्या में सुन्ते।

> इति श्रीकृर्यपुराणे पूर्वभागे प्राकृतसर्गवर्णने नाम चतुर्थोऽस्थाय ॥४॥

> > पञ्चमोऽध्यायः (कालसंख्या का विवस्ण)

## कूर्व उवाच

अनुत्पादाच्य पूर्वस्थात् स्वयंभूतित स स्पृतः। नराणागयनं यस्मानेन नारायणः स्पृतः ॥ १॥ इर संसारक्रणाद्विभृत्वाद्विण्युरुव्यते। भगवान् सर्वविद्यानास्यनादोभिति स्पृतः॥ २॥ सर्वद्रः सर्वविद्यानास्यनं सर्वपयो यतः॥ स्वयम्पृता निकृतस्य कालसंस्था द्विजोनमा ॥ ३॥ न शक्यते समाख्यानुं वहुर्वेर्राय स्वयंथ। कालसंस्था स्थासन प्रसर्द्वहयकित्यतः॥ ४॥

कृमंकणं भगवान सालं— पूर्व अनुत्यस्य होने से हो इनकां स्त्रयम्भ् कहा गया है और उसे का ही अपन हांता है इसी कारण सं नारायण कहा जाता है संसार का हरण करने का हेन् होन स हर कहे जाते हैं नथी विभूत्व होने से इन्हें विष्णु कहा जाता है सर्वविद्याता होने से भगवान् और सबका

सीत्वादन् केवल्यम् ( ब्रह्मसूत्र )

रक्षण करने के कारण ओष् करा गया है सब का विज्ञान रहने के कारण सर्वज्ञ तथा सर्वषय होने से सर्व कहा जाता है है द्विजांत्रको ! अनेक वर्षों में भी स्वयंभू परमारुख ब्रह्मा की कालसंख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता ! संख्यत: यह कालसंख्या दो परार्थ मानो गई है

## स एक स्थारवरः कालस्तदने मुज्यते पुन । निजेन तस्य पानेन चायुवर्षकतं स्मृतम्॥५॥

बहा पर काल है। उसके अन्त में पुनः सूचन किया जाता है इन स्वायंभुव के अपने हो मान से आयु सी वर्ष की कहो गई है

तत्परार्द्धं तदर्खं वा परार्द्धपरिम्बीयते। काष्ट्रा प्रसुदश ख्याता निमेषा द्वित्रसन्तमा ॥६॥

वह परायं अथवा इसका ही अर्थ 'परार्थ' नाम से कहा काता है हं द्विजश्रंश पन्द्रह निमंध (पलक इपकन का समय) की एक काश्रा कहा गई है

काष्टा विश्वतकला विश्वतकला मौहूर्निकी गतिः। सावल्संख्यैरहोरात्रं मुहुर्तैर्यानुषं स्मृतम्। ७॥

तांस काग्राओं को एक कला और तीस खलाओं का एक मृहूतं समय होता है उतनी ही संख्या वाले (तीस) मृहूतों से मनुष्यों का एक अहोरात्र माना गया है

अहोरात्राणि तार्वति मासः पश्रद्धयात्मकः। तै पश्चिमस्यनं वर्षे हेऽयने दक्षिणोत्तरे॥८॥

तास अहारात्र का दो पक्ष (शुक्ल और कृष्ण) वाला एक मास होता है एवं छः मार्सो का एक अयन होता है दक्षिणायन अहेर उत्तरायण नाम वाले दो अयनों का एक वर्ष होता है

अयनं दक्षिणं रात्रिर्देवानामुत्तरं दिनम्। दिव्येर्वर्यसहस्रीस्तु कृतनेतादिसंज्ञितम्॥९॥ यतुर्युपं हादशभिस्तदिमागं निवायत। चलार्याहु सहस्राणि वर्षाणां तस्त्रतं युगम्।९०॥

दक्षिणायन देवताओं की सबि है और उत्तरायण उनका दिन है बारह हजार दिन्द वर्षों सं सत्य, जेता अदि नाम बाले चार युग होते हैं उनका विभाग सुने। उनमें चर्रा हजार वर्षों का कृतयुग होता है।

तस्य तावच्छनोसस्या सन्यांशस्य कृतस्य तु। त्रिशती द्विसती सन्या तथा चैकलती कमानु॥११॥ उस सतयुग का सार सौ वर्ष का सन्ध्या काल है और उतना हो सन्ध्यांश कमशः वह सन्ध्या तीन सौ, दो सौ और एक सौ वर्षों को होती है।

अंत्रकं भट्यतं तस्याकृतसभ्योशकैर्विन। त्रिद्व्येकक्षा ध माश्रत्रं शिन सभ्योशकेन तृ॥१२॥ त्रेताद्वापरतिध्याणी काल्झाने प्रकीर्तितम्। एतद्द्वादशसाहस्त्रं सामिकं पनिकल्पितम्॥१३॥

उससे सत्यमुण का सन्ध्यांश छोड़कर अन्य सन्ध्यांश काल कुल छह सी वर्ष का था सन्ध्यांश के दिना दो एवं एक सहस्र वर्ष प्रेता. द्वापर तथा कलि के कालज्ञान में परिकीर्तित हुआ है यही बारह हजार वर्ष अधिक परिकोल्पत है

तर्देकसप्ततिगुणं भनोरन्तरमुध्यते। ब्रह्मणो दिवसे विश्रा मनवश्च चनुर्देश॥१४॥।

असका सात मुना अर्थात् इकहत्तर दिव्य युगीं का एक मन्वन्तर होता है। हे विप्रगण अक्षा के एक दिन में चौदह मन्वन्तर माने जात हैं

स्वायम्बादयः सर्वे ततः सार्विणकादयः।
तैरियं पृथिवी सर्वा सप्तर्द्वाण सप्वंता। १५॥
पूर्ण युणसहस्रं वै परिपाल्या नरेश्वरै ।
पञ्चतरेण चैकन सर्वाण्येवानसर्गण वै॥ १६॥
व्याख्यतानि न सन्देइ कल्पे कल्पे न चैव हि।
काख्यतानि सन्देइ कल्पे कल्पे न चैव हि।
स्वायंभुव आदि सभी पनु, तदनन्तर सार्वाणक आदि
जाओ द्वारा सप्त द्वीपों वाला पर्वत सहित यह सार्त पूण
ग्रांथवी पूरे सहस्र युगपर्यंत परिपालित होती है एक
मन्वन्तर द्वारा कल्प कल्प में सभी मन्वन्तर व्याख्यात होते
हैं इसमें सन्देह नहीं ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता है
ऑर उनने हो परिमाण की एक रांक्षे पानो गई है

यतुर्युगसहस्रं तु कल्पमहर्मनीषिणः। ब्रोणि कल्पनसम्बन्धः स्युक्तया चष्टिर्द्विजीनमाः॥१८॥ इस्रणो कल्पग्कानीः कषितो ये हिजासमः। स च कालः शतगुणः परार्द्धं चैक्ष तदिदुः॥१९॥

विद्वानों ने एक इजार चतुयुंग को एक कल्प कहा है। हे द्विजगम उसी प्रकार तीन सी साठ कल्प पूरे होते हैं, तब काल विशेषज्ञों ने उसे ब्रह्मा का एक वर्ष कहा है। वही परिपाण काल सी मुना होने पर परार्थ कहा जाता है। तस्यानो सर्वसन्तानां सहतो प्रकृतो लव.। हेनायं प्रोच्यने सद्धिः प्राकृतः प्रतिसंघरः॥२०॥ हसके अन्त में सभी प्राणियां को अत्यत्ति की हेनुभूता प्रकृति में लय हो जाता है इसलिए सबनों द्वारा इसे प्राकृत प्रतिसंचर कहा जाता है

ब्रह्मनारायणंकानां त्रयाणां प्रकृतौ लवः। प्रोट्यते कालवागेन पुनरेव च सम्मवः॥२१॥

ब्रह्मा, न्हरायण और महेश— इन तोनों का प्रकृति में लय हो जाता है और समय आने यर पुनः उनका जन्म कहा जाता है।

एवं द्वहार व मृतानि वासुदेवोऽिय शहूर ।
कालनैय तु सुन्दाने स एवं मसते पून ।। २२॥
इस प्रकार बहार, समस्त मृत, वासुदेव और शंकर— ये
सभी कालयोग से सृष्टि और संहार को प्राप्त करते हैं।
अवादिष भगवान् कालोऽनलोऽजरोऽपरः
सर्वयत्वात्क्वात्क्वात्स्यात्म्यात्म्यात्म्यहेमुरः ।। २३॥
यहा अनादि कालरूप भगवान् अन्त, अन्य, अभर
सर्वगामी, स्वतन्त्र और सर्वात्म्य होने के कारण महेश्वर हैं
द्वहाणां बहवो रहा हान्ये नारायणाद्यः।
एको हि भगवानीशः काल कविरिति श्रुति ॥ २४॥
अनेक बहार, अनेक रह और नारायण आदि भी अनेक
हैं केवल कालत्वरूप, सर्वत्र, भगवान् ईरा ही एक हैं ऐसी
श्रुति हैं

एकपत्र व्यतीतं वृ पशार्द्धं ब्रह्मणो क्रिया साम्प्रतं वर्तते त्यर्द्धं तस्य करणोऽयमञ्ज्ञः(। २५॥ है द्वियो । यहाँ ब्रह्म का एक परार्ध बीत चुका है। सम्प्रति दूसरा परार्ध चल रहा है को उसका यह अग्रज कल्प है। योऽतीत सोऽनिमः कल्प याद्य इस्पृथ्यते कुथै। वासहो वर्तते कल्पस्तस्य धस्यापि विस्तरम्॥ २६ जो अतीत (बीता हुआ) है, उसे ही विद्वानों ने अन्तिम पाद्य कल्प कहा है। सम्प्रति वासह कल्प चल रहा है, उसे विस्तारपूर्वक कहाँगा।

> इति श्रीकृषंपुराणं पूर्वमाणे कालसंख्याकवनं नाम सञ्चामेऽस्थायन॥५७

# षष्टोऽस्थायः (जल से पृथिवो का उद्धार)

## कूमं उदाच

आसीदेकार्णवं भारमविद्यानं तमोमयम्। भानतातादिकं सर्वं न प्राज्ञायत किन्नन॥ १॥ कूर्मरूपधारी भगवान् वाले— प्रारम्य में घोर विभागशृत्य अन्यकारमय एक ही अर्णव था, जो खयु आदि से रहित होने से शांत था और कुछ भी जान नहीं पहता था।

एकार्यवे तदा तस्मित्रहे स्थायरजङ्गमेः तदा सम्भवद्शद्वा सहस्रक्षः सहस्रपात्।।२॥ उस एकार्यव में स्थायर-जंगम के नष्ट हो जाने पर सहस्र

नेत्रों और सहस्रपाद युक्त ब्रह्म हुए सहस्रशीर्वी पुस्त्रों स्क्यवर्णों हर्तीन्द्रिय:। इस्त्रा नारायणाख्यस्तु सुष्यस्य सलिले तद्मा ३४

भुक्रणंवर्ण, अतीन्द्रिय, सहस्र शिर वाले, पुरुष, नागवण नामक ब्रह्म। इस समय जल में जयद करने लगे।

इमं चोदाहरन्त्वत्र इस्तेकं नारायणं प्रति। ब्रह्मस्वरूपियां देवं अगतः प्रमवास्थयम्॥४॥ यहां ब्रह्मसङ्ख्य, सृष्टि कं प्रथवः अधिनाशोः नारायण देव कं सम्बन्ध में यह रसांक उदाहरण रूप में कहा जाता है।

आपो नाम इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव अयने तस्य ता यस्मातंत्र नामयणः स्पतः ॥५॥

अप् ( जल ) नारा नाम से कहे गये हैं. अप् ( जल) नर-भगवान का पुत्रकप है। घटी नार ( जल) जिसका अयन आश्रयस्थान ) है. अथांत् ग्रलयकाल में योगनिद्रा का निनास स्थान है. इसलिए उन्हें गरायण कहा गया है।

तुल्यं युगसहस्रस्य नैशं कालमुपास्य सः। शर्वर्यने प्रकृतने वद्यन्यं सर्गकारणात्॥६॥

उन्होंने एक हजार युग के तुन्य निशाकाल का भीग करके सृष्टि के निमित्त सन्नि के अन्त में ब्रह्मत्व प्राप्त किया।

ततानु सलिले वस्मिन्दिज्ञायातर्गवां महीम्। अनुमानानदुद्धारं कर्तुकामः ज्ञज्ञापतिः॥७॥

तदमन्तर पृथ्वे उस जल के मीतर ही स्थित है, ऐसा अनुमान से जानकर प्रजायित ने उसका उद्धार करने की इच्छा को अलक्रीडासु कविने वासहं क्ष्यमस्थितः। अयुग्यं प्रनसायम्बैर्वाङ्ग्यं बृहसंक्रित्य्॥८॥

तब जल ऋषिताओं में रुचि एटने वाले वसह के रूप की धारण किया, वह सुन्दर रूप दूसरों द्वारा मन से भी पराजित करना अक्य नहीं था। यह दाणीरूप होने के कारण ब्रह्मसंत्रक था

वृत्रिव्युद्धरणार्वाय प्रविश्य च रसातलप्। दंष्ट्रयाच्युञ्जहारैनामात्मावासे यसवरः॥९

पृथियों का उद्धार करने के लिए रसातल में प्रवेश करके अपने दीर्घ दाइ से उसे ऊपर उठा लिया इसीसे वे आत्माधार नया धराधर भी कहलाये

दुश देशप्रवित्यस्तां पृथ्वी प्रश्चितपौस्यम्। अस्तुवञ्चनलोकस्था सिद्धा बर्ह्मचो हरिम्॥१०॥

भागह के दंशुग्र भाग पर अवस्थित पृथ्वी को देखकर सिद्ध एवं ब्रहार्षियण प्रसिद्ध पौतव बाले अनलोक में स्थित हरि की स्तुति करने लगे

#### बस्य अवृः

नयस्तं देवदेवाय श्रक्षणे वरमेष्टिने। पुरुषाय पुराणाव ज्ञास्त्राय ज्याप घर। १९॥

ऋषियाँ ने कहा- देवों के देव, ब्रह्मस्वरूप, परमेशी (परम पद में स्थित रहने वाले) पुराण पुरुष, जान्नत और जयस्वरूप, आपके लिए नमस्कार है।

नमः स्वयम्पने तुम्बं स्रष्टे सर्वार्थवेदिने। नमो हिरण्यकर्षाव स्वयसे परमान्यने॥ १२॥

स्वयंभु, सृष्टि रचयिता और सवायं को जानने वालं आपको नपरकार है हिरण्यमभं, वेधा और परमात्मा को नमस्कार है

नपस्ते वासुदेवाय विष्णवे विसयांनये। सरायणाय देवाय देवायां हितकारिणे॥ १३॥

वासुदेव, विष्णु, विश्वयानि, नारायण, देवों के हितकारी देवरूप के लिए नयस्कार है।

नमोऽस्तु ते चतुर्वदश्च लाङ्गधक्रासिवारिणे। सर्वभृतस्यभृताय कुटस्वाय नमोनयः॥१४॥

चतुर्पुख, शाङ्गं चऋ तथा असि धारण करने वाले आपको नमस्कार है। समस्तभूतों के अत्मस्वरूप तथा कृटस्य की नमस्कार है। नमा सेदरहस्याय नमस्ते बंदबोनये। नमी बुद्धाय शुद्धाव नमस्ते ज्ञानस्विफोप्त १५ ॥ वंदां के रहस्यरूप के लिए नमस्कार है। बेदयोनि को नमस्कार है जुद्ध और शुद्ध को नमस्कार है। ज्ञानरूपी के लिए नमस्कार है।

नमोऽस्त्वानन्दरूपाय भाक्षिण जगता नयः अनन्तायाप्रमेयाय कार्याय कारणाय चा। १६॥

आनन्दरूप और जगत् के साक्षीरूप को नमस्कार है। अनन्त, अप्रमेय, कार्य तथा कारणरूप को नमस्कार है

नमस्ते पञ्चमूताय पञ्चभूतात्यने नम् नमो मूलप्रकृतये मायास्थाय ते नम् ॥ १७॥

पञ्जभूतरूप आफ्को तमस्कार। पञ्जभूतात्मा को मृलप्रकृतिरूप मारारूप आपको नघरकार है

नमोऽस्तु वे वराहाय नयस्ते मनस्वरूपणे। नमो योगाधिगम्याय नमः संकर्षणाय ते॥१८॥ वराह रूपधारी को नमस्कार है महस्यरूपी को नमस्कार है योग के द्वारा ही जानने योग्य को नमस्कार है तथा संकर्षण आपको नमस्कार है।

नमस्तिपृत्तेये तुम्यं विवादने दिव्यतेनसे। नवः सिद्धाव पुज्याय पुणववविधागिने॥१९॥

त्रिमृति के लिए नमस्कार है। दिन्य तम बाल त्रिधामा. भिद्ध, पुज्य और तीमी पृणी का विभाग करने जाले आपकी नमस्कार है।

नमास्त्वाद्वियक्षवाय नमस्ते पद्मयोजया नमोऽपूत्तीय भूतीय भाषायाय नमो नमा॥ २०॥

आदित्यरूप को नमस्कार है। पदायानि को नमस्कार है। अमृती पूर्व तथा साधव को नमस्कार है।

स्वयंव मुख्यखिलं स्वय्येत सकलं विश्वतम् पालयैनज्जगस्सर्वे बातः स्वं झरणं गति ॥२२॥

आपने ही आंखल अगत की सृष्टि की है। आप में ही सकल विश्व स्थित है। आप इस सम्पूर्ण अगत् का पालन कर अगर ही रक्षक एवं शरणागति हैं

इत्यं स भगवान् विष्णुः सनकादौरभिष्टृतः। प्रसादमकरोत्तेषां वसाहवयुरीश्वरः॥२२॥

सनकादि मृनियाँ द्वारा इस प्रकार स्तृति किये जाने पर वराहशरीरधारी भगवान् विष्णु उनसे अति प्रसन्न हुए। ततः स्वरक्षारमानीय पृष्ठिवीं पृष्ठिवीयरः। मुमाच रूपं मनसा बारविस्ता बरायरः॥२३॥

तदनन्तर पृथिवीधर क्याह ने पृथिवी को अपने स्थान पर लाकर रख दिया और धराधर ने मन से वराहरूप को छाड़ दिया

तस्यापरि जलीपस्य महतो नौस्य स्थितः विततस्याच्य देहस्य न मही याति संप्लयम्॥२४॥

उस महान् जलः समूह के ऊपर नौका के समान पृथ्वी क्यित हो गई। शरीर के अति विस्तृत होने के कारण वह पृथ्वी जलसंप्तव को प्राप्त नहीं हुई

पृथिवीं स समीकृत्व पृथिव्यां सोऽविनोद्गिरीन्। प्राक् सर्गदच्यनिकुलान् ततः सर्गेऽदयन्सन् ॥२५॥

पगवान ने पृथ्वी को समतल वनश्कर पूर्व सृष्टि में जलाये गये सारे पवर्तों की पुनः लाकर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात् पुनः सृष्टि करने का मन बन्धया

इति श्री कृषेपुराणे पूर्वभागे पृक्तिव्युद्धारे बहोऽस्थाय-॥६॥

सप्तपोऽध्याय: (सर्ग अर्वात् सृष्टि का वर्णन)

कूर्प उद्याच

सृष्टि चिन्तपतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा। क्षवृद्धिपूर्वकः सर्गः प्रादुर्मृतस्त्रपोषयः॥शा

क्यांत्रतारी भगवान् वालं- जब प्रजापति ने पहले के समान कल्प सृष्टि का चिन्तन किया तब अवृद्धिपूर्वक एक तमाभय सृष्टि प्रदुर्भूत हुई

तमोपोहरे यहामोहस्तामिरस्धायसंज्ञतः अविद्या पञ्चमी तंषां प्रादुर्भृतः महात्मन ॥२॥

तम, मोह महामोह, तामिल और अन्यतामिल इन पाँच पर्वो वान्ती अविद्या उस महान् आत्मा प्रजापति से प्राटुधूत हुई है।

पञ्चवातस्थितः सर्गो स्वायतः सोऽप्रिमस्ति । संवृतस्तमसा चैव बीजकुष्मबदावृतः॥३॥

उस प्रकार सृष्टिरचना के अभिमान से ध्यान से उत्पन्न वह सर्ग पाँच भागों में अवस्थित हो गया और वह योजकुम्भ के समान केवल तमस अर्थात् सज्ञान से आवृत होकर स्थित है महिरन्दशाप्रकाशस्त्रको निःसंग एव च। पुष्टमा नगा इति प्रोक्ता भुख्यसर्गस्तु स स्मृतः॥ ४॥ यह सर्ग बाहर और भीतर प्रकाशशून्य, स्तत्र्व और निःसंग यह उसके जो पुख्य पर्वत, वृक्ष आदि कहं थे, वही मुख्य सृष्टि मानो गई

तं दृष्ट्वाऽसायकं सर्गममन्यद्यं प्रमुः। तस्यामिक्यायतः सर्ग तिर्यक् स्रोतोऽप्यवर्तता।५।॥

प्रभ उस सृष्टि को असाधक अशांत् किसी भी कार्य की मिद्धि र करने वाली जानकर दूसरी सृष्टि का ध्वान करने लगे उससे तियंक् स्रोत प्रवाहित हुआ

यस्मानिर्यक् प्रयुत्तः स तिर्यक्कोतः ततः स्मृतः। पक्षादयस्ते विख्याना उत्पवनाहिणो द्विताः॥६॥

क्योंकि वह तिरछा प्रवाहित हुआ था. इसीलिए उसे तिर्थककांत्रश्' नाम से जाना गया क्योंकि हे द्विजी! वे पहु आदि उत्पध्यप्रही अधांत्र तिरछे मार्ग को अपनाने वाले नाम स । अस्त्रात हुए

तपप्यसावकं ज्ञात्वा सर्वयन्यं समर्ज ह अर्वस्रोत इति प्रांसी देवसर्गस्तु सान्विकः ७॥

उसको भी असाधक समझकर उन्होंने अन्य सृष्टि का सम्यादन किया। यह साम्बिक (सम्बनुष्यप्रधान) देवसृष्टि यो. जिसे कथ्वेसोतस कहा गया

ते सुखप्रीतिवहुन्यः बहिरनास्वनाकृतः। प्रकारमा वहिरनाश्च स्वधावादेवसंतिताः॥८॥

वे सभी अधिक सुखामय एव प्रॉर्ति वाले थे और बाहर भीतर से अनावृत एवं स्वभावत; बहर और भीतर प्रकाशित होने वाले थे। ये देवसंज्ञा को प्राप्त हुए।

ततांऽभिष्यायतस्तस्य सत्याभिष्याधिनस्तद्।। प्रादुरमसीनदा व्यकादवीक्षांतस्तु सत्यकः ॥१

तदनतर सत्य का चिन्तन करते हुए वे उस समय ध्यान करने लगे। तब व्यक्त से अवोक् स्रांतः साधक सृष्टि का प्राटुभाव हुआ था।

तत्र प्रकाशसङ्ख्यास्तमोदिकाः स्वीऽधिकाः दुःखोत्कदाः सत्त्वयुता मनुष्याः परिकोर्तिताः॥ १०॥

क्हाँ उत्पन्न हुए प्रकाशयहुल, नम-उद्गिक, रच की अधिकता वाले, दु:खोत्कट, (फिर भी कुछ) सत्वपुक्त होने से मनुष्य नाप से कहे गये ते दृष्ट्वा घापरं सर्गप्रयन्यद्भगवानगः।
तस्याध्रियावतः सर्गं सर्गों भूतादिकोऽभवत्॥ ११॥
ते परिप्रद्विणः सर्वे संविधायसता पुनः।
छादिन्छाप्यशीलाह्य भूताव्यः परिकीर्तिताः॥ १२॥
भगवान अज ने उस सर्गं को देखकर (उससे भित्र)
दूसरी सृष्टि का ध्यान किया एसा करने पर भूतादि का सर्गं उत्पन्न हुआ। वे सथ परिग्रह से युक्त, अपने अनुकृल अच्छे विभाग को चाहने वाले, खाने की इच्छा करने वाले तथा होता अधांत् सदाचारादि गुणों से रहित कहे गये।

इत्येते पञ्च अधितः समा वै द्विजपुंगवारः प्रथमो महतः समाँ विज्ञेयो द्वहाणस्तु सः॥१३॥

द्विजश्रेहां । ये पाँच प्रकार की प्रमुख सर्ग कहे गये हैं। उनमें महत् सं उत्पन्न प्रथम सृष्टि (सर्ग) है, उसीको ब्रह्म का सम् जानना चाहिए।

तन्यात्राणां दितीयस्तु भूतसर्गो हि संस्कृतः। वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्ग ऐन्द्रियक स्मृतः॥१४॥ तन्मात्र की दितीय सृष्टि है, जिसे भृतसर्ग कहा गया है तीसरो बैकारिक सृष्टि ऐन्द्रियक नाम से कही गई है

इत्येष प्राकृतः सर्गः संभूतो चुद्धिपूर्वकः। पुरुषसर्वश्चनुर्वस्तु पुरुषा वै स्थावनः स्मृताः॥१५॥ यह प्राकृत सर्ग बुद्धिपूर्वक संभूत है। वह चतुर्थ मुख्यसर्ग है से मुख्य हो स्थावर कहे गये हैं

तियंक्सोतस्तु यः श्रेक्तस्तिर्यग्वयोन्यः स पद्ममः। त्रदोष्ट्रीश्रोतसां पष्टो देवसर्गस्तु स स्मृतः॥१६॥

जो तियक खांत कहा गया है. वह तियंक योगि पश्पक्षों आदि। वाली पंचम सृष्टि हैं। उसी प्रकार उध्वंस्रोत वालों की छल देवसर्ग कहा गया है

वतोऽखंक्स्रोतस्यं सर्ग सप्तम स तु मानुषः। अष्टमो भौतिकः सर्गो मूहादीनो प्रकोतितः १७॥ उसके बाद अबांक् स्रोत बालों की स्नातवीं मानुषी सृष्टि है अष्टम भूतादियां की भौतिक सृष्टि कही गई है

नवसङ्घेत कौसार प्राकृता वैकृतादिक्ये। प्राकृतास्तु प्रयः पूर्वे सर्गास्ते बुद्धिपूर्वकाः॥१८॥

अवस कौमार सृष्टि है जो प्राकृत और वैकृत दोना हैं। पूर्व में तीनों प्राकृत सर्ग सुद्धिपूर्वक सम्मत्र हुए हैं। वृद्धिपूर्व प्रवर्तनं मुख्यामा भुनियुंगकाः। अये ससर्व्य वै ब्रह्मा यानसानत्वनः संयान्॥१९॥ सन्दं सनाहनं चैव तसैव च सनन्दनम्। ऋदुं सन्दकुष्परं च पूर्वपेस प्रजापतिः॥२०॥

हं श्रेष्ठ मुनिगण । मुख्य आदि सृष्टियाँ बुद्धिपूर्व प्रवर्तित हैं। अनन्तर सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपने समान मानसपुत्रों की सृष्टि की। सनक, सनातन, सनन्दन, फ्रन्टू और सनस्कुमार की प्रजापति ने पहले ही तत्पन्न कर दिया था।

पञ्चेते योगिनां विद्राः परं वैसन्यमाश्रिता । इंश्वरासकाम्मसो न सृष्टी दक्षिरे मतिम्॥ २ १॥

ये पाँचों योगो ब्राह्मणों ने परम वैराग्य को प्राप्त किया था जिससे ईश्वरासक्त मन बाले होकर इन्होंने पुन- सृष्टि करने में अपनी बुद्धि नहीं लगायी

तेष्वेवं निरपंक्षेषु लोकपृष्टी प्रजायति । मुमाह मायया सद्यो मायिनः परमेष्टिनः॥२२॥

इस प्रकार लोकस्रष्टि में उन योगियों के ऐसा निरंपेक्ष हो जाने पर पायाची परपेष्टी की माया से प्रजापति तत्क्षण मोहित हो गये।

संबोधयामग्रस्य च तं जगन्यायो महामृनि नारायणो महायोगी पॉरिंग्सितानुरञ्जन ॥२३॥

जगत्रूक्य मायर वाले, फिरभा महायोगी, तथा योगियाँ के चिन के अनुरंजन करने वाले महामुनि नारायण ने ब्रह्मा की यांधित (उपदेश) किया

बांधितस्तेन विश्वास्मा तताय परमं तयः। स तव्यमाने भगवात्र किञ्चित्रस्यपद्यता।२४॥

उनसे उपदिष्ट हुए विश्वातमा ने परम तप का अनुधान किया। किन्तु तप करतं हुए भी भगवान ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया

ततो दीर्षेण कालेन दु खात्कोषोऽभ्वजायतः ऋग्रेयाखिष्टस्य नेत्राभ्यो प्रापतस्थुबिन्द्रसः॥२५॥ प्रुकुटीकृटिलातस्य ललाटात्परपष्टिन । समुन्त्रत्रो पहादेवः अरण्यो नीललोहित ॥२६॥

तथ लम्बा समय निकल जाने पर उन्हें दुःख से फ्रांध इत्पन्न हो गया। कोधाविष्ट हुए उनके नेजों से आँसुओं की धूँदें गिरने लगों उस टेडी धुकटो वाले परभेष्टी के ललाट से सब के लिए फ्रांण योग्य, नीललोहित महादेव उत्पन्न हुए स एव धगवानीशस्त्रेजोराशि सनसनः। य प्रपश्यन्ति विद्वासः स्वास्यस्य परमेश्वरम्॥२७॥ यही धगवान् तेजाराशिस्वरूप सनातन इंश हैं, जिन्हें विद्वान् अपने आत्मा में स्थित परमेश्वर के रूप में देखते हैं

ओंकारं सम्मृत्मृत्य प्रणाय च कृताकुलि । तमाह भगवान् ब्रह्मा सूजेमा विकियाः प्रजाः॥२८॥ तम ऑकार का स्थरण कर हाथ ओड़कर प्रणाम करके

भगवान् ब्रह्म उनसे बोले- अप्रप विविध प्रजा की सृष्टि करें

निसम्ब प्रश्वद्वाक्यं शंकरो धर्मवाहन । आत्पना सद्भान् स्ट्रान् ससर्वं पनसा भिव । कर्पार्दनो निरस्तद्वांस्थिनेशाशेललोहितान्॥२९

ब्रह्मा के बचन सुनकर भगंरूप बाहन वाले शिव शंकर ने मन से अपने हो स्वरूप जैसे जटाजूट-धारो, आतंकरहित. जिनेत्रधारी एवं नीललोहित रुद्रों की सृष्टि की।

तं प्राह भगवान् इह्या कन्यमृत्युयुकाः प्रजाः। सृजेति सोऽवदीदीको नाहं मृत्युकरान्विताः॥३०॥ प्रजाः स्रद्धये जगन्नाव सृजत्वमञ्जमा प्रजाः निवार्य स तदा सर्व ससर्व कमलोदस्य ॥३१॥

उनसे भगवान् अद्या ने कहा— जनम मरण से मुक्त प्रजाओं की सृष्टि करों तब किस ने कहा— हे जगनाथ में जरा मरण से युक्त प्रजाओं की सृष्टि नहीं करूँगा। आप इस अशुभ प्रजा की सृष्टि करें। तब कमलोइत बहुत ने हर की रोककर स्वयं सृष्टि की

स्वानाभिमानिनः सर्वान् गदतस्वात्रिबोधतः आमोऽम्मिरनारिक्षं च शौवायुः पृथिबी तवः॥३२॥ नयः सपुत्रः कैनाश्च वृक्षा कीस्य एव च। लवाः काष्ठाः कलाक्षैव मुहूर्ता दिवसाः श्रपाः॥३३॥ अर्द्धमासश्च मासाश्च अयनान्द्रयुगादयः। स्वानाभिमानिनः सृष्टुग सामकानसृजत्युन ॥३४॥

तब ब्रह्माजी ने स्थानाभिमानी सब को उत्पन्न किया था. उसे मैं कहता हूँ, आप सुनें जल, अपि, अन्तरिक्ष, धौ: वायु, पृथिवी, नदी, समृद्र, पर्वत, कुश, लता, लद्य काष्ट्रा. कहा, मुद्दूनं, दिन, सबि, पक्ष, मास, अयन, वर्ष और युग आदि स्थानाधिमानियों की सृष्टि करके पुन: साधकों की सृष्टि की

मरीजिम्ब्बद्धिरसः धुलस्त्यं पुल**रं ऋतुम्।** दक्षपत्रि वसिष्ठं च वर्षं संकल्पमेव चः ३५॥ उन्होंन मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्व, पुलह, ऋतु, दक्ष आत्रं, वसिष्ट धर्म और संकल्प की सृष्टि की प्रण्णाद्वहास्वदक्ष ब्युष्यां च मरीचिनम्। शिरसोऽद्गिरसं देवो इदयादभृगुमेव च॥३६॥

न्नह्माजों ने फ्रांच से दक्ष की सृष्टि की और चसुओं से प्रशेषि को उत्पन्न किया, मस्तक से अंग्रिस को और इदय से भुग को उत्पन्न किया

नंबाध्याप्रविनायानं धर्मे च व्यवसायतः। संकल्पं चैव संकल्पात्सर्वलोकपितामहः॥३७॥ सर्वलोकपितामहः ने नेत्रों से अप्रि नामक महर्षि को,

सक्षताकापतामह न नत्र। स आत्र नामक महाष का व्यवसाय से धर्म को और संकल्प से संकल्प की सृष्टि की।

पुलस्त्यं च स्वोदानाद्व्यानाच्य पुलई पुनिम् अफानात् कतुमव्यां समानाच्य वसिष्ठकम्॥३८॥ उदान वायु से पुलस्त्य को. व्यान वायु से पुलह मुनि की, अपान वायु से व्यवतारहित कतु की और समानवायु से

वसिष्ठ की सृष्टि की। इत्येते ब्रह्मणा सृष्ट्यः साधका गृहपंश्चिनः। आस्वाय मानवं रूपे वर्षस्तै संप्रवर्तित ॥३९॥

भन्ना द्वारा सृष्ट ये साधक गृहस्थ थे। इन्हीन मानवरूप को ग्रहण करके धर्म को प्रवर्तित किया।

तते। देवासुरविदन् मनुष्यक्षि चतुष्टयम्। सिरम्भूषेयवानोशः स्वमान्यनमयोजयन्॥४०॥

तदनन्तर दवाँ असुरों, पितरों और मनुष्यी— इन चारों का सर्जन करने को इच्छु से भगवान ईश ने अपने अपको नियुक्त किया।

युक्तात्पनस्तपोमात्रा हुद्धिताभूत्प्रवापते । ततोऽस्य वपनात्पृर्वपसुरा बहिते सुताः॥४९॥ तव युक्तात्पा प्रजापति को तमांमात्रा अधिक बढ़ गरं तब सर्वप्रथम उनकी जांच सं असुर पुत्र पैदा हुए।

उत्सक्तजीसुरान् सृष्ट्वा तो वनुं पुरुषोत्तमः। सा चोत्सृष्ट्या तनुस्तेन सक्को राजिरजायतः ४२॥ असुरी की सृष्टि करके पुरुषोत्तम ने उस शरीर को त्याग दिया उनसे उत्सुष्ट वह शरीर राजि बन गया।

स्त तमोबङ्कला थस्माठाजास्तस्यां स्वपन्ततः सन्वमात्रात्मिकां देवस्तनुमन्यां गृहीतवान्॥४३॥ वह राजि तमा बहुला भी, इसी कारण सं प्रजा दस राजि में सो जाती है। अनन्तर प्रजापति ने सत्त्वमात्रात्मक दूसरा शरीर धारण कर लियो।

ततोऽस्य मुखतो देवा दोव्यतः संप्रजन्तिरे। त्यक्ता सर्गप तनुस्तेन सस्वप्रायममृद्दिनम्॥४४॥

तत्पश्चात् उनके देदीप्यमान मुख से देवता उत्पन्न हुए। जय उस इसीर का भी त्याम कर दिया तब वह संस्वप्रधान दिन हो गया।

तस्यादहो धर्मयुक्ता देवताः समुपासते सत्त्वमात्रात्मिकामेव ततरेऽन्यां जगृहे तनुम्॥४५॥

इसलिए धर्मयुक्त देवता दिन को उपासना करते हैं पुनः उन्होंने सत्वमात्रात्मिक अन्य शरीर को धारण किया

पितृदन्यन्ययानस्य फितरः संध्यक्तिरे। इत्ससर्व्य फितृन् सृष्टुगं ततस्तामपि विश्वदृद्धः॥॥॥॥॥

उस शरीर से पिता पिता देत्पन्न हुए इस प्रकार विश्वदृष्टा ब्रह्म ने पितरों की सृष्टि करके उस शरीर को भी त्याग दिया।

सापविद्धाः तनुस्तेन सद्यः सन्ध्याः व्यजायतः। तस्मादहर्दैवतानां सन्तिः स्मादेवविदिवाम्॥४७॥

उनके द्वारा त्यक्त वह शरीर शीध हो संध्यारूप में परिणत हो गया. अत: वह संध्या देवताओं के लिए, दिन और देवशबुओं के निरए राष्ट्रि हो गई।

तकेर्यस्ये फितृणां वु मूर्ति सस्या गरीयसो। तस्मादेवासुराः सर्वे पुनयो मानवास्तदा॥४८॥ उपासते सदा युक्ता स्ट्रयहोर्मस्यमां क्तुम्। रजोपात्रत्मिकां श्रह्मा तनुषन्यां ततोऽसुलह्॥४९॥

उन दोनों के मध्य पितरों को मूर्तिरूप सन्ध्या अत्यन्त श्रष्ट थी, इसलिए सभी देव, असुर भूनि और भानत योगयुक्त हांकर रात और दिन के मध्य शरीर संध्या को सदा उपासना करते हैं तदनन्तर ब्रह्मा ने रजोभाजात्मक अन्य शरीर की सृष्टि की

ततोऽस्य जित्तरे पुत्रा मनुष्या रजसादताः। तामवाशुः स तत्याम ततुं सक्षः प्रजापतिः॥५०॥ उदात्त्वा सा याभवहितः प्रावस्त्य्या वाभिवीयते। ततः स मणवानाह्या संप्राप्य हिज्युंगवाः॥५१॥ मृतिं तमारणः प्राया पुनरेकाम्पपूजयत्। अन्यकारे भूवाविष्टा राष्ट्रमास्तस्य जित्तरे। ५२॥ उससे रजोगुणयुक्त मानवपुत्र तत्पन हुए अनन्तर उस शरीर को भी प्रजापति ने शीप्र ही त्यांग दिया। है विप्रो तत्पश्चात् वह शरीर ज्यांतन्मरूप में परिणत हो गया। उसी को पुत्रकालिक (प्रातः) सन्ध्याः कहा जाता है। है द्विजश्रंप्रगण। वह अनन्तर भगवान् ब्रह्मा ने तम और रजोगुण विशिष्ट को प्रास करके उसका पुतः पूजन किया। तम अन्यकार में भुख से आविष्ट सक्षसगण उत्पन्न हुए

पुत्रस्तमारजः प्राचा बलिनस्तं निष्ठाचराः। सर्पं चक्ष्रस्तवा पूना गन्धर्वाः संग्रवज्ञिते॥५३॥ तम और रजागुण विशिष्ट निष्ठाचर पुत्र बलवान् हुए। वैसे हो सर्पः, भूत तथा यक्ष तथा यन्धर्व आदि उत्पन्न हुए।

## रजस्तमोन्यामविष्टांस्तवोऽन्यनसृज्ञत्तम् । वयांसि वयसः सृष्टा अधीनौ वससोऽसृजन्॥५४॥

अवस्तर प्रभु ने रजंगुण तथा तयांगुण से आविष्ट अन्य प्रतिषयों को सृष्टि की। अयस्-आयु से पक्षियों तथा बक्ष:स्थल से भड़ों की सृष्टि की

मुखतोऽवान् समर्जान्यान् उदराहश्च निर्मये पद्भ्यां सस्थान्यमातंगात्रासमान् गवयान्यगान्॥५५॥ उद्यानस्तराश्चेत अरत्यश्च प्रजापति । आयमः पत्नमूलानि रोपञ्चस्तस्य जित्तरे॥५६॥

मृख से बकरों और अन्य को सृष्टि की तथा पेट से गोओं को बनाया पैरों से घोड़ों, खर्थियों, गथों, गवयां नीलगायां) तथा भृगां की उत्पन्न किया प्रकार्यते ने कहुनों से कैटा तथा खष्परों को बनाया उसके रोगों से और्याधयों नथा फल मृतां की सृष्टि हुई।

यायतं च त्राव्यश्चेय त्रिकृत्ततोषं स्वनारम्। अग्निष्टोषं च यज्ञानां निर्वये प्रवयान्युखास्।।५७॥

चतुमुंद्रा में आएने प्रथम मुख्य से सायही. ऋचार्य. हिवृतस्तोम स्थन्तर और यहीं में अन्तिष्टांम को रचना की।

षण्टि प्रेष्ट्रपं छन्दरतोमं प्रहादशं तथा। बृहत्साम तथोकवञ्च दक्षिणादस्कन्युखात्॥५८॥

यजुष, त्रिष्टुभ् आदि पन्द्रह छन्दस्ताम, बृहत्साम तथा उक्थ ये सब ब्रह्मा के दक्षिण मुख से उत्पन्न हुए

सामानि जागहं छन्दरतीयं सहदशं तथा। वैकपर्यतसम्बद्धः च पश्चिमदशुकानुस्यक्षः

साम अपनी नामक संबद्ध खन्दस्तोष, वैरूप, अर्तराव प्रभृति की सृष्टि पश्चिम मुख्य से हुई म्कविज्ञम्बर्वाणमातार्यामणमेव च।
अनुष्टुर्भ संवैशव्यम्बरादयुग्नम्खात्॥६०।
इक्षांसवां अवर्ववेद का विधाग अत्तीर्यामन, अनुष्टुप् छन्द
नवा विरादं ब्रह्मा के उत्तर मुख से उत्तरत्र हुए
उच्चाववानि भूतानि गात्रेम्यस्तस्य ब्रह्मिरे ब्रह्मानो हि प्रवासमें स्वतस्तु प्रवास्ते ॥६१॥ ब्रह्मान् विज्ञावान् गावनीक्षदेवायस्यः जुना । सृष्टा चतुष्ट्यं समें देवविर्विदनमनुष्टम्। ६२॥ वतोऽस्वेस्त्य भूतानि स्वावराणि वराणि व।

उनके अंगों से छोटे- वह सभी भूद उत्पन्न हुए प्रजा की सृष्टि करते हुए प्रजापति बहुत ने यहाँ, पिताचाँ, गन्धवाँ तथा सुन्दर अपस्ताओं को सृष्टि को। देव, ऋषि, पितर और पनुष्य सभी चार प्रकार की सृष्टि करने के पक्षान् स्थावर अंगम रूप प्राणियां की सृष्टि की पुनः नद, किनद, सक्षस, पक्षी, एशु, मृग और समें को सृष्टि की।

नरकित्ररस्थांसि वच पशुप्रगोरगान्॥६३॥

अञ्चयं च व्ययं चैव हवं स्थावरजङ्गयम्।
तेवां चे पानि कर्माणि प्राकृ सृष्टे प्रतिपेदिरेः ६४॥
तान्येव ते प्रपद्यते स्वयमानाः पुनः पुनः।
हिस्ताहिस्रं सृदुक्त्रे धर्माधर्मायुनानुके।६५॥
तद्यावितः प्रपद्यने तस्मानतस्य सेचतं।
यहापूतेषु वानस्वमिन्द्रियार्थेषु पूर्तिषुः ६६॥
विनियोगं च भूतानां प्राकृतानां प्रपञ्चनम्॥६५॥
नामस्यो च भूतानां प्राकृतानां प्रपञ्चनम्॥६५॥

स्थावरजंगमरूप नित्यं और अनित्य दोनों प्रकार की सृष्टिं वी। सृष्टि के पूर्व जो कमें उनके थे, वे ही बार बार सृष्टि के समय उन्हें प्राप्त हो जाते थे हिसा, अहिसा, मृदुता कूरता। धर्म, अधर्म, सन्य और असत्य आदि उन्हों के द्वारी किये हुए होने से उन्हों को प्राप्त होते थे। अतएव उन्हें अच्छे प्रतीत होते से इन्द्रियों के विषय रूप महाभूतरूप के शरीसें में अनुभव तथा उनमें भूती का विनिय्वेग, प्राकृत भूतों का नाम रूप और पदार्थों की प्रमुख स्वयं विधाता ने रचा था

वंदशब्देम्ब एवादी निर्मये स महेन्द्रर आर्थीण चैव नामानि याध्य वंदेषु सृष्ट्रयः॥६८॥ भहेश्वर ने सर्वप्रथम वेदवाणों से ही ऋषियों के नाम तथा वंदोक्त सृष्टियों का निर्माण किया।

क्रवेंबेले प्रस्तानां तान्येवेम्यो इदल्कनः । पावन्ति प्रतिक्रिकृतिः नानाकपाणि वर्वये॥६९ दूश्यन्तं तानि तान्वेव तका भारतायुगादिषु॥७०॥ अज प्रजापति ने राजि के अन्त में प्रसूत भूतों की भी वे हो नाम दिये जिसने खिङ्ग पर्यायक्रम से नाना कप और युग युग में जो भाव थे वे सब दे दिये।

इति श्रीकृषंपुराणे पूर्वभागे समयोऽध्याय-॥७॥

# अष्टमोऽस्यायः (मुख्यादिसर्ग-करान)

कुर्म उसाछ

एवं भूतानि सृष्टानि स्थायराणि चरत्वा च। बदास्य ताः प्रकाः सृष्टा न व्यवर्द्धन वीयतः॥१॥

कुर्म खोले— इस प्रकार स्थावर और चररूप भूतों की सृष्टि हुई: परन्तु योषान् प्रजापति द्वारा उत्पन्न उन प्रजाओं की वृद्धि नहीं हुई

तमामाज्ञावृतां ब्रह्म तदाशोवत दु .खितः ततः स विदये दुद्धिम्बीन्सयमापिनीम्॥२॥

नव तमांगुण से आवृत बहुत दु:खो होकर शोक करने लगा अनन्तर उन्होंने प्रयोजन को पूर्ण करने में समध बुद्धि का अनुसरण किया।

अवात्मनि समद्रक्षीत्तमोमकां नियामिकाम्। रजः सत्त्वं च संदृतं वर्तमानं स्वयर्मतः॥३॥

अनन्तर उन्होंने नियाधिका तमीमात्रा की अपनी आत्या में देखाः और अपने धर्म से संबुत रजेगुण और सत्त्वगुण की भी वर्तमान दखाः

तपस्तु व्यनुदन्क्शाद्रजः सस्त्रेन प्रंतृतः ततमः प्रतिनुत्रं वै मिकुनं समजायत॥४॥

पश्चात तम का परित्याग कर दिया। रजस् सन्द से सेयुक्त हुआ तम के शीण हो जाने पर सह मिथुन रूप में प्रकट हुआ

अवर्षाचरणो विद्रा हिंसा चात्रुभलक्षणा। स्वां तर्नु स ततो ब्रह्म ताम्पोहत भारवराष्।।५॥

हे द्विजयण वह हिंसा अधर्म आवरण वाली और अञ्चष्टक्षण थी। तत्पतात् बहुम ने अपनी उस भास्वर देह को ढेंक लिया

द्विपाकरोत्पुनद्देंहपर्द्धन पुरुषोऽभवत्।

अर्द्धन नारी पुरुषं विस्तवसस्वत् प्रमु ॥६॥ पुनः उन्होंने अपनी देह को दो भागों में कर दिया. उसके आधे भाग से पुरुष हुआ और आधे से नारी उस पुरुषरूप प्रभु ने विराद् को उत्पन्न किया

नारीं च इतस्याख्यां बोगिनीं सस्जे शुपाम्। सा दिवं पृथिवीं चैव महिम्ब व्याप्य संख्यिता।।७॥

शतरूपा नामवाली शुम्रतक्षणा योगिनी नारी को जन्म दिया। वह अपनी महिमा से दुलीक और पृष्टी सीक को क्यत करके अवस्थित हुई।

योगैधर्यवलोयेता झार्नविद्यानसंयुक्ता। योऽपकपुरुषात्पुत्री विराद्ध्यस्कजन्मनः ॥८॥ स्वायंभुवो मनुर्देवः सोऽमकपुरुषे पुनि.। सा देवो झनरूपाख्या तप कृत्वा सुदुधरम्॥९॥ धार्तरं दीप्तयस्य पनुपंचान्वपातः। तस्याच्य झतरूपा सा पुत्रद्वयमसूयतः॥१०॥

वह नारी योग के ऐवर्य तथा कल से युक्त भी और ज्ञान विज्ञान से भी युक्त भी: अध्यक्तजन्मा पुरुष से जो विराद पुत्र हुआ, जही देवपुरुष मुनि स्वासंभुव मनु हुए, शतरूपः नामवाली उस देवी ने कलोर दुखर कम करके प्रदीन यह बाले मनु को ही पति के रूप में प्राप्त किया उस मनु से शतरूपा ने हो पुत्रों को जन्म दिया

प्रियव्रतोत्तानपादी कन्याहयसनुसमम्। तयो प्रसूति दक्षाय मनुः कन्यां ददे पुनः॥११॥

डम दोनों के नाम प्रियन्नत और उनानपाद थे और दो उन्नम कन्यायें भी हुई उनमें से प्रसृति नामक कन्या को मनु ने दक्ष को प्रदान कर दो

प्रजापतिस्थाकृति मानमां अगृहे सचि:। आकृत्वा मिकुनं यहे पानसम्य सकेः शुप्पम्॥१२॥ एकं च दक्षिणां देश याच्या संबध्धितं जनत्। यहस्य दक्षिणायां स पुत्रा हादश जहिरे॥१३॥

इसके बाद ब्राह्म के मानसपुत्र प्रजापति रुचि ने आकृति नाम बालो (दूसरी) कन्या को १४६ण किया रुचि के आकृति से मानसस्टिश्चप एक सुभलक्षण मिथुन का जन्म हुआ। इनका नाम यह और दक्षिणा था, जिन दोनों से बर संकृत संसार संबंधित हुआ। दक्षिणा में यह के बारह पुत्रों ने जन्म लिखा याम इति समाख्याता देवाः स्वायंगुवेऽत्तरे। प्रमुत्यं च क्या दक्ष्णतको विज्ञति तक्यः। १४॥ स्वायंभुव मनु कं समय में धे देव 'याम नाम से विख्यात हुए उसी प्रकार दक्ष प्रजापति ने प्रसृति से चौवीस कन्याओं को उत्पन्न किया था

ससर्वे कत्या नामानि वाझो सम्यक् निर्वोदतः श्रद्धा लक्ष्मीर्यतिस्तुष्टिः पुष्टिपेदा क्रिया क्ष्मा। १५॥ मुद्धिल्लंग्या वपु शान्तिः सिद्धिः क्षीर्तिस्त्रयोदशी। पत्यवै प्रतिज्ञाह वर्षो दक्षायणीः श्रुथा ॥ १६॥

जिन कन्याओं का जन्म हुआ उनके नामों को ध्यान सं सुनो--- कडा, लक्ष्मों, धृति, तृष्टि, पृष्टि, मेधा क्रिया, मृद्धि. लडा, यपु, सान्ति, सिद्धि और तेरहवी कीर्ति-- इन कल्याणी परम शुभलक्षणा दक्षः पुत्रियों को धर्म ने प्रतीरूप में ग्रहण किया था

ताम्यः सिष्टा क्वीयस्य एकादश सुलोचनाः। स्र्यातिः सत्त्रव संपूर्तिः स्पृतिः प्रोति क्षणा कदा॥ १७॥ सन्ततिक्षानसूर्यः च कर्जा स्वाहा स्वया तवा

इनसे शेष जो ग्यारह सुलोचना कन्याएँ को, उनके नाम-ख्याति, सती, संभृति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्तरित, अनस्या, कर्जा, स्वाहा तथा स्वधा इस प्रकार है।

पुगुर्पको मर्रोच्छा तक वैवादिस पुनि:॥१८॥ पुलस्यः पुलद्ध्येव ऋतुः परमप्रपीवत् अत्रिवीसको वद्धिक पितस्य व्याक्रपम्॥१९॥ स्वात्याका चगृह् कन्या पुनयो ज्ञानसत्त्रमाः। सद्धाया आसम्ब कामो दर्गा स्थ्रमीसूत स्थूलः॥१०॥

भूगु, भव, भरीचि, अंगिरा मुनि, युनस्त्य. युनह, परम धर्मवेना ऋतु, अत्रि, वसिष्ट, बद्धि तथा पितृगण— इन ग्यारह श्रेष्ठज्ञानी भुनियों ने क्रमशः ख्याति आदि कन्याओं को ग्रहण किया। श्रद्धा का पुत्र काम हुआ और लक्ष्मी का पुत्र दर्भ कहा गया

क्षणास्तु नियमः पुत्रस्तुष्ट्याः सन्तोद उच्यते। पुष्टभ्य लामः सुत्रधापि मेशापुत्रः शयस्त्रधा॥२१॥ धृति का पुत्र नियम और तुष्टि का पुत्र सन्तोष कहा बाता है पुष्टि का पुत्र लाम तथा मेथा पुत्र सम कहलायां किसायक्ष्मभवत्युत्रो सम्दर्ध नय एव स। बुद्धभा बोचा सुतस्तद्वसमादोऽप्यजायता।२२॥ किया का पुत्र दण्ड और नम हुआ: बुद्धि का पुत्र बोध और देसी प्रकार प्रमाद भी दल्फा हुआ:। त्वराचा दिनय: पुत्री वपुत्रो व्यवसायक:। क्षेप शानिसुतकायि सिद्धि सिन्हेरकायता। २३॥ लक्ष का पुत्र दिनय, वपु का पुत्र व्यवसाय, शान्ति का पुत्र क्षेम और सिद्धि का पुत्र सिद्ध हुआ

यशः कीर्तिसुनस्तहदित्येते वर्गसूनवः। कामस्य हर्षः पुत्रोऽभृहेवानन्दोऽष्यजावतः २४॥ कीर्ति का पुत्र यश हुआ थाः इसो तरह ये सब धर्म के पुत्र हुए थे। काम के पुत्र हर्ष और देवानन्द हुए।

इत्येव वै सुखोदर्कः सर्गो धर्मस्य कीर्तित । उद्यो हिंसा त्व्यपद्वि निकृषि चानृते चुतम्॥२५॥

इस नरह धर्म को यह सुख्यपर्यन्त सृष्टि बता दी गई है हिसा ने अधर्म से निकृति और अनृत नामक सुत को उत्पन्न किया।

निकृतेस्तनयो जहे भयं नरकपेय च। माया च वेदना चैव मिश्रुनं खिदमेतयो:॥२६॥

निकृति के भय और नरक नामक दो पुत्र उत्सन हुए। मामा और बदना कमशः इन दोनों की मिथुन या

भवस्त्राक्षेत्रथ वै माया पृत्युं भूतापहारियाम्। वेदना च सुनं चापि दुःस्तं उद्देश्य सैरवान्॥२७॥

पाया ने भव से प्राणियों के संतारक कृत्यु की उत्पन्न किया था। रीरव अपक नरक से वेदना ने दु खे नामक पुत्र को जन्म दिया।

पृत्योद्यविर्जसहोकी तृष्णा क्रोपश्च अहिरे। दु खोनसः स्पृता क्षेत्रे सर्वे च्ययप्तक्षणाः॥२८॥ पृत्यु को व्याधि नामक पत्नो ने जरा, शांक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न किये ये सभी अधमलक्षण काले दुःख-परिणामी कहे गये हैं।

नेवां भार्योस्ति पुत्रो वा सर्वे ते हुव्वरेतसः। इत्येव तामसः सर्गो जहे बर्मनियामकः॥२९॥ संक्षेपेक मया प्रोक्ता विसृष्टिर्मुनियुङ्गसः॥३०॥

न इनकी कोई एनी थी और न पुत्र था में सब कब्बिसा (बालबद्धायारी) थे। इस तापस सृष्टि को धर्मनियामक ने उत्पन्न किया था। हे मुनिश्रेष्टों। मैंने संक्षेप में इस सृष्टि का वर्णन कर दिया है

इति स्रोकूर्यपुराके पूर्वमाने मुख्यादिसर्गक्कनेऽष्टमोऽध्यामन॥८॥

# नवमोऽस्यायः (**त**हाजी का प्रदुर्गत)

सूत उवाच

एतब्दुत्वा तु वचनं नारदाद्या महर्षय:। प्रणम्य वरदे विष्णुं पत्रब्दुः संज्ञवन्त्रिता:॥१॥

सृत बांसे— यह वचन सुनकर नारद आदि महर्षियों ने संशयभुक्त होकर बरदायक विष्णु को प्रणाम करके पूछा

मुनय ऊबु

कवितो स्वता सर्गो पुख्यदोनां अनाईनः इदानीं संशयं चेययस्माके छेतुमईसि॥ २॥

मुनियों ने कहा— हे जनार्दन आपने मुख्य आदि सर्ग तो कह दिया, अब जो हमारा सन्देह है, उसे दूर करने में आप समर्थ हैं

कर्य स भगवानीशः पूर्वजोऽपि पिनाकयुक्। पुत्रत्यमगमच्छंमुर्वहाणोऽत्यक्तजन्मनः ॥३॥ कर्य च भगवासत्ते सह्या लोकपितामहः । अग्रहते जगनाभीशस्त्रत्यो ककुमिहाईसि॥४॥

व भगवान् पिनाकयारी ईश (शंकर) पूर्वज होने पर भी अञ्चल जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे हुए? और जगत् के अधिपति लोक-पितामह भगवान् ब्रह्मा अण्ड से कैसे उत्पन्न हुए? यह आप ही कहने योग्य हैं।

कूमं उवाद

शृणुक्वपृषयः सर्वे अंकरस्यामितीयसः. पुत्रत्वे ब्रह्मणसस्य पद्मयोनित्वमेव च॥५॥

कुमं बालं— हे ऋषिक्यः! अमित तेजस्यो भगवान् शंकर का ब्रह्म के पुत्ररूप में होना और ब्रह्म का कमल से उत्पन्न होना कैसे हुआ ? यह आप सब लाक सुने।

अमितकल्पायसाने तमोमृतं जगन्तवम् आसीदेकार्णसं छोरं न देवाधा न चर्षयः॥६॥

योते हुए कल्प क अन्त में ये तीनों लोक अन्धकारमय थे नथा परम भोर एक समुद्र ही था। वहां न देवता ही थे और न ऋषि आदि हो

तत्र नारायणो देवो निजीने विरुवणयो। आक्रिक शेवशयर्ग सुकार पुरुवोत्तमः॥७॥ बहाँ केवल पुरुषोत्तम नारायणदेश त्रस उपदवशुच्य निर्जन अर्जुब में शेवशय्या के आश्रित होकर सो रहे थे।

सहस्रशीर्षो भूत्वा स सहस्राहः सहस्रपात्। सहस्रवाहुः सर्वहरित्यमानो मनीविपि ॥८॥

वे सहस्र शिर वाले, सहस्र नेष वाले, सहस्र खद और सहस्रवाहु एवं सर्वज्ञरूप में होकर मनीवियाँ द्वारा ध्यान किये जाते हैं।

पीतवासा विशक्ताक्षो नीलकोमूतप्रक्रिभः। ततो क्षिमृतियोगात्का वोगिनां तु द्यापरः॥९॥

पीतक्षसभारी, विशास नेत्र छाले, काले मेच के समान आभा वाले वे पुनः ऐधर्यमय, योगात्मा और योगियों के लिए परम दयापरायण थे।

कदाचितस्य सुभस्य लीलार्वं दिव्यकद्वतम्। प्रैलोक्यसारं विमलं नत्त्वां पंकजपुद्वमी॥ १०॥

किसी समय सुशावस्था में उनकी नाभि में अनायास ही एक दिव्य, अद्भुत, तीनों लोकों का साररूप, स्वच्छ कमल प्रकाशित हुआ या

शतबोजनविस्तोर्णं तरुणादित्वसंत्रिमम्। दिव्याग्यमवं मुण्यं व्वणिका केसरान्वितम्॥ ११॥

वह कमल सौ योजन को दूरी तक फैला हुआ और तरुण (भध्याह समय के) सूर्य को आभा वाला था। वह दिव्य गन्धयुक्त, पवित्र और केसर से युक्त कर्णिका वाल्य क

तस्यैयं सुचिरं कालं वर्तमानस्य सार्द्रिण । हिरण्यगर्भी मगवास्तं देशमुणसक्तमे॥१२॥

्डस प्रकार शाङ्गपाणि के दीवंकाल तक वर्तमान रहते हुए भगवान् हिरण्यमधं उस स्थान के समीप आ पहुँचे थे।

स तं करेण विश्वारमा समुखाप्य संनामनम्। प्रोताच मदरं वाक्यं मायया तस्य मोहितः॥ १३॥

उस विश्वातमा ने अपने एक हाथ से सन्ततन सर्वात्मा को इस्रो निया फिर उसकी माया से मोहित होकर ये मधुर वयन कह

अस्मिन्नेकार्णवे घोरे निविने तपसावृत्ते। एकाको को भगांश्रीत दूहि मे पुरुषर्पमा। १४४

्डस अन्धकार से पिरे हुए निजंग श्रमनक एकार्णन में एकाको आप कॉन हैं ? हे पुरुवर्षभ ! मुझे आप बताने की कृषा करें।

तस्य तद्वयने श्रुत्वा वितस्य गरहरूका ।

उवास देवे प्रह्माणे मेशगभ्यीनित्तवतः॥ १५॥ उनके यह वचन सुनकर गरुडध्वज विष्णु ने कुछ हैसकर

मो भो नासवणं देवे लांखानां प्रमवाध्यवम्। महायोगीसरं मां वै जानीहि पुरुवातमम्॥१६॥

मेघ के समान गभीर स्वर वाले होकर ब्रह्मदेव से कहा।

हं ब्रह्मन्! अप पुद्धे लोकों को उत्पत्ति का स्थान, अविनाशी, महायोगीश्वर पुरुषांत्तम नारायण जाने।

पवि पश्य जगत्कृत्स्न त्वं च कोव्यपितामह। सपर्वतमहाद्वीपं समुद्रे: सप्तिम्बृतम्। १७॥

आप लोकपितामह हैं इस सारा जगत् जो पर्वत और पहाद्वीपों से युक्त तथा सात समुद्रों से धिरा हुआ है, उसे पुलमें ही देखें

एकमाभाष्य विश्वारमा प्रोतस्य पुरुषं हरिः। जानप्रपि पहायोगी को भवानिति वेदसम्। १८॥

्हरम प्रकार कहकर विश्वास्था हरि ने जानते हुए भी पुराण-पुरुष ब्रह्माजी से पूछा- आप महायामी कौन हैं?

क्व प्रहस्य भगवान् ब्रह्म वेदनियिः प्रभुः। प्रस्युवायान्युकाभासं सस्मितं एलक्ष्णया गिराम १९॥

तब कुछ हैंसते हुए वेदनिधि प्रमु भगवान ब्रह्मा ने मध्र बाणों में कमल को आधा के समान सस्मित विष्णु को उत्तर दिया

क्षहं काता विकास च स्वयम्मू प्रपितामहः भव्यव संस्थितं क्षित्रं बहाहं विकासेमुखः॥२०॥ मै ही याता, वियास और स्वयंन्ध् प्रपितामह हूँ मुझमें ही यह विश्व संस्थित है। मैं हो सर्वतोमुख ब्रह्म हूँ

श्रुत्वा बावं च भगवान्तिन्युः सत्वपराप्रमः अनुज्ञाप्याव योगेन प्रविष्टो ब्रह्मणस्तनुम्। २१॥

सत्यप्रतक्षमी भगवान् विच्यु ने यह वचन सुनकर पुनः ठनसे आज्ञा लेकर योग द्वारा बद्धा के शरीर में प्रवेश कर लिया।

कैनोक्यमेतत्सकलं सदेवाधुरमानुषम्। उद्दे तस्य देवस्य दृष्ट्रा विस्मयमाचतः॥२२॥

उन ब्रह्मदेव के उदर में देव, असुर और मानव सहित इस सारे प्रैलोक्य की देखकर ने निस्मित हो उन्ने।

तदास्य वक्तात्रिष्टस्य पत्रगेन्द्रनिकेतनः। अक्षपि चंगवान्त्रिष्णुः वितामहम्माहसीत्॥२५॥ उस समय श्रेयशायी भगवान् विष्णु ने उनके मुख से बाहर निकलकर फिलामह से इस प्रकार कहा।

मवानप्येवमेबाद्य शासतं हि ममोदरम्। प्रविज्ञय लोकान्यस्वैतान्विच्चान्युरवर्षमा।२४॥

े हे पुरुषषेथ आज आप भी भी इस शावत उदर में प्रवेश करके इन विचित्र लोकों का अवलोकन करो।

ततः प्रकृतिनी वाणी भूत्वा तस्यापिनना थ। श्रीवतेरुदरं पूर्वः प्रविवेश कुशस्त्रकः॥२५॥

तदनकार भन को प्रसन्न करने कालो वाणी सुनकर और उनका अभिनन्दन करके पुनः कुलस्वज ने तदमीपति के उदर में प्रवेश किया

वलेख लोकानार्पस्थानपञ्चलसम्बद्धिमः पर्यटिकाच देवस्य ददृशेऽनं न वै हरे ॥२६॥

सन्वपराक्रमी ने उनके अन्दर स्थापित सब लोकों कां देखा। अन्दन्तर भ्रमण करते हुए उन्हें भगवान् हरि का अन्त रहो दिखाई पड़ाः

ततो हाराणि प्रवीणि पिहितानि पहान्यनाः जनाहीन ब्रह्मासी नाम्यां हास्मविन्द्रता २७॥

अनन्तर महात्मा जनार्दन ने सारे द्वार दन्द कर दिये तय ब्रह्माजी को नाभि में द्वार प्राप्त हुआ

तत्र योगवलेनासौ प्रविश्य कनकाण्डल । उज्जहासत्पनी रूपं पुष्कराच्यानुसनन ॥२८॥

्वहाँ हिम्प्यमध्य चतुर्म्ख श्रह्मा ने योग के बल से अपने स्वरूप को पुष्कर से बाहर निकाला

विरस्त्रवार्रावन्दस्य पराण्यंसमञ्जीतः । इ.स. स्वयंपूर्णगवाञ्चगव्यंनिः पितामहः॥२९॥

उस समय कमल के भीतर वर्तमात जगहोर्दन, स्वयम्भू, पितामह भगवान् ब्रह्म पदा के अन्दर की कान्ति के समान ही सुशोभित हुए

समन्द्रमानो विश्वेशमात्मानं परमं पदम्। प्रोतस्य विश्वो पुरुषं पेष्टगम्पीरमा गिरा॥३०॥

उस समय स्वयं को परम पद विश्वांत्मा का मान देते हुए उन्होंने मेघ के समान गंधीर वाणी में पुरुषीतम बिच्णु से कहा

कृतं कि मक्तेदाजीयस्थानो जयकाक्षया। एकोऽई प्रकतो जन्मे या वै कोपि भविष्यति॥३१॥ आपने अपनी जय की अभिलाबा से यह क्या कर दिया? मैं ही अकेला शक्तिमान् हुँ और मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई होगा भी नहीं।

श्रुत्वा नारायणो बाक्यं ब्रह्मणोक्तपतिन्तिः सान्वपूर्विषिदं वाक्यं बंधावं पश्चरं इति ॥३२॥ ब्रह्मा द्वारा कहं गये इस साम्य को सुनकर सावधान होते हुए नारायण हरि ने सान्वनापूर्ण ये पश्चर वचन कहे

भवान्याता विश्वाता च स्वयंषुः प्रपितायहः न मात्सर्वाधियोगेन श्वाराणि विश्वितानि मे॥३३॥ किन्तु लीलार्थमेवैतस त्वा वाबितुमिच्छवा। को हि वाधितुमन्तिच्छेहेबदेवं पितायहम्॥३४॥

आप ही धाता विधाता स्वयंभू और प्रपितामह हैं मैंने किसी इंग्यांबश द्वार कन्द्र नहीं किये थे। किन्तु मैंने तो केवल सीला के लिए ही ऐसा किया या, आपको बाधित करने की इच्छा से नहीं।

न हि २६ काव्यस बहान् मान्यो हि सर्वदा भवान्। यम क्षयस्य कल्याण यनस्यापकृतं तव।। ३५॥

हे ब्रह्मन् आप किसी प्रकार बाधित नहीं हैं आप तो सर्वथः हमार्ग लिए मान्य हैं हे कल्याणकारों। जो मैने आपका अपकार किया है, मुझे क्षमा करेंगे।

अस्मास्य कारणाद्वहान्युत्रो भवतु मे भवान्। महायोतिरिति खवातं मतिरवार्तं जगन्मया। ३६॥

े बहान् इसी कारण से आप मेरे पुत्र हो जायें। है जगन्मया मेरा प्रिय करने की इन्छम से परायंकी नाम से निख्यात हो।

नतः स भगवान्देवो वरं इत्या किसेटिने। प्रत्यंभतुन्ने गत्या पुनर्विध्युमभाषता। ३७॥

अनन्तर भगवान् ब्रह्मदेव किरीटधारी विष्णु की वर प्रदान करके और अत्यन्त प्रसन्त होकर पुत: विष्णु से बोले

भवान्सर्वात्मकोऽननः सर्वेशां परमश्चरः। सर्वभृतान्तरात्मा वै परं द्वतः सनातनम्॥३८॥

आप सब के आत्मस्वरूप, अनन्त, परमंश्वर सपस्तभूतीं को अन्तरस्या तथा सन्ततन परब्रह्म हैं

अहं वै सर्वलाकानामात्मास्त्रोको महंग्रर । मन्यवं सर्वमेवेदं इहाहं पुरुषः घरः॥३९॥

में ही समस्त लांकों के भीतर रहने वाला प्रकाशरूप महेश्वर हूँ। यह समस्त चलचर मेरा अपना है। में ही परम पुरुष ब्रह्मा हूँ। नाक्षाच्यां विद्यतं हान्यो लोकानां परमेश्वर एका पूर्तिहिया मिन्ना नारस्थणितस्महौ॥४०॥ हम दोनों के अतिरिक्त इन लोकों का परमेश्वर दूसरा कोई नहीं है नारायण और पितायहरूप में हिथा विश्वक्त एक ही भृति है।

तेनैवपुत्तते ब्रह्माणं वामुदेवोऽद्ववीदिदम्। इये प्रतिहा भवतो विनाशाय भविष्यति॥४१॥

ं उनके द्वारा ऐसा कहने पर वासुदेव ने ब्रह्माजी से कहा-आपकी यह प्रतिज्ञा विकास के लिए होगों

कि न पश्चिस योगेन इक्तास्वयतिसम्बद्धयम्। प्रयानपुरुवेशाने वेदाहं परमेश्वरम्॥४२॥

क्या आप योग द्वारा अविनाशी ब्रह्माधिपति को नहीं देखते हैं? प्रधान और पुरुष के ईश उस परमेश्वर को में जानता हैं

यं न पश्यन्ति यांगोन्द्राः सांख्या अपि पहेन्नरम् अनादिनिष्टनं ब्रह्म तर्पव शरणं क्रमा। ४३॥ जिस महेनर को योगीन्द्र और सांख्यकेता भी नहीं देख पात हैं. उस अनादिनिष्यन ब्रह्म की शरण में जाओ

ततः कुन्होऽम्बुजामक् बृह्म प्रोचाय केहचम्। भगवञ्चनमत्त्रानं वेचि सन्परमञ्जयम्॥४४॥ बृह्माणं जगतामेकमत्त्रानं परमं पदम्। आवाभ्यां विद्यते त्वन्यो लोकानां परमेग्रर ॥४५॥

इस कत से कुट होका अम्बुज की आभा तुल्य नेत्र वाले दक्षा ने केशव से कहा। भगवन् में अवस्य ही परम अविनाशो आत्मतत्त्व को जनता हुँ, जो बहास्वरूप, जगत् को आत्मा और परमपद है। हम दोनों के अतिरिक्त लोकों का परमेश्वर कोई दूसरा नहीं है

संस्वत्व निहां विपुलां स्वभात्मानं विलोकता तस्व तत्कोकतं वाक्यं शुल्यपि स तदा प्रमुः॥४६॥ इस दोषं योगनिदा का परित्याग करके अपनी अस्मा में देखो। इस प्रकार उनके फ्रोधभरे वचन सुनकर भी, उस समय प्रभु ने कहा। ।

मार्थेनं वह करूबाण परिवादं महत्त्पनः। न मे हासिदितं बुक्तन् नान्स्वाहं क्टामि ते॥४७॥

हे कल्याणकर! इस प्रकार उन महात्मा के विषय में निन्दा को बात मुझ से मत कहो। हे ब्रह्मन्! मेरे लिए अखिरित कुछ नहीं है और मैं आपको अन्यथा भी नहीं कहता हूँ

किन्तु मोहयति ब्रह्मजनना पारमेसरी। मायाजेर्यावरोवामां हेत्रात्मसमुद्भवा॥४८॥

किन्तु हे बहान् परमेश्वर की वह अगन्त माया जो समस्त परतथीं की हेतु और आत्मसभुद्धवा है, आपको मोहित कर रही है

एताबदुक्त्वा भगवान्तिव्युस्तूव्यी समृद ह। इप्तवा सन्दर्भ तत्वे स्वमात्मानं सुरेश्वर ॥४९॥

इस प्रकार कहकर भगवान् विष्णु चुप हो गरे उन सुरेश्वर ने अपनी आत्मा में इस परम तस्य को जानकर हो ऐसा कहा था।

कुतो हापरिमेयास्या भूतानां परमेखरः। प्रसादं इज्राणं कर्तुं प्रादुशसीनतो १४ ॥५०॥ तदनन्तर कहीं से अप्तरंगेयान्या. भृतों के परमेश्वर शिवजी शहा। का कन्याण करने की हच्छा से प्रादुर्भृत हुए।

ललाटनयनो देवो जटामण्डलमण्डितः। त्रिञ्जलफाणिभंगवांस्त्रेजसां परमो निविः॥५२॥

वे भगवान् शिव सिर पर जटाओं से मंडित ये और सलाट में (तृतीय) नेजधारी थे उनके हाथ में त्रिशृल था और ने नेजसमृह के परमानिधि थे

विद्याविलासप्रविता प्रहेः सार्केन्द्रतारकैः मालसम्बद्धमुताकारां वास्यन्यादलम्बिनीम्॥५२॥

सूर्य चन्द्र और २४वरणों के सपूर के साथ विद्याविलासपूर्वक ग्रथित पैरों तक लटकने करते **एक अन्द्रत** माला को उन्होंने धारण किया हुओ था।

तं दृष्टा दंवमीत्रानं बद्धाः लोकस्ति।भहः । भाहितो भावयात्यर्थं पीतवाससमद्रवीत्।।५३॥

लोकपितामह बहार ने उन ईशानदेव को देखकर माया से अन्यधिक मोहित होते हुए पितास्वरधारी विष्णु से कहा।

क एव पुरुषो नीलः शुलपाणिसिलोधनः। वैज्ञोराशिरमेयात्मा समायाति जनाईन॥५४॥

है जनाईन यह नीलवर्ण, शूलपाणि, विलोचन और अपरिपित तेज राजि वाला यह पुरुष कौन है तस्य बहुवने कृत्वा विष्मुदीनवपूर्दन ।

तस्य प्रद्वयन सुरवा विष्णुदानवपदन । अपञ्चदीसूर्व देवं ज्वलनं विष्णेऽष्मस्थि।५५॥ उनके यह वचन सुनकर असुरों का मदंद करने वाले विष्णु ने भी स्वच्छ अञ्चलाल में उस जाज्वल्यम्यन देवेश्वर की देखा

ज्ञास्या से परमे आव**पेसरे प्रस्न**मधनः। प्रोवाचोत्त्वाच भगवान्देवदेवे धित्रपहण्॥५६॥

ब्रह्मभाव को प्रस विष्णु ने उन परमभावरूप ईसर को जानकर और उठकर देवाधिदेव पितायह से कहा

अयं देवो महादेवः स्वयंश्वोतिः सनाततः। अनादिनियनोऽचित्र्यां लोकानपीश्वारं महान्॥५७॥ अंकर अध्युरीशानः सर्वात्मा परमेशरः। भूतानप्रविधो योगो महेशो विभलः सिवः॥५८॥ एव बात्रा विकाता च अधानः प्रभुरस्वयः। च प्रवश्यति यत्रयो ग्रह्मध्यवेन भाविताः॥५९॥

ये देव महादेव हैं, जो स्वयंज्यांति, सनातन. अनादिनिधन, अविन्त्य और लोकों का महान् स्वामी हैं वही शंकर, शंभु, ईशान, सर्वात्मा, परमंश्वर, भूतों के अधिपति, यांगी, महेश, विमल और शिव है। वहां धाता. विधाता, प्रभु, प्रधान, उत्यय है। ब्रह्मभाव से भावित होकर पतिगण जिसे देखते हैं

स्करवेष अभ्यक्तरनं पाति संहरते तथा। कालो पूर्वा महादेष: केवलो निष्कल (शिव:॥६०॥ यही सम्पूर्ण अभ्य को सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं तथा काल होकर संघार करते हैं। वे महादेव केवल निष्कल और कल्याणस्य हैं।

ब्रह्मणं विदये पूर्वं भवन्तं यः संनक्तनः। वेदास प्रदरो नुष्यं सोऽवणायाति शंखरः॥६१॥ जिन्हींने ब्रह्मा जी को सर्व प्रथम निर्मित किया था, जी सनातन हैं और जिसने आएको केद प्रदान किये थे, ये ही शंकर आ रहे हैं

अस्यैव चापरां पूर्वि विसयांनि सनातनीम्। वासुदेवानिकानं मायवेहि प्रपितामहाः६२॥

हे पितामह । उन्हों का दूसरा स्वरूप वासुदेव नाम बाला पुड़ा समझो। ये ही विश्वयोगि और सनातन हूँ।

कि न पश्चिस योगेश ब्रुहाधिपविषय्ययम्। दिव्यं पक्तु ते चक्षुर्येन द्रश्चिस तत्परम्॥६३॥

क्या आप उस योगधर अविनासी ब्रह्माधियति को नहीं देख रहे हैं? ब्राएक ये कक्षु दिवा हो जाये तभी उससे देख सकोगे लक्का चैवं तदा चक्षुर्विकांर्लोकपितामह बुबुवे परमं हानं पुरतः सफ्यक्कित्या। ६ ४॥ तदनन्तर दिव्यु से त्मेकपितामह ब्रह्मा ने दिव्य चक्षु पाकर अपने समझ अवस्थित परमतन्त्र को चान लिया स लक्का परमं हानमैद्धरं प्रपितामहः। प्रपेदे अरणं देवं तमंत्र पितरं ज़िक्यम्॥ ६ ५॥

फितामह बहा। उस परम ईश्वरीय ज्ञान को पाकर उन्हों देख फिता हिस्स की शरण में चले गये

ऑकारे समनुस्पृत्य संस्तायात्मानपात्मरा। अवर्विभिरसा देव तुष्टात च कृताव्यत्मिः॥६६॥

उन्होंने आंकार का स्मरण करके और स्वय आत्मा द्वारा अपने को स्थिर किया। उसके बाद कृताइलि होकर अधवंशिरस् उपनिषद् मंत्रों से देव की स्तुति की

संस्कृतस्तेन भगवान् व्रक्तजा परमेश्वर अवाय परमां प्रति स्वाजहार समयप्रियः ६७॥

ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जाने पर भगवान परमंत्रर ने परम फ्रीति का प्राप्त किया और मन्द- मन्द हँसत हुए से कहा।

फलागस्त्रं न सन्दही क्षत्र भत्तक्ष्य मे भदान्। परीवोत्पादितः पूर्वं लाकसृष्ट्यवंगस्थयः॥६८॥

है बत्स तुम मेरे समान हो हो इसमें सन्देह नहीं। आप मेरे भक्त भी हैं पहले आप अविनाली को लोकसृष्टि के लिए मैंने हो उत्पन्न किया था।

स्वमात्मा क्रादिपुरुको सम देवसमृद्भवः परं वस्य विद्यासम्बद्धाः

तुम्हीं आत्मा, आदिपुरुष और मंसी दंह से उत्पन्न हो। हं विश्वातमन हे अनय में तुम्हारे लिए वर देता हूँ उस ब्रेड वर को ग्रहण करो।

स देवदंदवयनं निशम्य कफ्लोद्धवः निरीक्ष्य विष्णुं पुरुषं प्रणम्योदावः अंकरम्॥७०॥

तन कपलयांनि ब्रह्मा ने देवाधिदंव के वचन सुनकर ३स विच्यु को ध्यानपूर्वक देखकर प्रणाम करके परम पुरुष शिव सं कहा

भगवस्थातमध्येल महादेवस्थिकापते। त्वामेव पुत्रमिकामि त्वया वा सदल मुक्तम्॥७१॥ हे भगवन् हे भूत और भविष्य के ईश्वर हे महादेव है अस्विकापते में आपको ही पुत्ररूप में अथवा आप सदृश ही पुत्र को चहता हैं।

मोहितोऽस्मि महादेव मायया मृक्ष्मया क्रया। न जने पर्स भावे यक्षात्रक्षेत्र ते सिवा।७२॥

हे पहादेव! मैं आपको सृक्ष्म माया से भोड़ित हो गया हूँ हे शिव! मैं आपके परम भाव को अच्छी प्रकार नहीं जान पाया।

त्वमेव देव मन्दानी माता धावत मिता सुदृत्। प्रसीद तद पादमवं नमामि ऋरणाग्तः।।७३॥

अपप हो भक्तां के देव, माता. भाता, पिता और मित्र है में आपकी शरणायत हूँ। आपके चरणकमलों में प्रणाप करता हैं आप प्रसन्न हो

स तस्य वत्तरं शुखा जगन्नवो वृष्ट्यजः। व्याजहार तदा पुत्रं समालोक्य जनार्दनम्॥७४॥

इस प्रकार जगन्यति वृषध्वज्ञ नं उनके बचन सुनकर तथा पुत्र जनाइन को देखकर इस प्रकार वचन कहे

यदर्बितं भगवतः तत्करिष्यामि पुत्रकः विज्ञानमैश्वरं दिव्यमुखस्यति तवस्यम्॥७५॥

हे पुत्र! अग्य द्वारा जो इच्छित है वह मैं करूँगा। आप में निष्णप दिव्य इंश्वरीय ज्ञान उत्पन्न होगा।

त्वमेव सर्वयूनानाभादिकर्ता नियोजितः। कुरुख तेषु देवेज मार्या लोकपिनामह॥७६॥ आप हो सब भूतों के आदिकर्ता नियोजित है। हे देवेश!

हे लोकपितायह उनमें मामा का स्थापन करे

एव नारावणो पत्तो मर्पैट परमा तनुः। जिल्लान तदेशान योगक्षेमसहो हरिः॥७७॥

यह नारायण भी मुझसे ही है यह मेरा परम शरीर है है इंशान रहि आपका योगक्षेप का बहन करने वाले हाँगे।

एवं व्याह्त्य हस्ताम्यां प्रीतः स परमेश्वरः। संस्पृष्य देवं इज्जापां हरिं वयनमद्भवीत्॥७८॥ इस प्रकार कहकर परमेश्वर ने दोनों हाथों से प्रीतिपूर्वक

ब्रह्मदेव की स्पर्श करते हुए हरि से ये बचन कड़े।

तुष्टोऽस्मि सर्वदाहं वे भक्तस्व च जगन्मप। वर्ग वृजीस्व नावाध्यापन्योऽस्ति परमार्थतः॥७९॥ में सर्वचा तुमसे प्रसन हूँ और है जगन्मय! तुम भेरे भक्त भी हो। वर प्रहण करो, परमायव: हम दोनों से भिन्न अन्य कुछ नहीं है।

श्रुत्साच देववद्यनं विष्णुर्विष्ठ-वगन्धयः प्राह प्रसन्नया बाचा समालोक्य च तन्मुखम्॥८०॥

अनन्तर महादेव का वचन मुनका संपूर्ण जगत् के आत्मा विष्णु ने उनके मुख की और देखकर प्रसन्नतापूर्वक ये दचन कह

एव एक वर॰ ज़लाको यदई परमेश्वरम्। पश्चापि परमान्यानं अक्तिर्यवतु ये स्ववि॥८१॥

क्ही एक वर भेरे लिए प्रशंसनीय होगा कि मैं आप परमारपा परभेशन को देखता रहूँ और आप में ही मेरी भक्ति हो।

तदेत्पुक्तवा महादेव॰ पुनर्विष्णुपमापत। भवान् सर्वस्य कार्यस्य कर्नाहमसिदैवतम्॥८२॥

वैस्त हो हो' इस प्रकार कहकर महादेव ने पुन: बिच्णु से कहा- आप समस्त्र कार्यों के कता हैं और मैं उसका अधिदवता हैं

त्वन्यय पन्ययं चैक सर्वयितत्र संख्ञयः। भवान् सोमस्याहं सूर्यो भव्यनात्रियहं दिवप्॥८३॥

यह समकुछ तुम्हारे अन्दर है और मेरे अन्दर है इसमें संशय नहीं। आप चन्द्र हैं तो मैं सूर्य हूँ, बाम रात्रि तो मैं दिन हुँ।

भवान् प्रकृतिरव्यक्तमहं युरुष एव च। भवान् प्रानगहं ज्ञाता भवानमादाहरीस्टर ॥८४॥

ं आप अरुवक्त प्रकृति हैं, तो मैं पुरुष हूँ। आप ज्ञान हैं, मैं ज्ञाता हूँ। आप माया है, मैं ईश्वर हूँ

भवानिकात्मिका शक्तिः शक्तिमानक्षमीग्ररः । चाऽहं स निकलो देवः सोऽसि नागयणः प्रमुः ८५॥ आप विद्यात्मिका शक्ति हैं तो मैं शक्तिमान् ईश्वर हूँ। जो मैं निकल देव हैं तो आप प्रभ नासमण हैं।

एकोमाधेन पश्यनि योगिनो ब्रह्मवादिनः। स्वायनक्षित्य विश्वात्पन्न योगी मानुपैप्यति॥: पालपैतन्त्रगत्वस्रस्नं सदेवासुरमनुषम्॥८६॥

सहाबादी योगीजन अभेदभाव से ही देखते हैं। हे विश्वासन तुम्हारा अक्षय ग्रहण किये निमा योगी मुझे ग्राप्त नहीं कर सर्वगा। आप देव- असुर-मानव सहित इस संपूर्ण जगत का यालन करें

इतीदमुक्तवः भगवाननादिः स्वमायया मोहितभूतमेदः। जगाम जन्मद्धिविनाहाहीनं धामैकमव्यक्तमनकशक्तिः॥ इस प्रकार कहकर अपने पाया से प्रणिसमूह को मोहित करने वाले, अनन्तराक्तिसंपन्न अन्तदि भगवान् जन्म वृद्धिः नाशरहित अपने अक्षरधाम को सले गये

इति ओकुर्मपुराणे पूर्वभाषे पद्मोदकादुमांकवर्णने नाम नवनेऽस्थाय ॥ १॥

> दश्रमोऽस्याय: (स्द्रसृष्टि का वर्णन)

कूर्म उवाद

गते महेस्रो देवे भूस एव पितामहः। तदेव सुमहत्वतं भेजे नामिसभुव्यितम्॥ १॥

भगवान् कूर्म बोले- उस महंश्वरदेव के चले जाने पर पुन: पितामह श्रह्मा ने नहीं। से समुत्कत्र (स्वोत्पत्तिस्थान-रूप) इसी विशाल कमल का अक्षय निथा

अब दोर्घेण कलेन तप्राप्तिमधीसकै। महासुरी समावानी प्राप्ती भवकेटभी॥२॥

अनन्तर चिक्कान पश्चात् वहाँ अपरिमित पौरुपसम्पत्र मधु और कैटभ नामधारी महासुर दो भाइं आ पहुँचे।

ऋोयेन महताविष्टी महापर्वतस्वित्रही। कर्णान्तरसमुद्भूती देवदेवस्य आर्द्धिण:॥३॥

वं दोनों महान् ऋष से आविष्ट और महापर्वत के समान हारीरघारी ये वे आर्झधन्यधरी देवाधिदेव विच्णु के कानों के अन्दर से उत्पन्न हुए थे।

तावागतौ समीक्ष्याह नारायणामञ्जे विपुः। त्रैलोक्यकण्टकावेतायसुरी इन्तुपर्हसि॥ ४॥

ं उनको आया हुन्छ देखकर पितामह ब्रह्मा ने नारायण से कहा- ये दानों असुर तीनों लोकों के लिए कण्टकरूप हैं. अतः इनका वध करना योग्य है।

तदस्य क्वनं श्रुत्वा इत्मिशयणः प्रभुः। आज्ञापवामास त्योर्दशर्थं पुरुषानुषी।।५॥

उनके वचन सुनकर प्रभु नारायण हरि ने उनके वध के लिए दो पुरुषों को आहा दी। तदाज्ञका महत्तुद्धे तयोक्ताम्याममृदिहसाः। व्यवस्थैतमे जिथाः विष्णुष्ठ व्यवसम्बन्धाः।

हं हिजां। उनकी आज्ञा से उन दोंनों का उन असुरी से महान् युद्ध लिड़ गया। जिल्मा ने कैटभ को जीता और बिल्मु ने मधु को जीत लिया

ततः पद्मासनासीने जण्डाकः पितापहम्। बमाचे पनुरं वाक्यं स्नेहाविष्टमना इति ॥७॥

तथ जगत् के स्वामी हरि ने अत्यन्त प्रसन्न मन होकर कमलासन पर विराजमान पितामह से मथुर वचन कहे

अस्मान्ययोद्धमानसर्वं पद्मादवतर प्रभो नाई भवनां सक्नोमि बोहुं तेजांमवं गुरुम्। ८॥

हे प्रभृ! मेरे द्वारः ढांचे जाते हुए आप इस कमल से नीचे उत्तरें। अत्यन्त तंत्रस्वी और यहुत भारी आपको बहन करने में मैं समर्थ नहीं हैं

सतोऽवतार्यं विद्यात्मा देहमाविष्यं चक्रिणः। अवार वैष्णुवीं निद्रामेकामृतोऽध विष्णुना॥९॥

सदनन्तर विश्वास्य ने उतारका विष्णु के देह में प्रयेश कर लिया और विष्णु के साथ एकाकार होका वैष्णवी निदा की प्राप्त हो गय

सह तेन तवाविश्व सङ्खयकगदावरः कहा नारावणाख्येऽसी सुष्ताप सलिले वदा॥ १०॥

तब संख्ः चक्रः गदाधारा वे नारायण माम वाले ब्रह्मा दन्ती के साथ जल में प्रवेश करके सो गये

सांऽनुष्युय चिरं कालमानन्दं परमात्मनः। अनारामन्त्रपट्टेतं स्वात्मानं श्रायसँहितम्॥११॥ ततः प्रभाते योगात्मा मूल्या देवसमुर्मुखः ससर्व सृष्टि तदुर्भ वैष्णवं माधमाहितः॥१२॥

उन्होंने चिर काल तक आदि और अन्त रहित, अनना, स्वान्मभूत क्रम्म संज्ञा वाले परमात्म्य के आवन्द का अनुभव किया और फिर योगात्मा ने प्रभात में चतुमुंख देव होकर वैष्णक्षभाव को आश्रम करके उसी स्वरूप क्षानी सृष्टि का सर्जन किया।

पुरस्तादस्कर्व सम्बद्धं सनके तथा। अभुं सनक्ष्मारं सः पूर्वजं तं सनातनम्॥ १६॥ ते इन्द्रमोर्तानर्षुकाः यरं वैराज्यमस्थिताः। विदिन्ता परमं भागं ज्ञाने विद्विये मतिभ्॥ १४॥ सर्वप्रथम देव ने सनन्द तथा सनक, ऋभू और सनत्कुमार की सृष्टि की जो सनातन पूर्वज हैं। वे सब सातोष्णादि इन्ह और मोह से निमुक्त और परम वैराग्य को प्राप्त थे उन्होंने परम भाव को जानका अपनी बृद्धि को अन में न्यित किया।

तेव्वेवं निरमेक्षेषु लोकसृष्टौ वितामहः। क्षमुख नष्ट्रवेता वै मायवा परमेहिनः॥ १५॥

्रस प्रकार लोकपृष्टि में उनके निरपेक्ष होने पर पितामह प्रमेष्टों को माया से किंकर्तव्यविमृत हो गये।

तत पुराणपुरुषो जगन्यूर्ति सनातनः व्यासहारात्मनः पुत्रं मोहनात्माय पद्मसम्॥ १६ तब पुराणपुरुष, जगन्यूर्ति, सनातन विष्णु ने अपने पुत्र के पोह को नष्ट करने के लिए ब्रह्माजी से कहा।

विष्णुकवाच कव्यिष्ठ् विरम्को देवः शूलपाणिः सनकनः बहुको वे पुरा अस्मुः पुत्रले भव अक्रूरः॥ १७ । प्रवृक्तवान् यभो योऽसौ पुत्रचेन तु शक्रूरः अवाव संज्ञी नोविन्दान्यचानिः पितापतः॥ १८॥

विच्या ने कहा। क्या आप शृत्याणि सनातन देव हांभु को भूत गयं ? जो कि पहले कहा था कि शंकर! पुत्र के रूप में आप होइए। तम जिस शंकर ने पुत्रत्व की इच्छा से मन यनाया था। इस प्रकार पदायोगि पितामह को गोविन्द से यह बांध हो गया।

प्रजाः स्रष्टुं यनस्रके तथः यरपदुस्तरम्। तस्यैसं तप्यमानस्य न किस्तित्समनर्तताः १९॥

उन्होंने प्रजा की सृष्टि के लिए मन बनाथा और परम दुस्तर नप किया। इस प्रकार तप करते हुए उन्हें कुछ भी प्रक्रम हु≼त

वतो दीविंग कालेन दुःखाकोयोऽध्यजायतः। कोदाविष्टस्य नेप्राच्यां प्राप्तक्रवृधिन्दवः॥२०॥ तद चिर काल के बाद दुःख से उनमें क्रांध उत्पन्न हो गया। क्रोध धरं नेत्रों से औसुओं की युँदें गिरने लगीं

ततस्तेष्यः समुद्दभूता भृता वेतास्तदाभयन्। सर्वोस्तानवतो दृष्टा ब्रह्मस्यानयविन्दतः॥२१॥ जहौ प्राणांस्र भगकान् क्रोशिवष्ट प्रजायति ॥ तदा प्राणपयो स्तः प्रादुवसीत्वभोर्मुखास्॥२२॥ तब उनसे समृद्धन भूत और प्रेत हुए। अपने आगे उन सब को देखकर ब्रह्मा अपनी आत्मा से संयुक्त हुए और तब प्रजापति ब्रह्म ने ऋषि के आवेश में प्राण त्याग दिये तदनन्तर प्रभु के मुख से प्राणमय रुद्र का प्रादुशांच हुआ।

सहस्रादित्वसङ्कालो युगानदहर्गापमः। स्रोद सुस्वरं धोरं देवदेवः स्वयं शिकः॥२३॥ सहः तट सम्बद्धः आदिन्तां के समान वेस्तानो औ

बह रुद्र सहस्र आदित्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि की भौति लग रहे ये वे भहादेव अन्यन्त भयानक ट्रप्सवर में रोन लगा।

रादमानं त्यो ब्रह्मा मारादीरिक्यमध्य। रोदनाहुद् इत्येवं लोकं ख्यानि गमिष्यमि॥१४॥

तदनन्तर ब्रह्म ने रांतं हुए शिव को कहा- मत रोओ। इस प्रकार रोने में तुम लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि की प्रस करोगे

अन्यानि सत्त नामानि एलीः पुत्रांष्ठ शासनात्। स्यानानि तेवामष्टानो ददी लोकरितामह ॥२५॥

पूनः लोकपितामह ने अन्य सक्त नाम उन्हें दिये और आस प्रकार की शासत पतियां, पुत्र तथा स्थान प्रदान किये।

भवः अर्थस्तवेत्रानः पशूनां पतिरेक च। भीपश्चोत्रो महादेवस्तानि नामानि सह वै॥२६॥

उनके वे सात नाम हैं। भव, शर्व, इंजान, पशुपति, भीम, उग्रः और महादेव

सूबी जलं पड़ी वहिर्वायुराकाशमेव छ। दीक्षितो ब्राह्मण्डान्द्र इत्येता अष्टपूर्तय ॥२७॥ सूर्य, जल, महो, बहि, बायु, आकाश, दीक्षा प्राप्त ब्राह्मण

और चन्द्र- ये उनकी अष्ट्रया मूर्तियां हैं। स्थानेप्वेतेषु ये स्त्राच्यायन्ति प्रजयस्ति च। तेषामष्टतनुर्देखो ददाति परमे पदम्॥२८॥

जो लोग इन स्थानों में आश्रय लेकर इन रुद्रों का ध्यान करते हैं और प्रणान करते हैं उनके लिए ये अष्टधा हारीर बाले देव परम पद को प्राप्त कराते हैं।

मुक्चर्यला तथैबोमा विकंशी च शिखा तथा। स्वाहा दिग्छा दीक्षा च रोहिणी चेति क्लबः॥२९॥ सुक्षचंला, उमा, विकंशो, शिवा, स्वाहा, दिग्, दीक्षा, और रोहिणी- इनको (आठ- पलिया हैं शनैश्वरस्तवा शुक्रो सोहिताङ्गो मनोजवः। स्कन्दः सर्गोऽय सन्तानो कुच्छीयां सुताः स्मृताः॥३०॥ स्रनेश्वर, शुक्रः, सोहिताङ्गः मनोजवः, स्कन्दः, सर्गः, सन्तान और बुध- ये (अहठ) नाम उनके पुत्रों के कहे गये

एवणकारो भगवान्देवदेशो महेश्वरः। प्रजा वर्षञ्ज कामे च त्यक्तवा वैराग्यमञ्जवः॥३१॥ इस प्रकार भगवान् देवदेव महेश्वर ने प्रज्य, धर्म और काम का परित्याय करके वैराग्य प्राप्त कर लिया था।

आत्मन्यस्याय चारपानमैसरं भावमास्थितः। पीत्वा सदक्षरं कृतः सामृतं परमामृतम्॥३२॥

वे आत्या में ही आत्मा को स्थापित करके और परम अपृतरूप शासत उस अक्षर ब्रह्म का पान करके ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो गये

प्रजा स्जति चादिष्टो ब्रह्मणा नीललोहित । स्वातस्त्रा सदशाहुद्धान् ससम्बं मनसा शिवः॥ ३३॥

पुन ब्रह्मा के द्वारा आदेश मिलने पर वे प्रणा की स्हिं? करते हैं। नीललॉहित शिव ने अपने ही रूप के सद्श पन से रुद्रों की सृष्टि को।

कपरिनो निरातक्षाश्रीलकण्डान् पिनाकिन'। श्रिशुलहस्तार्जुद्रकान् सदानन्दांस्त्रिलपेषनान्॥३४॥ दे सब कपदीं, निरातक्षु, नीलकण्ड, पिनाकथारी, श्राथ में त्रिशुल लियं हुए, उदिक, सदानन्द और त्रिनेत्रधारी थे।

जरामर्ग्णनिर्मुकान् महस्क्ष्यभवाहनान्॥ बीतरागांश्च सर्वेद्यान् कोटिकांटिशतान्त्रमु ॥३५॥

वं जरामरण सं निमुक्त, बढ़े बढ़े बृषभों को बाहन बनाये हुए, बीतराग और सबंज थे। प्रभु ने करोड़ों को संख्या में उत्पन्न किया था।

तान्द्रप्टा विविधानुद्राष्ट्रिर्ममात्रीललोहितान्। जरामस्यनिर्मुकान् व्याजहार हरं गुरु:॥३६॥

नीललाहित निर्मल शिव से जरामरण से निर्मुख उन विविध प्रकार के रहीं को देखकर ब्रह्मा जी हर से खोले ।

मास्राहीरीदशीहेंब प्रजा वृत्युविवर्जिताः । अन्याः सुवस्य जन्यपृत्युसर्पन्सताः ॥३७॥

ं हे देव! मृत्यु विवर्जित ऐसी प्रजा की सृष्टि मत करो। तुम दूसरी सृष्टि करो जो जन्म- मृत्यु से युक्त हो। करणनाह भगकान् कर्ष्यां कायानसनः। स्रात्ति में वादृत्तः वर्णः कृत तां विक्रिकः प्रकाः॥३८॥ तत्व व्याप्रचर्मभाग्रं भगवान् कामज्यों ने उनसे भाग- भेरे पास कस प्रकार की सृष्टि नहीं है अतः आप ही विविध प्रका का सर्चन करें।

क्व-अपृति देवोऽस्तै य प्रमृते शुक्तः प्रथाः। स्वास्प्रतित्व ते स्ट्रेनिक्सास्य स्वतिहरू। ३९॥

सन से लेकर के देव सुभकारक इसा को उत्पन्न नहीं कार्त हैं। अपने इस भागस-पुत्री के साथ ही रिवृत्तासका होकर के स्थित हो गये।

स्वामृत्यं तेन तस्मासीदेवदेवस्य सृत्तिनः। इतनं वैतायवस्थायं तपः सत्यं क्षणा वृतिः॥४०॥ रेष्ट्रत्यकायसंगायो क्षयिकातृत्यमंत्र का अस्यपानि दर्शनानि निर्मा निष्ठानि संबदे॥४१॥ एवं स संकरः साक्षात्मिनस्की परवंद्याः।

उसी कारण देवाधिदेव स्तरपादि का स्थापुरव हुआ अर्थात् स्थापु सम बहा। ज्ञान, वैराग्य, ऐवर्व, तप, साय. श्राम, वैर्व, हृहत्व, आरयसंबोध और अधिहासूत्व ये दश क्टस्थरूप में सहा उन संगवान् संबद में एते हैं। इस प्रकार विनाकशारी संबद साक्षात् वार्यवा है।

काः स यमकान् इत्तम वीद्य देवं क्रिक्टेवनेष्।।४२॥ महित पानमे रहेः श्रीतिकिस्यहारकेवन ॥ इत्या परतां भावकेश्वरं इतनच्युका। ४३॥ मुख्यकानकापीलं कृत्यः जिनके काञ्चलिन्।

त्तरनसर मानस रह-पूत्रों के साथ विस्तेषन महादेव की देखकर भगवान् बहा। के नेव प्रेम से प्रकृतित हो उठे। अपने क्रान्यश्च से मामोल्ड्ड ऐश्वरभाव को आनकर तिर्थ पर भड़ाँस रहाते हुए (अमरकारपूर्वक) में असरपति की स्तृति करने स्त्रो।

#### वृद्धांचाच

नवकोऽभ्यु यहादेश नवासे परवेदाता ४४॥ १मः जिलाय देवाय भयाने इक्कार्यको। नकोऽस्तु ते महेऽसव नवः ज्ञान्ताय केलेश।४६॥ इकानपुरुवेशाय योकविकाये नयः। नवः कालाय स्तुत्र पद्मजासाय सुरियोश ४६॥ हे महादेव। आपको नमस्कार है। हे पायं वर आपको नमस्कार है। जिल को नमन, ब्रह्मस्त्री देव के लिए नमस्कार है। अरथ महेल के लिए भन्नकार है। सान्ति के हेतुभूत अरुको नमस्कार। प्रधान पुरुष के ईल, योगाधिपति, काररकष, बटु, महादास और सुरक्षे को नमस्कार।

नमः विनामहस्त्राय त्रिनेत्राय स्थोनमः। स्थालिपूर्तये तृत्ये वृत्ये सम्बद्धय ते॥४७। वृद्धविद्यालिको सङ्ग्रिकितकद्विते। नयो बेटरहस्याल कालाकलाय हे नमः॥४८॥

विनाकधारी को नमन। प्रिस्तेषम के लिए कर बार प्रणाम। प्रिमृति और बहार के बनक आपको नमस्कार है बहारिका के अधिपति और बहारिका के प्रकार, नेवीं के पहस्तानरूप, कालाधिपति आपको नमस्कार है।

वेदानसारसाराय नमोबेदात्मकृषेते।
वयो बुद्धान सहाय योगिन्हं नृरके नमः॥ ४९॥
धंदीलशोकैर्विकिर्युने, परिवृतान से।
वयो श्रह्मण्यदेशांध श्रष्टाविकाचे नमः॥ ५०॥
वेदान्त के सार के अंशभूत तथा वेदारम को मूर्ति आपको
नमस्कार। प्रवृद्ध कर्ष के लिए नमस्कार खेगियों के गृढ को
नमस्कार है। जिनका शोक विन्तृ हो गया है एसे प्राणियों से
पिरे हुए अहर ब्रह्मण्यदेश के लिए नमस्कार : ब्रह्मणियति को

नमस्बार है। विकास करियेक्ट स्वयंत्रे एरवेटिये। नमें दिग्वासमें तुम्बं बनो पुरस्तव दक्षित्रेस५ १८ क्षत्राहिपल्हीका ज्ञारमध्याम हे अपः। नकारताय र्गायां क्यो योचिक्रियो। ५२॥ प्रमावक आदिदेव पामंत्री के लिए प्रमाकार। कामसीर, मुच्छ और दण्डवारी आपको नगरकार है। नही बर्पाटिनस्कय योगगम्बद्ध हे उप । नकरहे निकारकाय निरामालाय हे नय: ॥५३०। वाक्रके विश्वक्रपास बचाने परस्कर्यने। क्रपेन सुप्रमित्रलं उच्छेच सकतं कितन्।।५४॥ पर्य आदि के दारा जास्त्य को नगरकार। योग के दाग गन्य आपको नयस्कार है। प्रपत्नतिय सन्ध निराभास अवन्त्रे नगरकार 🕏 विश्ररूप प्रश्न के लिए जमस्कार है। कामान्यस्तरूप अवस्तो नगरकारः यह सम अन्य द्वारा हो। खट 🕏 और सच अवप में ही स्थित है।

त्वया संदिक्ते किएं प्रयासकं जगन्यय। सामीकृते व्यवदेश: यरं इक्क प्रदेश:स५५३ ४ जगन्मय प्रधान प्रकृति से लकर इस सम्पूर्ण विश्व का आप ही संहार करते हैं। आप इंशर, महादंब, परब्रह्म और महंबर हैं।

परमेही ज़िया जानाः पुरुषी निष्कती हरः। त्यपक्षरं परं ज्योतिष्न्यं काल परयेष्ठर ॥५६॥ आप परमेही, शिय, शान्त, पुरुष, निष्कत, हर, अश्वर परम ज्योतिः और कालकप परमेश्वर हैं।

त्वपेत पुरसीऽननः प्रवानं प्रकृतिस्त्रया। भूमिराघोऽननो संयुर्ध्योमास्कृतः एव चा ५७॥ यस्य स्त्रयं नमस्यामि भवन्तं व्रह्मसंद्रितम्। यस्य सौरभवन्युर्द्धा यादौ कृष्टो दिशो भुजा ॥५८॥ आकारमुद्धरं सस्मै विराजं प्रणमान्यस्य।

आप हो अधिनाशो पुरुष, प्रधान और प्रकृति हैं और भूमि, जल, अग्नि, बायू, आकाश और अहंकार जिनका रूप है, ऐसे ब्रह्मसंज्ञक आपको नमस्कार करता हूँ जिनका मस्तक यो है तथा पृथ्वी दोनों पैर हैं और दिशाय भुजारों हैं आकाश जिसका उदर है, उस विराद को मैं प्रणाम करता है

मनापर्यात यो नित्वं स्वत्राफिपौसक्य् दिश ॥५९॥ ब्रह्मतेज्ञाययं विश्वं नस्यै सूर्योत्यने नम् । हट्यं बर्ह्मत यो नित्वं गौद्री तेजोधयी तपुः॥६०॥ कर्व्यं फितुगणायां च तस्यै बहुधात्यने नम

श्री सदी अपनी आभाअ से दिलाओं को इद्धासित करते हुए अहातजोम्स्य विश्व को सन्तम करते हैं, उन सूचात्मा को अमस्कार है जो तेजांस्य सैंद्र शरीरपास नित्य हव्य को तथा पितरा के लिए कवर के बहुन करते हैं, उस बहुस्बरूप एटए को अमस्कार है

आध्याययति यो नित्यं स्वदापना सकते जयत् ६ १६ पोयतं देवतासंधेरतस्मै चन्द्रात्मने नमः। विधन्यंश्रवपृतानि यान्त्वस्पति सर्वदाधः६ २ शक्तिर्माहंश्वरे तुम्यं तस्मै वाच्यात्मने नमः। सृक्तवशेषपंवदं यः स्वक्यांनुरूपतः।।६ ३॥ आत्मन्यवस्थितस्तस्मै चतुर्ववशासने नमः यः शंते शंपशयने विश्वपातृत्य मायया॥६ ४॥ स्वात्मरमृत्रतियोगन तस्मै विध्यवात्मने नम

बां अपने तंत्र सं सम्पूर्ण जगत् को नित्य आलोकित करते हैं तथा देवसमूह द्वारा जिनकी रश्चियों का पान किया जाता है, उस चन्दरूप को नमस्कार है जो माहेसरी हास्ति सर्वदा अन्दर विचरण करके अशेष भूतसपूह को धारण करतो है. उस कामुरूपो पुरुष को नमस्कार है। जो अपने कमानुरूप इस सम्पूर्ण जगत् का सुजन करता है, आत्मा में अवस्थित उस चतुर्मुखरूपी पुरुष को नमस्कार है जो आत्मानुभूति के योग से माया द्वारा विश्व को आकृत करके शेवज्ञस्या पर शबन करते हैं उन विष्णुमूर्ति स्थरूप को नमस्कार है।

वियक्तिं शिएसा नित्यं द्विसम्पृतनस्यकप्। ६ ५॥ बह्मण्यं योऽखित्नाधारस्तस्यं श्रेपात्मनं नमः। यः परान्ते परान्न्दं पीत्ना देव्यैकसासिकम्॥६६॥ नृत्यत्वनत्तप्रदिषणं तस्यं रुद्धात्मने नमः॥ वोऽत्तरा सर्वपृत्यनां नियनाः तिष्ठनीधरः॥६७॥ यस्य केशषु जीपृता नयः सर्वाङ्गसान्धेषुः कुस्रो समृहश्चतारस्वस्ये वोयात्मने नमः ६८॥

नो चतुर्दश भूवनां वाले इस ब्राह्मण्ड को सबंदा अपने मस्तक द्वारा धारण करते हैं और जो सम्पूर्ण ब्राह्मण्ड के आधाररूप हैं उन शेषरूपधारी आपको नपस्कार है। जो महाप्रमय के अन्त में परमानन्द का पान कर दिव्य, एकमात्र साक्षी तथा अनन्त पहिमायुक्त हांकर नृत्य करते हैं. वन रुद्रस्वरूप को नमस्कार है जो सब प्राण्यियों के भीतर नियन्ता होकर ईक्रररूप में स्थित है। जिनके केशों में मधासपूर, सबांद्रस्वन्धियां में नांद्रसाँ तथा कुछि में कारी समुद्र रहते हैं वन जलरूप परमेश्वर को नमस्कार है।

तं सर्वसाईसणं देवं नगस्ये विश्वस्तनुम्। यं विनिता कितशासा सनुष्टाः सम्दर्शिनः॥६९॥ अवंति पश्यन्ति युआनास्तस्यै योगात्मने नम् । यया सनारते मायां यांची संस्रीणकल्पवा।७०॥ अपारतस्पर्यन्तो तस्यै विद्यात्मने नम् । यस्य भारत विभान्यको महो बनमसः परम्॥७१॥ प्रपष्टे तत्वनं नत्त्वं तद्व्यं पारमेश्वनम् कियानन्तं निरामातं निष्कर्लं धर्मं शिवस्। ७२॥ प्रपष्टे सरमात्मानं भवनं परमेश्वरम्।

उन सबंसाक्षी और विश्व में व्यास शरीर वाले देव को नफस्कार करता हूँ जिन्हें निदासीहत, धासजबी, सन्तुष्ट और समदर्शी योग के साधक ज्योतिकष्प में देखते हैं उन योग स्वरूप को उमस्कार है। जिसके द्वारा योगीजन निष्माप होकर अत्यन्त अपारपर्यन्त मायारूप समुद्र को तर जाते हैं उन विद्यारूप परपेशर को नमस्कार है जिनके प्रकाश से सूर्य चयकता है और जो भहान् (तमीगुणरूप) अन्धकार सं परे हैं, इस एक , अद्वेतरूप, परमतत्त्व स्वरूप परमेश्वर के शरणागत होता हूँ। जो नित्य आकन्दरूप निराधार, निष्कल, परम कल्याणमय परमात्मस्वरूप है, इस परमेश्वर की शरण में आता हूँ।

एवं स्तृत्व। महादेवं इह्या तदावस्यवितः॥७३६ प्राहुतिः, प्रणवस्तरको गृण्यु इह्य स्टावनम्। तत्तरतस्य यहादेवो दिव्यं सोपम्युनमम्॥७४॥ ऐसरं वहा सदावं वैराग्यं च ददौ हर । कराग्यां कोमलाव्यां च संस्कृत्य प्रणवार्तिह॥७५ व्यावहार सम्प्रप्रेव सोऽनुगृद्ध फिनापहम् यस्वपान्यवितं बह्यम् पुक्रवे भवता मम॥७६॥ कृतं स्था तस्सकतं सुजस्य विविधं वपत्। क्रिया भित्रोऽस्यवं बह्यम् वह्यविष्णुहराख्यया॥७७॥

इस प्रकार महादेव का स्तवन करके उनके भाव से भावित हांकर ब्रह्मा सनातन श्रह्म की स्तृति करते हुए हाथ बांड़कर प्रणाम करके खड़े हो गये तदुगरान्त महादेव ने ब्रह्मा को दिव्य, परम ब्रह्म इंश्तिय थोग, ब्रह्म-सन्द्राय तक वराग्य दिया। प्रणावनमां की पीड़ा हरने वालं शिव ने अपने क्षेत्रमान हाचों से ब्रह्मा कर स्मर्श करते हुए मुस्कुराकर कहा - ब्रह्मान आपने मुझे अपना पुत्र बनने के लिए जो प्रार्थना की थी, उस मैंने पूर्ण कर दिया। इसलिए अब तुम विविध प्रकार के अगत् को उत्पन्न करते रही है ब्रह्मान मैं ही ख़ह्मा विष्णु और शिव नामों से तीन प्रकार से विभक्त हूँ

सर्गरक्षालयपुर्णैनिकलः परमेश्वर स त्वं प्रपाद्मन पुत्रः सृष्टिह्योर्विनिर्मितः ॥७८॥ सृष्टि, पालन और प्रलयरूपी गुणौं से मैं निकल अंशरहित) परमेश्वर हूँ सृष्टि के लिए निर्मित हुए तुम मरे वह ज्येष्ठ पुत्र हो

प्रपेव दक्षिणादंगाद्वायाद्वारपुरुषोत्तयः। तस्य देवाधिदेवस्य श्राप्योहंदयदेशतः॥७९॥ सम्ब्रपूर्वाय रुद्रो वा सांऽहं तस्य यस तनु । इहाविद्यांशिया ब्रह्मन् सर्गस्थित्यन्तहेतयः॥८०॥

तुम मेरे दक्षिण अंग से और दिष्णु वामांग से उत्पन्न हुए हो उन्हों देशधिदंव शंभु के इदयदेश से रुद्र उत्पन्न हुए। अथवा वही में उनका परा तनु हूँ हं बहात्। बहा।, विष्णु और शिव सृष्टि, स्थिति और सेहार के कारण हैं विषयातमानमंकाऽपि स्वंद्ध्या शंकर स्थित । त्वान्यति च स्थाणि सम पायाकृतानि च॥८१॥ शंकर एक हाने पर भी स्वन्छ। से अपने को विभक्त करके अवस्थित हैं उनके अन्यान्य रूप मंदी माया द्वारा रचे गये हैं।

अरूप केटल: स्वस्के प्रहादेव: स्वभावत: ह व एक: परतो देवस्त्रिमृतिं परमा बनु ॥८२॥ माहेन्नरी जिनवना शोगिनी ज्ञालिदा सदा। तस्या एव परी मृतिं मामबेहि पितामह॥८३

श्रह महादेव ही स्वभावतः अपूर्त, अदिलीय और आत्मस्थ हैं, जो हम सब से परे त्रिमूर्तिरूप हैं उनका विजयना माहंबरोरूप उत्कृष्ट शरीर योगियों के लिए सदा शान्ति प्रदान करने दाला है। हे पितायह ! मुझे उसी महेन्डर को ब्रंष्ट मूर्ति जानो

शाक्षत्रीक्षर्यविद्वानं तेजी योगसमन्त्रितम्। सोऽहं वसामि सकलमस्त्रिष्टायः तमोगुवाम्॥८४॥ कालो भृत्वा न भनसा मामन्योऽफ्लिविष्यति।

जो मूर्ति सदी ऐक्स विज्ञान और तज से समन्वित होकर कालरूप है, वही मैं तमोगुण का आश्रय लेकर समस्य विश्व को द्वस लेवा हूँ। अन्य कोई मेरा मन से (स्वप्न में) थी अभिभव नहीं कर सकता

पदा यदा हि मां कियं विधिनायित एक्का। ८५॥
तदा तदा में साजिस्यं भविष्यति नवानमा
म्वाबदुक्त्व क्रह्मणं सोऽभिवन्त्र गुर्न हरः॥८६॥
सहैव मानमें पुत्रे क्षणादन्तरवीक्व
सोऽपि योगं समास्थाय ससर्व विविद्यं बग्न्॥८७॥
नारापणाख्यो मगवान्यवापूर्वं प्रवापति ।
सर्विचपृथ्यद्विरसः पुलस्यं पुलहं क्रनुम्॥८८॥
दक्षपति यमिष्ठस्य सोऽस्काठोगविष्या।
नव ब्रह्मणं इत्यंते पुराणं निक्रयो मतः।
सर्व ते ब्रह्मणं तुन्याः साथका ब्रह्मवादिनः॥८९॥
सङ्गन्यसैव वर्षक्र युग्वमांक्र क्षाक्रवान्।
स्वानामियानिनः सर्वान्यवा से क्षितं पुरा॥९०॥

हे एडाज तुम जर्भ जर तुम मेरा नित्य विन्तन करोगे तम तम है निष्याप। तुम्हें मेरा सान्निध्य पास होगी। इतना कहकर जिब गुरु ब्रह्मा का अधिवादन करके अपने मानस पुत्रों के साथ हो अणमर में अन्तर्हित हो गये। तदनन्तर नारायण नाम से बिख्यात भगवान् प्रजापति भी योग का आश्रय लंकर पूर्वानुरूप विविध जगत की सृष्टि करने लगं योगविद्या के द्वारा उन्होंने मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह ऋतु, दश, अपि और वसिष्ठ का सूजन किया पुराण में ये ती ब्रह्मा निश्चित करके बताये गये हैं। ये सभी साधक होने पर भी ब्रह्मा के तुल्य ब्रह्मवादी हैं ब्रह्मा ने संकल्प, धर्म और शास्त्रत युग्धमों को तथा सभी स्वातिभगतियों को पूर्व में जैसे उत्पन्न किया था, यह सब यथावत बता दिया है

इति श्रीकृर्मपुराणे पूर्वभागे एहस्पृष्टिर्नाम दशमोऽध्याय a to ii

# एकादशोऽध्याय: (देवी अवतार-वर्णन)

कुर्प उवाय

एवं सृष्टुः मरीज्यादीन्देक्देवः विशासह । सहैय मानसैः पुत्रैस्तताय परमं तपः॥ श।।

कूर्मरूप विष्णु ने कहा— इस प्रकार मसैनि आदि प्रजापतियों की सृष्टि करके देवदेव पितामह शहर उन मानस पुत्रों के साथ हो परम तपस्या करने लगे

तस्यैयं रुपतो वयत्रादुद्र कालाग्निसम्पवः त्रिशृलपाणिरीशानः प्रादुशसीक्षित्रीयनः॥२॥ अर्द्धनारीनस्वपुः दुष्पेश्योऽतिषयंकरः विधवात्मवर्गास्युक्तवा स्रह्मा चान्तर्वे भयात्॥३॥

इस प्रकार तप करते हुए बहा। के मुख से रुद्र प्रदुर्गृत हुए जिससं प्रलयकाल की अग्नि उत्पन्न हो रही थी, होय में फ्रिशृलगारण किया था और जो जिनेत्रचारी थे। उनका शरीर आध्य गारी और आध्य रर का था। उनके सामने देखना भी कठिन था। वे अतिभयंकर से। तब भय के मारे ब्रह्मा अपनी आत्मा का विभाग करों ऐसा कहकर अन्तर्हित हो गय

क्योकोऽमी द्विष्यं स्त्रीत्वं पुरस्तवं क्याकरोत्। विभेद पुरुषत्वज्ञ दशस्य सैक्या पुनः॥४॥

इतना कहने पर उन्होंने श्री और पुरुष रूप में स्वयं की दो भागों में विभक्त कर दिया। पुनः उन्होंने पुरुष की एकाइक भागों में बांट दिया।

एकादशैते कविता स्त्रास्त्रिभृवनेसराः) कपालीसादयो किया देवकार्ये नियोजितः॥५॥ हे विद्रो<sup>†</sup> वे हो एकादश रुद्र विभुवन के इंशर कहे गये। वे कपाली, ईशान आदि नामों से प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं जो देखें के कार्य में नियुक्त हैं

सोव्यासीव्येसका साताशानैः स्रोत्वक्क स प्रमु । विषेद् बहुवा देवः स्वरूपैरसितैः सितैः ६॥

इसके बाद प्रभु रुद्देश ने अपने सौम्य तथा असौम्य, शान्त तथा अरुन्त एवं धेत तथा अर्थत स्वरूपों हास स्वोरूप के भी अनेक विभाग किये।

ता वे विभृतयो विद्रा विद्रुता. सक्तयो भुवि लक्ष्यादयो बहुपुद्रा विद्रां ब्यामीनि शांकरी॥७॥

है आहरणां वे सभी विभृतियाँ पृथ्वो पर लक्ष्मी आदि नामों से प्रसिद्ध शक्तियाँ कही गई। वे शंकर को ही प्रतिमृति होने से विश्व को व्यास करती हैं

विषयः पुनरीज्ञानी स्वात्मांज्ञमध्यरेदिहियाः। महादेवनियोगेन पितामहमुपन्यिता। ८॥

हं ब्राह्मणं ईशानी शिवशक्ति) ने महादेव को आज्ञा से अपने स्वरूपांश को दो भागों में विभक्त किया और फिर वह पितायह के समीप गई।

तामाह भगवान् ब्रह्मा दक्षस्य दुहिता भवा साचि तस्य निर्योगेन प्रादुससीत्प्रजापते ॥ १॥

तब भगवान ब्रह्मा ने उस इंशानी शक्ति से कहा- तुम दक्ष-प्रजापति की पुत्री बनो'। इस प्रकार प्रजापति की आज्ञा से वह भी दक्ष-प्रजापति की पुत्रोरूप में प्राप्तुर्भृत हुई।

नियागद्वस्त्रणो देवीं ददौ स्त्राय को सतीन्। दासों स्ट्रोऽपि जजत स्वकीयामेव भूलभृत्॥ १०॥

तदनकर ब्रह्मा की आजा से उनमें प्रमुख सभी देवी की रूद के लिए अर्पित की शृलपाणि रुद ने भी उस दश-पुत्री को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया

प्रजापतिविनिर्देशात्कालेन परमेक्सीः विकास पुनरोशानी आस्मानं संकर्शद्विमोः॥११॥ ऐनाधामम्बद्धान्नी नदा हिथ्यतः सदीः स चापि पर्वत्वसं ददौ स्त्राय पार्वतीम्॥१२॥ हिताय सर्वदेवस्यं दैलोक्यस्यात्यनो हिलाः॥

कुछ समय बाद वही परमेश्वरी सती देवी ब्रह्मा की आज़ा से (दक्ष- यज्ञ में) अपने पुन- विभक्त कर (शरीर छोड़कर) निमालय द्वारा मेनका में उसकी पुत्री रूप में उस्पन्न हुई नव पदंशश्रेष्ठ हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती की समस्त देवों के. तीचों लेकों के तथा अपने हित के लिए शिवजो को अर्पित की

भैवा माहेखरी देवी शंकराईश्वरीरिकी॥१३॥ शिवा सती हैमकती सुरासुरवमस्कृत॥ तस्याः प्रभावमतुलं सर्वे देवाः सवासवाः॥१४॥ वदन्ति मुनवो सेति शंकरो का स्वयं हरिः। एतह् कवितं वित्राः पुत्रत्वं परमेष्टिनः॥१६॥ इह्नणः पद्मयोगित्वं शहूरस्यामितौकसः॥१६॥

वही शंकर के अर्थ शरीर को धारण करने वाली देवी माहेश्रये. शिवा, सथा सती हंमवती नामों से प्रसिद्ध और देवीं सथा असुरों द्वारा नमस्कृत हैं उस देवी के अतृल प्रधान को इन्द्र सहित सभी देव, पुनिगण, स्वयं शंकर तथा श्रीहरि विष्णु भी जानते हैं। हे निश्रों इस प्रकार जिस रूप में स्द्रदेव श्रद्या के पुत्रत्व को प्राप्त हुए और ब्रह्मा की कमल से उत्पत्ति के निषय में तथा अमित तंजस्वी शिव के प्रधान का वर्षन मैंने किया है

इति श्रीकृषेपुराणे पूर्वभागे देखकतारे एकादशाऽध्यायः॥ ११॥

# ॥अव द्वादशोऽध्याय:॥ (देवी-माहान्य)

सून दवाच

इत्याकर्ण्याच मुनयः कूर्मरूपेण भाषितम्। विष्णुना पुनरेवेमे फाल्डुः प्रणता इरिम्॥ १।

सूतजी बीले क्मांचतार धारण करने वाले भगवान् विष्णु द्वारा कांधत इस वृचान्त को सुनकर पुनः मुनियों ने हरि को प्रणाम करते हुए पूछा।

भ्रषय उत्यु:

कैया भगवती देवी सङ्गसर्द्धसर्दिरणो। शिया सवी हैमवती स्वासदवृहि पृच्छताम्॥२॥

ऋषियों ने कहा- वह शंकर को अर्थायिनी देवी मणवती कौन है, जिनके अपर नाम शिवा, सतो और हेमवती हैं. आप यथावत कहें हम आपसे पृष्टने हैं।

तेवां बहुवनं कुवा मुनीनां पुत्रवीत्तमः। प्रस्युवाच महायामी व्यक्ता सर्व परमं पदम्॥३॥

हन मुनियण के बचन सुनकर म्हायोगी पुरुषोत्तम ने अपने पराम पद का ध्यान करके उत्तर दिया कुर्म उवाच

पुरा चितापहेनोक्तं मेरुपृष्ठे सुशोमने रहस्यमेतद्विज्ञानं गोपनीयं विशेषत ॥४॥

पुरा काल में अति सुन्दर मेरुपवंत के पृष्टभाग पर विराजमान पित्रमह ने विशेषतः गोपनीय इस रहस्ममय विज्ञान को कहा था।

सञ्ज्ञातां परमं साङ्ख्यं चहाविकानमुत्तमम्। संसारार्णसमन्तानां जनुनामेकपोचनम्॥५॥

यह सरंख्यवादियों का परम सांख्यतत्त्व और उत्तम बहाविज्ञान है वह संसाररूप समुद्र में डूबे हुए प्राणियों का बद्धारक है।

या सा माहेप्रपी सक्तिज्ञीनरूपावित्यासमा। ज्योपसंज्ञा परा काक्षा भेषे हैमक्ती यता॥६॥

बह जो महिसरी शक्ति है, अतिनालसा और ज्ञानरूपा है। यही एस काहा और ज्योमसंज्ञा बल्लो हैमदती कही गई है

ज्ञिवा सर्वयकानमा गुणातीसनिज्ञिलाः एकानेकविद्यागस्या ज्ञानस्यातिनाससाराधाः

बही कल्याणकारियों, सब में स्थित, गुणों से परे और अति निष्कल है एक तथा अनेक रूपों में विभक्त, ज्ञानरूपा और अतिलालसा है।

अनन्या निष्ठले तस्ये संस्थिता तस्य तेजसा। स्वामाधिको च कन्युला प्रभा भागोरिकामला॥८॥

उस इंदर के तेज से निष्कल तत्त्व में संस्थित अनन्या और स्वाभाविकी तन्मूला प्रभा भागु के समान अत्यन्त निर्मल है

एका महिन्नरी प्रक्तिरनेकोपावियोगतः। परावरेण खपेण जीडते तस्य सफ्रियौग९॥

एक माहंबरी शक्ति ही अनेक उपाधियों के मेल से पर अबर रूप से उस ईंबर के साथ कीडा करती हैं।

सेयं करोति सकले तस्याः कार्यमिर्द अगस्। व कार्यं नापि काणमीसस्योति सुरवः॥१०॥

वही ज़िक्त सब कुछ करती है, उसका ही कार्य यह जगत् है विद्यानों का कहना है कि ईश्वर का न मी कार्य है और न करण।

कतसः इन्ह्यो देश्या स्वरूपत्वेन संस्थितीः। सर्व्यक्षनसङ्गतस्याः मृजुन्यं पुनिपृङ्गवाः॥११॥ हे मुनिश्रष्ट अस देवो को चार हातियां हैं, कं अधिष्ठानवश अपने स्वरूप में संस्थित हैं, उसे सुनो। श्रान्तिर्विद्धा प्रतिष्ठा च निवृत्तिष्ठोति तर स्मृतः। स्तुर्व्यूटनततो देव प्रोच्यते परमेक्टर ११९२ : वे शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति भाम से कही गई हैं। इसी कारण महादंव परमेक्टर को चतुर्व्यूट कहा जाता है। अनवा परवा देव: स्वात्यानन्दं समक्ष्युते। स्तुर्व्याप च वेदेषु चतुर्भूतिमहेन्छरः॥१३॥

इसी परा स्वरूपा के द्वारा देव स्वात्मानस्य का अनुभव करते हैं वे महंबर चारों बेदों में भी चतुर्मीत रूप में स्थित हैं।

अस्यास्त्वनादिसंसिद्ध**पेश्वर्थम**तुलं म**हत्।** ससम्बन्धादननेवा छोणं परमास्पना॥ १४॥

इसका महान् अतुल ऐश्वयं अनादि काल से सिद्ध है। परमात्मा स्ट्र के सम्बन्ध से ही वह अनन्त है सैपा सर्वेश्वरी देवी सर्वभुनप्रवर्तिका। प्रांच्यने भगवान् काली होंग प्राणते महेश्वरः॥१६॥ वही सर्वेश्वरी देवी समस्त भूतों को प्रवर्तिका है। भगवान् होंग हो काल कहे जाते हैं और महेश्वर प्राण तत्र सर्वेपियं प्रोतभोताहैवास्त्रिलं जनन् स कालाग्विहंसे देवो गीयते वंदवादिभि ॥१६॥

उसीमें यह दृश्यमान सारा जगत आंत्रप्रोत है। वेदवादियी द्वारा उसी कालाग्नि महादेव की स्तुति की जाता है

काल सुर्वात पूर्तान कालः संहरति प्रवाः। सर्वे कालस्य वक्षणा न कालः कस्यचिह्नः॥१७॥

काल ही समस्त भूतों का सुजन करता है और काल ही प्रजा का संहार करता है। सभी चराचर काल के दशवर्ती हैं परन्त काल किसो के दश में नहीं है।

प्रयानं पुरुषस्तन्त्वं भहानस्या त्वहंकृति । कालेनान्यानि कत्वानि समाविद्यानि धोरिनन्॥ १८॥

प्रधान पुरुष, भहनत्व और अहंकार और अन्य तन्त्र भी योगी द्वारा काल के माध्यम से ही समाविष्ट किये गये हैं।

तस्य सर्वजगन्मृतिः शक्तिमीयेति विश्वता। तदेवं धामयेदीशो मावावी पुरुषोत्तपः॥१९॥

उसकी सारं संसार की मूर्तिरूपा शक्ति माया नाम से प्रसिद्ध है। मायावा पुरुषासम्बद्धाः इसीको सूमाते हैं। सैवा मायात्मिका ऋक्तिः सस्रोकारा सनातनी। विश्वकर्य महेशस्य सर्वदा सम्प्रकाशयंत्।।२०॥

ंदरी भायारूपा सर्वाकास सनातनी ऋक्ति नित्य ही महादंव के विचलप को प्रकाशित करती है

अन्यक्ष करूयो भुख्यास्तस्य देवस्य निर्मताः। ज्ञानकरिक क्रियाप्तरिकः प्राणशक्तिरिति वसम्॥२१॥

अन्य भी प्रमुख शक्तियां उस देव द्वारा निर्मित हैं, जो भानशांक फियाशिक और प्राणशक्ति नाम से तीम प्रकार को हैं।

सर्वासामेव अस्तीनां शक्तिमनां विनिर्मिताः। मायरैवाव विषेन्ताः सा बानादिरमधरः॥२२॥ हे विप्रश्रेष्ठो। इन समस्त शक्तियों का शक्तिमान् भी माया के द्वारा ही विनिर्मित है। वह माया अनादि और अनवर हैं सर्वशक्त्यात्मिका भाषा दुर्निवास दुरत्यया। भाषावी सर्वशक्तीश. कामः कालकर अपु ॥२३॥ सर्वशक्तिस्वरूपा माया दुर्निवास और दुरत्यया हातों हैं सर्वशक्तियों का स्वामी मायावी अभु काल ही काल का

करोति कालः सकलं संहरेत्काल एव हि। कालः स्वापको विस् कालासीनपिदं जगह॥२४॥

रचयिता है।

काल ही सबका सुजन करता है और वही संहार भी करता है। काल हो पूरे विश्व को स्थापित करता है। यह जगत काल के ही अभीम है

लब्बा देवस्थितस्य सर्विषि एरपेष्टिनः। अनन्तस्याखिलेशस्य शस्त्रोः कालात्स्यः प्रभौ ॥२५० क्वानं पुरुषो पाचा प्राचा सैव प्रपटते। एकासर्वगतानन्ता केवला निष्कला शिवा॥२६॥

देशाधिदव, परमेशी, अनन्त, अखिलेश, कालात्मा प्रभृ शिव की सिन्निय को प्राप्त करके प्रधान, पुरुष और माया उसी माया को प्राप्त करते हैं जो एक, सर्वगत, अनन्त, केवल निष्कल और शिवा है

एका जांकः ज्ञिबैकोऽपि ज्ञांकिमानुस्थत ज्ञितः। ज्ञातवः ज्ञांकिमनोऽन्ये सर्वज्ञांकिसमुद्भवाः॥२७।

वह शक्ति एक है और शिव भी एक हैं। शिव शक्तिमान् कहे जाते हैं। अन्य सभी शक्तियां और शक्तिमान् उसी शिवा शक्ति से समुद्धत हैं

शक्तिशक्तिमतोपेदं सदिन परपार्वतः। अपेदञ्यानपश्यन्ति वोगिनस्तन्त्वचित्तकाः॥२८॥ परमार्थत: शकि और जिस्मान में भेद कहा जाता है, परंतु तत्त्वविकाक योगीजन उनमें अमेद ही देखते हैं। शक्तपो गिरिका देवी शक्तिमान्य सङ्ख्य । विशेषः कथ्यते चार्य पुराणे ब्रह्मवादिभिः॥ २ ९ ॥ ये शक्तिया देनी पार्वती हैं और संकर शक्तिमान् है। ब्रह्मबादी पुराणों में इसका विशेष कथन करते हैं भोग्या विश्वेश्वरी देवी महेश्वरपतिष्ठताः प्रोच्यते भगवान्धोत्का कपदी नीललोहितः॥३०॥ उस महेकर की पतिव्रता विश्वेषरी देवी भोग्या है और कपदी नोललोहित शिव को भोक्ता कहा जाता है भना विश्वेग्ररो देव: शहूरो मनस्वानक । प्रोच्धते पतिरीशानी मनस्या च विचारत ॥३१॥ कामदेव के अन्तक विशेष्टर देव शंकर मन्ता । सब जानने वाले) हैं और विवारपूर्वक देखा जाय तो यही ईज्ञानी मति—मनन करने बोग्य है

इत्यंतदिखलं विप्रा लिक्शिक्तमदुर्भवम्। प्रोच्यते सर्ववेदेषु मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः॥३२॥ हे विप्रो यह सारा विश्व शक्ति और शक्तिमानं का उद्भव है. यह तत्त्वज्ञानी मुनियों द्वारा सब वेदों में कहा गया है एक्कदर्शितं दिव्यं देव्या माहात्म्पमुत्तमम्। सर्ववेदान्तवादेषु विश्वितं महावादिभिः॥३३॥ इस प्रकार देवी का दिल्य और उत्तम माहात्म्य बताया

इस प्रकार देवी का दिन्य और उत्तम भाहानम्य बताया गया है, जो ब्रह्मखरियों द्वारा समस्त बेदान्त हास्त्रों में निवित किया गया है

प्वं सर्वगतं सूक्ष्मं कृटस्वमधलं घुवम्।
योगिनस्तत्प्रपृष्वति पहादेव्या वरं पदम्॥ ६४॥
इसं प्रकार सर्वव्यापी, सृक्ष्म, कृटस्य, अचलं और नित्य
महादेवी के परम पद को योगीगण देखा करते हैं।
आन-दम्कर्र इहा केवलं निकलं परम्।
योगिनस्तत्प्रपृष्वित महादेव्या वरं पदम्॥ ६५॥
जो आन-दस्य, अक्षर ब्रह्मरूप, केवल और परम निष्कल है, महादेवी के उस परम पद को योगीगण देखते हैं।
परम्परत्ररं क्तवं झान्नतं झिवमच्युतम्।
अन-तप्रकृतौ लीनं देव्यस्तम्यस्य पदम्॥ ६६॥
पर से भी परतर, झान्नत, तत्त्वस्वरूप, शिव. अच्युत और अनन्त प्रकृति में लीन देवी का वह परम पद है।

भुमं निरुक्षमं भुद्धं निर्मुणं द्वैतविर्वतम्। आत्योकनव्यिविषयं देव्यासनस्यमं पदम्॥३७॥ देवी का वह परम पद सुम, निरजन, सुद्ध, निर्मुणं और भेदरहित है तथा आत्यप्राप्ति का विषय है।

सैवा क्षत्री कियात्री च परमानन्द्रमिककाम्। संसरतापानखिलात्रिहनीकरसंज्ञयस्तुः। ३८॥

परमानन्द को इच्छा रखने वालों को यही धात्री और विधात्रों है। वहीं ईन्डर के सात्रिध्य से संसार के समस्त तापों को नष्ट करती है

तस्माद्विमुक्तिमन्तिच्छन् खर्वती परमेसरीम्। आजवेत्सर्वमृतानामात्ममृतां शिवास्मिकाम्॥३९॥

इसलिए मुक्ति को इच्छा करते हुए समस्त भूतों की आत्मरूपा शिवस्वरूपा परमेश्वरी पार्वती का आश्रय ग्रहण करना चाहिए

लाव्या च पुर्वी सर्वाणीं तपस्तप्त्वा सुदुश्चरन्। समार्थ सराज वात- पार्वतीं परमेसरीम्॥४०॥

शबाणों को पुत्रों रूप में ग्राम कर और कठोर तपश्चर्या करके भार्या सहित हिमवान् परमेश्वरी पार्वती की शरण में आ गये थे

तो दृष्टुः जायमस्ताञ्च स्वेच्छ्येय वसननाम्) येना हिमकतः पत्नी प्राहेदं प्रवेतस्वरम्॥४१॥

पुन्ने रूप में स्वेच्छा से उत्पन्न वस सुमुखी पार्वती को देखका हिपवान् को पत्नी भेना ने पर्यवसाय से इस प्रकार कहाः

मेनोसस्य

पञ्चवालामियां राजन् राजीवसद्शाननाम्। हितास सर्वमूतानां आता च तपसावयोः॥४२॥

हे राजन्! इस बाला को देखो. जिसका मुख कमल सद्श है: जो हम दोनों के तथ से समस्त प्राणियों के कत्थाण के लिए उत्पन्न हुई है

शोऽपि दृष्ट्वा ततो देवीं तस्पाईदायसप्तिभाष्। कपर्दिनीं कपूर्वकां जिनेशामितलालसाष्।। ४३॥ अष्टहस्तां विशालस्ति चन्द्राययम्पूष्णाय् निर्णुणां समुणां साझात्सदसद्व्यक्तियर्जिताष्॥ ४४॥ प्रणस्य शिरस्य भूषी तेजस्य चातिबिह्नलः। स्रोतः कृताऽग्रीलस्तस्याः श्रोवाच परमेश्वरीय्॥ ४५॥ तब (मेना का वचन सुनकर) हिमालय ने भी उस देवी को देखा और बाल सूर्य के समान कान्तिवाली. बटाधारियों, बार मुख वाली, तीन नेत्रों वाली, अल्यन्त लालसा प्रेमभाव युक्त, अष्टभुजा वाली, विशाल नंत्रों से युक्त. घन्द्रकला को आधृषणरूप में धारण करने वाली, निगुंज और सगुष दोनों रूप वाली होने से साक्षात् सत् अगवा असत् की अधिकांकि से रहित उस पार्वती देखी को दंडवत् प्रजाम करके अतिव्याकुलता के साथ दोनों हाथ ओड़कर भव सहित हिमालय ने उस परसेश्वतं से कहा-

#### हिमदानुवास

का त्वं देवी विज्ञालाक्षि ज्ञञाङ्कवपवाङ्किते। न जाने त्वामहं वतसं क्वाबद्वृहि कृष्टते॥४६॥

हिमालय ने कहा— है विशालाक्षि, देवि आप कौन हैं? चन्द्रकला से युक्त आप कौन हैं? हे पुत्रि, मैं तुम्हें अच्छो प्रकार नहीं जानता हैं, अतः तुमसे पूछ रहा हैं

णिरीन्द्रवयमं श्रुत्वा ततः सा परमेश्वरीः व्याजहार महाशैलं योगिनसमयप्रदाश ४७॥

तदनन्तर मिरीन्द्र के वचन सुनकर योगियों को अध्य देने बालां वह परमेक्से एवंतराज हिमालय सं बोली।

## श्रीदेव्युवाय

मां विद्धि परमां शक्ति पहेश्वरसमस्रयाम्॥४८॥ अनन्यामध्ययामेकां यां पश्यक्ति पुमुक्षव । अहं हि सर्वमावानामस्या सर्वोत्यना शिवा॥४९॥

श्रीदेशों ने कहा— मुझे आप महेश्वर के आश्रित परमा शक्ति जानों में अनन्या, अञ्चया एवं अद्वितीया हूँ, जिसे माक्ष की इच्छा वाने देखते हैं मैं सभी पदार्कों की आत्मा तथा सब प्रकार से शिवा अर्थात् मंगलमयी हूँ

शस्त्रतेसर्यविद्वारमूर्ति सर्वेष्ठवर्तिकाः अनन्तानन्तपहिषा संसात्तर्णकारिकाः। ५०॥

मैं नित्य ऐसर्य की विज्ञानमधी मूर्ति और सम्बकी प्रवर्तिका हूँ मैं अनन्त और अनन्त महिमायुक्त तथा संसार सागर से कारने वालो हैं।

दिव्यं ददापि तं चक्षुः पश्य मे रूपमैश्वरम्। एताबदुक्त्या विज्ञानं दत्या हिमवते स्वयम्॥५१॥ स्वं रूपं दर्शवामास दिव्यं रूपरमेश्वरम्। में तुम्हें दिव्य चश्च प्रदान करती हूँ, मेरे ईक्त्रोय रूप को देखो। इतना कहकर स्वयं उन्होंने हिमालब को विशेष ज्ञान प्रदान करके अपने दिव्य परमंहर रूप को दिखा दिया

कोटियुर्पप्रतीकाशं तेयोकियां निरस्कृत्यप्। ५२॥
स्वात्यायात्यास्त्रसाद्धयं कात्यानस्यश्रात्यप्यः
देशकरातं दुर्वयं वटाप्रपद्दलमप्दितस्॥५२॥
किरीटिरं गदाइस्तं श्रह्मचक्रयरं त्वा।
तिशुलवरहस्तद्ध घोरस्त्यं भवानकप्॥५४॥
प्रशानां सौम्यकद्वपनन्त्रस्त्रवंसंयुत्स्।
धन्ताववक्रस्त्रस्तां चन्रकोटिसमप्रमम्॥५५॥
किरीटिरं यदाइस्तं नुपुरैस्पशोमितस्।
दिव्यमाल्यास्त्रस्तं दिव्यग्यानुतेपनप्॥५६॥
शाह्मचक्रयरं काम्यं तिनेत्रं कृत्विवाससम्।
अण्डस्यं चाण्डसाह्यस्यं बाह्ममाम्यन्तरं परप्॥५७
सर्वशक्तिमयं शुप्तं सर्वोकारं सन्तात्वन्य्
वहान्द्रोपन्द्रयोगीनौर्वन्द्रापानपदाम्बन्तम्॥५८॥
सर्वतः पाण्यस्यानं सर्वतोऽक्षित्रिरोपुखम्।
सर्वमावृत्यं तिहनी ददर्शं वरमेश्वरीम्॥५९॥

उनका वह रूप करोड़ों सुपं के सम्पन भारवर, तेजो विम्बस्वरूप, निराकुल, सहस्र्वं ज्वाला की मालाओं से युक्त सैकड़ों कालांग्नि के समान, दंशओं से भंयकर, दुधंन, जदामंडल से सुशोभित, मुकुटधारी, हाथ में गदा लिए, शंख चक्रधारी, त्रिशुलवरहस्त, घीररूप, भवानक अत्यन्त शस्त, सीम्यपृष्ठ, अनन्त आहर्य संयुक्त, चन्दशेखर, करोड़ों चन्द्रमा के समान प्रभाजाली किरीटघारी, गदाहस्त, नुपुर द्वारा उपराभित, दिन्य माला तथा वरमधारी, दिन्य यन्थ से अनुलिह, शंखनकथारी, कमनीय, त्रिनंत्र, व्याघनमंपरिधायी, ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत तथा श्रधाण्ड के बहिर्भृत, सबके वहि स्थ एवं आध्यन्तरस्थ, सर्वशक्तिमय, शुभवणं सर्वाकार एवं सनातन, ब्रह्मा, इन्द्र, उपेन्द्र और यांगिन्द्री द्वारा बन्दनीय चरणकमलवाला. सम ओर हाथ-पैर बाला और सब ओर नेप्र. शिर एवं मुख बाला था। ऐसे रूप की धारण करने वाली और सबको आवृत करके स्थित परमेश्वरी को देखा

दुहा तदीद्धं रूपं देखा बहेश्वरं परम्। भयेन च समाविष्टः स राजा इष्टमानसः॥६०॥ देवी के इस श्रेष्ठ माहेश्वरी रूप को देखकर भर्दनराज भववृक्त तथा प्रसन्त मन हो गये। अस्यन्यायाय चारपानपोङ्कारं समनुस्मरत्। नाम्नामष्ट्रसङ्खेण तुष्टाव परमेश्वरीम्॥६ १॥

के अवत्मा में ही आत्मा का आधान करके और आंकार उद्यारण पूर्वक आठ हजार नामों से परमेश्वरी की स्तुति करने लगे।

#### हिपबानुबाच

शिवोपा परमा शक्तिस्ता निकलामला। शाना पाहेश्वरी नित्या शासती परमाक्षरा॥६२॥ अचित्या केवलानत्या शिवात्मा परमात्मिका। अनादिरव्या शुद्धा देवात्मा सर्वगावला॥६३॥

हिमवान् ने कहा— आप शिक्षा है तथा ठमा एवं सरमाञ्चलि अनन्ता और निष्कला एवं अमला है। आप शान्ता, माहेश्वरी, नित्या, ज्ञान्तती एवं परमाक्षरा है। आप अधिन्त्या केवता अनन्त्या शिनात्मा परमास्तिका अनादि, अनयया शुद्धा देवात्या, सवंगा और अन्तला भी हैं

एकानंकविभागस्या मरवातीता सुनिर्मलाः।
महामाहेसरी सत्या महादेवी निरस्ता। ६४॥
काह्य सर्वीन्तरस्यः च चिच्छक्तिर्रातलानमा
नन्दा सर्वीत्येका विद्या ज्योतीस्थामृताक्षराः। ६५॥
शानिः प्रतिष्ठा सर्वेषां निष्कृतिरमृतप्रदा
व्योगमृनिर्व्योगलया व्योगाषाराज्युतापराः। ६६॥
अनादिन्धिनागेषा कारणात्माकलाकुला।
स्थतः प्रवमना नामिरमृतस्यात्मसंत्रमाः ६७॥

एक और अनेक विभाग में स्थित, मायातात, अत्यन्त निर्मल, महामाहंश्वरी, सत्या, महादेवी, निरञ्जा, काश्च, सक्कं भीवर विद्यमान, चित् कृति, अतिलालसा, नन्दा, सर्वोत्निका, विधा, ज्यातिरूपा, अमृता, अक्षच, शान्ति, प्रतिष्ठा, निवृत्ति, अपृतप्रदा, व्यापपूर्वि, व्यापत्या, श्यापाधारा, अच्युता, अपरा। अनादिनिधना, अमोषा, कारणात्या, कलाकुला, स्वतः प्रथमांत्यस, अपृतनाधि, आत्मसंत्रया।

प्राणेश्वरीप्रया माना महामहिष्यवर्गसनी प्राणेश्वरी प्राणेश्वरा प्रमानपुरुवेश्वरी।।६८॥ महामायाऽख दुष्पुरा मूलप्रदूर्वतरीश्वरी। सर्वज्ञतिकलाकारा ज्योत्या श्रीमंहिषास्पदा॥६९॥ सर्वकार्यनियंश्वे च सर्वभूतेश्वरेश्वरी। संसारथीनि सकला सर्वज्ञतिसपुरुष्या॥७०॥ संसारपंता दुवारा दुर्निरीक्ष्मा दुरासदा। प्राणकक्तिः प्राणविद्या योगिनो यस्मा कलातकशा

प्रापेशरिया, माता, महाम्म्रहेचवासिनी, प्रापेश्से, प्राणरूपा, प्रधान पुरुषेश्चरी, महामाया, सुदुप्पूला, मूलप्रकृति, इंग्ररी, सर्वशक्ति कलाकारा, ज्योत्स्ना, छौ:, पहिभास्पदा, सर्वकामनियन्त्री, सर्वभूतेश्वरेश्चरी, संसारपोनि, सकला, सर्वशक्तिसमुद्धवा, संसारपोना, दुर्वारा, दुनिरोक्ष्या, दुरासदा, प्राणशक्ति, प्राणविद्या, योगिनी, परमा, कला

महाविमृतिर्दुर्धर्वा मूलप्रकृतिसम्बद्धाः अनाजनत्विमदा परमाजामकर्षिणीः।७२॥ सर्वेत्वित्यत्वकारिणी मृदुर्वाच्या दुरस्पयाः सद्योवि शब्दमयी नदाख्या नादवित्रहाः।७३॥ अनादिरव्यक्तपृषाः महानन्दा सनसनीः आकाशयोजिर्योगस्या पहायोगस्रोक्षरोः॥७४ महाभाषा सुद्धारा मूलप्रकृतिरोक्षरी प्रधानपुरुवार्ताता प्रयानपुरुवात्विकाः॥७५॥

महाविभृति. दुर्धर्भ, मृहग्रकृतिसम्भवा. अनायनन्तविभवा, परमाञ्चापकर्षिणो, सृष्टि-स्थिति । लयकारिणी सुदुर्खच्या, दुरन्यया, शब्द यौनि, शब्दमयी, नादाख्या, नादविग्रहा, अनादि, अव्यक्तगुण्म, महानन्दा, सनातनी आकाशयोनि, योगस्या, महायोगेश्वर की ईश्ररी हैं। परामाया, सुदुष्यारी, मृतग्रकृति, इंश्ररी, प्रधानपुरुष से अतीत, प्रधानपुरुषस्वरूपी

पुराणा चिन्ययी पुंसामादिपुरुषस्त्रीयणी। भूतानारस्या कृटस्या महापुंस्यमंत्रिता। ७६॥ जन्मपृत्युजरातीला सर्वेशक्तिसमन्तिता। व्यापियी चानवच्छित्री प्रधानानुप्रवेशिती॥७७॥ क्षेत्रज्ञाक्तिस्थानस्थ्या मनवर्जिता अर्गाद्यायास्थ्यम् जित्त्या मकृतिम्हा॥७८॥ यहापायासयुषम् तामसी पौस्यो पुना। व्यक्ताव्यक्तात्मिका कृत्यार रक्ता शुक्तप्रमृतिका॥७९॥

पुराणा, चिन्मको, पुराषों की आदियुरुषरूपा, भूतान्तरस्था, कूटस्या, महापुरुष संद्विता, जन्म, मृत्यु और बरावस्था से परं, सर्वशक्तियुता, व्यापितो, अनवचित्रना, प्रधानानुप्रवेशिनो, क्षेत्रदशक्ति अन्यक्तलक्षणा, महार्वज्वा, अनिदिमाया सन्ध्या, वितन्ता, प्रकृतिग्रहा, महापायासमुख्या, त्रामसी, पोरुषी, धुवा, व्यक्त-अन्यक्तस्वरूपा, कृष्णा, रक्ता, शुक्ला, प्रसृतिका।

अकार्या कारंजनने नित्यं प्रसक्यमिणी।
सर्गप्रस्तर्यनिर्मुका सृष्टिस्थित्यनवर्षिणी।। ८०॥
बह्नमर्था चतुर्विशा पदानामान्युकान्यिका।
वैद्युकी शत्मती योजियंग-यासस्यर्पप्रया।। ८१॥
सर्वायान यहास्यम् सर्वेश्वरंसमन्तिता।
विश्वरूप महामर्था विश्वशेष्ट्यनुवर्तिनी॥ ८२॥
महोयसी बह्नयोनि यहान्युबीसमृद्यदा।
महाविमानम्बयस्य महानित्रात्यहेतुका।। ८३॥

अकार्या, कार्यजननी, नित्यप्रसवधर्मिणी, सर्गाप्तत्वयनिर्मुका, सृष्टिस्थित्यन्तवर्धिणी, ब्रह्मगर्भा, चतुर्विशा, पदानाभ्य, अच्युतात्मिका, वैद्युती, शादतो, पोनि, जगन्माता, इंडर प्रिया, सर्वाधारा, महारूपा, सर्वेद्ययसमन्तिता, विद्यरूपा, महाराभां, विद्वेशेच्छानुवर्तिनी, महोयसी, ब्रह्मयोनि, महालक्ष्मीसमुद्भवा, महाविधान के पथ्य में स्थित, महानिद्धा आत्महेनुका।

सर्वसावारणी सूक्ष्माहविद्या पारपार्विका अनत्तरूपानलका देवी पुरुवमोहिनी॥८४॥ अनेकाकारसंस्थाना कालक्ष्यविवर्जिता। बक्रजन्स हरेर्मूर्तिब्रह्मविष्णुज्ञिकात्मिका॥८५० इस्तेशिक्णुजननी ब्रह्माख्या ब्रह्मसंत्रया। स्यक्ता अक्षमणः बाह्यी पश्चनी ब्रह्मसंत्रया। स्यक्ता अक्षमणः बाह्यी पश्चनी ब्रह्मसंत्रया। स्थानमंत्र्यक्षमंत्रमा बृह्मपूर्ति इदिस्थिता। अणं योनिः स्वयम्बुतिर्मानसी हत्वसम्मवा॥८७॥

सर्वसाधारणी, सूक्ष्मा, अविद्या, प्रत्यार्थिका, अवन्तरूपा, अवन्तरूथा, पुरुषमोहिनी, अनेक आकारों में अवस्थिता. कालव्यविवजिता, ब्रह्मजन्म हरि को मूर्ति, ब्रह्म विष्णुशिवास्मिका, ब्रह्मेश विष्णु जननी, ब्रह्माख्या, ब्रह्मसंश्रया, स्वका, प्रथमजा, ब्राह्मी, महती श्रह्मरूपियी, वैराग्यैश्वयंधमात्मा, ब्रह्ममूर्ति, द्विस्थिता, अपायोनि, स्वयम्भूति, मानसो, तस्वसंभवा

ईसराजो च शर्वाजो शंकरार्वशरीरिजी। धवानी वैव स्त्राणी महात्स्यमिखाप्विका॥८८॥ पहेररसपुरपशा भृत्विपृत्तिकरतप्रदा। सर्वेष्टरी सर्ववचा निर्त्य पुदितपानसा। ८९॥ ब्रह्मेन्द्रापेन्द्रनिता शंकरेकानुवर्तिनी \$धराबीसमणता प्रकृष्ट्रपरिशोषिणी। सक्दियाता सर्वार्त्तसपुद्रपरिशोषिणी। पार्वती हिमवसुत्री परमानन्ददायिनी॥९१॥ ई इसणी, शर्वाणी, शंकरार्धप्रतीरिणी, भवान्ये, रुद्राणी. महातक्ष्मी, अम्बिका। महे वरसमृत्यत्रा, भृक्तिमृक्तिफलग्रदा, सर्वे वरी, सर्वे वन्दा, नित्यमृदितमानसा, ब्रह्मेन्द्रापेन्द्रतमिता, शंकरेच्छानुवर्तिनी, ई बरार्धासनगता, महे वरपतिवता। सकृद्विभाता, सर्वार्तिसमृद्रपरिशोषिणी, पार्वेती, हिमबापुत्री, परमानन्ददायिनी।

गुणाक्त्रा योगवा योग्या ज्ञानमूर्तिर्विकाशिनी। सामित्री कमला सक्ष्मी औरननोर्गस स्थिता॥९२॥ सरस्वती सर्विवदा व्याक्योष्टा सुर्याणला॥९३॥ कारदेवी सरदा वाच्या कीर्ति सर्वार्यसम्बद्धा। योगीस्परी बृह्मविद्या महाविद्या सुरोपना॥१४॥ गुक्रविद्यात्यांविद्या सुरोपना॥१४॥ गुक्रविद्यात्यांविद्या स्थापमा॥१४॥ स्वाहा विद्यास्परा सिद्धि स्ववा पंचा सृतिःसृति ॥१५॥

गुणाढ्या, योगजा, योगख, ज्ञानमूर्ति, विकासिनी, साविशी, कमला, लक्ष्मी, श्री, अनन्ता, उरसिस्थिता, सरोजनितया, गंगा, योगनिद्धा, सुरादिनी, सरस्वती, सर्वसिद्धा, जगज्न्येष्ठा, सुर्मगला वाग्देवी, वरदा, बाच्या, कीर्ति, सर्वार्थसाधिका, योगीश्वरी, श्रहाविद्धा, महाविद्धा, सुशोभना, गुराविद्धा, आत्मविद्या, धर्मविद्धा, आत्मभाविता, स्वाहा, विश्वम्मरी, सिद्धि स्वधा, मेथा, धृति, सुनि

नीति सुनीति सुकृतिर्मययो तस्वाहिनीः
कृत्वा विकायती सौम्या योगिनी योगञ्जायिनी॥९६॥
शोषा व शंकरी लाला यालिनी परमेष्टिनी
हैस्तावयमृन्दरी नम्या सुन्दरी कामधारियी॥९७॥
महानुषावा सन्वस्था यहायहिषप्रदिनी।
पर्यनामा यापहरा विविधमुकुटांगदा॥९८॥
काना विधाम्यस्वरा दिख्यामरणभूकिता।
हंसाख्या व्योमनिलया जगत्वृष्टिविवर्षिनी॥९९॥

नीति, सुनीति, सुकृति, माधवी, नरवाहिनी, पूज्या, विधावती, सौम्या, भोगिनी, भोगशायिनी, शोभा, शंकरी, लोला, भालिनी, परमेष्टिनी, त्रैलोक्यसुन्दरी, तम्या, सुन्दरी, कामचारिणी, महानुभावा, सन्वस्था, महामहिष्मिदिनी, परानश्या, विवित्रभुकृटोगदा, कान्सा, विज्ञाम्बरधरा, दिव्याभरणभूषिता, हंसाख्या, व्योमनिलया, जगरसृष्टि विवर्धिनी

नियमी यम्बद्धका नीदेनी भद्रकालिकाः आदित्यसर्गा कीवेरी मयुरवरवाहुना। १००॥ वृक्तसनगता बौरी महस्करली सुरार्थिता। अदिनिर्वियता रौद्रा भवगर्या विवाहना॥१०१॥ विरूपाशी लेलिहाना महासुरविनाशिन्वै महाफलानद्वतांगी कायरूपा विधावरी॥१०२॥ विवित्तरत्मपुकुटा प्रणतार्विप्रमञ्जनी। कौशाकी कर्मणी राजिलिह्यार्तिवनाशिकी॥१०३॥

नियन्त्री. यन्त्रमध्यस्याः मन्दिनी. भद्रकालिका. आदित्यवर्णा, क्येबेरी, मधुर बरवाहना, वृषासनगता, गौरी. महाकाली: सुराचिता, अदिति, नियतः, रौदा, पचगर्भा, विरूपाक्षी, लेलिहाना, महास्रवित्रास्त्रिनी, विवाहना. पहाफला. अनवद्यांगी. कायरूपा. विभावरी. चिचित्रसम्मुकुदा, प्रणक्तिप्रभञ्जनी, कौशिको, कर्षणी, राप्ति, चिदश्वर्तिविनाशिनी।

बहुकम स्वरूपा च विक्रम रूपवर्जिता। भक्तार्तिश्रमनी भव्या भव्यतपिवाहिनी॥१०४॥ निर्मुणा निर्धावप्यत निःसाम निरम्प्रणा। तपस्यिनी सामगीतिषंबाङ्क्तिस्त्रयास्या॥१०५॥ दीक्षा विद्यायमे दीता महन्द्रविनिपातिनी सर्वातिशायिनो विक्षा सर्वपिद्धिप्रदायिनी॥१०६॥ सर्वेश्वर्राप्रयामार्था समुद्रान्तरवासिनी। अकलेका दिरस्थाम निर्दासिद्धा निराम्या॥१०७॥

बहुरूपा, स्वरूपा, विरूपा, रूपवर्जिता, भत्तर्गित्समनी भव्या, भवतापवित्राशिनी, निगुणा, निर्मावभवा, निःसारा, निरपत्रपा, रूपस्विनी, सामगीति, भवागिनिलयालया, दीक्षा, विद्याधरी, दीता, महेन्द्रविनिपातिनी, सर्वातिशायिनी, विशा, सर्वीसद्विप्रदायिनी सर्वेश्वरिष्यभाग्यं, समुदान्तरवासिनी, अवसंक्ष, निराधारा, निर्म्यसद्वा, निराममा

काम्मंतु वृहद्गर्मा श्रीयती भोहनाशिनी। नि संकरपा निरस्तक्षा विनया विनयशिमा। १०८॥ ज्ञानायात्तासहस्राक्तम देवदेवी सन्तेमयी। यहामगळती भर्गा खसुदंवसमुद्धकाम १०९॥ महेन्द्रायेन्द्रभगिनी भक्तिगम्या परावस। ज्ञानक्षेपा जरातांता वेदानाविषया गति।॥ ११०॥ दक्षिणा दहती दोधी भवेषूत्रयस्कृता। योगमाना विधायका महामाहा गरीमसी॥ १११॥

कामरेषु, बृहद्ग्रभी, श्रीमती, मोहनाशिनी, निःसंकल्पा, निरातङ्का, विनया, विनयप्रिया, ज्वालामालासहस्राच्या. देयदेवी, मनोमयी, बहाभगवती, मगो, वासुदेवसमुद्भवा, महेन्द्रोपेन्द्रभागंनी, भक्तिगम्याः पराक्षरा, ज्ञान जेयाः जरानीताः वेदान्तविषयाः, गतिरूपाः, दक्षिण्यः, दहतीः, दोर्याः, सर्वभृतनमस्कृताः, योगसायाः, विभागज्ञाः, महामोहाः गरीपसोः।

सन्या सर्वसपुद्धृतिर्वहार्ववात्रवादिभिः बीजांकुरसपुद्धृतिर्वहारुक्तिर्वहार्यस्थितः॥ ११२॥ कार्तिः त्रवा चितिः सच्चिन्महामोगीन्द्रव्याधिनी चिकृति जाङ्कृति जास्तिर्गणगन्यवंसेकिता॥ ११३॥ वैद्यानते महाज्ञाला महासेना गुहप्रिया। सहारात्रिः जिवानन्द्रा शबी हुःस्वप्पनाशिनी॥ ११४॥ इत्या पूज्या जगाद्धात्री दुर्विनेया सुरुपिणी। सपस्विनो समापिस्या जिनेश्च दिवि संस्थिता॥ ११५॥

सन्ध्या, ब्रह्मविद्याश्रयादि द्वारा संबद्धी उत्पति का कारण, वीजाङ्करसमुद्भृति, महाशक्तिः महामति, क्षान्ति, प्रज्ञा, विति, सत्वित्, महाभोगीन्द्र-शाविनी, विकृति, शाङ्क्रुरी, जास्ति, गणगन्धवंसंविता, वैद्यानरी, महाशाली भहासेन्य, गुरुप्रिया, महाशिष, शिवानन्दा, शवी, दुःस्वप्न-नाशिती, इञ्चा, पूज्या, जगद्वात्री, द्विनेया सुरूपिणी, तपस्विनी, समाधिस्था, विनेदा, दिवि, संस्थिता

नुहास्वका गुणांत्वतिर्महापीटा मस्त्युका। हव्यवाहान्तरागादिः हव्यवाहसभुद्धवा॥११६॥ जगकोतिर्जगन्मता जन्ममृत्युक्तरातिमा। बुद्धिर्महाबुद्धिमती पुरवान्तरकासिन्मे॥११७॥ हर्गावती समाधिस्वा त्रिनेक्च दिवि संस्थिता। सर्वेन्द्रियमनामाता सर्वभूतद्वदि स्थिता॥११८॥ संसारतरिजी विद्या बह्मवादियनोस्थ्या। बह्माजी बृहती ब्राह्मी ब्रह्मभूता प्रवारिजी॥११९॥

गुराध्यकाः गुणांत्पति, मराधितः, मरतसुनाः हत्ववाहान्तरागादि, इञ्चवाहसमृद्धवाः जगरोति, जगन्माता, जन्ममृत्युजरातिगाः, मृद्धि, महामृद्धियतोः, पुरुषान्तरवासिनीः, तरस्थिते, समाधिस्था, जिनेत्राः, दिविसंस्थिताः, सर्वेन्द्रयमनोपातः, सर्वेभृतहदिस्थिताः, संसारक्षरियो, दिशाः, बह्यवादिमनोत्तयः, ब्रह्माणीः, मृहवीः, बाह्योः, ब्रह्मभूताः, धरारियो

हिरण्यमे महारातिः संसारपरिवर्तिका। सुमान्तिनी मुख्या च शाविनी हारिणी प्रभा॥१२० उन्मीमनी सर्वसहा सर्वप्रस्पयसाद्धिणी। सुसौष्या चन्द्रसदना साध्यसास्त्रमानसा॥१२१॥ सत्त्वर्त्तुद्धकरी सुद्धिपंतयप्रविनाहिनो। क्रपंतिया जशन्यूर्तिस्त्रयूर्तिस्युतस्या॥ १२२॥ निसंश्रया निसहास निरंकुलपदोद्धया। चन्द्रहस्ता विचित्राही सम्विणी पद्मयारिकी॥१२३॥

हिरण्यये, महारात्रि, संसारपरिवर्तिका, सुपालिनां, सुरूपा, भाविती, हारिणी, प्रभा, उन्मीलनो, सर्वसहा, सर्वप्रत्ययसाक्षिणो, सुसौप्या, चन्द्रवदना, ताण्डवासक मानसा, सन्वशृद्धिकरी, शृद्धि, मलप्रय-विनाशिनी, जगित्रया, जगन्यृति, त्रिपृति, अमृताश्रया, निराश्रया, निराहाश निरंकुशपदेद्विद्धता, चन्द्रहस्ता, विधित्राङ्गो, सर्ग्वणो, पदाशारिणो

परावरिक्यान्त्रा महापुरुषपूर्वजा। किञ्चसर्रात्रया कितुत् किग्नुकित्रम् कितासमा ११४॥ विद्यामयी सहस्राक्षी सहस्रवदनात्मजा। सहस्रारिकः सर्वस्या महेस्सपदास्यया॥१२५॥ श्रानिनि मृणस्यी व्यासा तैजसी पदावाधिका महासायस्त्रया भान्या महादेशभनोरमा॥१२६॥ व्योगस्त्रश्मीः सिहरवा चेकितानायित्रप्रभा। वोरंसुरी विमानस्या विशांका शांकनाशिनो॥१२७॥

परावरविधानज्ञ. महापुरुवपूर्वजा, विश्वरिप्रया. विद्युत शिद्युविह्ना, विकाशमा, विद्यानपो, सहस्राक्षी सहस्रवदन्यतम्बा, सहस्ररिम, सत्त्वस्था, महंश्वरपदाश्रया, शालिनी, मृण्ययी, व्याप्ता, तैजसी, पद्मयोधिका, महामायाश्रया, मान्या, महादेवमनोरमा, व्योमलक्ष्मा, सिहरथा, चेकिताना, अमितप्रभा, वोरेश्वरी, विमानस्था, विश्लोका, श्लोकनाशिनी

अनाहता कुण्डांलनी बिलंनी पद्भयासिती। सदानन्द्र सदाकीर्ति सर्वपूताश्रयस्थिता॥ १२८॥ वाग्देवता ब्रह्मकला कलातीता कलारणी। ब्रह्मश्री अंतहद्वया ब्रह्मकिया क्रियशिया॥ १२९॥ व्योमशक्ति त्रियाशिक्तश्रीनशक्तिः यस गति। श्लोभिका बिक्किता भेशा घेदाघेदविवर्किता॥ १३०॥ अभिका विवसंस्थाना वश्लिनी वंशहानिणी। गुरुशक्तिर्गुणातीता सर्वदा सर्वतामुखी॥ १३१॥

अनाहता, कुण्डलिनो, निलनी, पद्मभासिनी, सदानन्दा, सदाकीर्ती: संसंभूताशयिक्धता, बाग्देबता, ब्रह्मकला, कलाताता, कलारणी, ब्रह्मश्री, ब्रह्मद्रया, ब्रह्मदिप्पु-श्रिवप्रिया ज्यामशक्ति: कियाशक्ति: ब्रानशक्ति, प्रगणित: श्रोभिका, भेद्या, भेदाभेदविज्ञजिता अभिन्ना, भित्रसंस्थाना. वर्शिती, वंशहारिणी, गुद्धाशिक, गुणातीता, सर्वदा. सर्वतामुखी।

पविनीः प्रणवत्यत्ये सकता कात्महारिणी। सर्ववित् सर्वतीयदा गुद्धातीवा गुद्धावितः॥१३२॥ प्रक्रिया योगपाता स गङ्गा विशेष्ठरेष्ठरो। कलिला कपिला कात्मा कपलामा कलान्गरा॥१३३॥ पुण्या पुष्करिणी मोकृत्रो पुरन्दरपुरस्तराः पोषिणी परवैश्वर्यभूतिदा भूतिभूषणा॥१३४॥ एक्टइसमुत्पत्तिः परमार्थार्थवित्रहा। धर्मोदया मानुपत्ते योगिकोषा पनोकवा॥१३५॥

भगिनी, भगवत्यज्ञी, सकला, कालहारिणी, सर्ववित, सर्वताभक्ष, पृक्षातीता, पृहाविल, प्रक्रिया, क्षेणपाता, गंगा, विश्वेद्यस्थ्ये, कलिला, कपिला, कान्ता कमलाभी, कलान्तरा, पृण्या, पृष्करिणी, भोक्ष्री, पुरन्दरपुर-सरः पोषिणी, परमेश्वयैभृतिदा, भृतिभृषणी, पश्चग्रहासमृत्यति, परमार्थार्थविग्रहा, धर्मीद्या, भान्मती, योगिन्नेया, मनोजवा

मनोरमा भनोरस्कर तापसी वेदरूपिणी वेदशक्तिर्वेदमता वेदविद्याप्रकाशिनी॥ १३६॥ यांग्यरेसरी याना महाशक्तिर्भनोमधी। विद्यादास्था विद्यन्पूर्तिर्वेद्युन्माला विद्यावसी॥ १३७॥ किप्रति सुरमी विद्या निदेनी निद्यालनमा। भारती परमानन्दा एरापरविभेदिका॥ १३८॥ सर्वप्रहरणोपेश काम्या काम्भ्रवेश्वरी। अविनयानन्तविभवा मूलेखा काम्प्रमा॥ १३९॥

प्रनारमा मनोरस्का, तापसी, बेदरूपिणी, वेदराति. वेदमाता, वेदविद्या प्रकाशिनी, योगेश्वरंश्वरी, माना, महाशक्ति, प्रनामयी, विश्वावस्था, वियन्मूर्ति, विद्युन्माला, बिहायसी, किश्ररी, सुरभो, विद्या, नन्दिनो, नन्दिनद्वाभा, भारती, प्रभानन्दा, परापरविभेदिका, सर्वप्रहरणोपेशा, काम्या, कामेश्वरंशरी, अचिन्त्या, अनन्तविभवा, भूलेखा, करकप्रभा।

कृष्याण्डी सनस्त्राक्या सुगन्या गन्यदायिनी। त्रिविक्रमपदोद्धता धनुष्याणिः शिवोदवा। १४०॥ सुदुर्लेषा धनाव्यक्षा प्रन्यः पिगलस्त्रोचना। स्राप्तिः प्रमावती दीतिः पङ्कतायत्रालेष्यना। १४१॥ स्राप्तिः प्रमावती दीतिः पङ्कतायत्रालेष्यना। १४१॥ स्राप्तिः प्रिविक्त शुद्धिर्नित्यपुष्टा नियनस्।। १४२॥ दुर्गा कात्यावनी संडी सिर्सतांग सुविवता।

### हिरण्यवर्णा जगती अमहात्रप्रवर्तिका॥ १४३॥

कृष्माण्डो, धनरबाद्ध्या, सुगन्धा, यन्धदायिनी, विविक्रमपदाद्धता, धनुष्माणि, शिवादया, सुदुर्लभा, धनःध्याथा, धन्या, पिंगलल्क्षेचना, शान्ति, प्रभावती, दीति, पंकज के समान दीर्घ नेत्रवाली, आद्या, भू, कयलोद्धता, गोमाता, रणप्रिया, सिन्त्रिया, गिरिशा, भुद्धि, नित्यपुष्टा, निरन्तरा, दुर्गा, कात्थायनी, चंडो, चर्चितांगा, सुबिग्रहा, हिरण्यदणां, जगतो, चगदांत्रप्रवर्तिका।

यन्दराद्विनिवरसा च गरहा स्वर्णपालिनी रत्नयामा रत्नागर्था पुहिर्विश्वप्रमादिनी॥ १४४॥ प्रचनाया प्रदानिया दिख्यमहायृतोद्ध्याः युन्वती दुखकण्या च सूर्ययाता द्वहती॥ १४५॥ पहेन्यगिती सीच्या वरेण्या वरदायिकाः कल्याणी कपलावासा पद्मचूद्धा वरप्रदा॥ १४६॥ साल्यापरेश्वरी विद्या दुर्ज्वया दुरतिक्रया। कालसविर्महावेगा वीरधद्रप्रिया हिता॥ १४७॥

मन्दराचलनिवासा, 'परशः, स्वणंमातिनीः, रत्नमाला, रत्नणभां पृष्टि, विश्वप्रमाधिनो, चद्मनाभा, पद्मनिभा, नित्यरुष्टा, अमृताद्भवा. धुन्वती, दुष्प्रकम्पा, सूर्यमाता, दृषदृती, महंन्द्वभणिनी, सीम्बा, वरेण्या, वरदायिका, कल्याणी, कमलावासा, पञ्चचूढा, वरप्रदा, वाच्या, अमरेश्वरी, विद्या, दुजंया द्रतिक्रमा, कालस्त्रि, महावेगा, वीरभद्गप्रिया, हिता।

भद्रकाली जगन्माता भक्तानां भद्रदायिनीः कराता पिंगलाकारा काममेदा महास्वनाः १४८॥ यहस्विनी यहांदा च पद्रव्यपिवर्तिकाः इतिहुनी पविनी सांख्या सांख्ययोगप्रवर्तिकाः १४९॥ चैता संवत्सरास्त्रता जगत्साम्पूरणी ध्वना शुंभारि खंदरी स्वस्ता कंतुप्रीयाकलिप्रियाः १५०॥ खगब्बना खगास्त्रता वासहा पृगमालिनीः ऐसर्वपर्यानित्या विक्ता गरुहासन्ताः १५९॥

भद्रकाली, जगन्माता, भक्तमंगलदायिनी, कराला, पिगलाकास, कामभेदा, महतस्वना, सशस्विनी, पराोदा, षडध्वपरिवर्तिका, ध्वजा, शंखिनी, परितनी, सांख्या, सांख्योगप्रवर्तिका, चैत्रा, संवत्सनारूडा, जगत्सम्पूरणी, ध्वजा, शुंभारि, खेचरी, स्वस्या, कंबुग्रीवा, कलिप्रिया, खगध्वजा, खगारूडा, वाराहो, पृगमालिनी, एंखपं-पराविलया, विरक्ता, गरुडासना अवनी इद्गुहानस्य गृहरेष्ठा गणातणीः सङ्गुल्पसिद्धा साम्यस्था सर्वीवज्ञानदायिनीः १५२॥ कलिः कल्कविहन्ती च गुह्रोग्पनिषदुत्तमा। निष्ठा दृष्टि स्मृतिव्योप्तिः पृष्ठिस्तुष्टि क्रियायती॥ १५३ विश्वामरेष्ठरेज्ञाना मृत्तिर्मुक्तिः शिवामृता। लोहिता सर्पमाला च भोषणा चनमालिनी॥ १५४॥ अनक्त्रायनानन्ता नरनारायणोद्धवा। नृसिही दैल्यम्बनी सङ्गुच्चम्यस्यया। १५५॥

ञाप जयन्ती, इदृहागम्या, गह्नरेष्ठ, गणाव्रणी, संकल्पसिद्धा, साम्यस्या, सर्वविज्ञानदायिनी, केलि. कल्कविदन्त्री, गृह्योपनिषदुत्तमा, निष्ठा, इष्टि, स्मृति, व्यक्ति, पृष्टि, तुष्टि, फियायती, समस्त देवेश्वरों की ज्ञासिका, भुक्ति. मृक्ति, शिवा, अमृता, लोहिता, सर्पमाला, भीवणी, दनमालिनी, अनन्त्रशयना, अनन्ता, नस्नारायणोद्भवा, गृसिही, दैल्यमचनी, शंखायक्षमादाधरा हैं

सङ्कर्षणी समुत्यत्तिरिक्का पादसंस्रधाः महाज्याला महाभूतिः सुभूति सर्वकामञ्जूकाः १५ ६॥ शुभा च सुरतना सौरी शर्यकामार्वमास्तराः भूमस्यक्तिनवा पूर्वा पुराणपुरत्यारणिः ॥ १५ ७॥ महाविभृतिदा भस्या सरोजनयना समा। अष्टादशभुजानाता नीलोत्सनदलारमा॥ १५ ८॥ सर्वशक्त्यासनास्त्रदा धर्माधर्मस्वर्षित्रक्रिता। वैसम्यज्ञाननिरता निरालोका निराल्केषाः १५ ९॥

अरप संकर्षणी, समृत्यति, अम्बिका, पादसंत्रया. महाज्वाता, महाभृति, सुमृति, सर्वकामधुक्, शुध्रा, सुस्तनः, सीरो, धमंकामार्थमोक्षदा, धूमध्यनिलया, पूर्वा, पुराण-पुरुवारणि, पहाविभृतिदा, मध्या, सरोजनयना, समर. अष्टादशभुजा, अनाचा, नोलोन्यलदलप्रभा, सर्वशक्त्याः सनारुद्धा, धमाधमीविवर्जिता, वैराग्यक्षाननिरता, निरालोका, निरिन्दिया

विचित्रगहनापास २६६तस्थानवस्थिनी। स्वानेश्वरी निरानन्दा त्रिशुस्त्वस्वारिणी॥१६०॥ अञ्चयदेवतापृतिर्देवता वरदेवता) गणाविदका निरे: पुत्री निशुस्त्वविनिपतिनी॥१६१॥ अवर्णा वर्णसहिता त्रिवर्णा जीवस्थ्यता) अन्तवर्णानन्यस्य शङ्करी शातपानसा॥१६२॥ अमोता गोपती गोजी गृहस्त्या गुणोशसा। गौगीर्गव्यप्रिया गौणी गुहस्त्या गुणोशसा। विविश्वगहनाधारा, साबतस्थानवासिनो, स्थानेश्वरी, विरानन्दा, त्रिशूलवरधारिणी, अशंषदेवनामृर्ति, देवता, वरदेवता, गणास्थिका, गिरे-पुत्रो, निशुभ्भवितिधातिवी, अवणा, वर्षरिता, त्रिवणां जीवसंभवा, अनन्तवणां, अनन्यस्था, संकरी, सान्तिमानसा, अगोता, गोमती, गोप्ती, गृह्यरूपा, गुणांचरा, गो, गो:, गव्यप्रिया, गौणी: गणंश्वरनमस्कृता (ये नाम भी आपकं हैं)

सत्यमामा सत्यस्या जिस्त्या स्थिविर्ज्जिता। सर्ववादस्त्रया सोख्या सांख्ययोगसम्द्रवा॥१६४॥ असंख्येयाप्रमेयाख्या जुन्या जुद्धकुलोद्धवा॥ विन्दुनादसमृत्यति जञ्जुवामा ज्ञांशप्रप्रा॥१६५॥ विशक्त मेदाविता मनोज्ञा म्युसूदनी। महाश्री. श्रीसमृत्यनिस्त्रमान्यारे प्रतिष्ठिता॥१६५॥ जिल्लामाना जिविया पुसुक्ष्मण्दसंत्रया साना माना मानानाता निर्विद्या शिवास्त्रयाण १६७॥

आप सत्यभामा, सत्यसन्धा, त्रिसन्ध्या, सन्धिर्याजेता सनंबादाश्या, सांख्या, सांख्ययागसमुद्भवा, असंख्येया, अप्रमेयाख्या, शृन्या, शुद्धकुलांद्भवा, बिन्दुनादयमुन्धीत, शम्भुवामा, शशिप्रभा, पिशका, भेदरहिता, मनोज्ञा, मध्यदुनी, पहात्रो: क्रांसमुन्धीत और तम से परे प्रतिष्ठित हैं। आप जितन्त्यमाता, जितिषा, सुसृक्ष्मपदसंश्रया, शान्ता, भीता, मलातीला, निर्मिकारा, शिवाश्या है।

शिकाख्या चित्तनिलया शिवज्ञानस्वरूपिणी। दैत्यदानवनिर्माथी काश्यपी कालकर्णिका। १६ ८॥ शास्त्रयमि क्रियामूर्तिञ्चतुर्वर्षप्रदर्शिका। भारायणी नरोत्पति क्षेपुदी लिङ्गबारिणी॥ १६ १॥ कामुको कलिताभाया परावर्गवभूतिदा। वराङ्गजातपहिमा बहवा वामलांचना॥ १७ ०॥ सुभद्गः देवको सोता वेदवंदाङ्गपारमा। मनस्विनी पन्युमाना महामन्युसमुद्धवा॥ १७ १॥

आप किया नाम से प्रसिद्ध, चितनिलया, शिवजानस्वरूपिणी, दैत्यदानविर्माची, व्यश्यपी, काल-कर्णिका है। आए ही लाख की योनिक्ष्पा, क्रियापृर्ति. चतुकंगप्रदर्शिका, नारायणी, नरोत्पत्ति कीमुदी, लिगधारिणी. कामुको, कलिकाभावा, परावरविभृतिदा, पराङ्गजातमहिमा, वडवा, वामलीचना, सुभदा, देवकी, सीता, वेदवंदांगपारणा. मर्नासंवर्गी, पत्युमाता, महामन्युसमुद्धवा है। अयन्युरम्तास्वादा पुरुद्ग्ता पुरुद्ग्ता। अशोरया भित्रविषया हिरण्यरजतग्रिया॥१७२॥ हिरण्यरजनी हेमा हेमामरणपूषिता। विश्वाजमाना दुईया ज्योतिष्टोमफलप्रदा॥१७३॥ महानिद्रासमुद्ध्विगनिद्रा सत्यदेवता। दीर्घा ककुविनी हता शांतिदा शांतिवर्द्धिनी॥१७४॥ लक्ष्यादिशक्तिवननी शक्तिवज्ञप्रवर्तिका। शिशक्तिवननो जन्मा बहुपियरिवर्ज्विता॥१७५॥

आप अधन्य, अमृतास्वादा, पुरुद्द्दा, पुरुष्द्दा, अशोच्या. धित्रांवयया हिरण्यरजनप्रिया, हिरण्यरजनी, हैमा, हमाभरणभूषिता. विभाजमाना दुर्जेया, ज्योतिष्ठोमफलप्रदा पहानिद्दासमुद्भृति, अतिदा. सत्यदेवता दोधा, ककृदिनी, हृद्या, शान्तिदा, शान्तिवर्धिनी, लक्ष्म्यादिशक्तियों को जनती. शक्तिचक्र को प्रवर्तिका. त्रिशक्तिजननी, जन्या और पह्निपरिवर्धिना है

सुयौता कर्मकरणी युगानदहनतिषका। संकर्षणां जगद्धात्री कामयोगिः किरीटिनी॥१७६॥ ऐंद्री तैलोकवर्गमता केणसी परमेश्वरी। प्रदुष्पदियता दात्री वृग्पदृष्टिन्सिलोसना॥१७७॥ पदोत्कटा इसगविः प्रचण्डा चण्डविक्रमा। वृग्यदेशा वियम्पता सिक्यपर्यतवासिनी॥१७८॥ हिपसम्पेस्तिलया केलासणिरसासिनी॥१७९॥

सुधीता, कपंकरणी युगान्तदहनानिमका, संकर्पणी, वगद्धानी, कामयोगि, किरोरिनी, ऐन्द्री, वैलाक्यनमिता, वेष्णयी, परपंत्रसे, प्रयुम्नदियता, दात्री, पुग्मदृष्टि विलोधना, मदोत्कटा, हसर्गति, प्रयण्डा, चण्डविक्रमा, वृधावंपा, वियन्माता, विन्ध्यपर्वतवासिनी, हिमवन्मेर्सन्तवा, कैलाम-विरिवासिनी, चाणुरहन्तृतनया, नीतिज्ञा, कामरूपिणी (आप ही हैं)

वेदविद्या वतस्ताता **अस्यक्षे**लिन्यासिनीः वीरपद्रप्रवाः वीता यहाकायसपुद्धस्य॥१८०॥ विद्याचरप्रिया सिद्धा विद्याचरीनसकृतिः। आप्यायनी हरेती च पावनी पोषणी कला॥१८१॥ पानृक्षा पन्यक्षद्भृता वारिका वाहनप्रिया। करिपणी सुवायाणी वीणावादनसम्परा॥१८२॥ संविता सेविका सेव्या सिनीवाली गरुन्यती। अस्त्यती हिरण्यासी पृगाङ्का मानदायिनी॥१८३॥ आप ही बंदिबंद्या, अनस्नाता, ब्रह्मशैलनिवासिनी, वारभद्रप्रजा. वीस, महाकामसमुद्धवा, बिद्याधरप्रिया, सिद्धा, बिद्याधर्यनराकृति, अवय्यायनी, हरन्ती, पावनी, पोषणी, कला. यातृका, मन्मयोद्भृता, वारिजा, बाहनप्रिया, करीबिणां, सुधावाणी, वीणावादनतन्परा, सेविता, सेविका, सेव्या, सिनोवाली, गठत्मती, अरुन्धती, हिरण्याशी, यृगोका, मानदायिनी हैं

वसुत्रदा वसुषती वसोशीरा वसुंपता बारत्यस वसमेहा परावस्मसहस्रदा॥ १८४॥ श्रीफता श्रीभती सीशा श्रीतिवासा शिर्वाप्रवा। श्रीफरा श्रीकरी कल्या श्रीवसार्द्धशरीरिणी॥ १८५॥ अनंतद्ष्टिश्चुदा पात्रीशा धनद्रत्रिया। निहंत्री दैत्यसङ्गनां सिहिका सिहवाइन्य॥ १८६॥ सुवर्चला च सुन्नोणी सुकीर्तिश्वित्तसंशया। रसजा ससदा समा लेलिहानामृतस्रवा॥ १८७॥

अप वसुप्रदा वसुपती, वसीधारा, वसुन्धरा, धाराधरा, बरारांहा. परावाससहस्रदा, श्रीफला, श्रीमती, श्रीरक, श्रीनिवासा. शिवप्रिया. श्रीधरा, श्रीकरी, कल्फ. श्रीधराधंशरीतिंगी, अनन्तदृष्टि, अधुद्रा, धाग्रेशा, धनदप्रिया. दैत्यसंघनिहन्त्री, सिहिका, सिहवाहना, सुवचंला, सुश्रोणी, सुकार्ति, छिन्नसंशया, रसजा, रसदा, रामा, लेलिहाना अमृनस्रवा है

न्तिपोदिता स्ववंज्योतिस्त्सुख्य मृतजीवन॥ वज्रदण्या बद्रजिद्धा वैदेही वज्रविष्ठा॥१८८॥ पद्मल्या पद्मला पाला निर्पला मलहारिणी। गार्क्यी करुका कान्द्री कम्बलासताप्रिया॥१८९॥ सौदामिनी जनानन्द्रा पुकुटीकृटिलानना। कणिकारकरा कक्ष्म कंसप्राणापहारिणी॥१९०॥ युगचरा पुगावर्ता विसन्ध्या हर्षविद्धिनी। फ्रम्यसदेवना दिव्या दिव्याम्या दिवः परा॥१९॥॥

नित्यंदिता. स्वयंज्यंति. उत्सुका, मृतजीवना, वज्रदण्डा सर्वाजिता, वैदंही, वज्रविग्रहा, मङ्गल्या, मङ्गला, माला मलहारिणी. गान्थवीं करूका. चन्द्री, कंप्यलाश्वतरिंग्या सौदापिनी, जनान्दा, धुकुटी, कुटिलानचा, क्रियकारकरा कक्षा कसग्राणापहारिणी, युगन्धरा, युगावतां, विसन्ध्या हर्पवर्धनी, ग्रत्यश्वद्वता, दिव्या, दिव्यगन्धा. दिवःपरा (भी आप हैं)। सकासनकता जाकी सत्त्वा चारक्यसमनः। इष्टा विशिष्टा जिष्टेष्टा जिष्टाजिष्टप्रपूजिता। १९ २॥ इस्तरूपा इस्तावर्ती विश्वता पुरिषः सुरा। सुरेन्द्रपाता सुदुम्ना सुपुमा सूर्यसंख्यिता॥ १९ ३॥ समीक्ष्या सठतिष्टा च निवृत्तिक्रीयपरगा। वर्षशास्त्रार्थकुरमला वर्षज्ञ वर्षवाहुना॥ १९ ४॥ वर्षशिक्यवर्षम्यो विद्यार्थ विद्यवर्षमणोत्। १९ ५॥ वर्षशिक्यवर्षमयो विद्यार्थ विद्यवर्षमणोत्। १९ ५॥

आप शकासनगता, शाकी, साध्या, चारशरासना, इष्टा. विशिष्टा, शिष्टेटा, शिष्टाशिष्टप्रपूजिता, शतरूपा, शतरवतां विनता, सुर्राप, सुरा, सुरन्द्र माता. सुग्रुम्ना, सुपुम्ना सुर्यसंस्थिता, समीक्ष्या अत्रैर सत्प्रविद्धा, निवृत्ति, ज्ञानपारगा धर्मशास्त्रार्थकुशता, धर्मज्ञा, धर्मज्ञा, धर्मप्यो विधर्मा, विधर्मा, धर्मप्यो विधर्मा, विधर्मा, विश्वर्षामणी हैं:

यर्पान्तसः वर्षमयी पर्षपूर्वा धनावता। यर्पोपदेष्टी प्रमास्या स्थमभव्या सरस्यता। १९६॥ कापाली शकला पूर्विः कलाकल्सिक्विक्ताः सर्वेशक्तिविनिर्पृक्ता सर्वज्ञक्त्यात्रयात्रा १९७॥ सर्वे सर्वेश्वरी सूक्ष्मा सूक्ष्यज्ञानस्वरूपिणो। प्रधानपुरुपेक्षेत्रा महादेवैकसाक्षिणो॥ १९८॥

आप धमान्तरा, घरंपको. धर्मपूर्वो, धनावहा, धमोपदेष्ट्रो, धर्मण्या, धराधरा, कापालो. शकला, मूर्ति, कलाकलित-विग्रहा, सर्वशक्तिविनिमुत्तव, सर्वशक्त्याश्रया, सर्वा सर्वेश्चरी, सूक्ष्मा, सूक्ष्मज्ञानस्वरूपिणो, प्रधानपुरुष की स्वामिनी पहादव की एकमाश्र साक्षिक्षण है

सदाशिया वियम्पूर्तिवेदपूर्तिरमूर्तिका।
एवं अभ्या सहस्रेण स्तृत्साऽसी हिम्मानिशि ॥ १९९॥
भूव अणम्य भीतात्मा प्रोवासेद कृताकृति ।
चदेतदेशां रूपं चोरं ते परमेश्वरी॥ २००॥
भीतोऽस्मि साम्प्रते दृष्टुा रूपमन्यत्प्रदर्शय।
एवमुक्ताव सा देवी तेन शैलेन पार्वती॥ २०१॥
संहत्य दर्शयायास स्वरूपमण्ये पुनः
नौलोत्यलदलप्रस्त्र्यं नीलोत्यलसुगयि च॥ २०२॥

आप ही सदाशिता, वियम्पूर्ति, वेदमूर्ति, और अमूर्तिका है— इस प्रकार एक हजार नामों से स्तुति करके वे हिमबान् गिरि पुनः प्रणाम करके भयभीत हो हाथ जोड़कर यह बोलं— 'है परमेश्वरी। तुम्हास यह ईश्वरीय स्वरूप भयानक है जिसे देखकर मैं भयभीत हूँ सम्प्रति दूसरा रूप दिखाओ। उन पर्वतराज के ऐसा कहने पर देवी पार्वती ने उस रूप की समटकर पुन दूसरे रूप को दिखाया जो नीलकमल के समतन और नीलकमल जैसी सुरान्य से युक्त या

हिनेत्रं हिमुजं सौग्यं नीलालकविष्कृषिवम्।
रक्तपादाम्बुक्तानं सुरक्तकरम्पस्यवम्। २०६॥
श्रीमदिलाससद्वृतं सत्तादितिककोग्रवसम्
भूपितं वातसर्वाङ्गं भूमणैरिककोमलम्॥ २०४॥
दवानपुरसा मालां विद्यानां हेमनिर्मिताम्।
ईमित्मानं सुविभ्वानं नूम्रारावर्यकृतम्॥ २०५॥
प्रसम्बद्धं दिख्यमनसर्गाहमास्यदम्।
तदीद्शं समालोक्य स्वस्त्यं शैनसन्तमः॥ २०६॥
भीति सन्त्यस्य हृष्टात्मा व्यामे परमेश्वीम्।

उसके दो नंत्र तथा दो भुजाएँ थीं अन्यन्त सौम्य नया काल कंशपाशां से विभूषित था। रक्तकमल के समान लाल इनके पादतल चे और हथेलियाँ भी अन्यन्त रक्तवणं को थीं वह शोभासप्पन्न, विलासमय तथा सद्वृत से युक्त भा ललाट पर उज्ज्वल तिलक थाः विनिध आभूषणों हारा उनका वह अति कोमल और सुन्दर संस्ताङ्ग विभूषित या उन्होंने वक्ष स्थल पर स्वर्णनिर्मित अल्यन्त विशाल माला धारण की हुई थी। उनका स्वरूप मन्दहास्य युक्त, सुन्दर बिम्बफल के समान लोह एवं नृपुर की ध्वनि से युक्त धी वह रूप प्रसन्नमुख, दिव्य और अन्यन महिमा का आश्रय था। उनका ऐसा स्वरूप देखका श्रेष्ठ शैलराज भयपुक्त हाका प्रसन्नचित्त होते हुए परमेश्वरी से कोल।

### हिंग् जानुवाच

अत में सफलं जन्म अत में सफलं तप ॥२०७॥ चन्ये सम्भान्यमध्यस्य प्रपत्ना दृष्टिगांचरम्। स्वया पृष्टं जगत् सर्वं प्रयानामें स्वर्ण स्थितम्॥२०८॥ स्वयंच लीयने देवी त्वमेव परमा गति । बदन्ति केचित्वामेव प्रकृति प्रकृतेः पराम्॥२०९॥ अपरे परमर्खन्नाः शिवति शिवसंत्रयात्। स्वर्थि प्रयानं पुरुषं महान्यहा स्वेसरः॥२१०॥

हिमबान बोले— आब मेरा जन्म सफल है और आज परा तम भी सफल हुआ जो आप साक्षात् अव्यक्तरूपा मुझे दृष्टियाचर हुई हैं। आपने हा सम्पूर्ण जगत् की सृष्टि की हैं और प्रधान आदि आप में हो हैं। हे देविंग सम्पूर्ण जगत तुममें ही लीन होता है। तुम ही परमा मिन हो कोई तुम्हें प्रकृति कहते हैं और कोई प्रकृति से परे भी बहते हैं। अन्य परमार्थ के जाता आपको शिव के संश्रय के कारण शिवा कहते हैं प्रकृति, पुरुष, महत्तरव, ब्रह्मा और इंडर अप में ही स्थित हैं।

अविका नियतिर्याक कलाका जनशोऽभवन्। त्वं हि मा परमा शक्तिरनता वस्मेहिनी॥२११॥ सर्वभेदविनिर्मृतः सर्वभेदश्रमश्रमा। स्दर्भवहाव बोगेशि महादेवो महेश्वरः॥२१२॥ प्रमानातं जगस्त्वं करोति किकरोति च। त्वयैव सङ्गो देवः स्थात्मानन्दं स्वप्रभूते॥२१३॥

अविद्या, नियति, पाया, कला आदि सैंकड़ों पदार्थ आप सं उत्पन्न हुए हैं। आप ही अनन्त परमा जाकि तथा परमेष्टिनी हो। आप ही सब भेटों से युक्त और सब भेदों के आश्रयों का आश्रय हो। हं योगेन्डरी। तुम्हें अधिश्रित करके महेन्डर महादेव प्रधान आदि सम्पूर्ण जगन् को रचते हैं तथा संहार करते हैं। तुमसे संयोग पाकर महादेव अपने आत्मानन्द का अनुभव करते हैं।

लमेव परमान-दस्त्वभेवान-दद्दायिनी। स्वयक्षरं परं व्योग महण्यांतिर्निरक्षरम्॥ २१४॥ त्रितं सर्वगतं सूत्रमं परं ब्राह्म सन्तन्तम्। त्वं शक्तः सर्वदेवानां ब्रह्मा ब्रह्मविदार्गास्॥ २१५ वायुर्वानकां देवि योगिनां त्वं कुमारकः। ऋषीणासु वित्वहरूलं व्यासो वेदविदामसि॥ २१६॥ सांख्यानां कपिलो देवो स्द्राणासुर्गि लंकरः। आदित्यानापुणेन्द्रस्यं वसुनाश्चेत पावकः॥ २१७॥

आप ही परमानन्दस्वरूपा, आप ही आनन्ददायिनी हो।
आप अक्षर हो. महाकाण हो, महाज्योति-स्वरूप एवं निरम्नत् हो। आप शिवस्वरूप, सभी पदार्थों में स्थित. सृक्ष्म, सनातन् परब्रह्मरूपा हो। आप सभी देवताओं के बीच इन्द्र समान हैं और ब्रह्मवैत्ताओं में ब्रह्म हैं। हे देवि। आप ब्रह्मवानों में वायु, योगियों में कुमार (सनस्कृपान) ऋषियों में वसिष्ठ और बेदवंताओं में व्यास हो। सांख्यवंताओं में देवस्वरूप कपिल तथा रुदों में शंकर हो। आदित्यों में उपेन्द्र तथी वसुओं में पावक आप हो हो।

बेदानां सामबेदस्त्वे नायश्रीकान्द्रसमिति। अवधारपतिहा। विद्यानां गतीनां परमा गति ॥ २१८॥ माया त्वं सर्वश्रकीनां काल कलवतापरितः ऑकारः सर्वनुकानां वर्णानाम् द्विज्ञानमः॥२१९॥ आश्रमाणां गृहस्थस्वमीधराणां महेश्वरः। पुंसां स्वमेक पुरुषः सर्वभूतवृद्धि स्थितः॥२२०॥ सर्वोपनिषदां देखि गुष्ठोपनिषदुच्यसे। इंशानश्चापि कल्यानां पुगानां कृतमेव स्व॥२२१॥

वेदों में सामवेद, छन्दों में फरवी. विद्याओं में अध्यान्मविद्या और गतियों में आप परम गतिरूपा हो आप समस्य ज्ञतियों की मादा और विनाजकों की कालरूपा हो सभी पृद्धा पदार्थों में ऑकार और वर्णों में (उत्तम) बाह्मण हो। तुम आश्रमां में फ़्रहेस्थ्य और इंसरों में पहेसरे हो। तुम पुरुषों में सभी फ़्रांचयों के हृदय-स्थित छदितीय पुरुष हो। देशि। आप सभी उपनिषदों में पृद्धा उपनिषद कही जाती हो। आप कर्त्यों में इंजान कल्प तथा पुगों में सत्ययुग हो।

आदिन्यः सर्वमार्गाणां वाचां देवी सरस्वती त्वं लक्ष्मीझारुकपाणां विष्णुर्पायाविनामसि॥२२२॥ अरुवती सतीनां त्वं सुपर्णः पततार्थामः भूकानां पौक्ष्मं भूकं साम उदेशं च सामसु॥२२३॥ सावित्री चाणि जाव्यानां यजुषां शतरुद्रियम् पर्वतानां पहामेकरननो कोगिनामणि॥२२४॥ सर्वषां त्वं परं बृह्य त्वन्मयं सर्वपेव हि॥२२५॥

आप सभी मार्गों में आदित्यस्करण और वाणियों में देवी सरस्वती हो। आप सुन्दर रूपों में लक्ष्मी तथा मायावियों में विष्णु हो। आप सिनयों में अरु-धती और पश्चियों में गरुड़ हो। मूक्तों में पुरुषसूक तथा सामों में ज्येष्ठ साम हो। जाप्य मन्त्रादि में आप सावित्री हो और यजुषों में ऋतरुदीय हो। पवंतों में महामरु तथा सभी के मध्य अनन्त नाग हो। सबमें आप हो परश्रहारूपा हैं और यह सभी कुछ आप से अभिन्न हैं

स्वयं तवाशेषविकारहोनमगोवरं निर्मलयंकरूपम्। अनादिमध्यानस्यनमाद्यं नपापि सत्यं तपसः परस्ताव्। यदेव पर्श्यानि जगल्लसूति वेदानविज्ञानविनिद्धितार्काः। आनन्दभावं प्रणक्षाभिक्षानं तदेव रूपं शरणं प्रपद्ये॥ २२७॥

अञ्चेषपूतात्तरसम्भित्यहं प्रधानपूंचोगवियोगहेतुम् तेजोमयं जन्मविनाशहोनं प्राणापियानं प्रणतोऽस्मि अपम्॥२२८ हे दीव ? आपका रूप समस्त विकारों से रहित, अगोधर निर्मल, एक रूपवाला, आदि, मध्य और अन्त से शून्य. आध, तम से भी परे सत्य स्टरूप वाला है उसको में प्रणाम करता हूँ वेदान्त के विशेष ज्ञान से अर्थ का निश्चयं करने वाले लोग जिसको इस जगत् की जननीरूप में देखा करते हैं उस प्रणव नाम वाले आनन्दमात्र की मैं शरण को मैं प्राप्त होता हूँ सभी प्राणियों के भीतर सिमिवह प्रकृति पुरुष के संयोग-वियोग के हेतुरूप, तेजोमय, जन्म मरण से रहित प्राण नामक रूप को मैं नमन करता हैं?

आवनहीनं अगरतपस्यं विभिन्नसंस्यं प्रकृतेः परस्तान्। कृटस्थपव्यक्तवपुस्तवेव नपापि स्यं पुरुवाभिनानप्। २२९॥ सर्वात्रयं सर्वजगद्वियानं सर्वत्रमं जन्मविनामहीनम्। सुद्भं विचित्रं विगुणं प्रधानं नतोऽस्मि ते स्वपस्त्रपपेटम्॥२३०॥ आर्च महानं पुरुवाभियानं प्रकृत्यवस्यं त्रिगुणास्यवीजम्। ऐस्पंविज्ञानविन्तप्रधर्मेः भाष्टिकं देवि नतोऽस्मि स्वपम्॥२३९॥

आदि और अन्त से होन, जगत के आत्मास्थरूप, विभिन्न कर्पों में संस्थित, प्रकृति से परे कृटस्थ. अस्थरूक्तरार तथा पुरुष नाम वाले आपके रूप को नमस्कार करता हूँ सबके आवय, सम्पूर्ण जयत् के विधायक, सर्वत्रगामी, जन्म-मरण से रहित. सुक्ष्म, विविधा त्रिगुण, प्रधान, तथा रूपभेदरहित आपके रूप को नमन करता हूँ देवि! आदिभूत, महत, पुरुषमंत्रक, प्रकृति में अवस्थित, सत्व, रज एवं तमोगुण के वीज, ऐत्रयं, विज्ञान एवं विशेषी धर्मों से समन्वित आप के रूप को नमस्कार है।

हिससलोकात्मककम्युसंस्थं विचित्रपेदं पुरुषेकतश्वम्। स्रमेकपेदैरियसास्ति वे स्तोऽस्मि कर्प जगदण्डसंत्रम्॥२३२॥ श्रोषवंदात्मकमेकमार्ग स्वतेतसा यूरितलांकपेदम्। जिकसमोत्नु परमेष्टिसंत्रं नमामि कर्प रविधंडलस्यम्॥२३३॥ महस्रपृद्धीनमननामिक सहस्वतादुं पृथ्यं पुराणम् शब्दानमनाःसलिले तवैव नारायणाख्यं प्रणतोऽस्मि स्वप्ता १६४॥ देशकराले जिदशाचिवनां युगानकालानलकांस्थ्यम् अशंकपृताण्डाविनासहेतुं नमामि रूपं तव कालसंज्ञम्॥ २६५॥

सिचित्र भेदों याले जौदह भुवन जो जल में संस्थित हैं
और जिनका एक हो पुरुष स्वामी है तथा अनेक भेदों से
आधवारित जगत जिसकी अण्ड संज्ञा है ऐसे आपके रूप
को मैं नमस्कार करता हैं। समस्त वंदों के स्वरूप वाले
अपने तेज से लांकभंद को पृरित करने वाले, एकाकी, आध,
तांचो कालों का हेतु और परमधी संज्ञा वाले, र्यवमण्डल में
स्थित आपके रूप के लिये मैं नत होता हूँ। सहस्रमूद्धां
साले, अनन्त शांक से सम्यन्वित, सहसां भुजाओं से युक्त
पुराण-पुरुष, जल के भीतर शयन करने वाले न्यरायण नाम
से प्रसिद्ध रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। दाहों से महान
कराल. देवों के द्वारा अधिकन्दनीय-युगाना काल में अनल
रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अशेष भूतों के अण्ड को
दिनाश कारक हेतु है ऐसे आपके काल संज्ञक रूप को मैं
प्रणाम करता हैं

षणासहस्रेण विराजणानं
भोगीन्त्रमुख्यैरिय पूज्यक्रमम्।
जनादेनारुकत्रेनुं प्रसुतं
नतांऽस्मि रूपं तत क्षेपसंत्रम्॥२३६॥
अध्याहतेश्वयंपयुग्यनेतं
स्वापृतानन्दरस्वयंकम्।
युगान्तत्रेषं दिवि नृत्यमनं
नतांऽस्मि रूपं तत स्द्रसंत्रम्॥२३७॥
प्रहोणक्षोक प्रविद्वीनस्पं
सुरासुरैर्स्चितपादप्राप्।
मुकोमलं देवि किपासि जुर्धं
नमामि ते रूपमिदं प्रवानि॥२३८॥
औं नमलेऽस्नु पहादंवि नमले परमेश्वरि।
नमो भयवतीक्षानि शिवावै ते नमो नमः॥२३९॥

एक सहस्र फणों से विशवधान तथा प्रमुख भोगीन्द्रों द्वारा पूज्यमान और जनार्दन जिसके इसीर पर आरुद्ध हैं. ऐसे निदागत शेष नाम वाले आपके रूप आगे मैं नत होती हूँ। अप्रतिहत ऐसर्प से पुक्त, अयुग्म नेत्रों वाले संक्षामृत के आनन्दरस के हाता, युगान्त में भी शंच रहने वाले तथा धुलोक में नृत्य करने वाले रुद्द संहक आपके रूप को मैं प्रणाम करता हूँ है देवि! प्रहांण-शोक वाले, रूपहोन, सुरों और असुरों के हास समर्चित चरण कमल वाले और सुकांगल तुभ दोषियुक्त आपके इस रूप को है भवानी। मैं प्रणाम करता हूँ। है महादंवि अपको नमस्कार है। है परमंत्रती। आपकी सेवा में प्रणाम है। है भगवति है ईशानि शिवा के लिये वारम्वार नमस्कार है।

त्वन्ययोऽहं त्वदाबारस्त्वमेव च गतिर्मयः। त्वामेत्र भरणं यास्य प्रसोद परमेष्ट्रिय २४०॥ प्रया नास्ति समो लोकं देवो व्य दानवोऽपि चा जगन्मतेव मत्युत्री सम्भूता तपसा यतः॥२४१॥ एवा तवाम्बिकं देवि किलाभूत्यिकुकन्यका मेनाशंबजगन्मातुरह्ये में पुण्यगौरवम्॥२४२॥

मैं आपके ही स्वरूप से पूर्व हूँ और अहम ही मेरा आधार हो तथा उत्प हो मेरो गति हो। हं परमेश्वरि! प्रसन्न हों मैं आपको ही रमणागति में काऊँगः। इस लोक में मेरे सस्थन देव या दानव कोई भी नहीं है कारण यह है कि मेरी तपस्तमं का हो यह प्रभाव है कि आप जगत् की माता हो और मेरी पुत्री शोकर उत्पन्न हुई हो हे अस्थिक। हे देवि यह तुम्हारी पितृ कन्यका मेना अश्रेष जगत् की माता हुई है, यह मेरे पुण्य का गौरव है।

पहि माममरेशानि पेनवा सह सर्वदा। नथायि तद पादाको इजापि शरणं शिक्षम् ॥ २४३॥ हे देवस्वामिनि । तुम भेना सहित सर्वदा मेरी रक्षा करो मैं आपके चरणकपल को नमन करता हूँ और शिव की शरण में जाता हैं।

अहा ये सुपहकार्ष पहादेवीसपागमान्।
आञ्चापव पहादेवि कि करियामि शंकरिम २४४॥
येश पहान् अहोपारय है कि भहादेवी का समागम हुआ
है हे महादेवि हे पार्वती आज्ञ करां, मैं क्या कर्ते ?
एताबदुक्त्वा सचने तदा हिम्मिगीश्वरः।
संप्रेक्षपाणी गिरिजा प्राञ्चातिः पार्श्वगोऽभवत्। २४५॥
इतना वचन कहकर उस समय गिरिशन हिमालय हाथ
जोड़कर पार्वती की आंर देखते हुए उनके समीप पहुँच गये।

अब सा तस्य वर्धनं निक्रम्य जगतोऽरणिः। सन्मिनं प्राह पितरं स्मृत्वा पञ्चपति पतिम्॥२४६॥

अनन्तर उनका चचन सुनकर संसार की दावानि के समान पार्वती ने पशुपति अपने पति का स्मरण करके मन्द् मुख्यन के साथ पिता से कहा।

नृशुष्य चैतत्त्रवयं गृहामीसाणीयरम्। उपदेशं गिरिश्रंष्ठ! सेवितं ब्रह्मवादिषिः त १४७॥ यन्ये साक्षान् परं रूपमैश्वरं दृष्टपुत्तयम्। सर्वश्रात्तिसमायुक्तपन्यां प्रेरखं परम्॥ १४८॥ श्रानाः समाहितपना मानाहंकारवर्णितः॥ तिष्ठस्तरपरो भृत्या तदेव शर्षा कृषा। २४९॥

श्रीदेवी बोली है गिरिश्रेष्ठ यह सर्वप्रथम गोपनीय ईश्वरणेखर तथा ब्रह्मबादियों से मेविन मेस उपदेश खुनो, जो मेस सर्वश्वक्तिसम्बन्ध, अनन्त, परम अद्भुत एवं श्रेष्ठ प्रेरक ऐश्वर्यमय रूप है, उसमें निष्ठा रखते हुए शान्त, और समाहित्यवित्त होकर मान एवं अहंकार से वर्जित तथा उसी में निष्ठावान एवं तत्पर होकर आप उसी की शरण में जाओ।

घक्त्या त्वनन्यया तात मद्भावं परमाधित । सर्वयत्रवादानैस्तदेवाच्ययः सर्वदा॥२५०॥

है तात अनन्य भक्ति के द्वारा भेरे परम भाव का आश्रय यहण करके सभी यहीं, तभी एवं दानों द्वारा सदा उसी का अर्थन करें

तदेक भनसा पश्य तद्व्यायस्य वजस्य तत्। समोपदेशान्संसारं नाशयापि तवानवः॥२५ १॥ अक्षं त्वां परया भक्त्यः ऐश्वरं योगमस्थितम्। संसारसम्मादस्मादुद्धसम्बद्धिरम तु॥२५२॥

मन से उसी को देखें, उसी का ध्यान करें और उसी का यजन करें। हे निष्णम में अपने उपदेश से आपकी संसारकृष्टि का नाश कर दूँगी परम भक्ति के कारण ऐकर योग में संस्थित आपका मैं इस संसार-सागर से शीध उद्धार कर दूँगी

व्यानन कर्मयोगेन सक्त्या ज्ञानेन चैक हि प्राप्याहे ते गिरिक्षेष्ठ नान्यवा कर्मकोटिमिना २५३॥

है गिरिश्रेष्ठ। ध्यान, कर्मयोग, धक्ति तथा ज्ञान के हार। मुझे प्राप्त करना संभद है, अन्य प्रकार से करोड़ी कर्म करने से नहीं

ब्रुतिस्मृत्पुदितं सम्पदकर्पवर्णात्रमात्मकम्।

अध्यात्पज्ञानसहितं पुन्हये धरतं कुरु।।२५४॥

श्रृतियों एवं स्मृतियों बर्णाश्रम के अनुसार जो अच्छे कर्म प्रतिसादित हैं, वे ही मुक्ति के लिए हैं उन्हें अध्यास्मज्ञान सहित निरन्तर करते रहें

वर्मोत्संजावते भक्तिर्पक्त्यो संप्राप्को परम्। श्रुतिस्पृतिष्यापृदिको सम्रो वज्ञादिको मतः॥२५५॥

उस धर्माचरण से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से परमतन्त्व मोक्ष प्राप्त होता है। बुति-स्यृति द्वारा प्रतिपादित वह पर्य पत्र आदि रूप में माना गया है।

नान्यतो आयते वर्मी वेदाद्वर्षी हि निर्वेभी। तस्मान्मुपुकुर्वर्षार्थी पतूर्व वेदपाश्रयेत्॥२५६॥

अन्य किसी मार्ग से धर्म उत्पन्न नहीं होता वेद से धर्म उत्पन्न हुआ है। इसलिए मुमुक्ष और धर्माची को मेरे वेद स्वरूप का आश्रय लेना चाहिए।

मधैतैया यरा ऋक्तिवेंदसंज्ञा पुरातनी। ऋष्यजु-सामक्रपंण सर्गादी संप्रवर्तते॥२५७॥

(क्योंकि) बंद नाम चाली मेचे ही पुरतको ब्रेड संक्ति है। सृष्टि के प्रारंभ में यही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप से प्रवर्तित होती है

तेवामेव स गुण्यत्रै वेदानी धगवानज । ब्राह्मणादीनसमर्जात स्त्रे स्त्रे कर्पण्ययोजयत्॥२५८॥

उन्हों देदों के रक्षार्थ भगवान् अस ने बाह्यण आदि की सृष्टि को और उन्हें अपने-अपने कम में नियोजित किया।

वेन कुर्विनि **मञ्जर्भ तदवै स्कृतिर्मितः ।** तेषामवस्ताक्षरकांस्तर्तमस्मदोनकल्पवत्॥ २५९॥

जो भी पर्म का अध्वरण नहीं करते हैं, उनके लिए बहा द्वारा निर्मित अल्यन्त निष्मकोटि के तामिस आदि नरकों को बनाया गया है।

न च बेदादृते किञ्चित्रकासं समिनियायकम्। योऽन्यत्र रमते सोऽसौ न सम्याच्यो द्विजातिभिः॥२६०॥

बेट् से अतिरिक्त इस लोक में अन्य कोई भी शास्त्र धर्म का प्रतिपादक नहीं है। जो व्यक्ति इसे छोड़कर अन्य शास्त्रों में रमता रहता है असके साम हिजातियों को कत नहीं करनी चाहिए!

यानि शास्त्राणि दुश्यते लोकेऽस्मिन्धिक्यानि हु। श्रुतिस्पृतिकेस्क्रानि निहा तेसं हि तामसी॥ २६ १॥ जो विविध शास्त्र इस खोक में देखे जाते हैं, वे ब्रुति-स्मृति से विरुद्ध हैं, अतः अनकी निष्ठा तामसी होती है। कियालं भैरक्केय स्ममने वापमाईतम्। एवंक्यिनि शान्यानि मोहनार्यानि तानि तु॥२६२॥ कापाल, भैरव, थामल, वाम, आहंतः बौद्ध तथा जैन आदि जो अन्य शास्त्र हैं, वे सब मोह उत्पन्न करने वाले हैं ये कुशास्त्राभियोगेन भोहयनीह मानवान्। मया सुधानि शास्त्राणि मोहयेनी भवानारे॥२६६॥

यहाँ जो लोग निन्दित ज्ञासों के अभियोग-सम्बन्ध से इस लोक में मानवों को मोहित करते हैं, उनको दूसरे जन्म में मोहित करने के लिए मेरे द्वारा ये जाज रचे गये हैं

वेदार्वक्तिसैः कार्वं वसमृतं कर्म वैदिकम्। कार्यक्षेत्र कुर्वन्ति पत्तियास्त हि ये नसः॥१६४:

वेदार्थों के जाताओं ने जिस वैदिक कम को करने योग्य बताया है. उसे जो प्रयत्नपूर्वक करते हैं, वे मनुष्य मेरे अतिग्रिय होते हैं

वर्णनामनुकष्णार्थं चत्रियोगाहिताट् स्वयम् स्वायव्युवो पनुर्वर्षान्मुनीनां पूर्वपुक्तवान्॥ २३ ५॥

सभी बर्णों पर अनुक्रम्या करने के लिए मेरे आदेश से स्वयं विराट पुरुष ने स्वायंभुव मनु के रूप में पहले मुनियाँ के यमों को कहा था।

श्रुचा चल्येऽपि मुनवातन्मुखाद्धर्ममुत्तमम्। चकुर्द्धर्मप्रतिष्ठार्थं वर्मशास्त्राणि चैव हि॥२६६॥

अन्य मृतियों ने भी उनके मुख से इस उत्तम धर्म को सुनकर धर्म की प्रतिष्ठा के लिए धर्मशास्त्रों को रचना की धी

तेषु सालहितेन्वेयं वृगानेषु महर्ववः॥ इक्कणो क्षत्रातानि कमित्रानि वृगे वृगे॥२६७॥

युगान्त काल में उन ज्ञारकों के अन्तर्लीन हो जाने पर ब्रह्मा के बचन से वे महर्षियण युग-युग में उन ज्ञार्कों को रखना करने रहते हैं

अष्टादशपुराणानि व्यासावी किकानि तुः निकेगादशरूणो एजंस्तेषु वर्ष प्रतिष्ठितः॥२६८॥ हे राजन्। व्यास आदि द्वारा अखरह पुराष कहे गये हैं बह्या को आजा से उनमें धर्म प्रतिष्ठित है। अन्यान्यपदराणानि तक्कियौः कव्यान्य ता पुगे युगेऽत्र सर्वेषां कर्ता वै धर्महास्त्रवित्॥१६९॥ उनके शिव्यों द्वारा अन्यान्य उपपुशर्णों की रचना की गई। यहाँ प्रत्येक युग में उन सब के कर्ता धर्मशास्त्र के झला ही हुए

शिक्षा कल्पे व्याकाणं निक्तं सन्द एव च। ज्योति ज्ञासं न्यापविद्या सर्वेषापुषर्वहणम्॥२७०॥ एवं कपुर्दशैतानि तदा हि द्विजसत्तमा । चतुर्वेदै एहोत्कनि वर्षे चन्यत्र विद्यते॥२७१॥

शिक्षा, कत्य, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष्, त्यायनिधा- वे सकल शास्त्रों के पोषक तथा वृद्धि करने वाले हैं इस प्रकार हे दिजलेहो। ये चौदह शास्त्र 3सी प्रकार चारों येदों के साथ हो कहे गये हैं इन सास्त्रों में धर्म है अन्यत्र कहीं भी नहीं है

एवं पैतायहं पर्यं भनुस्यासादयः परम्। स्थापयनि ममादेशायायदापृतसंग्लवम्॥ १७२॥ इस प्रकार पितामह द्वारा प्रतिपादित इस उत्तम धर्म को मनु, स्यास आदि मनीको मेरे आदेश से प्रलयपर्यन्त स्थापित काले हैं अचका स्थिर रखते हैं।

ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसञ्जरे। परस्यांते कृतासमानः प्रतिकृतिक परस्यदम्।। २७३॥

वे सब मुनिगण प्रतिसंचर नामक महाप्रलय के उपस्थित होने पर कृतकृत्य होते हुए ब्रह्म के साथ हो पर के भी अन्तरूप परम पद में प्रकेश कर लेते हैं।

तस्मान्सर्वप्रयत्नेन धर्मार्थं वेदमात्रयेत्। पर्मेण सहितं ज्ञानं परं **इक्ष प्रकाश**सेव्॥२७४॥

इसलिए सब प्रकार से प्रयक्षपूर्वक धर्म के लिए वेद का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि धर्म सहित ज्ञान हो परब्रहा की प्रकाशित करता है

ये तु संगान् परित्यस्य पायेव शरणं गताः। उपासते सदा प्रक्तया योगपैश्वरमास्थिताः॥२७५० सर्वपृतद्यावनः शांता दांता विषयसरः। अपानिनो वृद्धिमनस्तापसा शैंसितद्वताः॥२७६॥ परित्रता प्रद्रवप्राणा मञ्चानकवने रताः। संन्यासिनो भृहस्थक्ष वनस्या ब्रह्मचारिषाः॥२७७॥ तेषां कियापियुक्तानो पावानस्य सपुत्यितप्। नाशवापि तपः कृतस्य ज्ञानदीपेन नो विरात्॥२७८॥ जो व्यक्ति आसित को त्यागकर मेरी शरण में आ जात हैं और ऐश्वर योग में स्थित होकर सद। मित्तपूर्वक मेरी उपासना करते हैं तथा सभी प्राणियों पर दया रखने वाले शान्त, दान्त, इंच्यारहित, अमानी, बुद्धिमान, तपस्बी, बती, मुझमें चित्त और प्राणों को लगावे हुए, मेरे ज्ञान के कथन में निरत, संन्यासी, गृहम्थी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचरित हैं, उन सदा धर्मनिरत व्यक्तियों के महान् अन्धकारमय समुद्दश्र मायातच्च को मैं ही ज्ञानदीय द्वारा नष्ट कर देती हैं, इसमें बोडा भी विख्या नहीं होता

तं सुन्ध्रिततपस्रो हानेनैकेन मन्त्रपाः सदानन्दास्तु संसारे न जायन्ते पुनः पुनः॥२७९॥

जब उनका अज्ञानरूप अन्धकार नष्ट हो जाता है, तब वे केवल ज्ञान के द्वारा यन्यय हो जाते हैं। वे सदानन्दरूप होकर संसार में बार बार उसका महीं होते।

तस्मात्सर्वप्रकारेण प्रद्यको मत्परायणः। मामेधार्स्यय सर्वप्र मनसा शरणे गत ॥२८०॥

इसलिए सब प्रकार से मेरे भक्त बनकर होकर मन्यतयण हो आओ आप मन से भी मेरी शरण में आकर सर्वत्र मुझे हो भुजो

अलको यदि मे व्यातुमैश्वरं रूपमध्ययम् ततो मे परमं रूपं कलातं शरणं द्वता। २८९॥

यदि मरे इस अधिनाशी ऐसररूप का ध्यान करने में असमय हों तो मेरे कालात्मक परम रूप को शरण में आ जाओ।

तञ्जनबरूपं में साम प्रनसो गोचरं सव। सम्बद्धसम्बद्धो मूला सदबंनपरो भव॥२८२॥

इसलिए है तात भेरा जो स्वरूप आपके मन से गोचर है उसमें निष्ठा और परायणता रखकर उसकी संवा में तत्पर हो जाओ।

यनु ये निष्कतं रूपं कियातं केवतं शिवम्। सर्वोपार्श्वितम्र्रुंकपनन्तममृतं परम्॥ २८३॥ ज्ञानेनैकेन तस्तम्यं क्लेशेन परमं पदम्। ज्ञानमेव प्रवश्यनो मामेव प्रविशनि ते॥ २८४॥ तद्युंक्कस्तद्वस्थानस्तशिष्ठास्तम्यस्वणाः। वस्तुन्वयुनसावृत्तिं ज्ञानिर्युत्तकस्मया ॥ २८५॥

मेरा जो रूप निष्कल, चिन्यात्र, केवल, शिव, सरस्स वर्णाध्यों से रहित, अनन्त, श्रेष्ठ और अमृतस्वरूप है। इस परम पद को एकपात्र ज्ञान के द्वारा कष्टपूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। जो केवल ज्ञान को देखते हैं, ये भुज़में ही प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि उसी कप में वे बुद्धियुक्त, तदात्मा, तिबह एवं तत्परायण हैं, वे ज्ञान द्वारा याणों को धोकर पुन: संसार में आने नहीं है

यायनात्रित्य परमें निर्वाणमध्यनं यदम्। प्राप्यते न हि राजेन्द्र तत्ते मां अरणं क्रजा। २८६॥

हे राजेन्द्र। भेरा आश्रव लिये बिना निर्मल निर्वाणरूप परम एद को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए भेरी शरण में आओ

एकत्वेन प्रवस्त्वेन तथा चीमसवापि वा। मामुपास्य महीपाल ततो मास्यसि कपदम्॥ १८७॥

हे पहीपाल मेरे एक स्वरूप से या भित्र-भिन्न रूप से अथवा दोनों प्रकार से मेरी उपासना करके उस परमपद की प्राप्त कर संकोगे।

मामनाश्रित्य कत्तत्वे स्वधावविषयं शिवम्। ज्ञायते न हि राजेन्द्र ततो मो शरणे द्ववः। २८८॥

राजेन्द्र भेरा आश्रय निए बिना स्वभावतः निर्मल उस शिवतत्त्व को नहीं जान सकतं, अतः भेरी शरण को प्राप्त होओ।

तस्यात्त्वमञ्जर्भ रूपे नित्यं वा रूपमैञ्चरम्। आराज्य प्रयत्नेन ततोऽन्यस्यं प्रहास्यसि॥२८९॥

इसलिए आप प्रयहपूर्वक अविवाशी नित्य ऐश्वररूप की आराधना करें। इससे अज्ञानमध्य अन्धकार से मुक्त हो जाओंगे

कर्मणा मनसा बाबा शिवं सर्वत्र सर्वदा। समारायम भवंत ततो मास्यसि तत्पदम्॥२९०॥ कर्म, मन और वाणी द्वारा सर्वत्र सब काल में प्रेमपूर्वक शिव को आराधना करो। उससे मरमपद की प्राप्ति होगी

न वै थास्वन्ति तं देवं मोहिता पम मायया। अनावनन्तं यस्य महेखस्मनं शिवम्॥ २९१॥ सर्वपृतात्पपृतस्यं सर्वाचारं निरञ्जनम्। नित्यानन्दं निराधासं निर्मुणं वयसः परम्॥ २९२॥ अद्वैतपद्यतं ब्रह्म निष्कर्तं निष्मण्डकम्। स्वसंवेखमनेतं क्रयरे व्योधि व्यवस्थितम्॥ २९३॥

मंदी माया से घोष्टित होकर ही उस अनादि, अनन्त, परम परमेश्वर तथा अजन्मा महादेव को नहीं पाते हैं वे शिक्ष सभी प्राणियों में आत्मरूप से अवस्थित, सर्वाधार निरञ्जन. नित्यानन्द, निराभस, निगुंण, तमोगुणातीत, अर्द्देत, अचल, निधापञ्च, स्वसंवंध अवेध और परमाकाल में अवस्थित हैं।

सूक्ष्मेण तपसा किस्तं वेष्टिता यम मायया। संसारमागरे घोरे जायको च पुतः पुतः॥२९४॥ मनुष्य मेरी नित्य सूक्ष्म अज्ञानरूपी माया से वेष्टित होकर संसाररूपी घोर समृद्ध में बार बार जन्म तेत हैं।

मक्त्या त्वनन्यया रहजन् सम्बन्हानेन चैव हि। श्वन्येष्टव्यं हि तद्श्वत् जन्मवस्वनिवृत्तवे॥२९५॥

राजन् अनन्य भक्ति तथा सम्यक् ज्ञान के द्वारा ही जन्म-बन्धन से निवृत्ति हेतु उस ब्रह्मतत्त्व को अवश्य खोजना चाहिए

अहंकाराह मारमर्थं कार्य कोयपरिष्ठहम्। अध्योगिनिवेशाहा स्पक्तवा वैराग्यमस्थितः॥२९६॥

इसके लिए अहंकार, ट्रेगभाव, काम, फ्रोध, परिग्रह तथा अधर्म में प्रवृत्तिः इह सब को त्यागकर वैराग्य का आश्रव ग्रहण करे।

सर्वभूतेषु चात्पानं सर्वभूतानि चात्पनि। अरेक्ष्य चात्पनात्पानं ब्रह्मभूयाय कल्पते॥२९७॥

सभी प्राणियां में अपनी आतमा को और अपनी आतमा में सब प्राणियों को देखें इस प्रकार आतमा के द्वारा आतमा का दर्शन करके ब्रह्मस्वरूप हो जाता है।

बारापृत प्रसन्धात्मा सर्वपृतामधप्रदः ऐश्वर्यं परमा प्रक्ति विन्देतानन्यभाविनीम्॥२९८

वह ब्रह्मस्य होकर प्रस्तातना तथा सभी प्राणियों का अभय दाता होता है। वह मनुष्य ईनर सम्बन्धी अनन्यभावरूपा ब्रह्म भूति को प्राप्त करना है

वीक्ष्यते तत्परं तत्त्वमैश्वरं ब्रह्म निष्कलम्। सर्वसंसारितमृको शहाण्येवावतिङ्गो॥२९९॥

उसे इंशर विषयक निष्कल परमतत्व बहा का दर्शन होता है। इस प्रकार सफस्त संसार से मुक्त होकर वह कहा में अवस्थित हो जाता है

इन्नणोऽयं प्रतिष्ठानं परस्य परमः शिवः । अनन्यक्षाव्यव्यक्षेत्रक्षात्माचारो महेश्वरः ॥३००॥

परब्रह्म के प्रतिश्चानरूप परम शिव स्वयं हैं वे महेश्वर अनन्य, अविनाशी, अद्वितीय और समस्त भूतों के अध्धार हैं हारंत कर्षयोगंत भक्त्या योगंत का तृप। सर्वसंसारभुक्त्यवंगीयरं शरणं कवा ३०१॥ हे राजन्! सारे संसार से मुक्ति याने के लिए जान, कर्मयोग तथा मक्तियोग के द्वारा इंदर की शरण में जाओ।

एव गुद्धोपदेशस्ते यया दत्तो गिरोसर। अन्त्रीक्ष्य चैतद्रखिलं पर्वष्टं कर्तुमहँसि॥३०२॥

हे निर्ताकर। यह गांपनीय उपदेश मैंने अपनको दिया है यह सब अच्छी तरह विचारकर जो अच्छा लगे, वह का सकते हो।

अहं वै वास्ति। देवै: सक्षाता परमेश्वरत्।
विनिन्द दसं फितं गहेश्वर्रविनिन्दकम्॥३०३॥
वर्षसंस्वापनार्याय तवासयनकारणात्।
मेना देहसपुन्यम्ना त्वामेव फितरे किता॥३०४॥
म त्वं नियोगाहैकस्य ब्रह्मणः परमात्मनः॥
प्रदास्यसे मां छ्राय स्वयंवरसमागमे॥३०५॥
देवों के हारः बाचना करने पर मैं परमंश्वर से पर्मकर्त्या। समुत्पन्न हूँ पैने महेश्वर प्रभु को निन्दा करने वाले अपने पिता दक्ष प्रजापति को भी विनिनिद्त किया और धर्म को संस्थापना के लिए और तुम्हारी आसायना के कारण मैंने येना के देह से बन्म ग्रहण किया है और अब आप पिता के आधित हो पई हूँ वह अब आप परमात्मा बहादेव की प्रेरणा अथवा आज्ञा से स्वयंवर के समय आने पर मुझे रुद्रदेव के लिये अपित करना

तत्सम्बन्धान्तो शजन् सर्वे देखाः सवासवाः त्यां नपस्यन्ति वै तात प्रसीदवि च शंकरः ॥३०६ तस्यातसर्वप्रयत्नेन मां विद्धीश्वरगोचराम्। संपूज्य देवमीलानं आरण्यं सारणं क्रजाः ३०७॥

उस सम्बन्ध के होने पर (अर्थात् महेश्वर का मेरे साथ और आपके साथ जो सम्बन्ध होगा, उस कारण) है राजन्। इन्द्र सहित सभी देवगण आपको नमन करेंगे और है तात। भगवान् शंकर भी अति प्रसन्त होंगे इस कारण सब प्रयत्नी से मुझको इंशरविषयक ही जानो। इंशान देव का भलीभौति पुजन करके उसी शरण्य की करण में बसे जाओ।

स एतमुक्ती हिमवान् देवदंव्या मिरोसरः। प्रणम्य जिस्सा देवी प्राव्यक्तिः पुनस्क्रवीत् २०८॥ इस प्रकार देवीं की देवी पर्वती ने गिरोधर हिमाचल की ऐसा कहा, तब पुनः उन्होंने जिर झुकाकर प्रणाम करके हाय जोडकर देवी से कहा। वस्यतत्वस्य सामभाज्यवा ध्वनभुचयम्। स्थातद्व्याजदारस्य सामनानि च विस्तरात्॥३१०॥ २ प्रकारित स्वर सामनानि च क्रिस्तरात्॥३१०॥

है भहेशानि! आप परम महंदर सम्बन्धी श्रेष्ठ योग, आत्पविषयक ज्ञान, योग तथा साधनों की भुझे कहें। तय इंडरी में परम ज्ञान, उत्तम खेग तथा साधनों को विस्तारपुर्वक बताया।

निशम्य वदनाष्मोजाद् गिरीन्द्रो लांकपूजित:। लोकपातुः परं झानं योगासस्त्रोऽभक्तपुनः॥३११॥ लोकपूजित गिरीन्द्र लोकमाता पावंती के मुखारविन्द से परम ज्ञान को सुनकर पुनः योगासक्त हो गयं। प्रदर्दी स महेश्वय पार्वतीं भाग्यमौरवात्। नियोगादब्रहाणः सध्यते देवानास्त्रेय सप्तियो॥३१२॥

भाग्य की महत्ता और छहा। के आदेश से हिमानय ने दक्षताओं के साक्षिप्य में साध्वी पावती को महेश के लिए समिगित की

व इपं पटनेऽध्यायं देव्या पातान्यव्यक्तिर्चनम्। शिवस्य सन्धिते प्रवत्या शुचिस्तद्शावशावित ॥३१३॥ सर्वपापविनिर्मुन्तां दिव्ययोगसपन्तित ॥ अन्तंत्र्य ब्रह्मणो स्त्रेकं देव्याः स्वानमदाप्नुयात्॥३१४॥

जो देवा के माहातम्य-कीतंन करने वाल इस अध्याय को शिव की शरण में भक्तिपूर्वक पवित्र एवं तद्गतचित्त होकर पड़ेगा, वह सभी पाणों से मुक्त तथा दिव्य योग से समन्वित होगा। यह ब्रह्मलाक का लाधकर देवी का स्थान प्राप्त करना है

य्छैतत्पर्वत स्तोत्रं ब्राह्मणानां सपीपतः। समाहितमना सोऽपि सर्वपापै त्रमुच्यतं॥३१५॥

जो काई ब्राह्मणों के समीप समाहितचित्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है वह समस्त पापा से मुक हो जाता है।

नाम्नामष्ट्रसहस्रज् देव्या यत्समुदोस्तिम्। झालार्कमण्डलगतायाखाद्व यरमेष्ट्रशेम्(। ३१६॥ अध्यर्क्य गञ्चपुष्पाद्वैर्भिक्तयोगसमन्त्रितः संस्मात्यरमं पातं देव्या घाहेष्टरं परम्॥३१७॥ अनन्यमानमो नित्यं जपेदामरणाद्द्वितः। सोऽनकाले स्मृतिं लख्या परं द्वहाबिगच्छति॥३१८॥ इस अध्याय म दक्ष के को १००८ नाम कराय ६, उस जानकर सूथमण्डलगता परमंद्री का आवाहन करके भक्तियोग से युक्त होकर गन्धपुष्यादि द्वारा पूजन करके देखे सिहत परम माहेश्वरभाव का स्मरण करते हुए, अनन्य मन से परणपर्यना नित्य जम करने वाला द्विज अन्तकाल में उनका स्मरण करके परजहां को प्राप्त करता है। अथवा वह ब्राह्मण के पवित्र कुल में विग्न होकर जन्म लेता है और पूर्व संस्कार के माहात्म्य से सहाविद्या को प्राप्त करता है।

सम्प्राप्त योगं परमं दिव्यं क्रपारमेश्वरम्। शान्तः सुसंयतो भूत्वा शिवसायुज्यमानुयात्। ३२०॥ वह परम दिव्यं परमेश्वरविषयक योग को प्राप्त करकं शान्त और सुसंयतिचत्त होका शिच के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है

प्रत्येकञ्चाद नामानि जुडुधात्मवनत्रयम्। महामारिकृतैदर्वित्रहदावेश मुख्यते॥३२१॥

जो भी प्रमुख्य तीनी कालों में इन प्रत्यंक नामों का उच्चारण करके होम करेगा, वह महामारीकृत दोषों से तथा प्रहदांषों से मुक्त हो जाता है

जपेहाऽहरहर्नित्यं सेवत्सरभतन्त्रितः श्रीकामः पार्वतीं देवीं पूजवित्सा विधानतः ॥ ६ २ २ ॥ सम्पूज्य पार्शतः लच्युं त्रिनेत्रं भक्तिसंयुतः। लभते पहतीं लक्ष्मीं महादेवप्रसादतः॥ ३ २ ३ ॥

बो लक्ष्मी चाहने काला विधिविधान से देवी पावंती की पूजा करके एक वर्ष तक सजग हांकर नित्य इच नामां का जब करता है तथा भक्तियुक्त होकर देवों के समीप हो जिलोचन शिव की पूजा करता है, उसे महादेव की अनुकम्पाः सं महती लक्ष्मी की प्रति होती है

. तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कसव्यं हि द्विजातिमि:। सर्वपापाएनोदार्श्व देव्या नामसहस्रकस्मा।३२४॥

इसितये द्विजातियाँ को सब प्रकार से प्रयत्नपूर्वक समस्त पापा को दूर करने के लिए देवों के सहस्रनाम का जप करना चाहिए

सूत उदाय

वसङ्गहरकवितं विज्ञा देववा माहातम्यमुखमम्।

अतः परं प्रजासमै भृष्यादीनां नियोधवः। ३१५॥ सृत बोले— विद्रमणः! प्रसंगवश देवी के उत्तम भाहात्म्य का क्यांन मैंने कर दिया। इसके सद भृगु आदि की प्रजासृष्टि ध्यानपूर्वक समझो

> इति श्रीकूर्पपुराणे पूर्वपाने देखा माहात्म्वे हादशोऽध्यावः ॥ १२॥

त्रयोदशोऽध्यायः (दक्षकत्याओं का वंश वर्णन)

सूत उवात

भूगो स्वार्त्या समुख्या सङ्गीर्नरसवणप्रिया॥ देवी वाताविकातारी भेरोजीमातरी शुक्री॥१॥

सूत बाले— नारायण की प्रिया लक्ष्मी भृगु की ख्याति मामक पत्नी से उत्पन्न हुई। मेरु के धाता और विधाता नामक दो तुभकारी देव जामाता हुए थे।

आर्थातर्निवर्तिश्रेव भेरोः कन्ये महत्त्वनः। तयोधीतृत्विधातृभ्यो यौ च जातौ सुतावुभौ॥२॥ प्राणश्रेस मृकण्डुश्च मार्कण्डेयो मृकण्डुतः। तथा वेदशिस नाम प्राणस्य दुविमान्सुतः॥३॥

महत्त्वा मेरु की आयित और नियति नामक दो कन्यायें हुई वॉ और उनके (पति) धाता और विधाता से दो पुत्र उत्पन्न हुए थे — प्राण और मुकण्डु मृकण्डु से मार्कण्डेय को उत्पत्ति हुई और प्राण का बंदशिश नामक पुत्र हुआ, भी अत्यन्त दुर्तिमान् या

मरोचेरपि सम्पृतिः पूर्णमासम्पृथतः कन्याचनुष्टयञ्जैव सर्वत्थरणसंयुत्तम्॥४॥ नुष्टिर्न्येष्टा सवा वृष्टि कृष्टिञ्चपवितिस्थवा। विरुवाः पर्यतञ्जैव पूर्णमासस्य तौ सुनौ॥५॥

मरीचि की पत्ने सम्भृति ने पूर्णमास नामक एक पुत्र को जन्म और सर्वलक्षणसंपत्र चार कन्माओं को जन्म दिया उसमें तुष्टि ज्येष्ठा थी, और (अन्य तीन) वृद्धि, कृष्टि सचा अपचिति नामवाली थीं। पूर्णमास के दो पुत्र हुए- विस्ता और पर्वत।

क्षमा तु सुमुवे पुत्रान्युलहस्य प्रवापते । कर्दणक्ष वरीवासं सहिष्णुं मुन्सितमम्॥६॥ त्वैय च वनोपांसं तपोनिदर्बुतकस्पषप्। अनसूया त्वैयानेजेत्रे पुजनकरम्मवान्॥७॥ सोमं दुर्वाससङ्गैव दत्तानेयस्य वोगिनम्। स्पृतिश्वाद्विरसः पुत्री यत्ने लक्षणसंयुता॥८॥

प्रजापति पुलह को यहाँ क्षमा ने कई पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें कदंग सबसे बरीय में एवं मुनिश्रेष्ठ तत्व तप से निधृत पाप वाले सहिष्णु कियष्ठ थे। उसी प्रकार अनस्या ने अति से पापरित्त पुत्रों को जन्म दिया— सोम. दुर्वासा, और यांगी दसक्रेय। ऑगिस से शुभलेश्रणसम्पन्ना स्मृति नामक पुत्री उत्पन्न हुई

सिनीवालीं कुहुसैव सकापनुषतीयपि। प्रीत्यो पुलस्यो समवासम्मेजिमसुनप्रमु:॥९॥

भगवान् प्रभु पुलस्त्व ने प्रीति नामवाली अपनी पत्नी में सिनोवालो, कुहू राका, अनुमती नामक पुत्रियों की तथा दम्भोजि नामक पुत्र को उत्पन्न किया

पूर्वजन्मनि सोऽगस्य स्मृतः स्वायम्मृवेऽनरेः देवबाहुस्तवा कन्या हितोचा नाम नामत ॥१०॥ पूर्वजन्म में स्वायम्भृत मन्त्रन्तर में वही अगस्त्व नाम से जाने गये। इसके बाद उनसे दूसरी देवबाहु नामको कन्या उत्पन्न हुई थी।

पुत्राणां पष्टिसरहस्रं सन्ततिः 'सुध्ये ऋतोः'। ते चोस्त्रीतसः सर्वे वालखिल्या इति स्मृताः'॥ ११॥ ऋतु प्रजापति से साठ हजार पुत्रों की सन्तति उत्पन्न हुई वे सब कथ्दीता द्राग्रचारी मालखिल्य नाम से प्रसिद्ध हुए।

विश्वष्टस्र स्वोज्ज्ञीयां सम् पुष्तानगीजन्त्। कन्याञ्च पुण्डरीकाक्षां सर्वशोषासमन्त्रिताम्॥१२॥ विश्वष्ट ने कर्जा नामक पत्नी से सात पुत्रों को और एक समस्त सुन्दरता से युक्त 'पुण्डरीकाक्षा' नामक कन्या को जन्म दिखा।

रजोगातेश्वेवाहुस सदम्झनगरिन्धाः सुत्रपाः शुक्र इत्येवे सत् भुत्रा गहौजतः १६॥ चे सातीं रजोगात्र, कच्चेबाहु, सवन, अनग, सृतपाः शुक्र एवं महौजस नाम से प्रसिद्ध वे वोऽसी रहास्तको वहिर्द्धाणस्तनको हिनाः। स्वाहः तस्मान्ध्यतान् सेथे त्रीनुदासन्महौजसः॥ १४॥ पावकः एवणान्ध्य शुचिरन्स्सिः स्वतः।

निर्केश्व प्रवसारः स्या**हेपुत योवकः** स्मृतः॥१५॥

स्क्रासी तपते सूर्वे शृष्टिसन्त्रस्यसँ स्पृत । तेवाजु सनकासन्त्रे कथारिशस्य पद्म छ॥१६॥

है द्विजगम्ब ! यह जो स्ट्रात्मक यहि ब्रह्मा का पुत्र था, स्वाहा ने उससे तीन उदार एवं महान् तंत्रस्त्री पुत्रों को प्रमा किया वे थे- पाषक, मसमान और शुचि। वे रूप में अग्नि ही थे। निमधन से उत्पन्न अग्नि को पवमान और विधुत से उत्पन्न अग्नि को पावक कहा गया है जो सूर्य में रहता हुआ रुपता है, उसे शुचि नामक अग्नि कहा जाता है उसकी पैतालीस सन्तानं हुई

पत्रमानः पात्रकश्च श्रुचिस्तेषां पिता च यः एते चैकोनपञ्चाशदृहयः परिकीर्तिनाः॥ १७॥

पवमान, पाषक, जुनि तथा इनका पिता ये जो चार अग्नियों हैं, ये सब मिलकर उनचास अग्नि बताये गये हैं।

सर्वे तपस्तिन जोता सर्वे पश्चेषु माणिनः। स्त्रात्मकाः स्पृताः सर्वे त्रिपुण्डाङ्कितमसका ॥१८॥

ये सभी तपस्वी तथा सभी यहीं में भाग लेने वाले कहे गये हैं ये सब रुद्रस्यरूप कहे गये गये हैं. इसलिए उनके मस्तक त्रिपुण्ड् से अंकित रहते हैं

अयवसान्धः कावानः चित्रसे ग्रह्मणः सुतः । अग्निष्याना वर्हिषदो द्विधा तेषां व्यवस्थितिः॥ १९॥ तेष्य स्वयः सुतां यत्ने मेनो वै वर्षस्पीं सवाः ते तमे ग्रह्मवादिन्यौ योगिन्यौ मुनिसनमा ॥ २०॥

अयज्वन् और यज्वन नामक फितर ब्रह्मा के पुत्र हैं उनको व्यवस्था अस्तिष्वात तथा व्यक्तियह— इन दो प्रकार से हैं उनसे स्वधा ने पंतर और धारिणी नामको दो कन्याओं को उत्पन्न किया। हे मुनिश्रेग्नो वे दोनों श्रष्टाबादिनो होने से योगिनो नाम से प्रख्यात थीं।

असूत मंत्रा मैनाऊं क्षीञ्चनस्यानुबन्तवाः। मङ्गा हिमकतो जहे सर्वलोकैकपावनी॥२१॥

मेश ने मैनाक और उसके अनुज कौन्न की जन्म दिया सर्वलोकपावनी गंगा (नदीकप में) हिमालय से उत्पन्न हुई

स्वयागाम्बिकलाहेवीं वृत्रीं लेचे महेसरीम्। यदाक्तकर्षको पूर्व देखा माहात्व्यपुत्तमम्॥२२॥

अपने योगाप्ति के बल से हिमालय ने महेक्सी देवी का पूर्वोरूप में प्राप्त किया देवी का उत्तम माहाक्य में यथावत् मता चुका हूँ। बारिणो मेरुनजस्य पत्नी क्यसमानगा देवौ धाताविद्यातारो मेरोर्जनगतासचुमौ॥२३॥ मेरुराज को पत्नी कमलमुख्ती धारिणी थी। धाता और जिधाता ये दो देव, मेरु के जामाता थे।

एषा दक्षस्य कन्यानाः यथापत्यानुसन्ततिः। व्याख्याता भवतां सद्यो सनो सृष्टिं निवोधनः॥२४॥

यह मैंने दक्ष कन्याओं के पति तथा उनकी सन्तर्ति का वर्णन आप लोगों के सामने कर दिया। अब भनु की सृष्टि को शोध ही सुनो

> इति कूर्पपुराणे पूर्वभाने दक्षकन्यास्त्रवस्थितः त्रवीद्शाञ्जावः,॥१३॥

> > चतुर्दशोऽध्यायः (स्वार्थभृष पनु का वंश)

सृत उवाच-

प्रिवद्यवोत्तानपादौ मनोः स्वावष्मुबस्य तु। वर्षज्ञौ तो महावीची अतस्या व्यक्रीमन्त्।। १॥

सूत बोले- स्वार्यभुष मनु की शतकाया (नामकी रानी) ने प्रियतत और उत्तरनष्यद समस्य षयंत्र और महान् पराञ्जमी दो पुत्रों को जन्म दिया था।

स्तरमुमानपादस्य श्रुयो नाम सुतोऽमयत्। भक्त्या नारामणे देवे प्राप्तयान् स्थानमुनमम्॥२॥

इसके बाद उत्तानपाद का ध्रुव नामक पुत्र हुआ, जिसने भगवान् नारायण में विशेष भक्ति होने से उत्तम स्थान (भुवपद) प्राप्त किया।

वृत्तास्त्रिष्टिस् भाज्यात् भाज्यान्त्रान्युर्व्यज्ञायता। शिष्टेरध्यतः सुन्द्रात्या एकः वृत्रानकल्पनान्॥३॥

्डस घुव से ज़िष्ट और भाव्य तथा भाव्य से शम्भु का जन्म हुआ शिष्टि से सुच्छाया ने पाँच निथ्पाप पुत्रों को जन्म दिया।

वसिष्ठवधनारेवी तपस्तक्या सुदुष्ठरम्। आराज्य पुस्तं विध्यु झालद्रामे जनार्दनम्॥४॥ विदु रिपुक्षयं विद्रं कविले वृवदेशसम्। नारायणपरान्युद्धानंवधर्मपरिषालकाम्॥५॥ सुच्छाया ने वसिष्ठ मुनि के कहने पर अत्यन्त दुष्कर तप किया और सालग्राम में परमपुरुष जनादंन विष्णु को आराधना की। इससे उसने रिपु, रिपुञ्जय, विष्न, करिल और वृष्तका नामक पाँच पुत्रों को उत्पन्न किया से सभी नारायण को भक्ति में तत्पर, सुद्ध एवं स्वधर्म-रक्षक से

रिपोगधन महिषी चक्षुवं सर्वतेषसम्।
सोऽजीशकपुष्टरिश्यां सुरूपं चक्षुवं मनुम्॥६॥
प्रजापतेरात्मश्रायां वीराणस्य महारूपनः
भनोरकायतः दशः सुतास्ते सुमहौजसः॥७॥
कन्यायां सुमहावीयां वैराजस्य प्रजापते ।
उतः पुतः शतस्युष्मातपस्यां सत्यवाक् शृषिः॥८॥
अग्निष्टरितरात्रश्च सुगुष्मश्चामिष्मवृकः
करोरजनमसुन्नान्यश्चमंयो महाक्सान्॥१॥
अङ्गं सुष्मसं स्थाति कतुषाङ्गिरसं शिवम्।
अङ्गं सुष्मसं स्थाति कतुषाङ्गिरसं शिवम्।

रिपु की महिया ने अति तेजस्वी चक्षुस् नामक पुत्र को जन्म दिया उस चक्षुस ने महरूत्या बोरण प्रजापित की पुत्री पुकारंको से रूपकान चाक्षुष मनु को जन्म दिया। इस महाबोर चाक्षुष मनु ने बैराज प्रजापित को कन्या से महान तेजस्वा उक पूरः जातपुम्न, तपस्वी, सन्धवाक् जुलि, अपिनष्टुत, आंतराज, सृद्युम्न और आंभपन्युक- इन दस पुत्रों को उत्पन्न किया। उठ से आग्नेयों नाम को पत्नी ने अञ्च सुमनस्, ख्यानि, कतु, आङ्गिरस एवं शिव नामक बसशालो छ पुत्रों को जन्म दिया। पश्चात् अङ्ग से देन हुआ और वेन से बैन्य (पृथ्र) उत्पन्न हुआ

योऽसी पृष्टुरिति ख्यातः प्रजापत्नो पहावतः। येन दृश्या पद्म पूर्व प्रचानो हितकाय्यवा॥११॥ नियागाद्वहरूपा सार्द्धं देवेन्द्रेण पद्मैजसा।

नहीं वैन्य प्रजापालक महाबली पृष्टु नाम से प्रख्यात हुआ, जिसने पूर्व काल में ब्रह्म की आज्ञा से प्रजाओं के हित की कामना से महातेजस्वा इन्द्र के साथ पृथ्यों का दोहन किया था।

वेनपुत्रस्य विक्रते पुरा पैतामहे मखे॥ १२॥ सूतः पौराणिको यहं मापासपः स्वयं हरि.। प्रक्ताः सर्वज्ञास्ताणां धर्महो गुरुक्तस्तः॥ १३॥

पृवकाल में वंतपुत्र पृथु के विशाल पैतामह यह में स्वयं हरि ने मायादी रूप धारण करके सूत पौराणिक के रूप में जन्म धारण किया वि सृत सभी घमशाखों के प्रवक्ता, धर्मज और मुरु से स्नेह रखने वाले थे।

वं मां क्ति मुनिश्रेष्ठाः पूर्वोद्धतं सभावनम्। अभिम्यन्वत्तरे स्वासः कृष्णदेपायनः स्ववप्॥१४॥ अक्षयामा मां प्रीत्वा पुराणः पुरुषो हरि । यद्व्यये षु ये सूखः सम्भूता चेदवर्जिता ॥१५॥ तेवां मुराणक्कृत्वं वृतिहासोदमाञ्चा।

मृतिश्रष्टों वह सृत पौराणिक मुझे ही जानों पूर्व काल में उत्पन्न होने से सनातन हैं। इस मन्द्रन्तर में पुराण पुरुष हरिरूप स्वयं कृष्णद्वैपायन व्यास ने मुझ पर कृषा की और प्रोतिपूर्वक (यह पुराण) अवण कराया मेरे वंत्र में जी वदज्ञान से रहित सृत उन्नज हुए थे, वे भगवान अब की आहा से पुराणों के वाचन से ही आजोविका का निवांह करते थे

स र: वैन्यः पृत्रुवीमान्सत्यसम्बो जितन्त्रियः ॥१६॥ सार्वेभीमो महातेजा स्वव्यर्थपरिपालकः। तस्य वाल्यासमृत्येव मक्तिनोरायणेऽभवत्॥१७॥

वह बेन पुत्र पृथु अत्यक्त सुद्धिमान्, सत्त्पप्रतिज्ञ. जितन्द्रिय, सार्वर्भीम, महातेजस्वी और अपने धर्म का परिपालक था बाल्यकाल से ही उसकी नारायण में पिक का यह थी

गोवर्धनर्गिरं प्रसस्तपस्तेपे जितेन्द्रियः। तपसा भगवान्द्रीतः शंख्यक्रगदावरः॥१८॥

वह जितेन्द्रिय पीवर्धन पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। उसके तप से शंखचक्रगदायारी भगवान् प्रसन्न हुए

आगस्य देखे राज्यनं प्राह दामोदरः स्वयम् धार्मिकौ रूपसम्बद्धीः सर्वशस्त्रभृतांवती॥१९॥ मन्त्रभादादसन्दिषौ पृत्री तब भक्तिकतः एवपुरुखा हवीकेशः स्वकीयां प्रकृति नवः॥२०॥

स्वय द्यमंदर विष्णु देव ने वहाँ आकर राजा से कहा— भेर प्रसाद से निश्नय ही तुम्हरो को पुत्र होंगे, जो धार्मिक. रूपसम्बद्ध तथा सकल शक्तवारियों में श्रेष्ठ होंगे। इतना कहरूर भगवान् अपनी प्रकृति में लीन हो गये

वैन्योऽपि वेर्दावविना निश्चला भक्तिमुद्दहन्। सोऽपालकारकार्वः राज्यं चिनायन्त्रमुसूरतम्॥२१॥

पृथु ने भी बैदिक विधिपूर्वक भगवान् में अवल भक्ति रखते हुए और मधुसूदन का विकास करते हुए अपने राज्य का पालन किया। आंचरादेव तन्त्रहो सर्वा तस्य शृचिस्मिता। शिखण्डिनं इतिर्द्धानपन्तर्द्धानाद्वकायता। २२॥ यांड्रे ही समय में शृचिस्मिता कृशाक्री पृष्टु पता ने शिखण्डी और हविधान को अन्तर्धान से उत्पन्न किया। शिखण्डिनोऽयवस्पन, सुशांस इति विश्वतः। वार्मिको क्रमसम्पन्नो वेदवेदानुपारण ॥ २३॥

शिखण्डी का पुर सुझील नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह धार्मिक, रूपसम्पन्न तया बेद-वेदाङ्गों में पारंगत था

सोऽधीस्य विधिवदेदान्यर्गेण वर्षास स्थित । मतिञ्चके भाग्ययांगास्तेन्यसम्पति वर्षवित्॥ २४॥

वह विधिवत् धर्मपूर्वक वदां का अध्ययन करकं तपस्या में स्थित हुआ। इस चर्मज़ ने भाग्य के संयोग से संन्यास के प्रति अपनी वृद्धि को स्थिर किया।

स कृत्वा तीर्थसंसेवां स्वाच्याये तपसि स्वितः जगाम हिमबसाहं कदाचित्सिद्धसंवितम्॥२५॥

वह तीथों का भली भाँति सेवन (भ्रमण) करके पुन बंदाध्ययन और तप में हो स्थित हो गया फिर किसी समय सिद्धों के द्वारा भेवित हिमालय को चांटी पर चला गया मा

तत्र वर्षयम् नाम वर्धसिद्धित्रदं वनम्। अपञ्चलानिनां गन्यमनामा ब्रह्मविद्विवास्।। २६॥

बहाँ पर उसने धर्मतन नामक एक वन देखा, जो धर्म की सिद्धि देने चाला, पांगिजनों के द्वारा गमन करने के योग्य और बाहारिट्रंपियों के लिये अगम्य स्थल बा

तत्र मन्द्राकिनीनाम सुपुण्या विपला नहीं फ्वांत्यलवनांपंता सिद्धात्रमविष्ट्रिया॥२७॥

बहाँ पर मन्दाकिती जाम काली परम पुण्यमयी स्वच्छ नदी है जो पदा और उत्पत्नीं के जन से संयुत तथा सिद्धजन के पावन आश्रमों से विभूषित है

स तस्या दक्षिण तीरे युनीन्द्रैयॉगिमिर्युनम्। सुपुण्यमाश्रमे रम्यमपत्रस्यकीनिसंपुतः॥२८॥

उसने उसी नदी के दक्षिण की आर मुनिवरी तथा परम यागिजनों से युक्त, सुपुष्य एवं अतीच रमणीय आश्रम देखा। उसे देख कर यह परम प्रीति वाला हो गया था।

भन्दाकिनीजले स्वात्वा सत्तर्घ्य पितृदेवना । अर्थियत्वा महादेवं पुग्यै पद्मोत्मलादिभिना।२९॥

तब उसने मन्दाकिनी के जल में भान करके, पितराँ और दंवों का तर्पण करके, पद्मात्मलादि विविध पुष्मों से महादेव की अर्चन्य की व्यक्तवार्कसंस्वर्षाञ्चानां ज्ञिरस्यावाच चाङ्गलिम् समोद्रामाणां भारतन्ते तुष्टाव चरमेत्रस्याः ३०॥ रुद्राव्यक्षंत्र गिरिष्तं रुद्रस्य चरितेन च। अन्येष्ठ विवितेः स्तोते ज्ञान्मवैर्वेदरस्यते.॥ ३१॥

पुनः सूर्यभण्डल में अवस्थित इंगान का ध्यान करके अंजलि को सिर पर रखकर भगवान भारकर की देखते हुए उनको स्तुति करने लगा उसने स्ट्राध्याय, स्ट्रचरित और बंदोक्त विविध शिव-स्तुतियों से शकूर की आराधना की

अवस्मित्रनारेऽपञ्चलसमायानं महामुनिम्। श्वेताश्वतानामानं महापाञ्चपत्तेत्तमम्॥ ३ २॥ भरमसन्दित्वसर्वाद्वं कौपीनाच्य्यदर्गान्वतम्। कपसा कर्षितात्मानं शुक्लवद्यांप्रवीतिनम्॥ ३ ३॥

इसी बीच उसने सेतास्तर नामक बड़े बड़े पासुपतों में उत्तम महामुनि को आते हुए दंखा। वे मुनि सक्षंक्ष में भस्म लगाये हुए, कौपोनवलाधारी, तपस्या से झीणकाय नथा बेत पत्रोपचीत धारण किये हुए थे

मधाय्य इंध्तवं इत्योगनन्दास्मविलेक्ष्णः । वक्षन्दे ज्ञितसा पादौ प्राञ्चलिकाक्यममृबीत्॥३४॥

उन्होंने शिवजी की स्तुति समाप्त करके आखाँ में आनन्दाशु भरते हुए पुनि के चरणों में शिर चुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर यह चचन बोले।

क्वोऽस्यनुगहोतोऽस्यि क्वे सञ्चान्युनीश्वर योगीश्वरोऽश्च भगवान्द्रश्च योगविद्यं वर ॥३५॥

डे मुनीश्चर में धन्य हैं, अनुगृहोत हूं जो मैंने आज साक्षात् यांगीश्वर और योगवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ, मेश्वर्यसम्पन आपके दर्शन किये

आहो में सुपहन्द्रान्यं तपांसि सफलानि थे। कि करियामि शिष्पेऽहं तब मां पालवानय॥३६॥

आहो। यहा महान् स्टेभाग्य है। मेरी तपस्या आज सफल हो गई है है अनव मैं आपको क्या सेवा करूँ? मैं आपका शिष्य हूँ। मेरा आप पालन कोविये।

सोऽनुपृद्धाव सञ्चानं सुर्शालं शीलसंयुतम्। शिष्यत्वे प्रतिजयाद्व तपस्य शीणकल्पवम्॥३७॥

उस महर मुनि ने श्तेल सदानार से युक्त, तप से श्रीय हुए पापों वाले उस सुशील ग्रन्थ पर अनुब्रह करके उसे अपना शिष्य बनान स्वीकार कर लिया। सांन्यासिकं विधि कृतनं कारिक्या विध्वहरण । ददौ तदैसरं ज्ञानं स्वजाखाविहितवतम्॥ ३८॥

चिचक्षण मृति ने संन्यास से सम्बन्ध रखने काली संपूर्ण विधि को कराकर, अपनी जाखा से विहित वत वाले उसे इंक्सीय आन प्रदान कर दिया

अञ्चेषं बंदसारं तत्पशुपार्ज्ञावमोचनम्। अन्त्यात्रपपिति ख्यातं इतादिपिरनुष्टितम्।।३९॥

उसने सम्पूर्ण वेदों का सार और पशु-पाश का विमोचन जो अन्त्याश्रय के नाम से विख्यात है और अहादि के द्वारा अनुधित है उसे बतला दिया था।

उवाध क्रियानसंब्रेक्ष्य ये तदालमकासिनः। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या ब्रह्मसर्वपरायणाः॥४०॥ मया प्रवर्तितां लाखामधोत्यैवंह योगिनः। समासते महादेवं व्याचनते किस्पैसस्यू॥४९॥

उस आश्रप में निवास करने वाले सभी शिष्यों को देख कर उनसे कहा— जी ब्राह्मण, श्रात्रिय, वैश्य और श्रह्मकर्य में परायण हों. वे सज मेरे द्वारा प्रवर्तित इस शाखा का अध्ययन करके हो यहाँ योगी यन आयेंगे और विश्वेषर महादेव का ध्यान करते हुए स्थित रहेंगे

इह देवो पहादेवा रमणणः सहोपया। अध्यास्त्रे भगवानीलो भन्तनामनुकामया॥४२॥

यहीं भगवान् देवाधिदेव महादेव भक्तर्रे एर अनुग्रह करने के लिए उमा के साथ रमण करते हुए निव्यस करते हैं।

इहान्नेषबगद्धाना पुरा नारायणः स्वयम्। आरम्बयन्यहादेवं लोकानं हितकाव्यवा॥४३॥

पुराकाल में यहाँ सम्पूर्ण जगत के धारणकता स्वयं नारायण ने लोगों के कल्याण की इच्छा से महादेव की आराधना की थी

इहैनं देवमीशानं देवानायपि देखतम्। आराज्य महतीं सिद्धि लेफिरं देवदानवा ॥४४ :

यहीं पर देवीं और दानवों ने देवाधिदेव भगवान् शक्रूर को आराधना करके महान् सिद्धि को प्राप्त किया का

हड़ैत मुनबः सर्वे मरीज्याता महेश्वरम्। दुष्टा तफेबलस्कानं लेभिरे सार्यकालिकम्॥४५॥

यहीं परीचि आदि रहभी मुनाश्चरों ने अपने तपायल से शिव का दर्शन करके सार्वकालिक ज्ञान को प्राप्त किया था तस्मात्त्वपवि राजेन्द्र नवीयोगसपन्तितः तिष्ठ क्तियं पया सार्द्धं ततः सिद्धिमवापयसि॥४६॥ अत्तर्व हे राजेन्द्र! आप भी नव और योग से मुक्त होकर सदा मेरे साथ रहें। तभी आप सिद्धि को प्राप्त करेंगे

एवपापाव्य विष्ठेन्द्रो देवं ब्यात्वा पिनाकिनम्। आचयक्षे महामन्त्रं क्याक्तसर्वसिद्धये॥४७॥ सर्वपत्पोपशमने वेदसारं विपुक्तिद्रम्। अन्तित्विद्यदिकं पुण्यपृक्षिणः समावर्तितम्॥४८॥

विप्रन्द्र ने इस प्रकार कहकर पिनार्वकन् भगवान् शिव का ध्यान करके सकल सिद्धि के लिए समस्त पार्थों का उपशासक, वेटों का सारभूत, मोक्षप्रद तथा पुण्यदायक ऋषियों द्वारा प्रवर्तित 'अभिने' इत्यादि महामंत्र का विधिमुवंक उपदेश किया

सोऽपि तद्वचनदाका सुर्शालः श्रद्धयान्वितः। साक्षात्पाञ्चपतो भूत्वा वेदाञ्चासस्तोऽभवत्॥४९॥ उसके वचन सुनकर वह सुशील राजा भी श्रद्धा से समन्वित हाकर साक्षांत् पाञ्चपत होकर वेदाभ्यास में संख्यन

भस्मोद्धतिवसर्वाङ्गः कन्द्रमूलफलाशनः। शान्तो दान्तो जितन्त्रोयः संन्यासविधिमासितः॥५०॥

हो यया

(बह राजा) भरम से लिए समस्त अङ्गी बाना, कन्दः मूल और फलों को खाने खाला, परम सान्त तथा दमनशानि क्रोध को जीव कर पूर्ण संन्यास को विधि में समाक्षित हो गया था

हविर्यानस्तक्षानेक्यां जनपामास वै सुतम्। प्राचीनवर्षिवं नाम्ना बनुर्वेदस्य पारगप्॥५ १॥

हिन्देशांन ने आग्नेयां में एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम प्राचीनवर्षि था और वह धनुवेंद का फरणामी बिद्धान् वा

प्राचीनवर्हिर्ममवानार्थप्रस्तरभृतोः वरः।

समुद्रतनथायां वै दश पुत्रानजीकन्त्र्।। ५२॥

भगवान् प्राचीनवर्हि ने जो सब शस्त्रधारियों में परम श्रेष्ठ

थे, समुद्रतनया में दश पुत्रों को जन्म ग्रहण कराया था।

प्रचेतसस्ते विस्त्रपत्ता राजान प्रविष्ठीजसः।
अधीतवन्तः स्वं वेदं नारायणपरायणाः॥ ५३॥
वे सब प्रथित आज वाले राजायण प्रचंतस् के नाम से

लांक में विख्यात हुए। भगखन् नारायण में परायण होकर उन्होंने अपनी शाखान्तर्गतः चेद का अध्ययन किया दशस्य सु प्रयोताच्यो मारिमायां प्रजापतिः। दक्षां चक्के महाभागो सः पूर्वं ब्रह्मणः सुदः॥५४॥

उन दश प्रचताओं से मारिया में महान् प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए ये, जो एहले ब्रह्माजी के पुत्र ये

सं तु दक्षी महेसेन स्त्रेण सह बीमता। कृत्वा विवादं स्ट्रेण सह प्रत्येतसोऽपवत्॥५५॥

वै दक्ष धीमान् महेश रुद्र के साथ विवाद करके रुद्र के द्वारा शापग्रस्त होकर प्राचेतम् हो गये थे।

समायानं महादेवो दक्षं देवमा वृहं हरः दृष्टा क्योचितां पूर्जा दक्षाचं प्रदर्दो स्वयम्॥५६॥ तदा वै वमसाविष्टः सोऽध्विकं ब्रह्मणः सुतः। पूजायनहीपन्तिकस्त्रागाम कृषितो गृहम्॥५७॥

भहादेव शिव ने देवी पावती के घर आते हुए दक्ष की देखकर स्वयं उनकी ययोजित पूजा की किन्तु ब्रह्मापुत्र दक्ष उस समय अत्यधिक क्रीथाजिष्ट थे, अतः पूजा को अयोग्य भारकर दे क्रोधित होकर घर से निकल गये।

कदाकित्वगृहं प्राप्तां सती दक्षः सुदुर्मनाः। पर्या सह विनिन्धेनां पर्स्तवामास वै स्वगः५८॥ अन्दे जागतरः स्रेष्ठा धर्तुस्तव पिनाकितः। स्वपन्यसम्बुत्तऽस्माकं गृहाद् नव्य स्वगननम्॥५९॥

किसी समय अपने घर पर आयी हुई सतो के सामने दुःखी मन वाले दक्ष ने क्रोधावेश में पतिस्तिहत उसकी निन्दा करने लगे वे कि तुम्हारे पति शिव से तो मेरे दूसरे जामाता अधिक श्रेष्ठ हैं तुम भी मेरी असत पुत्री हो जैसे आयो हो बेंसों हो घर से निकल जाओ।

तस्य तहाक्यपाद्धयर्थं सा देवी शङ्करप्रियाः विनिन्ता पितरं दश्चं ददाहत्स्यनपात्स्यः॥६०॥ प्रणा्य पशुधनांगं धर्मारं कृतिकासस्यः। हिमयाहिता सामृत्तपसा तस्य तोषिता॥६१॥

दक्ष के ऐसे वचन सुनकर शंकरप्रिया उस देवी पावंती ने अपने पिता दक्ष की निन्दा की और ज्याप्तवर्ग की धारण करने वाले और समस्त प्राणियों का भरण करने वाले पशुपतिनाथ की प्रणाम करके अपने से स्वयं की जला डाला इसके बाद हिमालय की तपस्या से संतुष्ट यह देवी किमालय की पुत्री पावंतीरूप में उत्पन्न हुई इत्तवा तो वयवान्स्तुः प्रयत्नार्तिहरो हरः। इत्तराप दर्श कृषितः समागस्याय तद्युहम्॥६२॥ त्यवस्था देहमिषं द्वाक्षं क्षत्रियाकां कुद्दे पद्य। स्वस्था सुतायां मुद्दास्य पुत्रमुत्याद्विष्यस्थि॥६६॥

सनन्तर तस सती को दर्भ जानकर मन्तों के कहाँ की हरण करने वाले भगवान् रुद्र महादेव ने कुमित होकर उनहीं के घर अवकर दक्ष को जाप दे दिख्य- तुम ब्रह्मा से उत्पन्न इस ब्राह्मण शरीर को त्याग कर क्षत्रिक कुल में उत्पन्न हांओंगे और मूढात्मा होकर अपनी पुत्रों में हो पुत्रोत्मादन करोगे।

एवपुक्त्वा महादेवो वर्षा कैलासपर्ववप्। स्वायम्भुवोऽपि कालेन दक्षः प्रत्येतसोऽपन्वत्॥६४॥

इस प्रकार कहकर महादेव कैलास एवंस पर आ गये स्वायम्मुव दक्ष (अक्षापुत्र होते हुए) भी काल आने पर प्रचेताओं के पुत्ररूप में उत्पक्त हुए।

एतद्वः करितं सर्वं मनोः स्वायम्पुवस्य तु। निसर्गे दक्षपर्यन्तं सृष्यतां वापनासनम्॥६५॥

इस प्रकार आएकं समक्ष स्वायस्भुव मनु की दक्षपर्यन्त सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया जो कथा श्रीताओं के लिए पाएनरिशनों है।

> इति श्रीकृषेपुराणे पूर्वमाने राजवंज्ञानुकीचीन चतुरंज्ञोऽस्वायः ॥ १४॥

> > पञ्चदशोऽध्यायः (दक्षवह का विश्वंस)

नैमिषेक उन्

देवानां दानवानाम् यन्त्रवीतगरश्चसाम्। स्टपति विस्तरस्ट्वृहि सूत वैवस्वतेऽन्तरे॥१॥ स शक्तः श्रम्मुना पूर्व दक्षः श्राचेतस्ये नृपः। किमकार्वीन्महायुद्धे स्रोतुमिकामः सामकम्॥२॥

नैमिवारण्यवासी ऋषियों ने कहा— है सृहजी। दैवस्वत मन्दन्तर में देवों-दानवां, यन्थवां, सपौ और राक्षसों की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई थी उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। पहले भगवान् जम्भु के द्वारा प्राप्त शाप से प्रस्त उस प्रचेता के पुत्र राजा दक्ष ने क्या किया वा ? हे महाभुद्धे इस समय वह सब कुछ हम आपसे सुनना चाहते हैं सुत उदाध-

सक्ष्ये नारावणेनोक्तं पूर्वकल्यानुषाँहकम्। त्रिकालबद्धं भाषानं त्रजासर्गस्य विस्तरम्॥३॥

सूतको ने कहा— पूर्वकल्प से सम्बन्धित प्रजासृष्टि का विस्तार जो नारायण ने कहा जा, वह विस्तार में करता हूँ यह दिखालबद्ध पापों का नाश करने वाला है

स शक्तः शम्भुना पूर्वं दक्षः प्राधेतसा नृपः। विनिका पूर्ववैरेण गंगाद्वारेऽस्वाद्धवम्॥४॥

पूर्व जन्म में शस्भु के द्वारा रहपग्रस्त वह प्राचेतस नृप दक्ष ने इस पहले के वैर के कारण ही निन्दा करके गंगाद्वार हरिद्वार, में भव (किव्यू) का यह द्वारा पूजन किया था।

देवाम्र सर्वे प्रागतिमाहता विष्णुना सह सहैव मुनिधिः सर्वेसमना मुनिधुंगवा ४५॥

सभी देशों को अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु वे साथ में आहूत किया गया था। श्रेष्ठ मूनिगण भी समस्त मूनियों के साथ ही वहाँ पर आए हुए ध

दृष्टा देवकुलं कुरस्यं संकरेण क्षित्र गतम्। दर्शसो सम विप्रवि प्राधेतसम्बाद्धवीत्। ६॥

भगवान् शंकर के दिना आये हुए सम्पूर्ण देवसमूह को वहीं पर देखकर विपूर्ण दर्थाय प्राचंतम से बाले

**ਟਬੀ**ਚ ਤਗਖ਼-

इक्काशस्त् पिशायान्ता यस्याज्ञानुविद्यायिकः। स देवः साम्प्रतं स्द्रो विद्यिना कित्र पुज्यते॥७॥

दशीच ने कहा— ब्रह्मा से लंकर पिशाच पर्यन्त सभी जिनको आज्ञ के अनुसरण करने वाले हैं वे देव रुद्र इस समय यज्ञ में विधिपूर्वेक क्यों नहीं पूजे जा रहे हैं?

दक्ष उवाय-

सर्देखेव हि यहेषु न मागः परिकल्पितः। न मनतः मार्थेक साद्धै शंकरस्पेति नेज्यवे॥८॥

दक्ष ने कहा— सभी यहाँ में उनका भाग कल्पित नहीं है। इसी प्रकार पत्नी सहित शंकर के मंत्र भी नहीं मिलते हैं। इसलिए यहाँ लंकर की मूजा नहीं की जाती।

विहस्य दक्षं कुपितो वद्यः प्राह महायुनि । शृप्यतः सर्वेदवानं सर्वप्रानमयः स्थपप्॥२॥ सर्वज्ञानमय महामुनि दधीच ने कृपित होकर उन पर हैसते हुए सभी देकताओं के सुनते हुए कहा।

द्यीच उठाच-

यतः प्रवृत्तिर्विद्यालय यक्षासी परमेसरः। सम्यूज्यते सर्ववर्तैर्विदित्वा विक्र समूरः॥१०॥

दर्शन ने कहा— जिनसे संसार की प्रवृत्ति है, जो विश्वातमा और परमंखर हैं, सभी यजों द्वारा उनकी पूजा की जाती है, यह जानते हुए भी संकर क्यों नहीं पूजे जाते ?

दक्ष स्वाच-

न हायं सङ्क्रसे स्त्रू. संहर्ता तामसे हरः। रम्न- कपाली विदितो विश्वातमा नोपपतता। १२॥

दक्ष ने कहा— यह रुद्र हांकर मंगलकारी नहीं है. यह तो संहार करने वाला जामस देश है. यह नान तथा कपाली के रूप में ग्रॉसट्ट है. अतः इसे विश्वान्या कहना उचित नहीं

ईसरो हि जगत्वक्ष प्रभृतंत्रायणो हरि । सत्त्वात्पकोऽसी भगवानिज्यते सर्वकर्मसु॥१२॥

सर्वसमध्य नारायण विष्णु ही इंधर हैं तथा जगत के खष्टा हैं सत्त्वगुणधारां वही भगवान सभी कर्मी में पूछे जाते हैं

द्यीव उधाय-

कि त्वया भगवानेव सहस्रांशुर्न दश्यते। सर्वानांकैकसंहर्त्ता कालात्मा परमेसरः॥१३॥

दधीय बोले- क्या तुम्हें ये सहस्रांशु भगवान् । सूर्ये दिखाई नहीं देते हैं? ये ही संपूर्ण लोकों के एकमात्र संसरक तथा कालस्वकम परमेश्वर हैं।

यं गृह्यतीक्ष विद्वांस्त्रं शामिका ग्रह्मधादिनः सोऽयं सक्षी तीव्रकृष्टि कात्मात्म श्राद्भूगी स्तुः॥ १४॥ एवं स्तुः) पहादेवः कपत्त्रं च पूणी हरः। आदित्यो धगवान्यूयों नीलग्रीतरे विलोहितः॥१५॥

इस लोक में ब्रह्मवादी, धर्मपराक्रण विद्वान् लोग जिनकी स्तृति करते हैं, वे सवंसाक्षो, कालात्मा, तीव कान्तियुक्त सूर्यदेव शंकर का हो शरीर है। यही रुद्र महादेव हैं वे कपाली होकर खूपा दंगे वाले हैं तथापि वे हर (सबके सहारक) आदित्य हैं वे हो भगवान् सूर्य (सबयं) नीलकण्ड एवं विलोहित (विशंगस्थ्य से साल रंग के) हैं

संस्तूयते सहस्रांहुः सामाव्यर्वुहोत्त्रापिः।

पञ्चेत्रं विश्वक्रमाणं स्ट्रमृतिं त्रयोगवम्।।१६॥

सामवेदो अध्वयुं तथा होता इन्हीं सहश्रांशु की स्तुति करते हैं आप इसे विश्वनिमात्री, त्रयीमया अथात् तीन बेदों काली रुद्र की मृर्तिरूप में देखें

देश उवाच-

व एते द्वादशादित्या आगता यहत्यागिन । सर्वे सुर्वा इति होया न क्षान्यो विकते रविः॥ १७॥

दक्ष बाले— ये जो बारह आदित्य यह में भाग लेने आये हैं. ये सभी सूर्य नाम से प्रख्यात हैं इनके अतिरिक्त दूसरा कांड्रे सूर्य नहीं है

एवपुक्ते तु पुनयः समस्यका दिद्शव । बाहफियबुवन्दक्ष तस्य साहाम्यकारिणः॥१८॥

दक्ष के ऐसा कहने पर, यज्ञ को देखने की इच्छा से आये मुनियों ने दक्ष की सहायता करते हुए कहा— यह ययाधेत: क्रीक है

तमसाविष्टपनसे न एश्वनो वृषध्यवम्। सहस्रगोऽच शतशो बहुशो पूच एव हि॥१९॥ निन्दन्तो वैदिकान्यनान् सर्वपृतपति हस्म्। अपूजयन्दस्यावयं मोहिता विष्णुपायया॥२०॥

वे तामसरूप अज्ञान के कारण व्याह मन वाले होने के कारण वृष्णभव्यव भगवान शिव को नहीं देख रहे थे इस कारण वे सभी सैंकड़ों बार हजारों बार तथा उससे भी अधिक बार सर्वभूतों के अधियति शिव की तथा बेदिक मंत्रों को निन्दा करते हुए विष्णु को माया से मोहित हुए दक्ष के स्थानों का अनुमोदन करने समे

देवस्य सर्वे भागार्वभागता वासवादयः। नावश्यन्देवभीक्षानपृते नागवणं इतिम्॥२१॥

उस समय यह में भाग लेने के लिए इन्द्रादि दंब आये ये मारायण हरि के अतिरिक्त इंज्ञान ज़िब को किसी ने नहीं देखा

हिरण्यगर्भी भगवान्त्रहाः ब्रह्मविद्यां वरः पञ्चतामेव सर्वेषां क्षणादन्तरबोधता। २२॥

तब सहाविदां में श्रेष्ठ भगवान् हिरण्यमर्भ ब्रह्मा (यह के विनाक की आशंका से) संबक्ष देखते ही श्रुणभर में अन्तरसंग हो एवं।

अन्तरिते चगवति दक्षां नारावणं हरिष्) रक्षकं जगतां देवं जगाम प्रारणं स्थयम्॥२३॥ भगवान् के अन्तर्हित हो जाने पर दक्ष स्थयं संसार के पालक नारायण देव हरि की जरण में गयं

प्रवर्तवापास च तं वज्ञं दक्षेऽच निर्वय । व्यको भगवान्विध्यु शरणागतस्थकः॥२४॥

दक्ष ने निर्भय होकर यज्ञ प्रारंभ कर दिखा शरणागत के पालक भगवान विष्णु उनके रक्षक थे

पुनः प्राह च हं दक्षं दक्षीचो भगवात्रृषि । संक्रेक्षिणणान्देवान्सर्वान्वै स्क्रविद्विषः॥२५॥

भगवान् ऋषि दधीच सभी ऋषियाँ और देवाँ को स्ट्रहेशी देखकर दक्ष का पुनः कहने लगे

अपूज्यपूजने चैट पूज्यानां **काव्यपूजने।** नर<sup>्</sup> पायस्वाप्नोति सहद्वै नाम्र संज्ञय ॥२६॥

अपूज्य व्यक्ति की पूजा करने और यूज्य व्यक्ति की पूजी न करने पर भन्ध्य महान् पाप को ग्राष्ट होता है. इसमें थीड़ी भी संशय नहीं।

असतो ४२६) दत्र सताञ्चेत विमानना। दण्डो देवकृतस्तत्र सहः सति दासमः॥२७॥

वहीं असत् व्यक्तियाँ का आदर हाता है तथा संदर्गों की मानहार्गे होती है, वहाँ दैवकृत दारुण दण्ड आकर अवस्य हो गिरका है।

एवमुक्तकार विद्यवि स्रज्ञावेश्वरविद्विवः। समागतान्द्राहाणोस्तान्द्रस्थाहास्यव्यरिकः॥ २८॥

इतना सहने के बाद उस विश्वर्षि देशीच ने वहाँ पर आये हुए दक्ष को सहायता करने वाले ईशरद्वेषी उन बाह्यर्थों को शाए दें दिया

यस्माइहि कृतो वेदाद्धविद्धः परमेश्वरः । व्यिनिदित्ते पहादेवः अंकरो श्लोकवन्दितः॥ २९॥ अक्टिबन्ति त्रवीदाह्यः सर्वेऽपीश्वरविद्वितः॥ २९॥ निन्दनोहैश्वरं पार्गं कृत्तात्मासक्तवेतसः॥ ३०॥ मिथ्याचीतसमाधारा मिथ्याज्ञानप्रलापिनः । प्राथ्यं पोरं कलियुगं कलिजै परिपीडिताः ३१॥

क्योंकि आप सब ने परमेका को बेद विधान से बाहेप्कृत कर दिया है और समस्त खोकों के द्वारा विदित पहादेव की विशेष रूप से निन्दा की है, इसलिए आप सभी हंका शंका से हुंप करने वाले बंद-मार्ग से भ्रष्ट हो जायेंगे और जो यहाँ कुशाखों में आसक्त चित्त वाले शंकर इंक्सेय मार्ग की निन्दा करते हैं, उनका अध्ययन तथा आचार विचार हिथ्या हो जायेगा। वैसे ही मिथ्याजान के प्रलापी परम भीर कलियुग को प्राप्त करके काँल में जन्म लेने वालों के द्वारा चारों और से पीड़ित होंगे

त्यक्ता तपोयलं कुटर्स गच्छव्यं सरकान्युनः।
भिक्यति इषीकेशः स्वाजितांऽपि पराहमुखः॥६२॥
तुम लोग अपने संपूर्ण तपोवलं का त्यांग करकं पुननरकों को प्राप्त हो जाओ। अपना आश्रय बने भगवान्
इषीकेश भी विमुख हो जायेंगै।

एवपुक्ताव विश्वविदिशाम वर्षानिकः। जगाम मनसः स्क्रमशेखधविनाशनम्॥३३॥

सपोनिधि वह ब्रह्मर्षि इस प्रकार कहकर रुख गये और पुन से भन से अशय पार्ध के विनासक रुद्दंव को शरण में चले गये

एतस्मित्रनारे देवी महादेवं महेश्वरम्। पति पशुपति देवं इस्लैतत्स्राह् सर्वदृकु॥३४॥

इसी मध्य यह सब जानकर सबदृक् भहादेशी सती ने महेश्वर पशुपनि देव महादेव को जाकर कहा।

दक्षी वहीन राजते पिता में पूर्वजन्मनि। विनिन्त भवतो भावमारमाने वहीर झंकर॥३५॥

पूर्वजनर के मेरे पिता दक्ष आप को प्रतिष्ठा तथा स्वयं की भी निन्दा करते हुए यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं।

देवा महर्षक्क्षासंस्तत्र साह्यव्यकारिणः। विनामयाञ्च ते यहं अरमेलं कृणोप्यहम्॥३६॥

वहां अनेक देवता और महर्षि भी उनकी सहायता करने वाले हैं आप जीप हो उस यज्ञ को नष्ट कर दें, यही वर मैं भारतो हैं।

एवं विज्ञापितो देखा देखदेवः पर प्रभु भारते सहस्रा रुद्र दक्षयज्ञज्ञियांसवा॥३७॥

इस प्रकार सती के द्वारा विशंषरूप से निवंदित परम प्रभु महादेव ने दक्ष के यह का दिनाझ करने के लिए सहसा रुद् रूप को उत्पन्न किया।

सहस्रक्षित्सं कुर्द्धं सहस्राह्मं महाभुजम्। सहस्रमाणि दुर्द्धं पुगानानलस्रक्षिमम्।)३८॥ देशकरालं दुर्देक्ष्यं सहुत्यक्रयरं प्रभुम्। दण्डहस्तं महानादं सर्ह्धियं भृतिभूवणम्॥३९॥

वह रुद्र सहस्रजिए सहस्राक्ष और महामुज्जओं से युक्त या वह कुद्ध, दुर्धवं तथा प्रसमकालीन आंग्ने के समान दिखाई देता मा उसको दंहा बड़ो विकसल थी। वह दुख्रेक्ष्य, संखयक्रधारी, प्रभु, दण्डहस्त, महानादकारी और असमभूवित था

बीरमद्र इति एकतं देवदेवसमस्थितम्। स जातमात्रो देवेशमुक्तस्ये कृतास्त्रस्थिः॥४०॥

वह महादेव की कान्ति से समन्तित वीरभद्र नाम से विख्यात था। वह जैसे ही उत्पन्न हुआ, हाथ जोड़कर देवेशर के सम्बंध खहा हो गया था।

तपाइ दक्षस्य मस्त्रं विनाशस्य शिवोऽस्तु तेः विनिन्त मां स कततं नङ्गाद्वारे गणेश्वराः ४१॥

शिवजी ने कहा। तुम्हारा कल्याण हो और उस वीरभद्र को दक्ष के यह का विनास करने के लिए आहा दी। है गणेश्वर वह मेरी निन्दा करके गंगाद्वार में यह कर रहा है

तते वस्कानुकेन सिहेनैकेन लीलयाः वीरमट्रेण दशस्य विनाजधनमञ्जूः ॥४२॥

इसके अन्तर बन्धन से मुक्त एक सिंह के समान वीरभद्र ने अनायास ही दश्च के यह को नष्ट कर डाला।

मन्युना चोमका सृष्टा भद्रकाली महेश्वरी। तथा च साद्धी वृषये समास्क्र यथी गणः॥४३॥

उस समय पार्वती ने ऋषि से महेबरो भद्रकाली का सूजन किया था। उसी के साथ वह गण वृषभ पर सहकर वहीं गया था

अन्ये सहस्रको स्त्रा निसृष्टास्तेन वीपताः रोमजा इति विख्यतास्तस्य साहास्यकारिणः॥४४॥

उस धीमान् ने अन्य भी हजारों रही का स्वन कर दिया था। उसकी सहायता करने वाले वे रुद्रगण रोपन नाम से विख्यात हुए थे अथवा वे रोम से अस्पन्न भूए थे

मृतशन्तिगदाहस्ता दण्डोपलकसस्तवा। कामाप्तिकसस्तुरमा नादयनो दिसो दसा।४५॥

उनके हाथों में शूल शक्ति और गदा घी कुछ रुद्र दण्ड और उपल हाथों में ग्रहण किये हुए थे सभी कालाग्नि रूद्र के समान थे और दशों दिशाओं को निनादित कर रहे थे।

सर्वे वृषयमासम्बद्धाः सम्पर्वक्रातिभीषणाः । समाकृत्व गणलेष्ठं ययुर्देशमध्ये प्रविधाः ४६॥

सभी रुद्र भावांओं के सहित वृषभ पर समारूक और अत्यन्त भीषण स्वरूप वाले थे। वे गणश्रेष्ठ बीरभद्र को समानृत करके ही देश के यज की और गये थे। सर्वे समाप्य ते देश गङ्गासामीत तुत्तम्। दद्शुर्यक्रदेशं वै दक्षस्याधिकोजमः॥४७॥ गंगाहार (हरिद्वार) नाम से प्रसिद्ध उस स्थान पर जाकर उन्होंने अतिशय तेजस्यो दक्ष के यजस्यस को देखा।

देवाहुपास्क्रसास्त्रमध्यस्यगेगीतनादिवम्। वेजुबीणानिगदावयं वेदवादाधिगदिवम्॥४८॥

चह यहस्थल इज्जर्ते देवांगनाओं से युक्त, अप्सराओं के गोतों से निनादित, वेणु तथा कीणा की मधुर ध्वति से संयुक्त, वेदों के स्वर से राज्यायमान वा

हुरः सहर्षिपर्देवैः समामीनप्रजावितम्॥४९॥ उवारः स प्रियो स्ट्रैवीरभद्रः स्पर्यप्रिया।५०॥ वयं इनुसराः सर्वे अर्थस्यामिकोजसः। भागार्थं लिपसमा भागान् प्राप्ताः सक्कामीपिकान्॥५९॥

वहां देवां तथा ऋषियों के साथ बैठे हुए प्रजापति दक्ष को देखकर समस्त रुद्दगणों के साथ उस प्रिय बीरभद्र ने मस्कुरातं हुए कहा— हम सब अपरिधित तेज वाले भगवान् जिब के अनुचर है यज्ञ मे अपने भाग लेने की इच्छा से हम यहाँ आयं है, अत- अन्य हमारे इच्छित मार्गों को प्रदान करें.

अद्य चेत्कस्यचिदियं प्राचा मुन्दियोत्तमाः। भागां भवदभ्यो देवस्तु नास्मम्यपिति क्रम्यदाम्॥५२॥

हे युनिवरों में श्रेष्ठ युनियों। यह किसकी माया (चाल अथवा आज़ा) है कि वह भाग आप त्हेगों को ही देव है हमारे लिए नहीं हैं— कृपया यह बता दीजिए

तम्बूताज्ञापयति यो वेरस्यामो हि ववं ततः । एवपुक्ता गणेशेन प्रजापतिपुरःसरा ॥५३॥

जो आपको आजा करता है, उसको भी हमें बता दो जिससे हम उसे जान लेंगे (उसकी भी खबर लेंगे)। उस गणकर ने प्रजापति सहित सबको इस प्रकार कहा चा

देवा उच्च

प्रपाणं वो न जानीयो भागे सन्ता इति प्रथुम्। मन्ता कतु सुरा पूर्ण वर्षोपहत्त्वेतस् ॥५४॥ वेनाव्यरस्य राजानं पूज्यपेपुर्नेहेसरम्। ईसा सर्वभूतायं सर्वदेवतनुर्हरः॥५५॥ पूजते सर्वयत्रेषु सर्वाप्युद्धसिद्धिदः।

देवों ने कहा— आएके देव भाग में यन्त्र हैं, यह प्रमाण प्रभु के बारे में हम नहीं जानते हैं (ऐसा कहने पर) मन्त्रीं ने कहा वा कि तुम सब देव तम से अपहर चित्त बाले होकर यज्ञ के अधिपति महेका का पूजन नहीं कर रहे हो। जो समस्त प्राणियों का ईका, सर्वदेवों का तुनु हा है ये तो सभी यहाँ में पूजे जाते हैं और सब प्रकार के अभ्युदय और सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं।

एवपुक्त्वा महेशानम्बदयः नष्टचेतनाः॥५६॥ २ मेनिरे वर्षमेता देवान्युक्तवा स्वमालवम्।

इस प्रकार कहने पर वे महेशान को माया से नष्ट चेतना वाले हो गये और उन्होंने यह बात नहीं मानो। तय मन्तों ने देवों का त्यागकर अपने स्थान को प्रस्थान किया

ततः समग्रे भगवान् समार्घः सगयोग्धरः॥५७॥ स्पृशन् करण्याः विप्रविं द्वीयं श्रष्ठं देवहा। मन्त्राः प्रथाणं न कृता वुष्माभिर्वसदर्पितैः॥५८॥ यस्मात्रसद्धः तस्माद्धं नाशवास्यद्धः गर्वितान्। इत्युक्तवा यज्ञशालां तां ददाहः मणपुङ्गवः॥५९॥

इसके उपरान्त अपने यणेखाँ तथा भाषां भद्रकाली कें सितित उस वीरभद्र भगवान् ने करों से विप्रिण दश्चेम को स्पर्श करते हुए उनसे कहा था कि— अपने कल से गर्वित होकर आप महर्षियों ने बेदमन्त्रों को प्रमाण नहीं माना, इसलिए गर्वित हुए आप सन का आज में सलपूर्वक नाश करता हूँ। इसना कहकर गणों में परम श्रेष्ठ उस वीरभद ने यज्ञशाला करे जला दिया

गणेश्वराष्ट्र संकृत्या यूपानुत्पाट्य चिक्रिपु । प्रस्तोत्रा सह होत्रा च अस्म्ब्रैय गणेश्वराः॥६०॥ यृहीत्वा भोषणाः सर्वे गहुरस्रोतसि चिक्षिपु

अन्य गणेश्वरों ने भी संजुद्ध होकर यज्ञशास्ता के खंभे उत्ताहकर फेंक दिये। अति भयानक उन सभी गणेश्वरों ने प्रस्तोता और होता के सहित अश्व को पकड़कर गंगा की धारा में शहा दिया।

वीरमदोऽपि दीसस्या शकस्यैयोद्यतं करम्॥६१॥ व्यष्टस्थयददीयस्या स्थान्येषां दिवीकसाम्। शक्येत्रं स्थान्यस्य करावेणीय लीलया॥६२॥

उस दोस्रायेर बाले और अदोनात्मा बीरभद्र ने भी इन्द्र के तथा अन्यान्य देवताओं के उठे हुए हाथों को वहीं स्तन्भित कर दिया। उसी प्रकार पग के नेत्रों को कर के अग्रभाग से बिना यह के ही उत्पाटित कर दिया चा

निहत्य मुख्यि दनान् पूर्वाद्वैयमपातयत्।

## त्रवर चन्द्रमसं देवं फटाहुक्षेत्र लीलवा॥६३॥ वर्षयामास कलवान् स्वयमानो गणेन्द्रर ।

पृथा के दाँतों को अपनी मुष्टि के प्रहार से तांड़कर भूमि पर गिरा दिया और वैसे ही उस महान् बलताली पणेबर बॉरभद ने मुस्कृतते हुए अनुसास हो अपने पैर के अंगुठे से चन्द्रभा को भी धर्षित कर दिया था।

# बहेर्दस्तद्ववं क्षित्वा जिह्नामुखाट्य लीलया॥६४॥। जवान मृद्धि पर्दन युनोनपि मुनोसुरा ।

है मुनीबरो । अभि के दोनों हाथों को काटकर उसकी जोध को भी अनायास ही उखाड़ दिया था और दूसरे मुनियां को भी पैरां से मस्तक पर प्रहार किया था

तया विष्णुं सगरहं समाधानं महावान ॥६६॥ विव्यव्य निशितैर्वाणैः स्तम्भवित्यः सुदर्शनम्। समानांकय महावाहुरागत्य गरुको गणम्॥६६॥ जवान पर्शे सहसा ननादाम्बृनिविर्वयाः ततः सहस्रशो सहः सस्त्र्यं गरुडान् स्वपम्॥६७॥ वैनतेपादभ्वविकान् गरुडं ते ब्रदुदुवुः। तान्द्रश्च गरुको संपान् प्रसायन महाजवः॥६८॥ विसुज्य माव्यं वेगानद् दुतिपदाभ्यत्।।

दस महावलों ने गरुड वाहन पर विराजमान हांकर आ रहे विष्णु को देखकर सुदर्शन चक्र को स्तम्भित करके अनंक तीव्रण वाणों से उन्हें वींध डाला था तम महाबाहू गरुड़ ने वहाँ आकर उस गर्णश्रर को अपने पक्षों से ताड़ित किया और समृद के समान गर्जना करने लगे। इसके उपसन्त रुद्ध ने स्वयं सहस्रां गरुड़ों कर सृजन किया, अ विस्ता के पुत्र से भी अधिक थे। उन्होंने उस गरुड़ पर आक्रमण कर दिया उनको देखकर युद्धिमान गरुड़ यहे ही थेग से वहाँ से भगवान विष्णु का खेड़कर भाग निकले थे यह एक आख्यें सा हुआ था।

अन्तर्हितं बैननेये भगवान् क्यसम्पदः॥६९॥ आवत्य वारक्षमास वीरभद्रञ्ज केञ्चवम्। प्रासादकामास च तं गौरवात्परमेष्टिन ॥७०॥

इस बैनतेय के अन्तर्हित हो जाने पर भगवान् पदायांनि वहाँ आ गये थे उन्होंने केशव को और बोरभद्र को सेका। तब वे भी परमेष्ठी ब्रह्मा के सम्मान के कारण दोनीं एक दूसर को प्रसंत्र करने लगे

संस्तूय प्रगवानीमं ज्ञन्युस्तज्ञागमस्वयम्। वीष्ट्य देवाचिदेवं तपुणं सर्वगुणैर्वृताम्। ७१॥

## तुष्टाच भगवान् बह्य दक्षः सर्वे दिवीकसः विज्ञेषस्यार्वसी देवामीसरार्द्धश्रीरिणीम्॥७२॥

उस इंचर (बीरभद्र तथा विष्णु) की स्तुति-प्रशंसा करते हुए भगवान सम्भु स्वयं बर्त्त पर आ गये। इस समय देवों के भी अधिदेव और समस्त गुणों से समावृत उमा का दर्शन करके भगवान बर्गा. दक्ष और समस्त देवगण उनकी स्तुति करते लगे। विशेष रूप से इंचर को अर्थशरीरिणी पार्वती की स्तुति को बी

स्तोत्रैनीनाविषेद्शः प्रणाय च कृतास्रातः ततो मगवती देवी प्रहस्तनी महेश्वरम्॥७३॥ प्रसन्नपनसा रुद्रं कवः प्राह धृणांनिधिः। स्वमेव सगत स्वष्टा शासिता चैव रहिता॥७४॥

दक्ष ने नानाविध स्तृतिमंत्रों से कृताप्रलि सेकर प्रणाम किया तब भगवती देवी ने प्रसन्न मन से हैंसते हुए महंबर कह से कहा है दयानिधं! आप से इस बगत के सुबन करने वाले हैं और अप ही इस पर शासन करते हैं तथा इसकी ग्या भी करते हैं

अनुवाहो चगवता दशकापि दिवीकसः ततः ब्रहस्य प्रगवान् कपदी नीलागोहित ॥७५॥ द्वाच प्रणतन्देवान् प्राचेतसम्बर्धे हर । राच्छ्रवं देवताः सर्वो, प्रसन्नो मवतागहम्॥७६॥

आपको अस इस दक्ष पर और समस्त देवगण पर भी अनुग्रह करना चाहिए इसके पश्चात् भगवान् नोत्तरोहित कपर्ही हैंस एड़े तब हर ने उन प्रणत हुए देवों से तथा प्रानंतस से कहा- हे देवगणों! अब आप चले जाइएं। में आप पर प्रसन्न हैं।

संपूज्यः सर्वयहेषु न निन्छंऽहं विशेषतः । त्वज्ञापि नृणु मे दश् वचनं सर्वरक्षणम्। ७७॥

आपकी सभी यहाँ में मेरी मली मौति पूजा करने चाहिए और विशेष रूप से कभी भी मेरी निन्दा न करें और हे दक्ष में तुम भी सब को रक्षा करने वाला मेरा वह वचन सुनो।

त्वकरवा लोकेयणायेतां भद्भको भस यस्तत । भविष्यसि गणेलानः कल्पनोऽनुप्रहान्यमा।७८॥

अब इस लोकेषणा का त्याग करके यद्धपूर्वक मेरे भक्त बन जाओं ऐसा करने से इस करने के अन्त में मेरे इस अनुग्रह से तुम गणाधिपति बन जाओगे। तासन्तिष्ठ स्पादेशातस्थाधिकारेषु निवृतः। एवमुक्त्वा तु भगवान् सपनीकः सहानुगः॥७९॥ अदर्शनमनुषातो दक्षस्यापिततेषस अनाहिते महादेवे संकरे पद्मसभ्यवः॥८०॥ स्माजहार स्वयं दक्षमन्नेषयगतो हितम्।

तब तक मेरे आदेश से अपने अधिकारों से निवृंत होते हुए स्थित रहो। इस प्रकार कहकर अपनी पत्नी तथा अपने अनुचर्ग के सहित भगवान शम्भु उन अमित तेजस्वी दक्ष के लिए अदृश्य हो गये महादेश शंकर के अन्तर्थान हो जाने पर पदासंभव ब्रह्मा जी ने स्वयं पूर्ण रूप से इस जगत के हिनकर सक्त दक्ष प्रजापति से कहा।

### <u> पृष्ठीवाच</u>–

किञ्चायं ध्वतो मोहः प्रसन्ने वृषध्यको॥८१॥ यदा च स स्वयं देवः पालधेन्वामतन्त्रितः। सर्वेषामेव भूतानां हृष्टेषः परमेश्वरः॥८२॥

ब्रह्मा जी ने कहा— जब वृष्टभध्वज शंकर प्रसन्न हो गये हैं. तथ आपको यह मोह कैसा? क्योंकि वे देव स्वयं अतिदित होकर आपका पालन कर रहे हैं। यह प्रामेशर सभी भूतों के हृदय में विशाजमान रहते हैं।

परवित एं ब्रह्मभूता विद्वांसी वेदवादिनः) स सात्मा सर्वभूतानी स क्षेत्रं परमा गतिः॥८३॥

जो ब्रह्मभूत बेदवादी मनीषी हैं. वे इनकी देखा करते हैं ये समस्त भूतों की आत्मा है जे ही हम सब का बीचरूप है और वे हो परम गति हैं।

स्तुयते वैदिकैमंन्त्रैर्देवदेवो महंश्वरः। तमर्बयन्ति वे स्त्रं स्वात्यस च समातनम्॥८४॥ चेतसा माधयुक्तेन ते यान्ति यसम पदम्।

देवों के देव महेश्वर वैदिक मन्त्रों के द्वारा संस्तृत हुआ करते हैं उस सनातन रुद्र को स्वात्मा के द्वारा भावयुक्त चित्त से जो अर्चन किया करते हैं वे लोग निश्चय हो एसम पद को प्राप्त करते हैं

तस्मादनादिकवाकं विज्ञाव वस्मेग्नरम्॥८५॥ कर्मणा पनसः वाचा समाराववं वंशतः। कमारास्त्रिरेशस्य विन्दा स्वात्मविनाशनीम्॥८६॥

इसलिए आदि मध्य और अन्त से रहित परमेश्वर को विशेष रूप से जानकर, कर्म-क्वन और मन से यत्रपूर्वक उनका ही समाराधन कतो और स्क्रपुदंक क्षपनी हो आत्मा का विनाक करने वाली इंश की निन्दा का परित्याग कर दी

भवनि सर्वदोषाया निन्दकस्य फ्रिया हि ताः। यस्तु चैष महायोगी स्थाको विष्णुरव्ययः॥८७॥ स देवो भगवान्त्रहो महादेवो न संशवः।

शिव की निन्दा करने बाले की ने सब क्रियाएँ केवल दोध के लिए ही हुआ करती है। यह जी महायोगी, अन्यय विष्णु रक्षा करने वाले हैं, यह देव भणवान् रुद्र महादेव ही हैं— इसमें तरिक भी संहम नहीं है।

मन्यने ते जगतीनि विभिन्नं विष्णुमीशतत्॥८८॥ मोहादवेद निष्ठत्वाते यान्ति नरकं नराः। वेदानुवर्तिनो छ्द्रं देवं नारायणं तदा॥८९॥ एकीभावेन पश्चित्तं मुक्तिमत्वो भवन्ति ते। यो विष्णुः स स्वयं रुद्रो यो रुद्रः स जनार्दनः॥९००

अं लाग जगत् के योजिलम विष्णु को इंसर से भिन्न मानते हैं इसका कारण एकमान मोह ही होता है और ये मनुष्य अवेदनिष्ठ होने से करक को प्राप्त करते हैं। जो वेदों के अनुवर्ती यनुष्य होते हैं वे रुद्ध देव और भगवान् नारायण को एकीभाव से ही देखा करते हैं और ये निश्चय ही मुक्ति के भाजन होते हैं जो विष्णु है वे ही स्वयं रुद्ध हैं और जो रुद्ध है वे हो भगवान जनार्दन हैं।

इति पत्ना क्रजेदेवं स पाति परमां गतिम्। सृजत्वेव जगन्सर्व विष्णुस्तरपञ्चतीस्थ ॥९१॥

यही एकोमाव मानकर जो देव का भजन करते हैं वे परम गति को प्राप्त हुआ करते हैं। वे विष्णु इस सम्पूर्ण जगत का मुजन किया करते हैं और वे ईकर सब देखते रहते हैं

इत्वं जगरसर्विभदं स्त्रनारावणोद्धवम्। तस्मात्पवत्वा हरेर्निन्दां हरे वापि समाहित ॥९२॥ समक्षय महादेवं ऋरव्यं बहावादिनाम्।

इस प्रकार से यह समस्त जगत् रुद्र और नारायण से उद्भव को प्राप्त है इसलिए हरि को निन्दा का त्याय करके हर शिव में ही समाहित वित्त होकर ब्रह्मश्रादियों के शरण लेने योग्य महादेव का ही आश्रय ग्रहण करो।

उपशुत्पास वचनं विसिद्धस्य प्रजापनिः॥९३॥ जनाम सरणं देवं गोपति कृत्तिसाससम्। येऽन्ये आपारिनर्माचाः द्वीदास्य महर्षयः॥९४ हिपती मोहिता देवं सम्बभूतु कलिकारा त्यवस्या तपोवलं कृतस्य विद्याणां कुलसम्मयाः॥१५॥ पृषंसंस्कारमाहास्यादुब्रहणो क्यनादिह।

ब्रह्मा का यह वचन सुनकर प्रजापति दक्ष गोपति श्रीविण्णु तथा व्याप्राचर्मधारो महादेव की शरण में आ गये। अन्य जो दथीच ऋषि की शापानि से दग्ध महर्षिगण थे, वे सब शंकरदेव से हेष रखने वाले होने के कारण मोहित लेकर कलियुग के पापलांकों में उत्पन्न हुए थे। वे (दक्ष का पक्ष लेने के कारण) अपने सम्पूर्ण तपीबल को त्याग कर अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण और ब्रह्माजी के वचन से इस लोक में ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए थे।

मुक्तशापास्तवः सर्वे कल्पान्ते रौरव्यदिष्य॥१६॥ निपारपणनाः कालेन सम्माप्यादित्यवर्धसम्। इद्वार्ण जपनाधीशयनुज्ञाताः स्वयप्युवा॥१७॥ स्थानस्य नपोयोगादीशानं जिदशाधिपण्। पविकालि यवापुर्वे शंकरस्य प्रसादन ॥१८॥

अननार वे शापग्रस्त होने कारण रीस्व आदि तस्कों में गिराये गये थे। अब ये समय आने पर सूर्य के सम्मन तंजस्यो जगरपति करण के पास जाकर वहीं स्वयम्भू ब्रह्मा हारा अनुज्ञात होकर अर्थात् उनसे सम्मति प्राप्तकर, मुन दंबाधिपति हंशान की समाराधना करके, तपायांग से तथा भगवान शंकर की कृपा सं पहले जैसी स्थिति को प्राप्त होंगे

एतद्वः कवितं सर्वं दक्षयज्ञनिष्ट्रनम्। भृष्यं दक्षपुत्रीकां सर्वासां चैव सकतिम्॥९९॥

यह दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विश्वंस का पूरा वृत्तान्त हमने कह दिया है अब दक्षपुत्रियों संपूर्ण सन्तति के विषय में सुनो

> इति कुर्यपुराने पूर्वफागे दशवज्ञविष्यंसी नाम पहारशोऽध्यामना १५॥

> > षोडशोऽध्याय<sup>,</sup> (दक्षकन्याओं का वंश-कथन)

सृत उवाच-

प्रजाः सुजेति सन्दिष्टः पूर्वं दक्षः स्ववंपुदा। ससर्व देवान् समर्वापुर्विक्षेवासुरोरमान्॥१॥ महर्षि सूत बोले— 'प्रजा की सृष्टि करो' ऐसा स्वयम्प्यू के द्वारा आदेश प्राप्त करके पहले दश प्रजापति ने देव, गन्धर्व, ऋषि, असुर और समों का सूजन किया था।

षदास्य मृजता पृषे न व्यवर्द्धना सः प्रजाः। वदा ससर्ज भूवानि मैथुनेनैव सर्वतः P २॥

(परन्तु) पूर्व में उब दक्ष द्वारा उत्पन्न प्रजा वृद्धि की प्राप्त नहीं हुई, तब सब प्रकार से मैथून-धर्म के द्वारा ही भूतों का सुजन किया।

अशिक्यां जनवामास वीरवास्य प्रशापतेः। सुतापरं वर्षयुक्तायां पुत्राणान्तु सहस्रकम्॥३॥ उन्होंने प्रजापति वीरण को परम धर्मयुक्ता पुत्रो अशिक्नी

में एक हजार पुत्रों को उत्पन्न किया।

तेषु पुत्रेषु बष्टेषु भाषाया नास्त्रक दु। वर्षि दक्षोऽस्थलकत्वा वैरिज्यो वै प्रजायति ॥४॥

नारद की माया से उन पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने उस वैरिजी (असिक्सी) में साठ कन्याओं का उत्पन्न किया

ददी स दश धर्माय कल्यपाय त्रयोदल। विश्वतसम्बद्धाः सोमाय चतस्रोऽरिष्टनेयये॥५॥

उसने उन कन्याओं में से दश कन्यार्थ धर्म को प्रदान की थीं नेरह कश्यप को दो यीं सताहंख चन्द्र को अर्पित की और चार अरिष्टनंति को दो।

हे चैव बहुपुत्राव हे कुलासाय श्रीमते। हे चैवांगिरसे तहतामां वस्त्रेऽच विस्तरम्। ६॥

दो अहुपूत्र को और दो भीमान् कुशाध को दो थीं। दो ऑफ़्टा ऋषि को प्रदान की थीं। उसी भौति अस उनके वंशविस्तार को कहता हूँ

धस्त्वयती वसुर्वामी लम्बा पानुगरूको। संकल्पा च मुद्दूतो च सख्या विश्वा च पापिनो॥७॥ वर्षपत्यो दह लंतास्तासां पुत्राद्विवोधत। विश्वदेवास्तु विसायां सख्या सख्यास्त्रीजनम्॥८॥

उन दश कत्याओं के नाम हैं— मरूवती, वसु, याणी, लम्बा, भानु, अरून्थती, संकल्पा, मुदूर्ता, साध्या और विद्या। ये दश धर्म की प्रतियों वी , उनके सब के वी पुत्र हुए थे उनको भी अब जान लोजिए । विद्या में विश्वदेवों ने जन्म ग्रहण किया वा और साध्या ने साध्यों को जन्म दिया वा मस्त्राची मस्त्रयत्तो वस्त्रासुवसवसाराः मानोस्तु मानवसीय मृहुर्तास्तु मृहुर्मजाः ४९॥

मरुत्यती में मरुत्वान् हुए और वसु से (आड) वसुगण उत्पन्न हुए थे। भानु से (हादल) भानुगण हुए और मुहुत नामक पुत्र ने भुरुत्ती नाम की पत्नी से हुए वे

लम्बस्यसार योगे वै नागवीची तु यामिया। पृथिवीतिवर्गं सर्वेमस्वस्त्रमध्यसम्बद्धाः

लम्बा से पोष को उत्पत्ति हुई थी तथा नागवीची नामक कन्या यामी से उत्पन्न हुई। अरून्धती में समस्त पृथिवी के विषय उत्पन्न हुए थे

संकल्पनवास्तु संकल्पो वर्षपुता दक्त स्मृताः। ये त्वनेकवसुप्राणा देवा ज्योवि पुरोगमाः॥ ११॥

संकल्पा से संकल्प नामक पुत्र हुआ इस प्रकार ये दश धर्म के पुत्र कहे जाते हैं। जो ये अनेक बसु अधवा अनेक प्रकार के धन जिनके प्राप्त कहे जाते हैं, वे ज्योतिष् आदि देव कंड गये हैं।

वसकोऽष्टी समाख्याताततेषां क्र्यामि विस्तरम्।
आपो शुक्क सोम्बर्ध बर्ध्यवानलोऽनिल ॥१२॥
प्रत्यूक्क प्रभासक वसकोऽष्टी प्रकीर्तितः
आपस्य पुत्रो वैतण्ड्य अयः ज्ञानो व्यक्तिस्त्रवा॥१३॥
वसुगण आठ बताये गये हैं, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन करूँगा। आपं, धुव. सोम, धर, अनल, अनिल, प्रत्यूष.
प्रभासः ये आठ वसु नामक देव कहं गये हैं। आप नामक वसु के पुत्र वैतण्ड्य, श्रम, शाना तथा ध्वनि हुए

बुवस्य पुत्रो भगवान् कालो लोकप्रकाशनः। सोयस्य भगवान्त्रयां वरस्य द्रविणः सुतः॥१४॥

धुव नामक वसु का पुत्र लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान् काल हुए वे और सोम का पुत्र भगवान् वर्चस् तथा धर वसु का पुत्र दविण हुआ।

मनोजनोर्गनलस्थासीदव्हितरात्रिक्तन्ताः कुमारो क्रमलम्बासीत्सेनापतिसितं स्पृतः॥१५॥

(पाँचवं वस्) अतिल का पुत्र अविज्ञातगति नया प्रताजन था। अनल का कुमार सेनापति नाम से प्रसिद्ध था।

देकलो भगवा-बोगो प्रत्यूबस्याभवत्युतः। विश्वकर्मा प्रभासस्य ज्ञित्यकर्ता प्रजापतिः॥ १६॥

भगवान् योगो देवल प्रत्यूष के पुत्र हुए। प्रभास (नामक अष्टम बसु) के पुत्र प्रजापति, शिल्प कार्य के कुशल कत्ता विश्वकमां हुए दे अदितिहितदनुसाहदरिष्टा सुरसा तका।
सुरिपिर्विनवा चैव ठामा प्रमेखका विदास १७॥
करुर्मृन्सि वर्मका समुक्रान्यै निशेषता।
अंशो वाता चनस्त्वहर मिनोऽच वस्त्योऽर्चमा। १८॥
विवस्तान् सविता पूर्वा छंशुमानिक्युनेव च।
तुक्ति नाम ते पूर्व चर्कुवस्थान्तरे मनोः ॥ १९॥
वैवस्वतेऽनारे प्रान्तः आदित्यस्थादितेः सुता ।
दितिः मुजदूर्वं लेचे कञ्च्याद्वलगर्वितम्॥ २०॥
हिरणक्वित्रमृत्येदे हिरण्यस्थं तवानुजम्।
हिरणक्वित्रमृत्येदे च महास्थानस्थानः।। १ १॥

(उनकी पुनिषां) अदिति, दिति, दनु, दसी भौति अदिश्च, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, ऋष्मवसा, इय, कदु और भग्ना भुनि हुई वैसे हो उनके पुत्रों को भो जान तो भाता, भग, त्वष्टा, मिन्न, वरुण, अयंगा, विवस्तान, सिवता, पृषा— अंशुमान् विष्णु, ये तुषित नाम से प्रसिद्ध प्रथम वाश्चष मन्वन्तर में हुए थे वैवस्वत मन्वन्तर में अदिति के पुत्र आदित्य कहे गये हैं दिति ने कश्यप ऋषि से बलगर्वित दो पुत्रों को प्राप्त किया था। उनमें जो सबसे बड़ा या उसका नाम हिरण्यकित्तपु या और जो उसका छोटो भाई था उसका नाम हिरण्यकित्तपु या और जो उसका छोटो भाई था उसका नाम हिरण्यकित्तपु या। हिरण्यकित्तपु दैत्य महान् बलशाली और पराक्रमो था।

साराज्य तपसा देवं अक्षाणं परमेशरम्। दुष्टा नेमे वरान्दिक्यन्स्तृत्वासी विक्रिके स्तर्य ॥२२॥ उस हिरण्यकशिषु ने तपश्चर्या के द्वारा परमेशर सहादेव को आराधना की। उनके अनेक प्रकार के स्तर्वों से उनकी

अव तस्य बलाहेबाः सर्व एव पहर्षयः। वाकितास्ताहिता जग्पूरेंवदेवं पितापहृष्॥२३॥ लरण्यं लाखा देवं लाग्नुं सर्वजगन्मयप्। ब्रह्मणं लोककर्तारं त्रात्तरं पुरुषं परम्॥२४॥ बृहस्यं जगतावेकं पुरुषं पुरुषोत्तरम्। स वाकिता देववरैर्मृनिर्मिष्ठ मुनीस्टराः॥२५॥

स्तुति करके परम दिव्यवरों को प्राप्ति की थी।

इसके प्रवात् उसके बल से सभी महर्षिगण पीड़ित और गाहित होकर पितामह ब्रह्मदेव के समीप गये जो परम शरण्य, रक्षक, देव, शम्भु, सर्वज्ञान्यय, ब्रह्म, लोकों की सृष्टि करने वाले, जाता, परमपुरुव, कृटस्य और जान्त् के एक ही पुराण पुरुवोत्तम हैं। हे मुनीवर्ध । उसीसे देवल्यों ने तथा समस्त मुनियों ने याचना की मी सर्वदेशहितार्थाय जगाम कमल्तसनः। संस्तृपद्धतः प्रणतैर्पृनी-देश्मरैरिया।२६॥ श्रीरोदस्योत्तरं कूलं वज्ञाती इरिरोधरः। दृष्ट्वा देवं जगज्ञोनि विष्णुं विश्वगुर्व जिवम्॥२७॥ वयन्दं चरणौ पूर्जा कृताद्वालिरभाकाः

प्रणत मुनीन्द्र और अमस्याणों के द्वारा भरते-भौते स्तृति किये जाने पर वह कमलासन बहुत समस्त देवों के हित का सम्मादन करने के लिए कीरसागर के उसरी तट पर पहुँचे नहीं पर भगवान् ईनर हरि शेषशय्या पर शयन किया करते हैं। वहीं पर इस अगदार्तन, विश्वगुरु कल्याणकारी देव विष्णु का दर्शन करके ब्रह्माजों ने मस्तक से अनके चरणकमलों की विन्दना की तथा दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना की।

### ब्रह्मेवाच-

त्वं गतिः सर्वभूतानामनन्तोऽस्वविक्रलात्मकः॥२८॥ व्यापी सर्वामस्वपुर्यद्वाबोगी सनातनः। त्वभात्मा सर्वभूतानां प्रचानप्रकृतिः वसः॥२९॥

ब्रह्माओं ने कहा— है भएबान् समस्त भूतों के आप ही गतिरूप हैं आप अनन्त हैं और अखिल विश्व के आत्मरूप हैं। आप सर्वश्यपद्ध हैं सभी देवगण आफ्का ही हारीर है। आप पहान् योगी और सनातन हैं। सब भूतों की आप ही आतमा हैं और प्रधान-अथवा परा प्रकृति भी आप ही हैं

दैराग्येष्ट्रपेनिस्ता वागतीता निरङ्गतः. त्वं कर्ता चैव पर्सा च विहत्ता च सुरद्विषाम्॥३०॥

आप वैराग्य और ऐश्वर्य में निरत रहने वाले हैं, खणी से अतीत हैं अधांत् वाणी द्वारा आप का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप निरंजन-निर्लेष हैं आप सृष्टिकर्ता, भरण-पोषण करने वाले, तथा देवों के शत्रु असुरों का नाम करने वाले हैं

ज्ञातुमर्हस्यननोश जातासि परमेश्वर। इस्त्रे स विष्णुपंगवान् मूह्यणा समापोष्टितः॥३१॥

हे अनना हे ईश ! आप सब की रक्षा करने बोग्य हैं परमेश्वर ! आप हमारे रक्षक हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान् विष्णु को अच्छी प्रकार समझ दिया था।

प्रोवाचोश्चिद्रपद्मस्य पोववासः सुरान्द्रिजः किथ्वै सुपहावीर्या सुप्रवापनिकाः सुराः॥३२॥ इमं देशसनुप्राप्ताः किं वा कार्य करोपि तः। द्विज्ञाण । तब निद्रारहित होकर विकसित कमल-नयन बाले पोतान्वरधारी विष्णु ने देवताओं से कहा— हे महापराकमी देवो प्रवापति के साम् आप लोग इस देश में किसलिए आये हैं? अथवा मैं आप लोगों का कौन सा कार्य कहाँ?

देवा उज्जु

हिरण्यकस्तिपुर्नाम ब्रह्मको वस्दर्पितः॥ इ३॥ वायते भगवन्दैन्यो देवान् सर्वान् सहर्षिमि । अक्टबः सर्वभूतानां त्वापुते मुस्त्वोत्तमम्॥ ३४॥

देवयण बोले— हिरण्यकशिषु ब्रह्मा के वरदान से गर्नित हो गया है भगवन् यह दैत्व ऋषियों सहित सभी देवों को पीड़ित कर रहा है वह आप पुरुषेत्रम को छोड़कर सभी प्राणियों के लिए वह अवस्थ हैं

इतुमहीस सर्वेषां प्रतासि त्वं अवन्त्य। श्रुत्वा तहेयतैसके स विष्णुलॉकमावन ॥३६॥ ष्रवाय देव्यमुख्यस्य सोऽस्कापुक्तं स्वयम्। पेस्त्पर्वतवर्णाणं पोरस्त्रं स्वानकम्॥३६॥ र्मख्यकगदापाणि तं ऋत गरुक्वकः। इत्या तं दैत्यराजानं हिरण्यकशिषुं पुनः॥३७॥ इतं देशं समागतुं श्लिप्रपर्दीस पौस्त्राम्। निशास्य वैष्णवेक्यं प्रणास्य पुरुवोत्तमम्। ३८॥ महापुरुवण्याकं ससी दैत्यपद्वापुरम्। विमुश्चन् भैरवं नादं सङ्ग्रचक्रमदावर ॥३९॥

जगन्मय आप सबके रक्षक हैं, इसलिए उसका सभ करने योग्य हैं देवताओं का कथन सुनकर लोकरक्षक विष्णु ने दैश्य श्रष्ठ का वध करने के लिए स्वयं एक पुरुष को सृष्टि की। उसका हारोर सुमेरुपर्वत के समान था, भयंकर रूप था और तह हाथों में संख, चक्र और गदा धारण किये हुए या उससे भगवान् ने कहा— तुम पराक्रम से दैल्यराज हिरण्यकशिषु को मारकर पुनःशोध इस देश में आ क्रओ। विष्णु का वचन सुनकर उसने अन्यक, महायुक्य और पुरुषोत्तम भगवान् विष्णु को प्रणाम किया पश्चात् शंखचक्रधारी वह भयंकर नाद करता हुआ देख के महानगर को ओर चल पडा।

आरुक् गरुद्धं देवो म्ह्यपेर्स्स्टरपाः। आरुर्व्य दैन्यप्रवस महापेषस्वोपमम्॥४०॥ समं च चक्रिने नादं तथा दैत्यफोधंयाम्। वह गरुड़ पर आरूढ़ होकर दूसरे महामेर एवंत के समान दिखाई दे रहा था भगमेश के समान उसकी गर्जना सुनकर बड़-बड़ देख भी दैत्यपति हिरण्यकत्रिपु के भय से एक साथ महानाद करने लगे

असुरा ऊच्च

कश्चिदागन्छति यहान् पुस्त्यो देवनोदितः॥४१॥ विमुश्चन् भैरवं नादं तं वातीयो जनार्देनम्। ततः सहासुरवरैर्हिनण्यकशिषुः स्वयम्॥४२॥ भन्नके. साकुवे पुत्रैः सश्चादेस्तदा ययौ। दृष्टा वं गरुहान्तके सूर्यकोटिसमञ्जयम्॥४३॥

असुरों ने कहा— देवी द्वारा प्रेरित कोई महान् पुरुष आ रहा है वह महान् भयानक गर्जना कर रहा है। इसलिए हमें वे अनादंच ही जान पड़ते हैं इसके पड़ात् समस्त श्रेष्ठ असुरों के साथ स्वयं हिरण्यकशिषु सावध्वन हो गया था। समस्त अप्रयुधों से सुसक्षित एवं पूर्ण सन्नद्ध प्रहाद के सहित प्रता को साथ लेकर उसी समय हिरण्यकशिषु भी गया चा और उसने गरुड़ पर समाखद शुर कराड़ी सूर्यों के समान प्रभा वाले उन भगवान् विष्णु को देखा था।

पुरुषं पर्वताकारं नारावणमिवापरम्। हुद्दु केविदन्योन्यमृषु सम्प्रान्तलोचनाः॥४४॥

वह पुरुष एक विशास मर्थत के समान आकार साल। और दूसरे नारायण के तुल्य लग रहा है उसे देखकर कुछ दैत्य तो भयभीत हांकर भाग गये थे और दूसरे कुछ भ्रमिननेव बासे होते हुए परस्पर कहने लगे।

अयं स देवरे दंबानां **गोता नातवणो रिपु** अस्माकमञ्ज्ञयो नूनं तन्सुतो **वा सप**ागतः॥४५॥

यह वही नारायण देव है जो देवों का रक्षक तथा हमार। रिपु है जिश्रय ही वह अधिनाक्षी स्वयं या उसका पुत्र यहाँ पर आ पहुँचा है

इत्युक्त्वा शस्त्रकर्पाण समृद्धः पुरुषाय ते। स तानि दाक्षतो देवो नाशयामास लीलवा।।४६॥

एक दूसरे को। इतना कहकर उन्होंने उस पुरुष पर अपने शखों को बच्चे आरम्भ कर दो परन्तु उस अखंडदेव ने उन रहता को लोलामात्र में ही तप्ट कर दिया

हिरपथकशियो पुत्रक्षत्वार प्रतिकोजसः। पुत्रं नारायजोदपूतं युयुषुर्मेधनिःस्वनाः ४७॥ ं उस समय हिरण्यकशिषु के अतितेजस्वी चार पुत्र मंघ के समान भैरव नाद करते हुए उस नारायण से उत्पन्न पुत्र से युद्ध करने लगे थे।

महादशानुहादश संहादो हाद एव चा महाद, प्राहिणोदश्रहमनुहारोध्य वैष्णवम्॥४८॥ संहादशावि कौमारमानेयं हाद एक चा वानि वं पुरुषं प्राप्य कतार्यस्त्राणि वैष्णवम्॥४९॥ न सेकुश्चनित्रुं क्षिणुं वरसुदेवं क्षश्वस्त्वम्।

्वे चारों) प्रहाद, अनुहाद, संहाद और हाद थे। उनमें प्रहाद ब्रह्मल, अनुहाद वैष्णवाल, संहाद स्वीमारास और हाद आप्नेयाख छोड़ रहा था। परन्तु वे चारों अस्त इस पुरुष के पास पहुँच कर यथार्थ वासुदेव विष्णु को तिन्क भी डगमण नहीं सके।

क्षत्रस्तौ चतुरः पुत्रान्यहाबाहुर्णहाक्तः ॥६०॥ प्रगृह्य पादेषु करैक्षिक्षेण च ननाद च। विपुक्तंत्र्यत्व पुत्रेषु हिरण्यकशिषुः स्वयम्॥५१॥ पादेन साउप्यापास वंगनोरस्ति नं कत्त्री। स तेन पीडिनोऽत्यवै नरुदेन सहानुगः॥५२॥ सद्भ्यः प्रथवौ तृष्यं यत्र नारायणः हतुः। गत्या विज्ञापयामास प्रवृत्तमधिको वदा॥५३॥

तदननार उस महाबली और महापराक्रमी विष्णु-पुरुष ने अपने हथाँ से उन चारों पुत्रों की टांगें पकड़कर दूर पटक दिया और जोर से गर्जन किया पुत्रों के पटक दिये जाने पर हिरण्यकशिषु स्वयं वहाँ आया और अपने पैर से वेगपूर्वक उस पुरुष को छातो पर प्रहार किया। उससे वह पुरुष गरुड़ और दूसरे अनुवाधियों के साथ अन्यन्त पीड़िश होकर अदृश्य हो गया और शीच हो उस स्वान को चला गया जहाँ नारायण प्रभु थे। उसने वहाँ को घटित हुआ था, वह साम वृत्तान्त कह सुनाथा।

सञ्चित्य मनसा देव. सर्वज्ञानमयोऽमलः। नरस्यार्द्धतनुं कृत्वा सिहस्यार्द्धतनुं क्योध५४॥

सर्वज्ञानसय तथा निर्मल विष्णुदेव ने मन से अच्छी प्रकार विचारकर अपना आधा शरीर मनुष्यरूप का और आधा सिंहरूप में कर दिया।

नृत्तिहरूपुरव्यको हिरण्यकशियोः पुरे। आर्थिकपुर सहस्रा मोहयन्दैत्यदानवान्॥५५॥ नरसिंह का तरीर धारण करके वे प्रगवान् अध्यक्तरूप में हो हिरण्यकतिषु के नगर में जा पहुँचे और दैन्यों तथा दानयों को मोहित करते हुए एकाएक प्रकट हो गये।

देहाकरालो योगात्मा युगान्तदहनोपमः। समास्त्रात्मनः हान्ति सर्वसंद्रारकरिकाय्॥५६॥ भारति भारायणोऽननो एका मध्यन्दिने रवि.।

वे ट्रंष्ट्राओं से विकरात थे, फिर भी उनका स्वरूप योगभय था वे उस समय प्रलयकालीन अग्नि के सदृश दिखाई दे रहे थे। सबंसंहारकारिणो अपनी जिल्ह का अवलम्बन करके वे अनन्तरूप नारायण उस समय दिवस के मध्याह समय के सुर्य की भौति तम रहे थे

दुश नृसिहं पुसर्व बद्धादं स्वेष्ठपुत्रकम्॥५७॥ क्वाय प्रेरपामास न्हसिहस्य सोऽसुर । इमे नृसिहं पुस्तं पूर्वस्यादुनज्ञक्तिकम्॥५८॥ सहैव तेऽनुत्रैः सर्वेर्नाज्ञवाञ्च पर्वेरितः।

उस नृशिंहाकृत पुरुष को देखकर हिरण्यकितपु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रहाद को उसका करने के लिए प्रेरित किया उसने कहा कि यह नृशिंहाकृति वाला पुरुष पहले से कुछ कम शक्ति वाला है इसलिए तुम अपने सभी भाइयों के सहित मेरे द्वारा प्रेरित हुए तुम जीच ही उसका नाल कर दो।

स तिष्योगादसुरः प्रह्मादो विष्णुपव्यवम्॥५९॥ युग्रेषे सर्वयन्तेन नरिसहेन निर्कितः। ततः संगोहितो दैत्यो हिरण्यक्षसत्तदानुजः॥६०॥ य्याचा पशुपतेरस्त्रं ससर्वं च ननाद च।

फिर अपने पिता की आज से वह असुर प्रह्मद उन अविनाशी विष्णु के साथ यहपूर्वक युद्ध करने लगा, परन्तु वह नर्रासह के द्वारा जीत लिया गया। उसके पशाब् उसके छोटा भाई दैत्य हिरण्याक्ष ने संमोहित होकर पाशुपत अस्त्र का ध्यान करके उसे छोडा और गर्जना करने लगा।

तस्य देवाधिदेवस्य विध्योरिषस्तेजसः॥६१॥ न हानिपकरोदस्यं तथा देवस्य शूलिनः दृष्टा पराहतं त्वस्यं ब्रह्मदो भाग्वगौरवात्॥६२॥ मेने सर्वात्मकं देवं वासुदेवं सनावनम्। सन्वज्य सर्वहात्वाणि सत्त्वपुत्तेन चेतसा॥६३॥ नन्तम हिरसा देवं योजिनां इदयेशसम्।

किन्तु उसका वह अस्त देवधिदेव अभिततेजस्वी विष्णु दथा त्रिशृलधारी संकर को कोई हानि नहीं कर सका इस प्रकार अल को निवृत्त हुआ देखकर अपने भाग्य के गौरव से प्रह्लाद में उस देव को सर्वांन्मा सनातन वासुदेव समझा तब उसने सत्त्वयुक्त बित्त से सकल शखों की त्याम करके योगियों के हृदय में शबन करने बाले विष्णुदेव को शिर से प्रणाम किया

स्तुत्वा नारावर्ण स्तोत्रैः ऋग्वजुःसायसम्पर्वे ॥६४॥ निवार्यं पितरं प्रातृन् हिरण्यासं सदावर्वीत्।

ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सरमवेद के स्तोत्रों से नारायण की स्तुति करके पिता, भाइवों और हिरण्याक्ष को रोककर उस समय इनसे कहा।

अयं नारावणोऽनन्तं इत्रधतो पगवानजनाः ६५॥ पुराणः पुरुषो देवो महायोगी जगन्ययः। अयं बाता विज्ञातः च स्वयंज्योतिर्विरसुनः ॥६६॥

ये भगवान् नारायण, अनन्त, शाधत और अंज हैं ये हो सब के धारणकर्ता, सृष्टिकर्ता, स्वयं ज्योति;स्वरूप और निरक्षन हैं

प्रयानं पुरुषं तत्त्वं मूलप्रकृतिरस्थय ईश्वरः सर्वभूतानाभन्तर्यामी नृणाविगः॥६७॥ मद्यस्योनं हारणं विस्तृपक्षकमध्ययम्।

ये ही प्रधान कन्त-मूल प्रकृतिरूप अविनाको पुरुष है। वे सकल प्राणियों के ईबर, अन्तर्यामी और (सत्वादि) गुणों से परे हैं इसलिए आप अञ्चल और अविनाशी विष्णु को शरण में जाओ।

एवमुक्तः सुदुर्बुद्धिर्हिरण्यकशिषुः स्वयम्॥६८॥ प्रोबाच पुत्रमत्ववं मोहितो विन्तुभाववा। अयं सर्वात्वना वक्यो नृस्हिशेऽत्यपराक्रमः॥६९॥ समागतोऽस्मद्भवनमिद्धानीं कालकोदिवः।

ऐसा कहने पर भी अत्यन्त दुर्बुद्धि युक्त तथा दिष्णु को भाया से अत्यन्त मंगित हुआ हिरण्यकशिषु अपने पुत्र से बोला— यह अल्प पराऋषी नृसिंह सब प्रकार से वध करने पांग्य है। यह काल से प्रेरित होकर इस समय हमारे भवन में आया है।

विहस्य पितरं पुत्री वच चाह महापति ॥७०० मा निन्दस्वैनमीशानं भूतानामेकस्थ्ययम्। कवं देवो महादेवः शास्त्रतः कालवर्ज्यितः॥७१॥ कालेन हन्त्रते विद्याः कालात्मा कालकप्रकृतः। तब महाबुद्धिमान् पुत्र ने हँसकर पिता से कहा— इनकी निन्दा मत करो। ये सभी ग्राणियों के एकपात्र ईश्वर और अविनाली हैं। ये महादेव शाश्वत एवं कालवर्जित हैं ये कालस्टरूप तथा कालरूपश्चारी विष्णु हैं। काल इनका क्या विनाश करेगा?

ततः सुवर्णकश्चिपुर्दुसस्य कालवोदितः॥७२॥ निवास्तिऽपि पुत्रेण युपुषे हरिमव्ययम्। प्रस्कत्वनोऽनसो हिरण्यनयनात्रवम्॥७३॥ नखेर्विदास्यापास ब्रह्मद्रस्पैय प्रस्ततः।

तदनन्तर दुरात्मा हिरण्यकशिषु पुत्र के मना करने पर भी कालप्रेरित होने से अविभाजी हरि विष्णु से युद्ध करने लगा। अनन्त भगवान् ने आँखें लाल करके हिरण्यास के बढ़े भाई को प्रहाद के देखते-देखते नखों से खेर झाला

हते हिरण्यक्षिणी हिरण्याको पद्मकल ॥७४॥ विस्तृत्य पुत्रं प्रकृतं दुदुवे भवविद्वलः। अनुहादादयः पुत्रा अन्ये च ऋतजोऽसुरा ॥७५॥ वृत्तिहदेहसम्भूते सिहैनीता स्पन्नस्यम्। का संहत्य स्थूपं हीन्तीस्यणः प्रमु ७६॥

हिरण्यकशिषु के मारे जाने पर महावली हिरण्याक्ष भयभीत होकर पुत्र प्रहाद को छोड़कर भाग गया तब अनुहाद आदि पुत्रों को नृसिंह के शरीर से उत्पन्न सिहो ने ही समलांक भंज दिया तदनन्तर प्रभु नारायण भगवान् ने अपन नृसिह। रूप को समेट लिया

स्वपेत परमं सर्वं यवी नाग्तवणापुत्रयम्। गते नाग्तवणे देश्यः प्रद्वादोऽसुरस्त्रमः॥७७॥ अभिवेकेण युक्तेन हिरण्याक्षमयोजयम्। स बावयाणास सुरान्तमे जिल्ला युनीनमि॥७८॥

फिर अपने नारायण नामक परम रूप की धारण कर लिया भारायण के चले जाने पर असुरश्रेष्ठ दैल्य प्रहाद ने योग्य शालासंमत) अधिषेक करके हिरण्याक्ष को सर्जासहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। तब उसने भी युद्ध में देवताओं को और मुनियों को जीतकर पीड़ित किया

लक्कासकं महापुत्रं तबसाराम्य शंकरम् देवास्त्रित्वा सदेवेन्द्रम् क्षुत्रवा च धरणीयिषाम्॥७९॥

उसने तपस्या द्वारा शंकर की आराधना करके अन्यक नामक महान् पुत्र प्राप्त किया। उसने इन्द्र सहित देवों की बांतकर पृथ्वी को भूज्य कर दिया। नित्वा रसस्तनं चक्के बेदानौ निक्कपासका। ततः सबक्रका देशा परिकानभुष्ठविवः॥८०॥ पित उसे पाताल में ले जारूर बंदों को तेजहीन कर दिया तब ब्रह्म सहित सभी देवों की मुख को कोभा मलिन हो गयी

गत्वा विज्ञापयामासुर्विकावे हरिमन्दिरम्। स विज्ञास्ति विद्यस्या तहकेपाधमञ्ज्ञवः॥ ८१५ उन्होंने हरि मन्दिर में आकर विष्णु से निवेदन किया। तह विद्याला, अविनाशी भगवान उस (असुर) के वध का उपाय सोचने लगे

सर्वदेवसम्बं सुभ्रं बाराह्य पुरा दवे गरवा हिरण्यसम्बं हत्वा तं पुरुषोत्तमः॥८२॥ यहले पुरुषोत्तम भगवान् ने सर्वदेवसम्ब श्रंत बराह का रूप भारण किया और हिरण्याक्ष के पास जाकर उसका वध किया।

देशूयां द्वारवायास कल्पादी भरणीमिमाम्। त्यक्त्वा वाराहसंस्थाने संस्थानीयं मुरक्तिः॥८३॥ फिर कल्प के आदि में (हिरण्याश्च हारा गृहीत) उस पृथ्वी का अपनी दंहा पर उजकर उद्धार किया। पद्यात् देव-समुओं को मार कर उन्होंने अपना वासाह रूप त्याग दिया

स्वामेय प्रकृति दिव्या यथौ विष्णुः पर्र पदम्। तस्मिन् इतेऽमर्धरपौ प्रकृति विष्णुक्तपरः॥८४॥ अपालयप्त्यकं राज्यं भावं त्यक्त्वा तदासुरम्। कृतं विविवदेवान्विष्णोससम्बन्धे स्तः॥८५॥

अपनी ही दिव्य प्रकृति की अवलम्बन लेकर श्रीविष्णु परम थाम पहुँच गये। उस देवशश्रु हिरण्याक्ष के मार दिये जाने पर विष्णुपरायण प्राहाद अपने आसुरी भाव की त्याग करके प्रजा का पालन करने नगे और दिव्यु की आराधना में निरत हो विधिपृषंक यह करते थे।

विश्वपनं सदा राज्यं तस्यासीहिन्युवैभवात्। ततः कदाचिदसुरो बाहाणं गृहमागतम्॥८६॥ विष्णु के ग्रसाद से उनका राज्य सदा निष्कण्टक हो गया। तदननार कभी एक ब्राह्मण उनके घर आया।

न च संभाषवापास देवानाङ्गेय पावया। स तेन तापसोऽत्यर्थं मोहितेन्यवमानितः॥८७॥

किन्दु देवताओं की माया से मोहित होने के कारण प्रहाद ने ब्राह्मण का आदर-सत्कार नहीं किया। इस प्रकार बैभव-प्रताप के कारण उसने तपस्त्री ब्राह्मण को अपमानित किया। ज्ञानामुद्दराजानं कोमसंदत्तलोधनः। सत्तर्भ अपाजित्व बाह्यणाश्ववन्यसे॥८८॥ सा स्वत्विकावी दिव्या विनासन्ते अधिकति। इत्युक्तवा प्रपत्नी नृष्यं स्कादस्य गृहाद्विकः॥८९॥

(अयपान के कारण) फ्रोध है आँख साल करके उस जाराण ने असुरराज को काम दिया कि तूने जिसके बस का आश्रम सेकर ब्राह्मणों का अपमान किया है, यही तेरी दिव्य प्रैणावी लिंक का नारा हो जायेगा। यह कहका साह्मण प्रहाद के घर से शीध निकल प्रया:

भुमोह राज्यसंसक्तः सोऽपि शायबलस्तवः। बाधवामास विधेन्द्राश विवेद अनार्तृतम्॥९०॥

इसलिए वह भी शयबल के कारण राज्य में आसक होकर मंदित को प्राप्त हुआ और द्विजन्नेश्चों को पीड़ित करने लगा तथा भगवान् जनाईन को भूल गया।

चितुर्थसम्बुरस्था कोने चके हरि प्रति। तया सम्भववृद्धं सुमार्थ रोमहर्वणम्॥९१॥ नारायणस्य देवस्य प्रहादस्थामगद्भियः कृत्यः स सुमहर्मुम्हं विक्तुना तेन निर्मितः॥९२॥

(इतना हो नहीं) कह पिता के बध को समरण करके हरि के प्रति क्रोधित भी हुआ इस कारण नारायण और देवतन्नु प्रकृत- इन दोनों में रोमांचकारो अस्थना भ्रथंकर युद्ध हुआ था। ऐसा महान् युद्ध करके भी कह विच्यु के द्वारा पराजित हो गया

पूर्वसंस्कारमाहात्यात्परस्मिन् पुरने हती। सञ्जातं अस्य विज्ञानं इत्रक्षयं इत्ययं चर्चा॥ १६॥

बस समय पूर्व के संस्करों के माहातम्य से परभ पुरुष हरि के विषय में उसे विज्ञान उत्पन्न ही गया। तब वह शरण सेने योग्य हरि की शरण में जा पहुँचा था।

ततः प्रश्नति देखेन्द्रो समन्यो भनितपुरहन्। बाराययो महत्योगमञ्जूष पुरुषोत्तये॥९४॥

3म दिन से वह दैत्यराज बारायण की अनन्य भक्ति करने लगा और उसने नारायण पुरुषोत्तम में महान् योग को प्राप्त किया

हिरण्यकशियोः पुत्रे शोगसंसक्तरोतस्ति। अताम तन्यहराज्यसम्बद्धोऽसुरमुद्धसः॥९५॥

इस प्रकार हिरण्यकरिए के पुत्र प्रहाद का विश कोगासक हो गया तो असुरश्रेष्ठ अन्धक ने असका विज्ञास राज्य इस्तगत कर तिया। हिरक्यनेकानयः सम्मार्देहसमुद्धकः। कद्दरस्वामुखं देवीं चक्रमे पर्वतक्ष्यकाम्॥१६॥ संकर की देह से उत्पन्न होने पर भी हिरण्याक्ष-पुत्र अन्यक मन्दराकत पर अवस्थित पर्यतपुत्री उमा देवी की कामना करने लगा।

पुरा दारुवने पुण्ये मुनयो गृहभेतिनः। ईक्रासन्तर्भावं तथक्षरः सहस्रहः ॥१७॥

(वे देवो मंदरायल पर कैसे गर्पो यी इसका कारण बताते हैं) पूर्वकाल में पवित्र दास्त्रण में हवामें गृहस्थ भूनि संस्टर की आराधन करने के लिए तपस्या कर रहे थे।

स्तः कदाधिन्यहती कस्तयोगेन दुसारा। अनमृहिरतीयोग क्रासीद्युर्वविनाक्रिनी॥९८॥

तदननार किसी समय कालगोग से अति दुस्तर, प्राप्यियों का विनास करने शाली और अत्यन्त दारूण महती अनावृष्टि हाई थो।

समेन्य सर्वे मुनयो जीतमं वयसां निक्यम्। अभावत्त कृपाविद्या आहार्य प्राच्यमस्मागुः। ९९॥

तब वहां के निवासों सब युनि तसीनिधि गीतम युनि के पास आये और उनसे प्राणधारण करने योग्य भोजन की बादना करने लगे।

स नेम्यः प्रदरावर्ग मृष्टं बहुतरं कुषः। सर्वे कुमुजिरे विद्या निर्विशकेन चेतमा॥१००॥

उस युद्धिमान् गीतम् ने सम् मुनियी को प्रयुर मात्रा में मधुर भीजन प्रदान किया। तम इन प्राह्मणों ने भी लेकारहित चिस से भीजन किया

मने च हादले वर्षे कल्पान इव लांकती। कपूर वृद्धिर्महती वदापूर्वप्रमुख्यम्मा १० १॥

एक प्रस्तवकास के समान करह वर्ष (इसी अवस्था में) वात जाने पर करुपाणकाचे महती वृद्धि हुई और संसार भी पूर्ववत् हो गया अर्थात् अधादि से समृद्ध हो गया।

ततः सर्वे मृतिवराः 'समाधनक परस्यरम्। महर्षि गौतमं श्रोकृर्यकाम हति वेगतः॥१०२॥ तम सव मृतिकों ने परस्यर मंत्रका करके महर्षि गौतम से कहा— हम लोग भी अब शीध जाना चाते हैं।

विवारक्रमास च तान् कञ्चित्वालं क्यागुणम्। उभिन्ता मह्मृहेऽवस्यं मक्तक्रमितं मण्डियाः॥ १०३॥ तब गीतम ने उन लोगों को गंका और कहा— हे पंडितो आप लोग कुछ दिन और मेरे गृह में सुखपूर्वक निवास करके फिर चले जाना

ततो मावामयीं सृष्टुः कृष्णां को सर्व एव ते। समीपे प्राप्यामस्पीतमस्य महात्मनः ॥१०४॥

तब उन सब पण्डितों ने एक पायामयी काले रंग की गी की रचना की और उसको महात्या गीतम के पास पहुँचा दिया

सोऽनुवीक्ष्य कृपाबिष्टस्तस्याः संस्कृणोत्सुवः। गोष्ठे तां बक्षवस्यास स्पृष्टमात्रा प्रमार स्ता। १०५॥

महात्मा गौतम उसे देखकर दया से युक्त हो गये और उसका संरक्षण के पति उत्सुक होका उसे गौशाला में बँधवा दिया। परन्तु वह । मायायय होने के कारण) स्पशं करते हो मर गई।

स शोकेनाभिसन्तमः कार्याकार्यं महापुनिः। न पश्यति सम सहसा तर्मृष्टं मुनयोऽयुवन्॥१०६॥

(उसे गरी जानकर) वे महामृति शोक से अभिसन्तर हांकर करंट्याकरंट्य के निर्णय में असमर्थ हो गये। तभी सहसा उस ऋषि से मृतियों ने कहा।

गोककोयं द्वितनोष्ठ याकतव ऋरीरमा। ताकतेऽसं न भाक्तरवं मच्छतमां कवनेव हि॥१०७॥

्तुम्हें गोहत्या का पाप लगा है, अत:) हे द्विजश्रेष्ठ! यह गोहत्या जब तक आपके हतीर में रहेगी, तय तक हम स्त्रेग आपका अत्र ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हम जा रहे हैं।

तेनातांऽनुमताः सन्तो देवदास्त्रनं शुप्रम्। जन्मुः पापवञ्चात्रीत्वा तप्श्रनुं यदा पुरा(१२०८)।

उनसे अनुभति भिल जाने पर वे मुनिगण पवित्र देवदार बन में चले गये। गौतम भी पायवश होकर एहले की तरह तपस्या करने लगे।

स तेवां प्रायमा जातां गोक्क्यां गौतमां पुनिः केनाचि हेतुना इतला ज्ञाणामीवकोपतः॥ १०९॥

र्णतम पुनि ने किसी कारण से उन लोगों द्वारा माया से रचित गां-वध को जानकर अत्यन्त क्रांधित होकर शाप दे दिया

भक्तियति प्रयोगाञ्चा महापातकिषिः समाः। महस्रस्ते तथा लापाज्यायमानाः पुनः पुनः॥ ११०॥ तुम लीय तीनों वेदों से रहित तथा महापातिकयों के समान हो जाओंगे इस प्रकार शाप के कारण वे ब्राह्मण बार सुर जन्म लेते रहे।

सर्वे संप्राप्य देवेशं शहूरं कियामस्ययम्। अस्तुक्त् लॉकिकं स्तोत्रेस्विष्ठशः इव सर्वगौ॥ १११॥ देवदेकं महादेवी भक्तानामार्निमाशनौ। कामकृत्वा महायोगी पापाशसानुमहतः॥ ११२॥

तब पाप से उज्लिष्ट हुए के समान (अपवित्र) ये लोग देवाधिपति संकर और अक्षिनाशी विष्णु की अनेक लौकिक स्तांत्रों द्वारा स्तुति को— आप दोनों सर्वक्सपी, देवों के देव, महान् देख, भक्तों का दुःख दूर करने वाले और स्वेच्छ्या महायोगी हैं आप हमें पाप से मुक्त करने में समर्थ हैं।

तदा वार्श्वस्थितं विद्यां संक्रिय क्वप्रकारः। किमेतेवां भवेतकार्यं प्राह्न पुण्येविणामिति॥ १९३॥

तब पास में खड़े हुए विष्णु को देखकर वृषध्वज शंकर ने कहा— इन पृण्य चाहने क्षते लोगों का कार्य कैसे होगा ?

ततः स पणवान्त्रिष्णु सरक्यो भक्तवत्सलः। गोपति प्राह विप्रेन्द्रानालोक्य प्रणतान् हरिना ११४॥

तदनन्तर शरण देने बाले भक्तवत्सल भगवान् विष्णु प्रणाम करते हुए विप्रेन्द्रों को देखकर गोपति शंकर से बोले

न वेदवाको पुरुषे पुण्यलेलोऽपि लङ्कर। सङ्गुच्छवे पहादेव धर्मो वेदाहिनिर्वर्गता११५॥

हे शंकर वेदबहिष्कृत पुरुष में पुण्य का लेश भी नहीं रहना है। क्योंकि हे महादेव! धमं वेद से उत्पन्न है।

कार्यय पत्तव्यत्सल्याद्रक्षितव्या पदेशः अस्मापिः सर्व एवेते गनासं नरकार्गयः। ११६॥

्हें महेश्वर तथापि भक्तवत्सलता के कारण हमें नरक में जाने वाले इन सब को रक्षा करनी चाहिए

तस्पाद्धि वेदशस्त्रानां स्थाणार्थाय परिपत्तम्। विमोधनाय शास्त्रारीय करियामां वृष्टकमा। १९७॥

इसलिए हे द्रषध्वज । वेदवहिष्कृत पापियों की रक्षा के लिए तथा हन्हें मोह में डालने के लिए ऐसे शहर्यों की स्वना करंगे

एवं सप्योधिको स्त्रो मायवेन पुरारिका सरकार मोहज्ञास्त्राणि केशचोऽपि शिवेरितः॥१९८॥ कापाले नाकुले कार्य भैरवं पूर्वपक्षिमम्। **पञ्चरात्रं पाशुक्तं तवान्यनि सहस्रहाः॥ ११९॥** 

इस प्रकार माधव-विष्णु ने रुद्रदेव को सम्बोधित किया धा और केशव ने भी शिव से प्रेरित होकर मोह उत्पन्न करने वाले शास्त्र बनाये थे, जैसे कि कापाले, नाकुले, कम, भैरव, पूर्व और बाद का पाखरात्र, पासुपत और अन्यान्य हजारों शास्त्रों की रचना की?

सृष्ट्रः तानक्ष निर्वेदाः कुर्वाणाः लास्त्रवीदितम्। कानो नरके घोरे बहुन् कल्पान् पुनः पुनः ॥ १२०॥ जायनो मानुवे लोके श्लीणवापवयास्त्रतः। ईसरायसन्त्रसम्बद्धवय्यां सुकृताङ्गरीतम्॥ १२ १॥

ऐसे शास्त्रों की रचना करने के बाद उन्होंने बाहाणों से कहा— तुम लोग वेदविहीन होने से शास्त्र प्रेरित कर्म करते हुए भी अनेक कर्ल्यों तक चार-बार घोर नरक में गिरते हुए मनुष्य लोक में जन्म यहण करोगे। तब पापराशि के शीण हो जाने पर इंग्रर-आराधन के करा से सद्दति को प्राप्त करोगे।

वर्तस्यं पत्पसादेश नान्यका निष्कृतिर्हि व एवमोस्परविष्णुम्यां चांदितास्ते महर्षयः॥१२२॥ आदंशं प्रत्यपटान शिवस्यासुरविद्विषः। यकुस्तेऽन्यानि शास्त्रणि तत्र तत्र रता पुनः॥१२३॥

तुम लोग मेरी कृषा से ऐसा वर्ताव करो, अन्यथा तुम्हरस तद्धार वर्ती है। इस प्रकार महादंव और विष्णु ने उन मृतियो को प्रेरित किया था। असुरदोही वे महर्षि किय के अदेश का पालन करने लगे और उन्होंने भी शास्त्रनिरत होकर अन्यान्य शास्त्रों की भी रचना की

शिष्याकथाप्यामासुर्दर्शयित्वा फलानि चः मोहापसदने लोकपवतीर्व्य महीतले॥१२४॥ वकार शंकरे विक्षां हितायैगं हिनै सहः कपालमालामरणः प्रेतमस्मावगुण्डितः॥१२५॥ विमोहवेंस्लोक्यम्यं बटामण्डलमण्डितः॥

उनका फल दिखाकर वे शिष्यों को पड़ाने लगे इयर शंकर भी भूतल पर मोह के अपसदनस्थ्य लोक में अवतार लेकर उनके कल्याण के लिए बाह्मणों के साथ पिसाटन करने लगे। शंकर ने कपालभाला धारण की हुई थी और शरीर में प्रेतभाम का लंग किया वा तथा वे जटामण्डल से मण्डित होकर इस लाक को माहिन कर रहे थे।

निक्रिष्य पार्वती-देवीं विष्णाविभक्तेर्जासा। १२६॥ निर्वाज्य पत्रवास्त्रों मैंग्बं दुष्टनित्रहं दत्त्वा भारतको देव्यानन्दर्न कुलनन्दनम्॥१२७॥

अभिततेजस्वी विष्णु के पास फार्वती को छोड़कर भगवान् हद ने दुष्टों के निवहार्य भैरव को नियुक्त किया और देवी के कुलनन्दन पुत्र को नारायण के सुपुर्द कर दिया।

संस्ताच्य ता च प्यान्देवारिनपुरोवपान्। प्रस्किते च पहादेवे क्वियुर्विकतपुः स्वपम्॥१२८॥ स्वीरूप्यापी नियतं सेको स्म पहेष्ठरीम्। बह्य कुतालनः रुद्धो वर्षाऽन्ये सुरपुंगवा ॥१२९॥ विवेदिरे बहादेवीं स्वीरूपं लोकनं कता ।

वहाँ अपने गणां तथा इन्द्र आदि देवताओं को स्थापित करके महादय ने प्रस्थान किया तथ सबयं विस्तानु विष्णु, ब्रह्मा, अन्ति, इन्द्र, यम तथा अन्य श्रेष्ठ देव सुन्दर स्तीरूप को भारण करके पहादेवों महेश्वरी पार्वता देवों की नियमपूर्वक सेवा करने लगे।

नदोस्राम् मगवान् सम्मोतस्यनवस्तमः ॥ १३०॥ हारदेशे गणाव्यक्षो स्वापूर्वमतिष्ठतः एतस्मित्रकरे दैत्यो हान्यको नाम दुर्मति ॥ १३१॥ आहर्तुकापो गिरिजामान्यगामस्य मन्दरम्। सम्मातमन्त्रके दृष्टा शेकरः कालमैरवः॥ १३२॥ न्यकेष्यद्वेयत्या कालस्यकरे इरः। तयो सम्भवसुद्धं सुवीरं रोमहर्वणम्॥ १३३॥

शंकर के अत्यन्त प्रिय गणाध्यक्ष भगवान् नन्दीशर हारदंश में हो पूर्व की भौति (पहरेदार के रूप में) खड़े हो गये इस बीच अन्धक नामक दुर्बुद्धि वाला दैन्य पावती का हरण करने के लिए मन्दराचल पर आया। अन्धक को आया देखकर अभित तेजस्वी कालस्पभारी शिवस्वरूप कालभैरव ने उसे रोका। उन दोनों में रोमाञ्चकारी अन्धन्त घोर युद्ध होने लगा।

शुलेनार्रास तं दैत्यमात्रपास वृष्यकः। ततः सहस्रको दैत्याः सहस्रात्यकसंक्रियाः॥१३४॥ नन्दीश्वरादयो दैत्यैरचकैरपिनिर्जिताः।

वृषध्वन कालभैरव ने दैत्य की छाती पर त्रिमूल से प्रहार किया तब अन्धक दैत्य ने अन्धक नामक हजारी दैत्यों को इत्यन किया उन सब अन्धक दैत्यों से नन्दीकर आदि जिन के गण पराजित हो गये।

पण्टाकर्णी पेचनादश्रण्डेलश्रण्डतापनः ॥ १३ ५ ॥ विभायको पेचवाहः सोमनन्द्री च वैचुवः। सर्वेऽच्यकं देववरं सामाप्यातिवस्यविताः ॥ १३६॥ वृद्धयुः सूरतस्वरपृष्टिगिरिकृत्यरधर्मः धार्ययत्य वृ हस्तान्यां गृहीत्वा चरणद्वयम्॥ १३७॥ दैत्येन्द्रेणातिवित्यां द्विसास्ये स्वयोजनम्। ततोऽव्यवित्यस्य वे स्वतस्रोऽधं सहस्रतः ॥१३८॥ कालसूर्यप्रतीकासा भैरवस्रामिदुदुवु । हाहेति सम्बद्धः सुमहान् बमूवातिभयेकरः॥ १३९॥

घण्टाकणं, मेघनाद, चण्डेश, चण्डतापन, विनायक, मेघवाह, सोमनन्दी एवं वैद्युव नामक अतिकलशाली गण् दैत्यराज अन्यक के आगं शूल, शक्ति, ऋदि (दो धारवालो तलवार) गिरिशिद्धार तथा गरबध (फरसे) नामक अर्खा सं युद्ध करने लगं अनन्तर अत्यन्त बलो दैत्यराज अन्यक ने उन सब को दोनों पैरों से पकड़कर सुमाकर सौ योजन की दूरी पर एक- एक करके फेंक दिया। तत्यक्षत् अन्यक द्वारा उत्यन्न कियं गये प्रलयकालीन सूर्य के समान सैकड़ी-हजारी दैत्यां ने भैरव पर आक्रमण कर दिया तब वहाँ पर हाहाकार का अत्यन्त महान् और अन्यन्त ध्यंकर शब्द होने समा।

युष्ट्रेषे भैरती देव: शुल्पमदाय भैरवम्। दृष्ट्राश्वकामां सुक्तं दुर्जयश्चितितो हर:॥१४०॥ भवंकर त्रिशृल लेकर भैरवदेव युद्ध करने लगे, किन्तु शंकरस्वरूप दे भैरव अन्धकों को अतियहती दुजंब सेना को देखकर पराजित हो गये।

जगाम हरजन्देवं वासुदेवमजं विमुग्। सोऽकुजद्भगवान्त्रिकुर्देवीनां सतमुत्तमम्॥१४१॥ देवीपार्कस्वितो देवो विनात्राव सुरव्विमम्। तदान्यकसहस्रन्तु देवोग्मिर्यमसादनम्॥१४२॥ नीवं केशवमाद्याल्याल्योलयैव रणाजिरे

तद वे अजन्मा, सर्वव्ययक वास्तुदेव की शरण में गये भगवान् विष्णु ने देवशपुओं के विनाश के लिए सैकड़ों उत्तम देवियों की सृष्टि की। देव विष्णु भी देवी पार्वतो के समीप खड़े हो गये। उन देवियों ने हजारों अन्धकों को विष्णु की महिमा से लीलापुर्वक मास्कर यमलोफ भेज दिया।

क्ट्रा पराइतं सैन्यमञ्ज्जोऽपि पहासुर-॥ १४३॥ पराहमुखो रणातस्यात्मसम्बद्धाः पहासवः। संभू से आहत अपनी सेना को देखकर महासुर अन्यक पीठ दिखाकर रण से बड़े वेग के साथ भाग गया ततः क्रीडा पहादेवः कृत्व हादलवार्षकोम्॥१४४॥ हिताय पक्तनेकानामाजगायात मन्दरम्। सम्प्रासमीश्चरं हात्वा सर्व एव गणेसगः॥१४५॥ समागम्योपतिहन्त मानुमन्तिम्ब हिताः। र्जवस्य पवनं पुण्ययमुकानां दुशस्त्वम्॥१४६॥ तदनन्तर महादेव बारह वर्षों की अपनी यह सोसा सम्मन्न करके (सन को मोहित करके) भक्तों के कल्वाणार्थ मन्दरायल पर आ गये। इंसर को अपना हुन्स जनकर सभी गणेशर नहीं आकर उर्णस्थित हो सबे जैसे द्विजगण सूर्य के

सामने उपस्थान करते हैं। तब शंकर ने खेगविहीन पुरुषों के तिए अत्यन्त अग्रप्य अपने पवित्र भवन में प्रवेश किया। इदर्श निद्ननदेवं भैरवं केशवं शिषः। प्रणामप्रदणं देवं सोऽनुगृह्यात निद्नम्॥ १४७॥ शिव ने वहीं नन्दी, भैरवं और विष्णदेव को देखा। उन्होंने

प्रणामकरने के लिए तत्पर नन्दी को अनुगृहीत किया। श्रीत्पैन पूर्वमीलानः केलवं परिवस्कने। दुष्टा देवो महादेवीं प्रीतिविस्करितेक्षणाम्॥ १४८॥

सर्वप्रथम हंज्ञान जंकर ने विध्युदेव का प्रीतिपूर्वक आलियन किया। तत्पक्षात् (महादेव के आगमन के कारण) प्रेम से प्रफुल्लित नेजों वाली महादेवी पार्वतों को उन्होंने देखा।

प्रणतः शिरमा तस्याः पाद्योगीसस्य य। न्यवेदयकप्रयनास्यै शङ्कुरायाद्य शङ्कुर ॥१४९॥ वैरवा विष्णुमाझस्यमातीय मार्श्वगोऽधकत्

महादेवी तथा शिव के चरणों में प्रणाम करके शंकर-स्वस्त्य कालभैरव ने शिव को अपने जब के विषय में कहा और विष्णुदेव के माहातन्य को बताते हुए उनके समीप खड़े हो गये

श्रुत्वा तं विजयं रूप्युर्विक्रमङ्केशतस्य स॥१५०॥ समास्ते प्रगवातीशो देखाः सङ्ग वराप्तने। ततो देवनणाः सर्वे परोविष्ठमुख्यः द्विषाः॥१५१॥ आजग्युर्पन्दरमृष्ट्वं देवदेवं त्रिसोकनम्।

दस दिजय को तक विष्णु के पराक्रम को सुनकर भगवान् संभु फर्वती देवी के साथ उत्तम आसन पर बैठ एवं तदनन्तर सभी देवगण और मरीचि आदि द्विजगण देकधिपति जिल्लंचन का दशंग करने के लिए मन्दराकत पर आये

वेन तद्वितते पूर्व-देवीनां शतयुत्तमम्।) १६ २॥ समायत-देव्यसैन्यसीशदर्शनकांकवा। दृष्ट्वा वशसनासीनन्देव्या चन्द्रविभृषणम्॥ १६ ३॥ प्रवेभुसदशदेव्यो गावन्ति स्मातिलालसाः प्रवेभुसिदा देवीं वासपार्से पिनाकिनः॥ १६ ४॥ देवासनगतान्देवीं नासधणमन्त्रमधीय्।

वे सी देवियाँ, जिन्होंने पहले दैस्य सेना को जीता था, शंकर के दर्शन की अभिलामा से वहाँ आयाँ। उन देवियाँ ने श्रेष्ठ आसन पर देवी के साथ बैठे हुए शंकर को देखकर आदर से प्रणाम किया और वे अतिहाय प्रेम प्रकट करती हुई गीत याने लगीं। फिर इन्होंने शंकर के बामभाग में स्थित देवासन पर विराजमान नारायम की मनोमयो गिरिजा देवी को प्रणाम किया।

दुष्टा पिहासनासीनं देखो नारायणं स्था। १५५॥ प्रधास्य देवपीछार्न पृष्टवत्ये वसहुनाः।

फिर सिहासन पर आसीन नातवण को देखकर देवियों ने प्रकाम किया। फिर उन उत्तम खियों ने इंशानदेव शंकर से पूछा

### क्ट्या ऊसु

कारवं विश्वन्यसे कारव केयग्याला प्रवित्रभा॥१५६॥ कोऽन्ववम्माति यपुर्वा पश्चुजापतलोचनः। निश्नम्य वासो यदनं वृषेन्द्रवरसाहनः॥१५७॥ व्यवज्ञार पद्मयोगी भूताविधविरव्यव क्षवज्ञारायणो गीरो जगनाता सनातनः॥१५८॥

कन्यायं योती— अपनी कार्यत से चमकते हुए आप कीश हैं? सूर्य की प्रभा जैसी यह खला कौन हैं? यह कमललोचन कौन हैं जो शर्धर से सुन्दर प्रतीत हो रहा है? उनका बचन सुनकर नन्दीबाहन, महाबांगी, पूताधिपति और अखिनाशी शिव ने कहा— ये सनातनदेव न्याप्यण हैं और ये जगन्माता गरीरी हैं.

विभाग्य संस्थितो देवः स्वतंत्रमानं बहुदेश्वरः न मे विदु, परतत्त्वं देव्याश्च न महर्पयः॥१५९॥

ये देवंबर अपने को यहुशा विभक्त करके स्थित हैं। महर्षिगण मेरा और देवी उमा का परम तत्त्व नहीं जानते हैं। एकोऽयं वेद विश्वासा भवानी विष्णुरेव छ। अहं हि विस्पृह इसनः केससोः निर्मारमहः॥१६०॥ अकेले ये विश्वानमा विष्णु और भवानी देवी ही जानतीं हैं। वस्तुतः मैं तो निस्पृह, शान्त, केवल और परिग्रहशुन्य हूँ

मापेन केशनं प्राहुर्लक्ष्मी देवीनवाग्विकाम्। एव बाता विवासा च कारणं कार्यमेन च॥ १६ १॥

मुझे ही विद्वान् लोग केशव-विष्णु करते हैं, तथा अभिका-गरंती को लक्ष्मी कहते हैं। वे विष्णु धाता (धारणकर्ता), विधाता, कारण और कार्यक्रप हैं।

कर्ता कारविता विष्णुर्मृक्तिमुक्तिमलप्रदः। भोका पुपानप्रमेशः संहर्ता कालस्वप्रकृत १६२॥

वे विष्णु कर्ता और कारियता भी हैं और मोग तथा मोक्षरूप फल देने वाले हैं। ये पुरुष (जीवात्मारूप से) भोका है, तथापि अप्रभेष हैं वे कारतरूपधारी होने से संहारकर्ता हैं

स्रष्टः पाता शासुदेशे किश्वान्या किश्वनोमुखः । कुटस्यो इस्तरे स्थापी योगी नारायणोऽस्यवः॥१६३॥

ये सष्टा, रक्षक, सासुदेव, विश्वतमा, सम् और मुख वाले, कृटस्थ, अविनाशी, सर्वव्यापी, योगी, नारायण और अविकारी हैं

कारकः पुरुषो हातमा केवलं पर्य पदम्। वैचा माहेश्वरी गीरो पम शक्तिर्वरक्षनाः। १६ ४॥

ये तारणकर्ता पुरुष, आत्मारूष से सर्वव्यापक और कंबलमात्र परम पद (भोक्षरूप) हैं। यह गौरी माहेश्वरी मेरी निरजना (निर्लेष) शक्ति है

शांता सत्या सदानदा पर्न पर्दापवि श्रुतिः अस्यां सर्वेभिदक्षालफौव लयमेष्यति॥ १६५॥

यह शान्त, सत्परूप, सदानन्दरूप और परम पद है, ऐसा शुक्ति कहती है। वस्तुन: सम्पूर्ण जगत इसी पेरी शक्ति से उत्पन्न हुआ है और इसी में विलोग होगा।

एपैक सक्षेत्रतानां गतीनापुत्तमा गति । तवाहं संगतो देव्या केवलते निव्यत्तः परः॥१६६॥ पश्याम्बद्रोयर्थवाहं परमात्मात्मस्थ्ययम्।

यही सकल गाँतशील प्राणियों का उत्तम आश्रम है इससे भिलकर मैं केवल, निष्कल और पर हूँ। मैं इस शक्तिरूप देवों से संगत होकर समग्र प्राणिसपुदाय को तथा परम अव्यय परमात्म्य को देलता हूँ तस्मादशदिषद्वैतं विच्युपात्मानगेष्टरम्॥ १६७॥ एकपेव विधानीय ततौ यास्यव निर्वृतिम्। मन्दने विच्युपव्यक्तमात्मानं श्रद्धयान्विता॥ १६८॥ ये भिन्नदृष्टक चेशानं पूजयन्तो र मे प्रियाः॥ द्विपति वे जगत्मृति मोहिता रौरवादिषु॥ १६९॥ पच्यमाना न मुख्यन्ते कल्यकोटिकतैरिया सम्मादशेषमूतानां रक्षको विद्युरक्षयः॥ १७०॥ प्रमादशेषमूतानां रक्षको विद्युरक्षयः॥ १७०॥

इसलिए अनादि, अहैत, ईबर, आत्मस्वरूप विष्णु को एकरूप हो जानो। तभी मोक्ष प्राप्त करोगे जो बद्धायुक होकर विष्णु को अरुपक्त और आत्मस्वरूप मानते हैं. (रे मुझे प्रिय हैं) परन्तु जो भेदयुक दृष्टि से मुझ ईझान को विष्णु से पित्र मानकर पूजते हैं, वे सेरे प्रिय नहीं हैं। जो मोहबश जगत् को उत्पत्ति के कारणरूप विष्णु से हेच करते हैं, वे रीरव आदि नरकों में प्रकाय जाते हुए करोड़ों करप तक नहीं कुट पाते। इसलिए अरोब प्राणियों के रक्षक अविनात्री विष्णु हैं। इसलिए यह सब अच्छी तरह जानकर सभी आपत्तियों में प्रभू का ध्यान करना चाहिए

श्रुत्वा भगवतो वाक्यं देवाः सर्वे गणेश्वराः॥ १७१॥ नेपुर्नारायणं देवं देवीं च हिपलैलजाम्। प्रार्थयामामुरीशाने मस्ति मक्त्यनप्रियेः १७२॥ भवानीफादयुगले नारायणपदाम्बुजेः

भगवान् का यह बचन सुनका सभी देवां और गणेश्वरीं ने तारायण दंव तका पावंती देवों को प्रणाम किया। फिर भक्तजनों के प्रिय महादेव, हिमालयपुत्री पावंती देवों के चरणयुगल तथा नारायण के चरणकमल में भक्ति के लिए प्रार्थना की

क्या नारायणन्देवं गणेशा महत्तरेऽपि च॥ १७३॥ न पश्यन्ति अगत्सृति सद्दंहतमिवतस्यत्।

तदनन्तर सभी गणेबर तथा मातृकाओं ने नारायण देव को तथा जगन्माता को वहाँ नहीं देखा, यह अञ्चतः सी घटना हुई।

तदसरं पहादैत्यो हाथको मन्यवान्यकः १७४॥ मोहितो गिरिजां देवीमाहत् गिरिमाययौ।

इस बीच कामान्य हुआ अन्धक नामक महादैत्य मीहित होकर पर्णाती का हरण करने के लिए मन्द्रशचल पर आया। अञ्चनस्तवषु जीमान्योगी नारायणोऽमलः। तत्रैवाविरमृदेखेर्बुद्धाय मुख्योतमः॥ १७५॥

इसके बाद अनन्तरायेखारी, श्रीमान्, बोगी, निर्मल, पुरुषोत्तम नावयण बहीं दैल्यों से शुद्ध करने के लिए प्रकट हो गये:

कृत्वाच पार्से भगवनामीशो युद्धाच विष्णुं समहेवमुख्यैः ज्ञिलादपुत्रेण च माहकामिः स कालस्त्रोऽपि गणम देवः॥१७६॥

उस समय भगवान् विष्णु को अपने बगल में करके मुख्य गणदेवों, ज्ञिलादपुत, पातृकाओं साथ ईश्वर कालरूट ने युद्धाश्च प्रस्थान कर दिया।

त्रिज्ञूलमादाय क्षत्रानुकल्पं स्र देवदंवः प्रयमौ पुरस्तात्। तमन्वयुक्ते भगराज्ययां ज्याप देखेऽपि सहस्रवाहु ॥ १७७ :

अग्नि के समान (दंदीप्यमान) त्रिञ्चल को लेकर महादंव आगे-आगे चले उस समय उनके पीछे होष्ट गणदेव एवं सहस्रवाह विष्णु भी चलने लगे

रसम्ब मध्ये भगवान् सुगणी विवाहनी वास्त्रिपर्णवर्ण सदा सुपेरो- शिखराशिख्य स्मिनोकह्नप्रिमंगदानिवाकः॥१७८॥

उस समय देवताओं के पच्य गरुड़वाहन पर विश्वज्ञान भगवान विष्णु कमलपत्र के समान वर्ण वाले होने से ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानों सुमेरुपर्वत के शिखर पर आरुड़ तोनों लोक के नेत्ररूप भगवान सुध हों।

जयस्मादिर्भगवानमेयो हरेः सहस्राकृतिराविरासीत् त्रिशुलपापिर्गगने सुधोव वपात देवापरि पुष्पवृष्टि ॥१७९॥

जयशील, अनादि, अप्रमेय, भगवान् शंकर में त्रिशृलपणि हांकर इजारों आकृतियाँ धारण कर लीं और आकारणाणं में महान् घोष करने लगे। उस समय उन देवों पर पुष्पवृष्टि होने लगी

समागतं चीक्ष्य भणेशराजं समावृतं दैत्यरिषुं मणेशैः । थुयोच शक्रेया समावृकामिर्गणैरलेवैश्वरप्रकरैः ॥ १८०॥ उस दैत्यरिपु शंकर को महान् गर्णों से समावृत होकर आया हुआ देखकर प्रयम उस दैत्य सन्यक ने इन्द्र, मातृकाओं एवं सपस्त प्रयान देवों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया।

विजित्व सर्वानिय बाहुवीर्वान् स संयुगे अप्युपनन्तवत्या समापयो यत्र स कामको विमानमारुक्त विद्वीनसत्त्वा। १८ १॥

युद्ध में अनन्तर्थाम मंकर ने अपने खहुबल से सबको जीत लिखा था, इसलिए यह अन्धक सन्य बलहोन स्व होकर विमान पर आरूढ होकर उस और गया वहाँ कालरूट थ

दुष्टान्यकं समायानां भगवान् गरुङ्कश्चरः। व्यानहार महादेवं धैरवं मृतिमृक्णम्॥१८२॥

अत्थक को आत हुआ देखकर भगवान् विष्णु ने भरमरूप आभूषण वालं भैरव महादेव से कहा।

हनुपर्हीस दैत्येलयन्यकं लांककण्टकम्। स्वापृतं भगवान् कको इना नान्योऽस्य विद्यते॥१८३॥

लांक के लिए कण्टकरूप इस दैत्यराज अन्धक को आप ही भाग सकते हैं। आपको छोड़कर दूसरा कोई इसको भारने में समर्थ नहीं है।

त्वं इतां सर्वलेकारां कालात्या क्रेप्टरी तनुः। स्तूयते विक्षिपेनीयँदविद्वितिकारणैः॥१८४॥

क्योंकि आप ही इंश्रीय शरीरधारी कालरूप हांकर लोकों का संसार करते हैं। वंदवत्ता विद्वान् विविध मंत्रों से आएकी श्रुति करते हैं।

स वासुदेवस्य वची निष्ठाप्य भगवान् हरः निरोक्ष्य विष्णुं हनने दैत्येन्द्रस्य पतिन्दधी॥१८५॥

वासुदेव का ऐसा वचन सुनकर, भगवान् शंका ने विष्णु की ओर देखकर दैस्पराज का वध करने का निडय किया।

जगाम देवतानीकं गणानां हर्षवर्द्धनम्। स्तुवन्ति भैरवं देवमनारिक्षचरा जनाः॥१८६॥

तव वे गणों का हर्ष बढ़ाने वाली देव सेना की ओर चल पढ़े। उस समय अन्तरिक्षचारो लोग भैरवरूप महादेश की स्तुति करने लगे।

अयानन्त महादेव कालपूर्वे सनतन। त्वमन्तिः सर्वभवनामनस्तिष्ठसि भवनः॥१८७॥ हे अनन्त<sup>1</sup> हे महादेव आपकी जय हो। हे सनातन कालपूर्वे आप सर्वण्डमी हैं तथा (जठररूप)अन्ति से सभी प्राणियों के भीतर रहते हैं

त्यपनको लोककर्त्त त्यश्वाता हरिसव्ययः। सं दृष्ठा स्व पहादेवस्त्यनाम परमं पदम्॥१८८॥

आप सब के अन्तकर्ता, लोकों का निर्माण करने वाले, बाता (भरण करने वाले) और अविनासी हरि हैं आप बहा, आप महादेव, आप तेज:स्वरूप और परम धाम तथा परम पद हैं।

ओंकारपूर्तियाँगात्मा प्रयोगप्रक्रियोचनःः यहावियुत्तिविश्वेतां स्थाननः समस्योग १८९॥

आप आंकारमूर्ति, योगात्मा, तीनबेदरूप नेत्र वाले, त्रिलोचन, महाविभृतिस्य और विश्वेश्वर हैं। हे अनन्त हे जगन्पते। आपकी जय हो

ततः कालाग्विस्त्रोऽस्त्रै गृहीत्वास्यक्रपीश्वरः। त्रिभूसातेषु विन्यस्य प्रनन्तं सताङ्गति ॥२९०॥

तदनन्तर सद्धनों के गतिरूप कालाग्निस्वरूप वे रुट्टेब अन्धकासुर को पकड़कर उसे त्रिशृल के अग्रमाग पर रखकर नृत्य करने लगे।

दुक्तम्बकं देवगणाः शूलप्रतेते पितामहः। प्रजेपुरीसरं देवं भैरवन्मवमाधनम्॥ १९ शा

इस प्रकार तिशुल में परायं हुए अन्धक को देखकर आहा और देवगण संसार से मुक्ति देने वाले ईक्स भैरवदेव को प्रणाम करने लगे।

अस्तुवन्तुनयः सिद्धाः समुर्वन्यर्वविकाराः। अत्तव्धिऽकारःसमुग कृत्यन्ति सम् मनोहराः॥१९ २॥

मुनिगण तथा सिद्धगण भी स्तुति करने लगे। अन्तरिक्ष में मनोहर अपसधर्जी का समृह नृत्य कर रहा था।

संस्थापितोऽय सूलात्रे सोऽन्यको दन्यकिल्विषः। उत्पन्नासिलविज्ञानस्तुष्टाच परमेश्वरम्॥ १९३॥

अनन्तर सूल के अग्रभाग पर स्वापित होने से अन्यक निष्पाप हो गया एवं उसमें समस्त विज्ञानों का अविभाव हुआ। तब वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा

नमामि पूर्व्या भगवसमेकं समाहिता वं विदुरीकतन्त्रम्। पुरातनं युण्ययनंतरूपं

कालं कवि योगवियोगहेतुम्॥ १९४॥

अन्धक बोला— मैं समाहित चित्त होकर एकरूप भगवान् की मस्तक सुकाकर नमन करता हूँ, चिन्हें सोग अद्विताय, इंशतत्त्व, पुरावन, पुण्यस्वरूप, काल, कवि और योग-वियोग का हंतु जानते हैं।

देशकरासं दिवि कृत्यमानं हुनाशक्कवं ज्वलनार्कस्थम्। सहस्रपाद्यक्षिशियोगिषुक्तं भवनायेकं त्रणमामि स्ट्रम्॥१९५॥

देशओं से भयंकर लगने वाले, आकाश में पृत्य करने वाले, अग्निस्वरूप मुख्यबाले, देदीच्यमान सूर्यस्वरूप, सहस्रकरण, नेत्र और क्षिप्र वाल, रुद्रूक्प और केवल एक आपको नमस्कार है।

जयादिदेवापरपूजिताङ्ग्रे विभागहीनामलतत्त्वरूप। त्वपम्मिरेको बहुपापिपुज्यो वयवादिमदैरखिलात्मरूपः ॥ १९६॥

हे देवपृजित चरण जाले, विश्वगृहीन, निर्मलतत्वरूप. आदिदेव आपको जय हो। अग्रप एक अग्निस्वरूप होने पर भी अनेक प्रकार से पूजनीय हैं। वायु आदि भेदों से आप सब के आग्मस्वरूप हैं।

त्वामेकमाहुः पुरुषं पुराण-पादित्ववर्णन्तमसः परस्तात्। तां पञ्चसीदं परिपाङ्कसी त्वमन्तको योगियवानुबुष्टः॥ १९७॥

आपको हो (बेटज़) एकमात्र पुराण पुरुष कहते हैं। आप सूर्य के समान वर्ण जाले और तमोगुण अन्धकाररूपी अज्ञान से पर हैं। आप इस अगत् को देखते हैं, निस्तर इसकी रक्षा करते हैं और आप ही इसके संहारकता हैं तथा आए योगिगणों द्वारा सेवित हैं।

एकोऽन्तरात्मा वडुपा निविष्टो देहेषु देडादिक्षिशेषडीनः। स्तमात्मतस्तं परमात्मशब्दे भवन्तमाहु ज्ञिषमेय केचित्॥१९८॥

आप ही एकमात्र सब के अन्तरात्मा तथा भिन्न-भिन्न देहाँ में अनेक प्रकार से प्रविष्ट हैं। फिर भी आप विशेष देखदि से रहित हैं। आप परमात्मा राज्य से अभिहित आमहत्वरूप हैं। कुछ लोग आपको शिव हो कहते हैं।

त्वन्धरं ब्रह्मपरं पवित्र-मानंदरूपं प्रणवासिकारम्। त्वमीकृते वेदविदो प्रसिद्धः

स्वायम्मुखोऽशेविशेवहीनः॥१९९॥

आप अविनाशी परम पवित्र सहा है आप आनन्दरूप एवं प्रणव (ओंकार) नाम बाले हैं। आप चेदवेताओं में प्रसिद्ध ईश्वर एवं समस्त भेदों से रहित स्वायम्भुव (ब्रह्मा के पुत्र) हैं

र्त्सावहरूपो वरुणोऽग्निरूपो हंस<sup>,</sup> प्राणो वृत्युरंतोऽसि वश्च<sup>,</sup> प्रसापतिर्वगवानेकरूपो

नीलपीयः सूचसे वेदविद्धिः । २००॥

आप इन्द्रस्वरूप, वरुष और अगिरूप, इंस, प्राण, मृत्यु, अन्त तथा यहरूप हैं। प्रचापति, एकरूप, भगवान् जेलग्रीव आदि नाम क्षाने आपको बेदझ जन स्तुति करते हैं

नारायणस्त्वं जनतामनादिः

पितामहस्तवं प्रक्षितामस्य। वैदांतगुक्रोपनिषस्यु गीतः सदाशितस्तवं परमेक्करोऽसि॥ २०१॥

आप भारत्यकरूप, जगत् में अनादि हैं, मितामह ब्रह्मा एवं सब के प्रपितामह हैं तथा वेदान्तगृक्षरूप उपनिषदों में आप ही गाये गये हैं। आप हो सदाशिव और परमेश्वर हैं।

नमः परस्यै तमसः परस्यत् परात्मने पञ्चनवानाराय। त्रिशकस्थतीताय निरुधनाम

सहस्रशक्यासनसंस्थितायः॥ २०२॥

तमोगुण से परे, परमात्मा, पांच और नव तस्वीं के अन्दर रहने वाले, या चतुर्दशभूवनात्मक, तीन शक्तियाँ (सहित्वकी, राजसी, तापसी) से अतीत, निरञ्जन, सहस्र शक्त्यासनों पर विराजमान आपको नमस्कार है।

त्रिपूर्तयेऽननापदात्पपूर्तये जगत्रियासाय जगन्ययायः वयो जनानां इदि संस्थिताव प्रशीन्द्रकृत्यय नयोऽस्तु तुम्यम्॥२०३॥ त्रिमूर्तिरूप, अनन्तः परमहत्रपूर्ति, जगत्रिवास, जगन्मवः लोगों के दृदय में अवस्थित और नागेन्द्रों का हार कारण करने वाले आपको नमस्कार है।

युनीन्द्रसिद्धार्चितपादण्ड ऐश्वयंषयांसनसंस्थिताय। नम परान्ताय धनोद्द्यवाय सहस्रचन्द्रार्थसहस्वपूर्ते॥२०४॥

मुनीन्द्रों और सिद्धों से पूजित चरणकमल वाले, हे सहस्र सूर्य-चन्द्रमा के समान, हे सहस्रमूर्ते। ऐडये और धर्म के आसन पर संस्थित, पर के भी अन्तरूप एवं संसाम का उत्पत्तिस्थान। आपको नमस्कार है।

मनोस्तु सोमाय सुम्मयमस्य नमोस्तु देवाय हिरण्यकाहो। नमोऽग्निचंद्राकैविलोचनस्य

नमांउप्तिकस्याः एतवे मृद्याया।२०५॥

हे हिरण्यवाहु। सांमरूप और उत्तम मध्यभाग वाले देव को नमस्कार है। अग्नि, चन्द्रमा और सूर्यरूपी नेत्र वाले आपको नमस्कार है। अग्निकापति मृष्ठ (सदके लिए सुखप्रद शिव) को नमस्कार है।

नपोऽस्तु पृहार्थं मुहांतराय बेदान्तविज्ञानविनिश्चितायः विकालहीनामलवामवाम्

नयो पहेलाय नयः शिवाया। २०६॥

पुप्त रखने योग्य, हृदयरूपी गुहा में स्थित और वेदान्त के विज्ञान से वितिश्वित आपको नगरकार है। त्रिकाल से रहित और निमंत धाम वाले महंश को नमस्कार है। शिव को नमस्कार है

एवं स्तृतः स भगवान् शृलाबदस्तार्यं तम्। तुष्टः प्रांवाय हस्ताभ्यां स्पृष्टा च सरमेग्ररः॥२०७॥

इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान् परमेश्वर संतुष्ट हो गये और उस जिसूल के अध्रभाग से उतारकर दोनों हाथीं से स्पर्श करक बाले

प्रीतोऽई सर्वेश देख स्तवेशनेन सामातम्। सम्प्राप्य गाणपत्यं में सर्वियाने सदा वसा। २०८॥

ं **डे दै**त्य<sup>ा</sup> तुम्हर्ग इस स्तोत्र **से में अब सर्वया सन्तुद्ध हूँ** इसलिए मेरे गणों के अधिपति होकर तुम सर्वदा मेरे निकट बास करो आरोगश्चित्रसंदेही देवैशींप सुपूजितः। नेदीश्वरस्यानुद्यरः सर्वदुःखविवर्जित ॥२०९॥

(त्रिशूल के अग्रभाग से) क्रिक्सरीर कुए भी तुम रोगरहित रहोंगे तुम देवों से अच्छी प्रकार पूजित होकर नन्दीकर का अनुचर बनकर समस्त दु:खों में वर्जित होकर रहांगे।

एवं बजहतमात्रे यु देवदेवेन देवताः। गणेश्वरं महादैत्यमधकं देवसम्बन्धीः॥ २१०॥

इस प्रकार महादंव के कहने मात्र से ही देवताओं ने महादैत्य अन्धक को देवों के समीप गणेश्वररूप स्वीकार किया

सहस्रसूर्यसङ्काशं विनेत्रं चंद्रचिह्नितम्। नीलकपटं जटामीलि जुलाहकं पहत्कतम्॥ २११॥

तस समय वह सहस्र मूर्यों के समान प्रकाशित. त्रिनेत्रधारी तथा भन्दमा से मोधित था उनका फंठ नीता एवं जटाजूट-धारी वा यह शूल से विद्ध था और उसके हाथ विशाल थे

दुश तं तृष्टुदुर्देखमञ्जर्वे धरमञ्जलाः। उत्ताय मनवान् विष्णुर्देखदेवं स्मयत्रिया।२१२॥

ऐसे उस दैत्य को देखकर देवगण परम आश्चर्य में पड़कर उसको स्तुति करने लगे। तब भगवान् विष्णु ने भुस्कुराते हुए, महादेव से कहा।

स्थाने तथ महादेश प्रभाव पुरुषो महान्। नेक्षते ऋतिज्ञान् दोषान् मृद्धाति च गुणानिषा। २ १३॥

े सहादेव । आपका प्रभाव एक भहान् पुरुष जैसा है वह प्रातिजनित दोषों को नहीं देखता, अपितु गुणों को हो ग्रहण करता है

इतीरिनांऽध्र भैरवो गणेश्वदेवपुद्धश्चः सकेशवः सहोयको जगाम शृङ्गपंतिकम्। निरीक्ष्य देवमागतं सगङ्करः सहायकम्। समायदं समातृकं अगाम निर्देशि हरः॥२१४॥

इस प्रकार कहने पर गर्जों के अधिपति देवश्रेष्ठ भैरव विष्णु और अन्यक सहित भारदेव के निकट पहुँच गये गरायण, अन्यक और भावकाओं के साथ अग्रेय हुए कालभैरव को देखकर शंकर परम शांति को प्राप्त हुए।

प्रगृह्य पाणिनेसरी हिरण्यलोधनात्पर्य जगाप यत्र शैलजा विमानमीशवल्लमा। विलोक्य सा समागतं पति भवार्तिहारिणम्। उदाच सानकं सुखं प्रसादमनकमाति॥ २१५ ॥

तन महादेव ने हिरण्याक्षपुत्र अन्धक को हाथ से पकडकर वहाँ गये जहाँ शिवक्क्षप्रभा पार्वती विभाग में विराजमान थीं भववाधा को दूर करने वाल पति शिव को अन्धक के साथ आये हुए देखकर पार्वती ने अन्धक के प्रति अनुप्रहण्यंक यह वचन कहा

अवान्यको महेर्स्साँ ददर्श देवपार्श्वगां एपात दण्डवत् क्षितौ नगम पादक्ययो । नमामि देवधस्त्रभामनादिमद्विज्ञानिमां यतः प्रधानपुरुषी निहन्ति सार्वितसङ्गणन्॥२१६॥

अनन्तर महादेव के पास स्थित महेश्वरी पावंती को देखका अन्यक पृथ्वों पर दण्डवत् गिर गवा और उनके चरणकमलों में प्रणाम करने लगा। (वह बोला-) जिनसे प्रकृति और पुरुष उत्पन्न होते हैं और जो सम्पूर्ण जगत् का संहार करती हैं. उस अनादि हिबप्रिया पावंतीची को मैं प्रणाम करता हैं

विषाति वा शिवासने शिवेन साकप्रव्यया हिरण्यवेऽतिनिर्ध्यते नवापि तां हिपादिज्ञाम्। एदसराखिलक्क्षगञ्जयन्ति थान्ति संदूर्ध नवापि यत्र नामुपायश्रवदोषविर्धिताम्॥२१७॥

जो अविनाहिनो देवी शिवजी के साथ अल्पन्त निर्मल सुवर्णमय शिवासन पर शोभित हो रहां हैं, उन पावती को मैं नमरकार करता हूँ, जिनके भीतर यह सम्पूर्ण जयत् अस्तिन्व एवं संहार को प्राप्त करते हैं उन सकल दोध रहित उमा देवी को प्रणाम करता हैं

न जायते न हीयते न वर्द्धते च तामुमां न्यामि तां गुणातियां गिरीशपुत्रिकामिमान्। क्षपस्य देवि शैलजे कृतं पया विमोहितं सुरासुरैर्नमस्तृतं नमामि ते यदास्युजन्॥२१८॥

जिनका जन्म, इस्स और वृद्धि नहीं होती, उन गुणातीत हिमालय कन्या को प्रणाम करता हूँ हे शैलजे। मैंने माहित होकर ऐसा आवरण किया, मेरा अपराध क्षमा करें देखें और असुरों से नमस्कृत आपके चरणकमल को नमस्कार करता हूँ।

इस्यं भगवती देवी मस्तिनम्रेण पार्वती। संस्तुता दैस्वधतिना पुत्रत्वे जगृहेऽच्यकम्॥२१९॥ इस प्रकार भक्ति से नम्न होकर दैत्य ने भगवती पार्वती देवी की स्तुति की तम भगवती ने अन्यक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया।

ततः स माहिनः सार्धं मैरको स्त्रसम्भवः। अगाम त्वातस्य शम्मोः पानालं परमेसरः॥२२०॥ यत्र सा तस्मसी किम्मोमूर्ति संहारकारिकाः। समारते हरिरक्यत्वे नृसिहाकृतिरोश्यरः॥२२१॥

तदनन्तर रुट्टोल्फा भैरव एरमेश्वर शंकर की आहा से मातृका देवियों के साथ पाताल में चले गये। जहाँ कह संहार करने वाली वामसी नृश्मित्तकृतिरूप विष्णुमूर्ति रहती है, और हरि स्वयं अव्यक्तरूप से रहते हैं।

सतोऽननाकृतिः ज्ञष्युः जेषेणापि सुपूजितः। कालागिक्यो भगवान् युरोजातमानमास्पनि॥२२२॥

तदननार अनन्त आकृति जाले शंकर को शेषनाय ने भी पूजा को तब भगवान् कालाग्निस्ट ने अपने स्वरूप को अपने आत्मरूप में ही योजित कर दिवा अधांत् भैरवस्वरूप को समेट लिया।

युक्ततसम्य देवस्य सर्वा एवात्र महार । वृष्ट्रहिता महादेवं प्रणस्याहुिक्तिलोवनम्॥२२३॥ भैरवदेव के योगलीन हो जाने पर सभी मातार्थे शुधापीड़ित होकर जिलाचन महादेव की प्रणाम करके कहने सगी।

मातर कतुः

कुपृक्षिता पहादेव त्वयनुकातुपर्हिम। वैत्यक्षेयं पश्चिष्यामा नान्यवा तुमिरिक्त नः॥२२४॥ मातार्थे बोली— हे महादेव! हम भूखी हैं। आप आजा दें। तीनों त्येक को हम छा जाएंगी, अन्यवा हमारी तृपि नहीं होगी

एतावटुकता क्यने मत्तरो विध्युसम्भवाः प्रस्थाक्रकिरं सर्वे तैलोर्क्य सबरावरम्॥२२६॥ इतना कहकर विध्यु से उत्पन्न वे मातृकाएँ समस्त चराचर सहित तीनों लोकों का भक्षण करने लगीं। क्व. स भैरवो देवो नृसिहवपुदं हरिम्। क्वा नारायणदेवं प्रणम्ब च कृताक्रानि ॥२९६॥ तदुपरान्त उन भैरबदेव ने नृसिह शरीरघारी हरि का ध्यान करके शाय जोडकर नारायण देव को प्रणाम किया ठमेशांधन्तिनं ज्ञात्वा क्रणाखादुरमृद्धरिः। विज्ञापयामास च तं प्रक्षयन्तीहं कतरः॥२२७॥ निवारवातु बैलोक्यं त्वदीया अगवतिति। संस्कृतः विष्णुना देव्यो नृसिहवपुषा पुनः। उपतस्युर्महादेवं नरसिहाकृति ततः॥२२८॥

शंकर को चिन्ता जानकर हरि तत्क्षण प्रकट हो गये और उनसे निवेदन किया कि आपसे प्रकट हुई ये मातायें यहाँ तीनां लोकों को खा रहीं हैं। हे पगवन्! इन्हें शोध सेको। एक पुन नृसिहशरीरधारी विष्णु के द्वारा स्मरण किये ज्यने पर वे देवियाँ नरसिहाकृतिवाले महादेव के प्रस गर्यों।

सम्प्राप्य समिति विध्यो सर्वसंहारकारिकाः। प्रदुद्व सम्भवे सक्ति भैरवायासिकासे॥२२९॥

विष्णु का साम्रिध्य पाकर सब का संहार करने वासी देवियां ने अत्यन्त तेजस्की भैरवरूप शंभु को अपनी शक्ति प्रशासकी।

अपञ्चंततः जगरसृति नृत्सिहमतिभैरसम्। क्षणादेकत्वमापत्रं सेपाहि सामि मानरः॥२६०॥

उन माताओं ने उस समय देखा कि जगत के उत्पादक ब्रह्म, अत्यन्त भीषणरूप वाले नृसिंह तथा अनन शेषनाण क्षणभर में ही एक हो गये।

च्याजहार इचीकेलो ये मन्त्रः श्रृत्यपणये। ये व मां संस्मरनीह पासनीया प्रवत्यतः॥१३१॥

उस समय हवीकेल विष्णु ने कहा था कि जो लूलपाणि शंकर के भक्त हैं और जो मेरा स्मरण करते हैं, वे हमारे लिए प्रयवपूर्वक पालन करने योग्य हैं।

पर्यव मूर्तिरतुला सर्वसंहारकारिका। प्रदेशरांगसंघुता भृक्तिमृक्तिरुद्धाविनी॥ २३२॥

क्योंकि सबका संहार करने जालो यह अनुल्य भैरव की यूर्ति मेरो ही है, भले ही वह महंचर के अंग से उत्पन्न है। यह (भक्तों को। भूक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है।

अनन्त्रे भगवान् कालो द्वियावस्या मर्पेय तु। सामसी राजसो मुर्तिदेवदेवधनुर्मुखः॥२३३॥

इस प्रकार भगवान् अनन्त (शेषनाग) और कालभैरव ये दोनों अवस्थाएँ मेरो ही हैं। यह मेरी क्षमसी मूर्ति है और देनों के देव चतुर्मुख ब्रह्म राजसो मूर्ति है।

सोऽर्ड देवो दुरावर्षः कालं लोकप्रकालनः। भक्षभिष्यामि कल्पाने रीदेश निचित्नं अगत्॥२३४॥ वह मैं देव दुराधर्ष विष्णु, काल आने पर कल्पाना के समय लोकप्रकालन (भयानक) ग्रैदरूप से सम्पूर्ण जगन् का भक्षण करूँगा (इसलिए अभी इसका प्रकाण न करो)।

ख सा विक्षेहिनी मूर्तिर्पम नागवणसूचा। सत्त्वोद्दिका जगस्ववै संस्वापर्यति नित्यदा॥२३५॥

जो मेरी नारायण नाम की मोहिनी मूर्ति है, वह सत्वगुण की अधिकता से युक्त है अतः यह नित्य सम्पूर्ण जगत् को स्थिर रखतों है।

स किन्युः परमं ब्रह्म परमातम परा नतिः। मूलप्रकृतिरव्यका सदानन्देति करुपते॥२३६॥

वही विष्णु परभ श्रहा, परमातमा, परागति, अञ्चक मूलप्रकृति होने से सदानन्दा कही जाती है

इत्येवं बोक्कि देव्यो विष्णुना विष्णुमातरः। प्रयेदिरे यहादेवं तमेव ऋरणं परम्॥ २३७॥

इस प्रकार विष्णुमाता देवियों को विष्णु ने समझाया था, तब वे उन्हों त्रेष्ट महादेव विष्णु की शरण में आ गई वीं

एतहः कियतं सर्वं स्थानकिनियुद्तम्। भारतन्यं देवदेवस्य पैरवस्याधिनीजवः॥१३८॥ इस प्रकार मैंने अन्धक का विनास साला सम्पूर्ण कथानक तथा अभित तेजस्वो देवदेव धैरवरूप शंकर का माहातन्य भो आपको को बता दिखा

> इति श्रीकृर्मपुरायो पूर्वभागे अन्यकर्तन्वर्हणे नाम पोडलोऽस्वायः ॥ १६॥

> > समदशोऽध्याबः (दक्षकन्याओं का बंश वर्णन)

सूत स्वाद-

अन्यके निगृहीते वै ब्रह्मदस्य महात्मनः। विशेदनो नाम बली कमूत नृपति. धुतः॥ १॥ सृत् बोले इस प्रकार अन्यकासुर के दण्डित होने मर

(बाद में गाणपत्य प्राप्त होने सं) महात्मा प्रकृदि का बलवान् पुत्र विरोधन नाम का छजा हुआ

देवाञ्चित्वा सदेवेन्द्रान् बहुन्वर्धान्यहासुर । पालवामास वर्षेण वैलोक्य सवराधरम्॥ २॥

महासुर विरोधन ने इन्द्र सहित देवताओं को जीतकर बहुत वर्षों तक चराचर सहित दोनों लोकों का धर्मपूर्वक पालन किया। वस्यैव वर्तमानस्य कदाचिद्विष्णुचोदितः सनन्तुभारो मगवान् पुरं प्राप महामुनिः॥३॥ उसके इस प्रकार रहते किसी समय विष्णु द्वास प्रेरित महापुनि भगवान् सनस्तुमार असुरसन्न के नगर में पहुँचे।

पत्रवा पितासनगतो च्रह्मपुत्रं महासुरः। ननामोत्वाय सिरसा त्रासनिर्द्यवयमद्भवीत्॥ ४॥

सिहासन पर आसीन महासुर ने उठकर उस ब्रह्मपुत्र के समीप आकर शिर से प्रणाम किया तथा हाथ ओड़कर मुनि को यह बाक्य कहा।

बन्योऽस्प्यनुगृहीतोऽस्मि सम्प्रासो मे पुरोत्तमम्। योगीसरीऽद्य भगवान्यतोऽसी ब्रह्मवित्स्वयम्⊦५॥ मैं धन्य हुँ, अनुगृहोत हुँ, जो आज योगीसर एवं ब्रह्मवेत्ता भगवान् स्वयं मेरी श्रेष्ठ पूरी में प्रधारे हैं

किपर्वमागतो इ.छन् स्वयन्देवः वितामहः। पृष्ठि मे इ.सणः पुत्र कि कार्यं करवाण्यहम्॥६॥

भएम्। आप स्वयं ग्रह्मदेव हैं किस हेतु यहाँ आये हैं ? ब्रह्मपुत्र मुझे बतायं, मैं आपका कीन-सा कार्य करूँ

सोऽवर्वाद्यगवान्देवो धर्पपुक्तं महासुरम् इष्ट्रमध्यागतोऽहं वै भवतं भाग्यवानसित्रधः॥

तब भगवान् देव सनत्कृषार ने धर्मयुक्त इस महासुर से कहा कि अग्रप सचमुच भगयवान् हैं. मैं आपका दशन करने के लिए हो आया हूँ

मुदुर्लमा नीतिरेवा दैत्वाना-दैत्यमनमा त्रिलाके वार्मिको नुनं स्वाद्कोऽन्यो न विद्यते॥८॥

हे दैत्यश्रेष्ठ! दैत्यों को ऐसी जीति अत्यन्त दुर्लभ है आपके समान धार्मिक निश्चित ही तीनों लोक में दूसरा कोई नहीं है।

इत्युक्तोऽसुरराजोऽसौ पुतः ब्राह महामुनिम्। धर्माजो परमं धर्म हुद्धि मे ब्राह्मवित्तम॥९॥

यह कहे जाने पर उस अमुरराज ने पुन: महापुनि से कहा— हे बहाबेताओं में श्रेष्ट धर्मों में जो परम श्रेष्ट धर्म है, वह मुझे कही उपदेश करो

सोऽसबीद्धगवान्योगी दैत्तंन्त्राय प्रशस्त्रने। सर्वगृह्यतमे धरमात्पज्ञानमनुत्तमम्। १०॥

तच उस मगवान् योगी ने महात्मा दैत्यराज को सबसे गुहातम और बेह धर्म आत्मज्ञान का उपदेश किया था। स लक्का परमं हानं दस्या च मुख्यक्षिणाम्। निमाय पुत्रे तहारुपं योगान्यासरतोऽभवत्।) ११॥ चह दैत्यराज परम ज्ञान प्राप्त करके, मुख्यक्षिणा देकर और

स तस्य पुत्रो मतियान् चलिनीम महासुरः। इहाण्यो धार्मिकोऽत्यर्थविजिग्वेऽच पुरन्दरम्॥१२॥

पुत्र को राज्य साँपकर योगाभ्यास में निरत हो गया।

उसका वह पुत्र मुद्धिमान् महासुर बलि या यह बाह्यणभक्त, अन्यन्त धार्मिक या और हन्द्र को भी उसने जीत लिया था

कृत्वा तेन महसुद्धं रूम्बः सर्वामरैर्वृतः जनाम निर्देशता विष्णुन्देवं रूरणमञ्जूतम्॥१३॥

सभी देवताओं समेत इन्द्र ने उसके साथ महान् युद्ध किया था और उससे पराजित होकर इन्द्र अच्युद विच्युदेव की शरण में गये

तदनरेऽदितिर्देवी देवमाता सुदुःखिता। दैत्यन्त्रामां स्थार्थाय पुत्रो मे स्पादिति स्वयम्॥ १४॥ तताच सुमहायोगं तमोग्राशि ततः परम्। प्रपन्ना विद्यापस्टकं अरम्यं शरमं इतिम्॥ १५॥

इस बांच (इन्द्र के पराजय के कारण) देवपाता अदिति ने अत्यन्त दु:खो होकर दैत्येन्द्रों के वस के निर्मित्त मुझे एक पुत्र हो' ऐसी कामना से अर्त्यत महाघोर तप करने में सग गर्यी और अव्यक्त शरण लेने योग्य होहिंसि—विष्णु की सरण में गई

कृत्वा इत्यविक्षत्रन्के निकलं परमण्यस्। बासुदेवपनाशंतपाननं स्वोम केवलम्॥१६॥

उसने अपने हृदयकारल के केसरों के मध्य निष्कल, परम पदरूप, आदि अन्तरहित, आनन्दस्वरूप, ब्योममय और अद्वितीय भगवान् सासुदेव को देखा।

प्रस्त्रो भगवान्तिष्णुः सङ्घन्यकगदागरः । आविर्वपूत योगात्मा देवमानु पुरो हरिना १७॥

्तव संख-चऋ गदाधारी, योगात्मा, मगदान् विष्णु प्रसप्त होकर देवमाता के सामने प्रकट हो गये

दृष्टा समानतं किन्युमदिविर्यक्तिसंयुक्तः येवे कृतर्क्यमात्मानं तोषयामास केलवम्॥ १८॥

भगवान् विष्णु को आया हुआ देखकर भक्ति से युक्त होकर अदिति ने अपने को कृतार्थ माना और केशव की स्तुति करन संगी अदिविक्तवादा-

जयात्रेवदुःस्त्रीधनात्तैकहेतो जयान्त्वमाहात्म्यवोग्प्रमियुक्तः। जयानादिमध्यान्त्रविज्ञानमूर्ते

जपाकाशकल्यामलानन्द्ररूपा। १९॥

मध्दित बोलों— है अनेय दु:खसमुदाय के नारा के एकमात्र कारणरूप आपको जय हो है अनन्त माहात्म्य। है योगाधियुक्त! आपको जय हो। है आदि, मध्य और अन्त सं रहित! है विज्ञानमूर्वे आपको जय हो। है आकारातुल्य! है आन-दस्तरूप! आपकी जय हो।

नमा विकासे कालस्थाय तुम्यं नम्मे नारसिंहाय श्रेषाय तुम्यम्। नम् कालस्ट्राय संहारकर्वे नम्मे वासुदेशाय तुम्यं नमस्ते॥ २०॥

विष्णु और वस्तरूप आपको नमस्कार है। नर्गसहरूपधारी और शेवरूपधारी आपको नमस्कार है। कालरुद और संहारकवां को नमस्कार है है वासुदेव आपको नमस्कार है

नमां विश्वयायाविद्यानायं तुष्यं नमो बोगमध्यायं सत्यायं तुष्यम्! नमो बर्गविज्ञाननिष्ठायं तुष्यं नमस्ते वराह्ययं भूग्ये नमस्ते॥ २१॥

है विश्वमाया को उत्पन्न करने वाले अरापको नमस्कार है। योग के द्वारा अधिगम्य तथा सत्यस्वरूप को अमस्कार है। धर्मज्ञान को निष्ठा वाले आपके लिए नमस्कार है। हे दराहरूप आपको बार बार नमस्कार है।

नमस्ते सहस्रार्कचन्द्रायपूर्ने नभो वेदस्तिकानधर्योधगम्बः नमोः पृथसमाप्रयेकाय दुःवै प्रयो विश्वयोनेऽत भूयो नमस्ते॥ २२॥

हे सहस्र सूर्य और सहस्र चन्द्रमा के समान दीस मूर्ति साले आपको नयस्कार है है देद, विज्ञान और धर्म द्वारा जानने योग्य। आपको नमस्कार है भूधर और अपनेय आपको नमस्कार है है प्रमो! है विश्वयोने आपको मार बार नमस्कार है।

नम ज्ञान्यते सत्यनिष्ठाय तुम्यं नमो हेतवे विश्वकृताय तुम्यम्। नमे खेगपीठान्तरस्थाय तुग्यं मितायैकसमार पूर्वा नमस्ते॥२३॥

रांभु तथा सत्यनिष्ठ को नमस्कार है. विश्व के कारण और विश्वक्रप आपको नमस्कार है। योगपीक्षन्तस्थ आपको नमस्कार है अद्वितीयरूप वाले शिवस्यरूप को बार बार नमस्कार है।

एवं स भगवान् विष्णुर्देवसङ्गा जगन्मयः। तोक्तिङ्कन्द्रयामास वरेण प्रहस्तिता।२४॥।

देवमाता द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर विश्वरूप भगवान् विष्णु ने हैंसते हुए, उनसे वर मॉगने के लिए अनुरोध किया

प्रणम्य शिरसा भूभौ सः बद्धे वरमुतरम्। स्वापेव पृत्रं देवानां हिनाव वरवे वरम्॥२५॥

उन्होंने भूमि पर मात्रा टेककर प्रणाम किया और उत्तम वर माँगा— मैं देवलाओं के कल्याण के लिए अप ही को पुत्ररूप में वर माँगतो हूँ।

त्रवासिकत्वाहं मगवान् प्रपन्नजनकस्तनः। दत्ता वरान्त्रसेथस्तत्रैवान्तस्यीयकः।२६॥

शरणागतवत्सल भगवान् ने कहा— तथास्तु इस प्रकार वर देकर अपनेय विष्णु वहाँ अन्तर्हित हो गये

तत्ते बहुतिये काले भगवन्तं जनाईनम्। द्वार नर्यं देवानां माता नारायणं स्वयम्॥२७॥

अनन्तर बहुत दिन बीत जाने पर देवभाव ने स्वयं नातरण भगवान् जनार्दन को गर्भ में धारण कर लिखा।

समाविष्टे हवीकेशं देवमानुरकोदरम्। असाता अफ़िरे घोरा क्रनेविरेस्वने: पुरेग २८॥ तब देवपाता के उदर में हथीकेश के प्रतिष्ट हो ज्बने पर विरोचन पुत्र वसि के नगर में घोर उत्पात होने लगे

निरोक्ष्य सर्वानुत्पातान्दैरयेन्द्रो धवविङ्कलः। इङ्कादमभुरं वृद्धं प्रणम्याहं पितामहम्॥२९॥ सभौ उत्पातों को देखकर भयविङ्कलं दैत्यराज ने अपने वृद्धं पितामह असुर प्रहाद से कहा विलक्ष्याच-

पितायह यहात्राज्ञ जायतेऽस्मिन्युरान्तरे। किमुत्सतो भवेत्कार्यपस्मकं किनिमिनकः॥३०॥ मिल मोले— पितामह महास्रज्ञ हमारे इस नगर के भीतर किस कारण उत्पात हो रहा है? हमें क्या करना चाहिए?

# निशम्य तस्य कवनद्वितं म्याका महासुर.। नमस्कृत्य इत्रोकेशम्दि कवनमक्रकीत्॥३ १॥

बलि का वचन सुनकर महासुर (प्रह्लाद) ने बहुत देर तक सांच विचार करके भगवान् इपीकेश को प्रणाम करके यह वचन कहा

#### पहाद उवाध

# यो यहैरिज्यते विष्णुर्यस्य सर्विषदं जन्त्। दबारसमुरनाञ्चार्वं माता तं त्रिदिवीकसाम्॥३२॥

प्रकाद बोले— जिन विष्णु की यहाँ द्वारा असरधना की जाती है, जिनके वहा में यह सम्पूर्ण जगत् है उनकी देवपाता ने असूरों के विनाझ के लिए धारण कर लिया है

धस्मादिमसं सकतं भिन्नते बोऽस्किनादिंग स सासुदेशा दवानां भातुर्देहं समाविशत्॥३३॥ जिनसे सब अभित्र है फिर भी जो सबसे भित्र है. वे वासुदेव देवमाता के ज़रीर में प्रविष्ट हुए हैं

न बस्य देवा जानन्ति स्वकृषं परफर्ततः । स विध्युरिटतेर्देहं स्वेच्क्याद्यं समाविज्ञव्।३४॥

जिनके स्वरूप को देवगण भी परमायत: नहीं जानते हैं. वे विष्णु आज स्वेच्छा से देवमाता के शरीर में प्रविष्ट हैं।

यस्थाद्धदेनि भूतानि का संयानि संक्षथम्। सोऽकतीणौ महायोगी पुराणपुरुषो हरि ॥३५॥ जिनसे प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिनमें दिलीन होते हैं. वे महायोगी, पुराणपुरुष हरि अवतोणी हुए हैं।

न यत्र विद्यते नामजलपादिपरिकल्पनाः सत्तामात्रात्मरूपोऽसौ विष्णुरंशेन जायते॥३६॥ जिनम् नाम, जाति आदि की परिकल्पना नहीं होती है वे

जिनम् नाम, जात आदि का पारकस्थना नहा हाता ह सनामात्र आत्मरूपी विष्णु अंश से उत्पन्न होते हैं। अस्य सा जातां माना करियकर्मणिकी।

थस्य सा जगतां माता झन्दिस्तद्धर्ववारिषी। मामा भगवती लक्ष्मी स्तेऽवतीर्णा जगर्दनः॥३७॥ संसार की साता भगवती लक्ष्मी जिसकी प्राया था अ

संसार की माता भगवती लक्ष्मी जिनकी माया था उनके धर्म को धारण करने वाली शक्ति हैं, वे जनार्दन विष्णु अभी देवमाता में) अवतीण हुए हैं;

यस्य सा नायसी मूर्तिः शंकरो राजसी तनु । इहा सहायते विकारशैतैकेन सत्वपृक्षकटा। जिनको वह वामसो मुर्ति शंकर है और राजसी मूर्ति ब्रह्म हैं, वे सस्वगुणधारी विष्णु एक अंश से जन्म ग्रहण करते हैं

इति सञ्चित्य गोविन्द ऋकिन्द्रेण चेतसाः तयेव गच्छ झरणं तत्ते यास्यस्य निर्वेतिन्॥३९॥

इस प्रकार विशार करके भक्ति से विनम्र चित्त होकर दसी गोविन्द की शरण में जाओ इससे परम सख प्राप्त करोगे।

ततः प्रह्लाद्वस्यनाद्वलितैरोद्यनिर्हरिय्। जन्मयः सरमं क्षिप्तं पालवामसः वर्षविद्याप्तरुगः।

तदनन्तर प्रहाद के वचन से विरोचन पुत्र बलि हरि की शरण में गया और वह धर्मवेशा (धर्मदृष्टि से) विश्व का पालन करने लगा

ध्यले त्रप्ते भहाविष्णुं देवानं हर्षवर्द्धनम्। अभृत कश्यपादैनं देवमलादिति स्वपम्॥४१॥

सपय आने पर देवों का हुई बढ़ाने वाले महाविष्णु को स्वयं देवपाता अदिति ने कश्यप से उत्पन्न किया।

चतुर्पुजं विद्यालाक्षं श्रीवन्साद्भित्तवक्षसम्। नीलपंचप्रतीकातं प्राजमानं श्रिया युतम्॥४२॥

वे भगवान् चार भुजाओं से युक्त और विशाल नेजी बाले थे। उनका बक्ष:स्वस श्रीवन्सके चिह्न से अंकित मा के नीले मेय के समान प्रकाशित हो रहे थे अपनी कान्ति से देदीप्यपान होकर शोभा से आधृत थे।

उपलस्युः सुराः सर्वे सिद्धाः सक्त्यक्षः धारणाः उपेन्द्र इन्द्रप्रमुखा द्वारा धर्षिगणैर्वतः ॥४३॥

इस प्रकार ये उपेन्द्र (इन्द्र के छोटे भाई विष्णु) हैं, ऐसा जानकर इन्द्र शादि सभी देवगण, सिद्ध, सभ्य ऑर सारफरण सथा ऋषिगणों से आवृत द्वारा भी उनकी उपासना करने लगे

कृतापनयनो वेदानस्पेष्ट भगवान् ३पि । सदाधारं भरद्वाजातिलोकाय प्रदर्शयन्॥ ४४॥

भगवान हरि विष्णु ने तीनों लोकों के लिए सदाचार का प्रदर्शन करते हुए भरद्वाज मुनि से उपनयन संस्कार प्रहण करके वेदों का अध्ययन किया:

एवझ लौकिकं याणै प्रदर्शयति स प्रभुः। स यद्यपाणौ कुस्ते लोकसहदनुवर्गने॥४५॥

इस प्रकार प्रभु ने लौकिक मार्ग का प्रदर्शन किया क्योंकि जो कोई (प्रसिद्ध महान् पुरुष) करता है, लोग उसे प्रमाण मानकर अनुसरण करते हैं ततः कालेन मतिपान् चलिवैरोधिनः स्वयम्। स्त्रैर्यक्रेप्तरं विष्णुमर्ववामास सर्वगम्॥ ४६॥ नदमनार कुछ समय बाद वृद्धिमान् विरोचनः पुत्र वलि ने स्वयं यज्ञों द्वारा सर्वव्यापी विष्णु को अचना की।

क्षात्रकारपुरवामास दत्त्वा बहुतरं काम्। ब्रह्मर्ववः समाजरम्बद्धावाटं महात्मनः॥४७॥

डन यहाँ में बहुत धन दंखर उसने ख्राह्मणों का सत्कार किया। उस महात्मा बलि के यहमंडप में अनेक ब्रह्मविगण आ रहे थ

विज्ञाय विद्यार्थग्याम् परद्वाजन्नवीदितः। आस्थाय वापनं स्त्यं यज्ञदेशपद्यागप्तम्॥४८॥ यह जानकर भरद्वाज ऋषि से ग्रेरित होकर विष्णु भगवान् वापन (भौना) रूप धारण करके वज्ञस्थल पर आये।

कृष्णाजिनोपवीताङ्ग आवादेव विराजितः बाह्यणे जॉटलो वेदानुदिरन् सुमहायुतिः । ४९॥

ठनके अंग कृष्णपृगवधं से (यहांपवीत की तरह) लपेटा हुआ था तथा वे (हाथ में) धनाशदण्ड से सुशोधित थे। वे बाह्यण वेष में जटाचारी होने से अतिशय कान्तिमान् होते हुए वेदोचारण कर रहे थे

सम्प्राप्यसमुरराजस्य सभीपं भिश्चको हरिः। स्वपद्भयो कमिते देशमणाञ्चत वस्ति व्रिधिः॥५०॥

एंसे भिक्षुक के रूप में ब्रीहरि असुरराज चलि के समीप आयं और उन्होंने अपने पैसें से तीन परा परिभिन्न भूमि की याचना की।

प्रकारक चरणी विष्णोर्वसिर्मावसमन्वित आचामफिया सृदुरमादाय स्वर्णनिर्मितम्॥५१॥

राजा बलि ने भावयुक्त होकर स्वर्णनिर्मत (जलपूरित | पृङ्गार भात्र को लेकर विष्णु के चरणों को धाया और , चरणोदक का आरम्पन किया।

दास्ये छवंदं भक्ते पदत्रयं त्रोणातु दंवो इतिरव्यवाकृतिः विचित्तय देवस्य करावपत्तन्वे नियातथामास सुक्रीलवञ्जलम्॥५२॥

(फिर कहा-) मैं आपको तीन-पाद भूमि दूँगा। वे अविनासी आकृति वाले भगवान् हार प्रसन्न हों इस प्रकार संकल्प लेकर बलि ने वामन भगवान् के हाथ के अग्रभाग पर अरथना शीतल (संकल्परूप) जल गिरायां विवक्षमे पृथिवीयंथ धैनामकानरिश्चे दिवपादिदेवः व्यपेनरामन्दिनिकेसस्यं प्रकर्तुकामः अरणं प्रपन्नम्॥५३॥ अनन्तर दैत्यराज को शोणानुराग तथा अपने प्रति अरणागत करने के लिए अपनि देव यामन भगवान् ने पृथिवी, अन्तरिश्च और बुलोक तक सर्तिक्रमित किया।

आक्रम्य लोकक्यमीलपादः

प्राजापत्यद्वहरूलेकं जगायः प्रणेषुरादित्वपुखाः सुरेन्द्रा ये तत्र लोके निवसन्ति सिद्धा ॥५४॥

प्रमु का चरण तीनों लोक को आक्रान्त करके प्रचापतिस्तेक होते हुए बहालोक तक पहुँच गया उस लोक में जो सिद्धगण निवास करते हैं वे तथा सूर्य आदि देवेन्द्रों ने उनको प्रणाम किया।

अवीपतस्ये भगवाननादिः पितामहातोषयानासः विष्णुम्। भित्ता तदय्यस्य कपालमूर्यं जगाम दिव्याभरणोऽत्र भूयः॥५५॥

अनन्तर अनादि भगवान् पितामह ब्रह्म विष्णु के संमीप आ पहुँचे और उनको संतुष्ट किया। तो भी दिख्य बस्त्रों से युक्त विष्णु ब्रह्माण्ड के कपाल को भेद करके ऊपर की आर बले गर्थ

अखण्डमेदान्त्रपणात शीतलं पद्माजलं पुण्यकृद्धिष्ठ जुष्टम्। प्रवर्तिता चापि सरिद्रस सा गंगस्युकस्या ब्रह्मणा स्वीमसंस्थास ५६॥

अनन्तर दस ब्रह्माण्ड के भेदन से शीतल बहुत सा जल गिरने लगा, जिसे पुण्यात्माओं ने सेवन किया वह जल श्रेष्ट नदों के रूप में प्रवर्तित हुआ जिसे ब्रह्मा ने अकारामार्ग में स्थित गंगा करा

गत्वा महानं प्रकृति ब्रह्मयोनि श्रह्माणमेश्रं युस्तं विश्वयोनिम्। अतिष्ठदीशस्य यदे तद्व्यवं दृष्टा देवासत्त्र सत्र स्कुवन्ति॥५७॥

भगवान् का वह अव्यय चरण महत्तस्य, प्रकृति, ब्रह्मकोनि, विश्वयोनि ऐसे एक पुरुष वक पर्हेचकर अवस्थित हो गया। उन उन स्थानों में स्थित देवगण प्रभु के उस अविनातो पद का दर्शन करके स्तुति करने लगे। श्रालोक्य तं पुरुषं विश्वकायं महान् वस्तिर्मक्तियोगेन विष्कुम्। ननाम नरायणमेकमध्ययं

स्क्वतमा यं प्रणमनि देखः॥५८॥

संपृष विश्वरूप शरीर वाले उस पुरुष को देखकर भंहान् बिलराजा ने भक्तियुक्त होकर अद्वितीय एवं अविनाशी नारायण विष्णु को नमन किया चंद भी जिसे अपने चित्त से प्रणाप करते हैं।

तमक्वीद्धाःवानस्ट्रकर्ता

मृत्वा पुनर्वापनी वासुदेवः मरैव दैत्याविकोऽधुनेदं

लोकप्रयं पक्ता मावदसम्॥५९॥

भगवाम् आदिकर्ता वासुदेव ने पुनः बामनरूप धारण करके उस (चलि) से कहा- दैल्यग्रव! अभी आपने हो मुख्ने तीनों लोक भावपूर्वक समर्पित किये हैं

प्रणम्य मुर्का पुनरेव दैत्यां निपातवामास जलं कराये। दास्ये तवात्यप्रमनतवामं विविक्रणायामितविक्रमायाः६०॥

तब पुन दैत्य ने सिर से उन्हें प्रणाम करके हाथ के अग्रभाग पर (संकल्प) जल गिराया और कहा— हे त्रिविकम हे पराक्रमी हे अनन्त तेजस्वी मैं आपको अपना आत्मा भी अपित करता हैं

प्रगृह्य सुनोरपि सम्प्रदनं प्रह्मादसूनोरस्य अञ्चलाणि जगाद देल्यं जगदनगरमा परसलमूलं प्रविशेषि भूषः(। ६ १॥

जगत् के अन्तरात्मा संख्याणि भगवान् ने प्रहाद के पुत्र के पुत्र (बलि) द्वारा प्रदत्त दान ग्रहण करके फिर से दैन्य बलि से कहा— अय तुम पाताल के मूल में प्रवेश करो

समास्यतां भवता तत्र नित्यं भुकता भोगान्देवतानामलभ्यान्। व्यायस्य मां सततं भक्तियोगात् प्रवेश्यसे कल्यदाहे पुनर्माम्॥ ६ २॥

आप वहीं नित्य देवदुलेश भोगों को अच्छी प्रकार भोगते हुए निवास करो और भक्तिकोग से मेरा निरन्तर ध्यान करते रही। ऐसा करने से कल्य के अन्त में तुम मुझमें प्रवेश कर बाओगे। उक्तेवं देखिंसई तं विष्णुः स्तथपराक्षमः। पुरन्दसम् जैलोकवं दृदौ जिब्बुक्तकपः॥६३॥ सत्यपराक्रमी विजयर्शक तथा महान् पराक्रमी विष्णु ने वस देत्यराज से ऐसा कहकर हन्द्र को तीनों लोक दे दिये (बापस कर दिये)।

संस्तृवित महावोगं सिद्धा देवविकित्रगः। इता सक्रोऽय भगवान्स्त्रोदित्यमस्त्रणाः॥६४॥ (उस समय) सिद्ध, देववि, किस, इता, भगवान् इन्द्र,

तद्, अवदित्य और मरुद्रण महायोग को स्तुति करते हैं कुश्वैतदक्षुतं कर्म किन्युर्वोपनरूपवृद्धः पश्यतामेव सर्वेर्वा त्वैवान्तरमीववा। ६ ५॥

यह अद्भुत कमें करके वामरूपधारी विष्णु समके देखते ही देखते वहीं अन्तर्हित हो गर्थ

सोऽपि दैत्यवर श्रीमान्यातस्यं प्राप नोदितः। प्रदादेनासुरवरैर्विष्णुप्रकान् कवरः॥६६॥

एं इयंवान् वह श्रेष्ठ दैत्य भी भगवान् की प्रेरण से प्रहाद तथा दूसरे श्रेष्ठ असुरों के साथ पातस्त पहुँच गथा। वह तिष्णुभक्त होने से उनके परायण ही था (उनकी आजा में तत्वर था)।

अपृच्छित्वज्ञामहत्त्वं मित्तवांगम्भुतमम्। पूजाविकानं प्रद्यादे वदाहासी सकार सः॥६७॥ इसके बाद बिल ने प्रहाद से विष्णु की माहारूय, सर्वोत्तम भक्तियोग और पूजा का विधान पूछा तब प्रहाद ने जो बताया. वह सब दलि ने किया।

अय स्वचनकं सङ्गङ्ख्याणि सर्वस्रकलोधनमीश्रमप्रवेषम् इत्रवामुक्ययौ स स्वचयोगम्

प्रणयनसि प्रणियाय कर्पयोगम्॥६८॥

अनन्तर राज्य बॅलि ने भावयोग से कर्मयोग का आदरण करते हुए रथवरण (चक्र) और शंखधारी हाथ बाले, कमलतोचन, अप्रमेय, ईशर विष्णु की शरण में गये।

एव वः कश्चितो विद्रा वामनस्य पराक्रमः। स देवकर्त्याणि सदा करोति पुरुषोत्तमः॥६९॥

है विद्रमण यह मैंने बामन भगवान का पराक्रम आप लोगों को कहा है वे पुरुषोत्तम ऐसे ही सदा देवीं का कार्य करते हैं

इसि श्रीकूर्यपुराणे पूर्वपाने तितिकमक्तितवर्षनं सम समदक्षोऽस्याधः(।) १७॥

# अष्टादशोऽच्याय॰ (दक्षकन्याओं का वंशकदन)

### सृत उद्याध

क्ले पुत्रशते त्यामीन्महाबलयसद्भप्यः। तेषाः प्रवानो वृद्धिमन्त्राणो ताम महाकलः।। १॥

सूत दोलें- राजा विलि के सौ पुत्र थे, जो महान् बल और पराक्रम से युक्त थे। वनमें मुख्य अर्थात् सबसे बड़ा महावाली तेजस्वी बाण वा

सोऽतीय सङ्करे प्रको समा सञ्जयपालयत्। त्रैलोक्यं वशपानीय बावयामास वासवम्॥२०

वह राजा शंकर का अन्यना भक्त था, उसीसे उसने तीनों लोकों को दश में करके राज्य का पालन किया। उसने इन्द्र को भी पीडित किया।

ततः सकादयो देवा गत्वोचुः कृतिवाससम्। न्वदीयां वास्ते हस्यान्वाणो नाम बहासुरः॥३॥ तव इन्द्र आदि देवों ने संकर के पास जाकर कहा–

आपका यह भक्त कांण नामक महासुर हमें पीडा दे रहा हैं ज्याइतां दैवते. सर्वेईक्टेबो पहेचर । ददाह बागस्य पुरं झरेफेकेन लीलवा⊪४॥

सभी देवताओं के निकेदन करने पर देवों के देव महंश्वर ने एक ही और से लीलामात्र में बाज के नगर को जला डाला

दत्तमाने पुरे तस्मिन्दाणो रहे त्रिशृत्तिनम्। ययौ शरणमीशानद्दोधितं नीललोहितम्॥५॥ पूर्द्धत्यायाय तत्तिनद्वं शतम्बद्यं रागवर्त्वितः। निर्मल्यं तु पुरातस्मानुष्टाय वरमेश्वरम्॥६॥

जब नगर जलने लग्द, तो बाणासुर विश्वलक्षारे, वृषभपति अधवा वाणो के अधिपति, नौतालोहित, ईसान रूट की शरण में गया और उनके लिङ्ग को मस्तक पर रखकर रागर्सहत होकर उस नगर से बाहर निकलकर परमेश्वर की स्तुति करने लगा

संस्तुको भनवानीकः सङ्करो नीससाहितः। माणपत्येन बाजं तं योजयामस्य भावतः ॥७॥

स्तुति किये जाने पर भगवान् प्रभु, शंकर, नीललोहित ने बाण को स्तेह से अपने गाणपत्य पद पर नियुक्त कर दिया। अवैवञ्च दनोः पुत्रास्तासद्यक्कातिभीषणाः तारस्त्रता शम्बस्य कपिलः र्शकरस्त्रवा। स्वर्मानुर्वेषपर्वा च प्रायान्येन प्रकीर्तिताः ॥८॥

इस प्रकार दनु के तार आदि पुत्र हुए से अति भयानक ये इनमें तार, जम्बर, कफिल, जंकर, स्वर्भानु और वृषपर्या प्रमुख कहे गये हैं

सुरसाया सहस्रन्तु सर्पाणायधतदिद्वयाः। अनेकांश्ररसो तदसरखेचराणां महत्त्वनाम्॥९॥

ं हे द्विजनाया सुरसा के गर्भ से हजार सर्वरूप पुत्र हुए तथा अनेक सिर वाले महात्मा छोचर भी उत्पन्न हुए।

अविष्टा जनवामास गच्छांचा सङ्घकम्। अञ्चला महानागः कार्ययाः प्रकीर्निताः॥१०॥ अरिष्टा ने सहस्र गन्धवाँ को जन्म दिया। सनन्त आदि महानाग कद् के पुत्र होने से 'काद्रदेध' कहे गये हैं

ताप्त च जनमावास वह कन्या द्विष्णुंगसा । मुक्तें इयेनीक्ष वासीक्ष सुप्रीयां प्रस्थिकां शृचिम्॥११

्द्रिजन्नेहो ताम्रा ने शुको, रचेनो, भासी, सुग्रांवा, ग्रन्धिका और शुचि नामक छठ कन्वाओं को उत्पन्न किया।

गास्तवा जनवामास सुरिपर्पीहेवीसस्याः इस कुक्षलतायस्त्रीतृपाकावीक्ष सर्वज्ञनः॥ १२॥

सुरिभ ने गौओं तथा भैंसों को उत्प दिया और इस से कुक्ष, सता, बल्ली तथा सब प्रकार की तृणजातियाँ की उत्पत्ति हुई।

खसा वै व्हारक्षांसि मुनिरप्सरसस्स्या। रक्षोगमा ऋदेववहारुवनयायास सतमा ॥१३॥

हे श्रेष्ठ मुनिगण: खसा ने वक्षों तथा सक्षसों को, भूनि नामक दक्षपुत्री ने अप्सराओं को तथा फ्रोधवरण ने राक्षसों को उत्पन्न किया।

विन्तावस्य पुत्री ही प्रस्थानी नरखास्त्रीः तथोश्च गरुहो सीमान्तपस्त्रपता सुदुश्चरम्। प्रसादान्त्र्यूलिनः प्राप्ती वाहनस्य हरेः स्वयम्॥१४॥

दक्षकन्या विनता के दो पुत्र प्रख्यात हुए: गरुड और अरुण उनमें बृद्धिमान् गरुड ने कठिन तप करके संकर की कृपा से स्वयं विष्णु का वाहंगत्व प्राप्त किया।

आराज्य तपसा देवं महादेवं तथारुणः। सारव्यं कल्पितः पूर्वं प्रतिनार्कस्य शम्भुना॥ १५॥ तथा अरुण भी तपस्या द्वारा महादेव को आराधना करके प्रसन्न हुए संकर के द्वारा सूर्य के सारवि बनाय गये

एतं कञ्चपदायादाः कीर्तिताः स्टाणुजङ्गयाः वैवस्वतेऽन्तरे इस्मिञ्जूणवर्तां पापनाञ्चनम्॥१६॥

इस वैवस्वत मन्चन्तर में ये सभी स्थावर और जंगमरूप करवर के पुत्र कहे गये हैं यह सुनने वालों के पाप का नाशक है

सप्तविक्रसुता बोक्स सोमप्रत्यक्ष सुद्रताः। अविष्टनेमियलीनामप्रयानां क्रनेकलः॥ १७॥

हे स्वता दक्ष की सत्ताईस पुत्रियां सोम चन्द्र की पन्तियाँ कही गई हैं और अरिष्टर्निय की पत्रियों की भी अनेक सन्तानें हुई बों

बहुपुत्रस्य विदुष्धतस्यो सियुवः समृताः। सहदंगिरसः श्रेष्ठा ऋषयो वृषसस्कृताः॥१८॥

विद्वान् यहपुत्र के भार विद्युत नाम के देवगण कहे गये हैं। उसी तरह अंगिरम् के ब्रेष्ट ऋषि पुत्र (ऋषि कुल में) आदर सत्कार के योग्य हुए।

कुज़ास्ट्रस्य हु देवर्पेर्दवप्रहरणाः सुता : एने युगसहस्ताने जायन्ते पुररेव हि। मन्वन्तरेषु नियतं तुल्यकार्वैः स्वनापमि ॥१९॥

देवर्षि कृशास के भी पुत्र देवों के हविदाररूप हुए। वे सभी हजारों युग के अन्त में भिन्न भिन्न मन्दोन्तरों में एक समान कीर्य करने वाले होने से अपने अपने नामों से युक्त होकर नियमित जन्म ग्रहण करते हैं

> इति श्रीकृषेषुराणे पूर्वभागे वक्तानुकीर्तने नामाऽष्टादक्षेऽध्यायः॥१८॥

एकोनविशोऽध्याय, (ऋषियों के बंश का कथन)

सूत उवाध

यतमृत्याच पुत्रांस्तु क्रजसन्तानकारणात्। कञ्चयः पुत्रकायस्तु चचार मुम्हतपः॥१॥

सूतजो ने कहा— कश्यप ऋषि ने पुत्रों की कामना करते हुए इस प्रकार से प्रजा की सन्तान के कारण से पुत्रों को समुत्यत्र करके फिर समुहान् तप किया था। नस्पैदनवतोऽत्यर्थं प्रादुर्भृती सुताविमी। बत्सरक्षासितक्षेत्रं तासुची ब्रह्मवर्धदनी॥२॥ उनके इस भौति तप करने पर ये दो पुत्र उत्पन्न हुए थे

जनक इस पाद्य तप करने पर यादा पुत्र उत्पन्न हुए य जिनमें एक बासर और दूसरा असित वा वे दोनों ही ब्रह्मवादी (ब्रह्म का उपदेश करने साले) थे

वत्सराष्ट्रेषुको जहे रैश्वश्च सुमक्षामला । रैश्यस्य जहिरे जुदाः पुत्राः श्रुतिमतो वराः॥३॥ वत्सर से नैधृव और रैश्य नामक महायशस्यो पुत्र हुए ये।रैश्य के तेजस्थियों में श्रेष्ठ सुद्र जाति के पुत्र उत्पन्न हुए।

व्यवनस्य सुता धार्या नैप्रुवस्य महात्मनः। सुमेखा जनमामास पुत्रान्ते कृष्ट्रपरियनः॥४॥

महात्मा नैधुव की भार्या च्यवन ऋषि की पुत्री थी। इस सुमधाने कुण्डपायी पुत्रों को जन्म दिया था।

र्मासतस्वैकपर्णायां द्राह्मश्च समप्रकता नामा नै देखलः पुत्रो योगाचार्यो महातपान्।।५॥

असित की एकपणां नामक पत्नी में एक ब्रह्मिष्ठ (वंदाध्ययनस्त) युत्र को प्रस किया। वह देवल नाम बाला पुत्र योगाचार्य और महातपस्त्रो हुआ था

काण्डिस्य परमः श्रीमान् सर्वतत्त्वार्वविष्युचिः. प्रसादात्वार्वतीकस्य योवभुत्तमवासवान्॥६॥

(दूसरा पुत्र) शाण्डित्य परम **ए**श्यवान् और सम तम्बॉ के अर्थों का जाता तथा अत्यन्त एवित्र था। उसने पावंतीरा प्रभु के अनुग्रह से उत्तम योग को प्राप्त किया था।

शाणिकस्यो नैपुनो रेश्य प्रय पुत्रस्तु काश्यकः। नवप्रकृतनो निप्राः पुत्रस्त्रस्य बदामि बः॥७॥

ज्ञांडित्य, नैधुव और रैभ्य ये तोनों ही कारवप अर्थात् कश्यपवंश के पुत्र हुए। ये विष्रवृन्द! अब नवीन प्रकृति वाले पुलस्त्य ऋषि के पुत्रों के विषय में कहता हूँ

दृणविन्दोः सुका विद्रा नामा ऐलविन्ताः स्पृताः पुलस्त्याय दु राजविस्ताः कन्यां प्रत्यपादका॥८॥

है विधो वृत्रविन्दु की पुत्री नाम से 'ऐलक्किता' कही गयी की राजर्षि ने उस कन्या को पुलस्य महर्षि को प्रदान कर दिया था।

श्रविसर्वैसर्विलस्तस्यां विस्त्याः अपपष्टतः वस्य पल्पञ्चतस्यस्तु पौरतस्यकुनसर्विकाः ॥ ९ ॥ उसमें विश्वयस् नाम से प्रसिद्ध ऐलविल ऋषि उत्पन्न हुआ वा उस पौतस्य कुल की वृद्धि करने वालो उनको चार पनियाँ याँ। पुर्व्यातकटा च वाका च कैकसी देववर्णिनी। स्वयन्त्रवस्थासम्बद्धासम्बद्धाः मृजुन प्रजाः ॥ १०॥

उन चार्र के नाम— पुष्पांतकटा, वाका, कैकसी और देववर्णिनी थे ये सभी रूप लावण्य से सुसाम्पन्न थीं। उनकी जो सन्तार्न थीं. उसे सुनो

ज्येष्ठं वैश्रवणं तस्य सुपुत्रे देववर्णिनी। कैकस्यजनयसुत्रं सवणं सक्षमाद्यिष्।। ११॥ कृष्यकर्णं शूर्पणखान्त्रवेव ध विश्रीषणप्। पृष्येतकटाय्यजनवस्युजन्कित्रवसः शुमान्॥ १२॥ महोदरं प्रहस्तस महाराम् खरन्त्रवा। कृष्णीनसीनका कन्यो वाकायां शृणुत प्रजाः॥ १३॥

देवर्थाणनां ने उनके सबसे बढ़े पुत्र वैश्ववण को जन्मा ध्य कैंकसोने राक्षसों के अधिपति रावण को पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। इसके बाद कुम्भकर्ण, शूपंणखा पुत्री और विभीषण को भी जन्म दिया पुष्योत्कटा ने भी विश्ववा से महोदर प्रहस्त, महत्त्वार्ध, खर बात शुभ पुत्रों को और कुम्भोनसी नामक कन्या को जन्म दिया था। अब बाका को सन्तानों को सुन

विक्रित दूरपानैय विद्युक्तिको महाकलः। इत्येते कृतकर्माणः पौलास्या राक्षसा दला सर्वे तपोपलोत्कृष्टा स्ट्रमक्ताः सुभीपणाः॥१४॥

इसके त्रिशिश, दूषण, और विद्युज्यिह नामक महावली पुत्र हुए वे सभी कूर कमों के करने वाले दश पौलस्त्य राक्षस कहलाये। ये सभी उत्कट त्रयोवस सं युक्त, आयन्त भीषण और रुद्र के परम भक्त थे।

पुलहस्य मृगाः पुत्राः सर्वे व्यालक्ष्य देष्टिणः। भूतः पिताचा अक्षास्य सुकता इस्तिनस्क्याध १५॥

दस प्रकार पुलढ़ ऋषि के पुत्र सभी मृग हुए, यो सब ज़िकासी पशु बड़े बड़े दौतों वाले थे इसके अतिरिक्त भूत-पिशाब-प्रश्न-ज़ुकर तथा हाथां भी हुए

अनक्त्यः कृतुस्तस्मिन् स्पृतो वैयस्यतेऽन्तरे। मरीचेः कल्यमः पुत्रः स्थयमेव प्रजापतिः॥१६ -

उस वैवस्थत मन्दन्तर में बिना सन्तान बाले केवल एक ही क्रमु ऋषि बताये जाते हैं। मरोचि का पुत्र कश्यप स्वयं प्रजापति हो थे।

भूगोरबाधककान्ने देखाचार्ये महत्त्वाः। स्वाच्याययोगनिको हरफको महाबृतिः॥ १७॥ भृगु से दैत्याचार्य महातपस्वी शुक्र हुए वे सुक स्वाध्याम और योग में सर्वदा निस्त रहने वाले, शिव के परम पक्त और अल्यना तेजस्वी थे।

अतेः पुत्रोऽमवहर्षिः सोटर्वस्तस्य नैतृवः। कृत्राश्चस्य तु वित्रवेः वृताच्यापिति न: श्रुतम्॥१८॥

वहि अप्रि के पुत्र वे तथा नैधुव उसका समा भाई था। विप्रॉर्ष कृशास (अप्रि) के यूनाची में कुछ सन्तानें हुई थीं, ऐसा हमने सुना है.

स तस्यासनसमास स्वास्पात्रेकनाक्षेत्रसः । वेदवेदादुनिरतानसमा स्वक्तिस्विवान्॥ १९॥

उसने उसमें महान् ओजस्वी स्वस्त्यप्रेय नामक पुत्रों की जन्मा वा ये सभी बेद और बेदाङ्कों सदा निरत रहने वाले तथा तपड़र्या के द्वारा अपने पापों नह करने वाले वे

नारदस्तु वसिष्ठाय ददी देवीयस्त्रजीय्। कवितानतु तत्रैय ज्ञापादक्षस्य नारदः॥ २०॥

भारद ने विशिष्ठ के लिए देवी अरूपती की प्रदान किया था। परन्तु वहीं पर भारद दक्ष के शाप से ऊप्वरिता (ब्रह्मचारी) हो गये थे?

हर्इभ्रेषु तु नष्टेषु मायका नास्ट्रस्य हु। श्रशाय नास्ट्रं दक्षः क्रोयसंस्कलोधनः ॥२१॥ यस्मान्यम सुताः सर्वे फवता मायवा द्वित्र। अयमीतास्वशेषेण निरुद्धये अविष्यस्मि॥२२॥

(कारण यह था कि) नारद को माया से हर्यकों नामक दक्षपुत्रों के नह हो जाने पर आंध से लाल नंत्रों वाले प्रजापति दक्ष ने नारद को साप दे दिया था। (दक्ष ने शाप दिया कि) है दिन क्योंकि तुमने माया से मेरे सभी पुत्रों को नह कर दिया है तो तुम भी पूर्ण रूप से सन्तानहीन हो जाआंगे

सस्यत्यां वसिष्ठस्तु लक्तिमुन्यादयस्युनम् लक्तेः पराज्ञरः श्रीमान् सर्वज्ञसापसां वरः॥ २३॥

र्वासष्ट ने अरुन्थती एवी में शक्ति नामक पुत्र को उत्पन किया या शक्ति से श्रोमान, सर्वेत्र और तपस्त्रियों में परम श्रेष्ठ पराक्तर ने जन्म प्ररूप किया था

आराज्य देवदेवंशमीशार्न विषुधनकप्। लेले त्वव्रतिषं पुत्र कृष्णार्वणवर्न प्रमुप्।।२४॥

्राप्त पराशार महापुनि ने देवों के भी देव, ईंडर, त्रिपुरान्तक ईरहन की समाराधना करके एक अति अप्रतिम प्रभावशाली श्रीकृष्ण दैपायन नामक उत्तम पुत्र को प्राप्त किया था।

हैपायनाच्युको अन्ने भगवानेच शंकरः। अंशरंशेनावतीर्योद्ध्यां स्वं प्राप्त चरमं एदम्।(२५)।

हैपायन स्थास से शुक्रदेव की उत्पत्ति हुई थी, जो साद्यात् भगवान् अङ्कर ही थे। वे अपने अंशांश से उस भूकण्डल में अवतरित होकर पुत्र: अपने परम वाम को फ्राप्त हो गये।

शुकस्यास्याध्यम् पुत्राः पश्चमयनतप्रस्थितः । मृरिग्रवा प्रपुः सम्भः कृष्णो भौस्थ पश्चमः॥२६॥ कन्या खोर्तिसते धैव केनमता धृतवता। एतेऽविवंशाः कविता ब्रह्मणा ग्रह्मवादिनस्॥२७॥ अत उन्त्र्यं निवोक्त्यं कश्यपाग्रशसनतिम्॥२८॥

इन शुकदेव के अत्यन्त तपस्वी पाँच पुत्र हुए थे जिनके नाम भूतिप्रवस्, प्रभु, जम्भु, कृष्ण और गौर चे। कीर्तिमती नामको एक कन्या थी, जो वतपत्तमण होने से योगमातः (कहो जाती) थां इस प्रकार ब्रह्माओ द्वारा ब्रह्मयादियों कर यह अग्निवंश कहा गया। इसके आगे अब कश्यप से की शिव्य सन्तार्वे हुई थीं, उसे भी जानो

> इति श्रीकूर्पपुराजे पूर्वभावे अविवेशकांनः नाम एकोर्जिशोऽस्यायन्।११९॥

> > विशोऽध्याय. (सत्रवंश का कवन)

सूत स्वाध

श्रदिति सुषुवे पुत्रसादित्यं कश्यपाद्यमुम्। तस्यादित्यस्य चैदासीद्धार्वाणां तु चतुष्टवम्॥१॥ संज्ञा राज्ञी त्रमा छावा पुत्रांस्कासात्रिबोदतः संज्ञा त्याष्ट्री तु सुषुवे सुर्वान्यनुमनुसमम्॥२॥

सुत बांले— अदिति ने कस्यप से शक्तिसम्मन आदित्य नापक पुत्र को उत्तम दिया उस आदित्य की चार पतियाँ यों उनके नाम हैं : संज्ञा, राजी, प्रभा और छाया उनके पुत्रों के नाम सुनो। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा ने सूर्य से सर्वोतम मनु (वैवस्वत) को उत्तम किया

बमञ्ज बयुनाञ्चेय राजी रेवन्त्रपेत च। प्रमा प्रमातमादित्या छारा सार्वाजमातस्त्रम्॥ ३॥ र्तानसः तपनीसैय चिहिसैय च्याऋषम्। यनोस्तु प्रवयस्यासस्य पुजस्तु तत्समाः॥४॥

राही नामक पत्नी ने यम, यमुन्त तथा रेवंत को उत्पन्न किया। प्रभा ने आदित्य से प्रभात को और छावा (नामक चीयो पत्नी) ने सार्वाण नामक पुत्र को तथा शनिदेव, तपती (कन्य) और विष्टि को उत्पन्न किया। प्रथम मनु (वैयस्वत) के उन्हों के समान नी पुत्र थे।

इक्ष्वाकुर्वमगर्धेय पृष्टः सर्पातिरेय च। निर्ध्यतस्य नामान्ये द्वरिष्ठः कस्यस्यया॥५॥ पृष्टश्च पहातेजा नवेते सन्दर्शस्त्रभाः कुरुत ज्येष्ठा वरिष्ठा च सोयवंशं व्यवर्द्धयम्॥६॥

उनके नाम हैं— इस्वाकु, नमग, धृष्ट, शर्याति, नरिधन्त, नाभाग, अरिष्ट, करुष तथा महासेवस्वी पृषधः— ये नी मनुपुत्र इन्द्र के समान थे मनु की इला, ज्येष्टा और वरिष्ठा ने सोमवंश की बहाया था

वुपस्य नत्या भवनं स्टेमपुत्रेणं सङ्घता। असूत सामजादेवी पुरुषवसमुज्ञमम्॥७॥

्रभुध के भक्षन में जाकर चन्द्र पुत्र से संगम करके देवी इला ने पुरुरवा नामक उत्तम पुत्र की जन्म दिया

वित्वां वृश्चिकत्तीरं कुमादिति हि नः सुत्तप्। प्राप्य पुत्रं सुविषमं सुशुप्त इति विश्वतप्।।८॥ इता पृत्रवयं लेथे पुत्रः स्त्रीत्वपविन्द्रतः। उत्करसञ्च गमञ्जैद विनवञ्च त्रवेव चन्न१॥ सर्वे तेऽप्रतिमप्रस्वाः प्रपत्ताः कमलोद्धवप्। इत्काकोद्यामबद्दीरो विकृष्टिनीम पार्विवः॥ १०॥

षुध से उत्पन्न वह पुरूरवा नामक पुत्र पितरों के लिए हिस्कारक हुआ, ऐसा हमने सुना है इला अल्पना निर्मल पुत्र (पुरूरवा) को फ्रांस कर बाद में (पुरुष रूप में) सुधुम्न' नाम से प्रसिद्ध हुई। इला ने पुनः स्त्रोत्व प्राप्त किया और उत्कल. पय और विन्नत नामक तीन पुत्रों को अन्य दिवा वे सभी पुत्र अप्रतिम बुद्धिशाली और बहापरायक थे। बीर राजा विकृक्षि (मनु के प्रयम पुत्र) इक्ष्माकु से उत्पन्न हुआ था।

ज्येशपुत्रः स तस्वासीदश पद्म च तस्युताः तेषां ज्येष्ठः ककुरस्त्रोऽपूत्काकुरस्यस्त सुयोधनः ॥११॥ सह दक्ष्याकु का ज्येष्ठ पुत्र खान्दिसके पन्द्रह पुत्र हुए। इनमें ज्येष्ठ ककुरस्थ था। ककुरस्थ का पुत्र सुयोधन हुआ। सुबोधनस्पृषुः श्रीमान्त्रिस्टक्क पृथोः सुव.। विश्वकादाईको पीमान्युवनसम्बद्ध सरसुनः॥१२॥ सुयोधन से श्रीमान् पृषु हुआ और पृषु का पृत्र विश्वक हुआ। विश्वक से अद्धंक और उसका पृत्र बुद्धिमान् युवनाव हुआ।

स गोक्फीसनुप्राप्य युवनासः प्रतापवान् दृष्टासी गीतमं विप्रे तपन्तमस्लप्रमम्॥ १३॥

वह प्रतापी युवनाश गोकर्जनीर्थ में गया। वहाँ उसने अग्नि के सम्बन तेजस्की गौतम नाम के विद्र को तप करते हुए देखा।

प्रणम्य दण्डवसुयौ पुत्रकायो पद्मिपतिः। अपुरक्करकर्मणः केन धार्मिके प्रापृथो पुनम्॥ १४॥

पुत्र का अभिलाषा से राजा ने भूमि पर दण्डवत लेटकर प्रणाम किया और पूछा— मैं किस कम के द्वारा पार्मिक पुत्र को प्राप्त करू ?

### गीतम उठाव

आराय्य पुरुषे पूर्व नारायणघनामयम्। अनादिनिकनं देवसार्यिकं प्राजुखत्सुतम्॥१५॥

गीतम बोले→ आदि अना से रहित, अनामय, आदिप्तव, देव नारायण की आराधना करके वार्षिक पुत्र प्राप्त कर सकते हो.

तस्य पुत्रः स्वयं प्रद्वाः पौत्रः स्वात्रीललोहितः। तमादिक्रवापीकानपाराच्याप्त्रीतः सल्पुतम्॥१६॥

स्वयं ब्रह्म जिनके पुत्र हैं और नोमलाहित पौत्र हैं, उन आदि कृष्य ईशान को अप्रशंकना करके हरकोई सत्पुत्र को प्रशं कर सकता है

न यस्य प्रगवान् ब्रह्मा प्रभावं वेति तस्वतः। तमाराम्य इषीकेशं प्राप्नुयाद्यार्मिकं मृतस्॥१७॥

जिनके प्रमाव को भगवान् बहुत तत्वतः नहीं जानते हैं, उन इचीकेश को आएधना करके मनुष्य धार्मिक पुत्र प्राप्त करे।

स गौतमतयः श्रुत्तः वृवनाश्ची महीपतिः । आरावयन् इमोकेशं वासुदेवं समातनम्॥ १८॥ वह राजा युवनाश गौतम की बात सुनकर समातन, बासुदेव, हमोकेश को आराधनः करने समा। नस्य पुत्रोऽभवद्वीरः सावस्तितिति विश्वतः। निर्मिता येन सावस्ति: ग्रैडदेशे महापुरो॥१९॥ उसके सावस्ति नाम से विख्यात वीर पुत्र हुआ जिसने गौड देश में महापुरी सावस्ति कसाई

तस्थाच वृहदक्षोऽभूतस्मास्कृ<del>वल</del>यास्यकः। बुख्युभार समस्रवत् युग्ने हत्वा महासुरम्॥२०॥

उससे बृहदश्च उत्पन्न हुआ और उससं कुवलयाश्वक हुआ। यह धुन्धु नामक महासुर को मारकर 'धुन्धुमार' नाम बाला हुआ

बुगुभारस्य तनयास्त्रयः प्रोक्ता द्विजीतमाः। द्वास्त्रीयं दण्डासः व्यक्तिस्थानवेषः च॥२१॥ द्वासस्य प्रमोदस्य द्वारंशस्य चारण्डः। इर्यश्वस्य निकृत्रस्य निकृत्रस्यस्य व्यक्तिः॥२२॥ कृतास्रोऽय रणासस्य संहितासस्य वे सुती। युवनाश्ची रणाशस्य सक्तृत्यस्याने युवि॥२३॥

धुन्युमार के तांन पुन हुए जो उत्तम आहाण कहे गये। वे थं— दृढाश, दण्डाश और कपिलाश। दृढाश का पुत्र प्रमाद और उसका पुत्र हयंश था। हयंश से निकृष्भ और निकृष्म से संहताश्वक की उत्पत्ति हुई। संहिताश के दो पुत्र हुए— कृताश और रणाश। रणाश का पुत्र पुत्रनाश पुद्ध में इन्द्रतुरूप वलवान् था

कृत्या तु वास्म्मीपष्टिपृषीणां वै प्रसादतः। लेचे कप्रतिये पुत्रं विष्णुभक्तयनुस्त्रमम्। २४॥ मान्यस्तारे प्रदासक्तं सर्वज्ञासम्बद्धां वरम्।

युवनाश ने बारजी याग करके ऋषियों को कृपा से सर्वगुणसंपन्न, महाप्राज्ञ, समस्त ज्ञातकारियों में श्रेष्ठ मान्धाता नामक अप्रतिम पुत्र को प्राप्त किया

मान्यातु । पुरुकुत्सोऽभूदम्बरीस्था तीर्थवान्॥२५॥ मृषुकुन्दश्च पुण्यातमा सर्वे ज्ञक्रसमा युचि। अम्बरीवस्य दान्यदो पुण्यासोऽपरः स्मृतः॥२६॥

मान्धता के तीन पुत्र हुए— पुरुकुत्स, शक्तिशाली अम्बरीय और पुण्यात्मा मुचुकुन्द। ये सब सुद्ध में हन्द्र के समान थे। अम्बरीय का दूसरा युवनास (नामधारी) पुत्र भी कहा गया है

इतिनो युवनस्थस्य इतिकातस्युतोऽभवद्। पुरुकुत्सस्य दायादस्त्रसदस्युर्यक्षवशाः॥२७॥ युवनाश्च का पुत्र हरित और उसका पुत्र हारित हुआ पुरुकुत्स का पुत्र महायतस्यी त्रसदस्य हुआ। नर्षदायां समृत्यवः सम्पूर्तिस्तन्सुनः स्पृतः। विष्णुयद्धः सुतस्तस्य स्वन्तरपयोऽभवनतः । वृहदशोऽनरण्यस्य हर्वस्थानसुनोऽणवत्॥ २८॥

उसका पुत्र सम्भृति नमंदा से उत्पन्न हुआ सम्भृति का पुत्र विष्णुवृद्ध और विष्णुवृद्ध के पुत्र का नाम अनरण्य चा। अनरण्य का पुत्र बृहदश और उसका पुत्र हवंद हुआ।

सोऽतीव वार्षिको राजा कर्दमस्य प्रजापतः . प्रसादादार्थिकं पुत्रं लेथे सूर्वपरायणस्॥२९॥

वह अत्यन्त धार्मिक राजा था। कदंग प्रखपति की कृपा से उसे पार्मिक तथा सूर्यंपसम्प्रण पृत्र प्राप्त हुआ।

स हु सूर्यं समान्यस्यं राजा बसुपानाः शुधम्। लेभे न्वप्रतिमं युवं क्रियन्यानमस्ट्रियम्॥३०॥

उसका नाम वसुमना का उस राजा बसुमना ने कल्याणकारक सूर्य की अर्चना करके शत्रुदमनकारी त्रियन्ता नामक निरुषम पुत्र प्राप्त किया

अस्जवासमेवेन शत्रुडिस्ता हिजोत्तस स्थान्यायवान्दानशीलस्तितीर्थुवर्मतत्त्वर ॥३१॥

हं द्विजशेष्ट्रो । उस बसुपना में शत्रुओं को जीतकर अश्वमेय यज्ञ किया। वह स्थाध्यायनिस्त, दानशोल, मोक्ष चाहने वाला और धर्मतन्यर था।

ऋष्यःस्तु समाजग्पुर्वञ्चवाटे महात्मनः। वसिष्ठकश्यरपुखा देवकोन्द्रपुरोगमा ॥३२॥

उस महात्मा के यज्ञ में वसिद्ध, कश्यप आदि ऋषिवर एवं इन्द्र आदि देवगण पधारं।

तस् प्रणम्य पहाराज यप्रच्छ किरवान्यितः। समाप्य विधियदात्रं वसिहादीन्द्रिजोत्तसम्॥३३॥

डन्हें प्रणाम कर विधियूर्वक यज्ञ सम्मन्न करके महाराज ने विनम्न होकर बसिष्ठ आदि द्विजवरों से पूछा

वसुपना ठवाच

कि हि श्रेथस्कतारे लोकेऽस्मिन् बाह्यणरेषाः। यज्ञस्तयो वा संन्यासो दूव ये सर्ववेदिनः॥३४॥

ससुमना कीले— हे होड बाह्यणो । इस लोक में अपेक्षाकृत अधिक कल्याणकारक क्या है ? यह, तप या संन्यास ? हे सर्वह ब्रह्मणो मुझे बहायें।

वसिष्ठ उवाच

अयोज्य बेटान्विकिकसुतांकोत्सक यतनः।

इक्षा वज्रेसरं यज्ञैनेस्टेहनस्वात्मवान्॥३५॥

वसिष्ठ बोले— वेदों का विधिवत अध्ययन करने के बाद (गृहस्वात्रम में) पुत्रों को यत्रपूर्वक उत्पन्न करके, फिर वडों हारा यहेश्वर भगवान् का यजन करके आत्मवान्-जितेन्द्रिय हांकर वन में जाना चाहिए।

पुलस्स्य उदाव

आराव्य सपता देवं योगिनम्परमेशस्। प्रद्यवेदिविवद्यतिषृष्टा पूर्वं सुरोसमान्॥३६॥

पुलस्त्य बोले--- पहले तप हारा देव, योगी परमेश्वर की आराधना करके वर्ज़ी हारा उत्तम देवीं का यजन करके विधिपूर्वक संन्यास लेना चाहिए (यह क्षेत्रस्कर है)।

पुलह उक्षाच

यमाहुरेकं पुरुषं पुराजायरमेश्वरम्। तमाराज्य सहस्रांसुन्तपस्रो मोक्षरमाजुद्यात् ५७॥

पुलह बोले-- जिन्हें एकमात्र पुराणपुरुष परमेवर कहा जाता है. तपस्या द्वारा उन सहस्रांशु की आराधना करके मोक्ष प्राप्त करेः

समद्गिन स्वास

अञ्चे विद्यस्य कर्ता यो जनहोजं सनातनः। अन्तर्यामी व भूतानां स देवसापसेज्यतं॥३८॥

जमदिग्नि बोले— वो वगत् के क्षेत्र, सभी प्राणियों के अन्तर्यामी, सनातन, अजन्म तथा विश्व के कर्ता हैं, वे विष्णुदेव तपस्या द्वारा आराधनीय हैं

विश्वप्रियत्र उतास

योऽन्तिः सर्वात्मकोऽननः स्वयम्पूर्विसतोपुरवः। स सदस्तपसंक्षेण पुरुषते नेतर्नर्यक्षे ॥३१॥

विश्ववित्र क्षेत्रे— जो अग्निस्वरूप, सर्वात्मक, अनन्त, सब ओर मुख साले और स्वयम्भु हैं, उन रूद की उन्न तपस्या द्वारा आराधना की जाती है, अन्य यहीं द्वारा नहीं

धरद्वात उदाव

यो यद्वैरिज्यते देवो कसुदेधः समातनः। स सर्वदैकानतुः पुज्यते यरमेश्वरः॥४०॥

भरद्वाज बोले— जो सनातन कासुदेव यहीं द्वारा पूर्व जाते हैं, वे समस्त देवों के शरीरवारी होने से परमंदर ही पूर्व आतं हैं: अत्रिस्याच

यतः सर्वमिदं जातं वस्वापत्यं प्रजापति । तपः सुमहदास्याय पूज्यते स महस्रतः ॥४१॥

अप्ति बोलें जिनसे यह सब उत्पन्न हुआ है और प्रजापति (ब्रह्मा) जिनके पुत्र हैं, उन महेन्द्रस की महान् तप करके पूजा होतों हैं

गीतम उवाच

मतः प्रवासपुरस्यौ यस्य शक्तिरिदं जगत्। स देवदेवस्तपसा पूजनीयः समक्रमः ॥४२॥ गौनम बोले— जिनसे प्रकृति और पुरुष दोनी उत्पन्न

गौतम बोले— जिनसे प्रकृति और पुरुष दोनों उत्पन्न हुए हैं और यह जगत् जिनका शक्तिरूप है वे सतातन देवों के देव तप द्वारा पूजनीय हैं

कश्यव द्वास

सहस्रक्यनो देवः सक्षी सन्धुः प्रजापतिः। प्रसीदति महायोगी पूजितस्तपसा परः॥४३॥

कश्यप कोले— जो देश सहस्रवेत्र होने से सबके सासी, श्रेष्ठ महायोगी और प्रजापति हैं. वे शम्भु तपस्य द्वारा पृतित होने पर प्रसन्न होते हैं

ऋतुरुवाच

प्राप्ताध्ययनयज्ञस्य सम्बद्धारम्य धैय हिः नारतरेण तवः कशिद्धार्मशास्त्रेषु दृश्यते॥४४॥

ऋतु बोले— जिसने अध्ययन और यह प्राप्त कर लिये हों, और पुत्र भी प्राप्त कर लिया हो, उस व्यक्ति के लिए तपस्या को छोडकर और कुछ भी पर्मशाखों में नहीं दिखाई देता है।

ङ्खाकर्ण्यं स राजर्षिस्तान् प्रणस्यातिहरूवी.। सिसर्वीयत्वा संपूज्य जिल्लानमधारकीत्॥४५॥

यह सूनकर राजर्षि बसुमना ने अत्यन्त प्रसन्न होकर मुनियों को प्रणाम किया और उनकी अर्चना करने के उपरान्त विदाई दो और पक्षात् जिमन्त्रा से कहा

अवसर्वाक्ये तपता देवनेकाक्षराङ्गयम्। प्राणं वृहन्तं पुरुषमहित्यानारमंस्थितम्॥४६॥

अब मैं तपस्या द्वारा सूर्यमण्डल संस्थित, अगत् के प्राणस्वरूप एकाक्षर ॐकाररूप देव तथा बृहत् पुरुष को आराधना कर्लगा

त्वनु धर्मरहो नित्वं पालयैक्दहन्द्रितः।

यातुर्वर्श्यसमायुक्तमञ्जेषं क्षितिमण्डलम्।। ४७॥।

्रम् आलस्यरहित और धर्म में निरत होकर चारों वर्णों से युक्त इस सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डल का नित्य पालन करो

एवमुकवा स रहाभ्यं निदायस्यभवे नृपः। जगापारण्यपनसस्यपनामुनमम्बर्धः ४८॥

ऐसा कहकर पुत्र को अपना राज्य सौंपकर वह निष्पाप राजा परमोत्तम तप करने के लिए वन में चला गवा

हिपविद्यक्षितारे स्थ्ये देवदास्वनश्रये। कन्दपुलफलाहारैस्वय्रयकसुरान्॥४९॥

देवदारुवृक्षों के वन से युक्त हिमालय के एमणीय शिखर पर उत्पन्न कन्द, मूल और फर्सों को खाकर देवताओं की आराधना करने लगा

संक्रमार्क्ततं सात्रं तपोनिर्द्धृतकिल्पियः क्रमाय मनसा देवीं सावित्रीं वेदमकरम्॥५०॥

एक सौ वर्षों से भी अधिक तपस्या से दग्ध पाप वाला हांकर वह राजा वेदमाता देवी सावित्री का मन से चप करने लगा

तस्येवनपतो देवः स्वयम्भूः परमेखरः। हिरणवनमाँ विद्यमपा तं देशमनभरस्यस्यम्॥५१॥

तसके इस प्रकार तप करते हिरण्यगर्भ, विश्वात्मा, परभेडर, स्वयम्भु देव स्वयं वहाँ आये

तुष्टुः देवं समाबानं ब्रह्मणं विश्लोपुखन् न्ताम क्रिरसा तस्य पादयोगीम कीर्तवन्॥५२॥

सब ओर मुख वाले ब्रह्मदेव को आते हुए देखकर उसने नाम कीतन करते हुए उनके चरणों में सिर से प्रणाम किया।

नमो देशबिदेवाय इहाणे परमातस्ते। हिरण्यमुसेवे कुम्पं सहस्राक्षाय वेवसे॥५३॥

(उसने बहा ) आप देवाधिदेव, ब्रह्मा, परमात्मा, हिरण्यमूर्ति, सहस्राक्ष और वेचा हैं. आपको नमस्कार है।

नमो बात्रे विवाते च नमा देवतपमूर्नवे। सांख्यवोगाविणध्यव नमस्ते ज्ञानपूर्नवे॥५४॥

धाता और विधाता को नमस्कार है। देवातमपूर्ति को नमस्कार है। सांख्य और योग द्वारा प्राप्त को नमस्कार है। इतनभूर्ति को नमस्कार है।

वयस्तिपूत्तेयं तुम्बं स्तष्टं सर्वार्ववदिने। पुरुवाय पुराणाच योगिनां बुखं नयः॥५५॥ तीन (ब्रह्मा विष्णुः महशः) मूर्ति वाल आप की नमस्कार है लाग, सकल अर्थों के वेता आपको नमस्कार है पुराण पुरुष और योगियों के गुरु को नमस्कार है

ततः प्रसन्नो मगवान्वितिक्वितिसमावनः। सर्वे करच भट्टने करदोऽस्मीत्वभाषतः॥५६॥

तदनन्तर भगवान् विश्वभावन बहुत ने प्रक्षत्र होकर कहा– तुम्हारा कल्याण हो। मैं वर देने वाला हुँ, तुम वर माँगो।

#### रखोवाच

जफ्यन्देवदेवेश गायत्री वेदमसरम्। भूयो वर्षक्रतं सत्रं तावदापुर्मवेन्यमा।५७॥

राजा बोला— हे देबदेवंश! मैं भुन: सौ वर्षी नक केरमाता गावत्री का जप करता रहें, उतनी आयु मंधे हो। वादिषत्याह विस्तास भगानोक्य नसव्यिष्म।

वार्डियत्याह विसारमा अमानोक्क नसरियम्। स्पृष्टा कराप्यां सुप्रीतस्त्रवैद्यानस्वीयतः॥५८॥

विश्वास्था ने राजा को देखकर कहा— बहुत अच्छा अत्यन्त प्रसन्न भगवान् दोनों हायों से राजा का स्पर्श किया और वहाँ अन्तर्हित हो गये।

# प्रोडिय लब्बबर जीमाञ्चनापारिक्रसङ्गवीः ज्ञान्तिकविषयणस्मावी कन्द्रमूलफलाङ्गरः॥५९॥

यह पाका वह राजा अत्यन्त प्रसन्न वित्त से जप करने लगा। यह तीनों काल स्नान करके और शान्त होकर कन्द, मूल और फल का भाजन करता चा

तस्य पूर्णे वर्वशते भगकानुत्रदीविति । प्रादुरासीन्यहायोगी भानार्पण्डलम्ब्यतः ॥६०॥

ं उसके सौ वर्ष पूरे हो जाने पर प्रखर किरण वाले भगवान् महायांगी सूर्यमण्डल के मध्य से प्रकट हुए

तं दृष्ट्वा वेदवपुर्व प्रण्डलस्यं समातमम्। स्वयम्भुवयमाञ्चनं ब्रह्माणं विस्मयङ्गनः॥६१॥

बंदमय शरीरधारी, मण्डल में स्थित, सनातन, स्थयंभु आदि और अन्त से सहित ब्रह्मा को देखकर राजा विस्मय में पड़ गया

तुष्टाव वैदिकैर्मन्त्रैः सप्रविद्या च विशेषतः। क्षणादपञ्चनपुरुवं तमेव परमेश्वरम्।। ६२॥

बह बैदिक मंत्रों से विशेषतः सावित्री मन्त्र से उनकी स्तुति करने लगा क्षणभर बाद उससे उनकीं पुरुष की परमेशरूप में देखा। चतुर्पृत्तं अटापौलिपास्त्रस्तं त्रिलोकनम्। चनुष्टयवलक्ष्माणं नरनारीतनुं हरम्॥६३॥

उनके चार मुख थे, मस्तक पर जय थी, आठ हाथ थे और तीन नेत्र थे वे चन्द्रमा के अवयद से चिहित और अर्थमारोक्टर सरीट खरण करने बाले शिव थे

भासवनां जगन्तुसम् नीलकण्डं स्वरम्भिपिः। रक्ताम्बरवरं 'रक्तं' रक्तमाल्यानुलेकनम्॥ ६ ४॥

वं सम्पूर्ण जगत् को अपनी रश्मिकों से उद्धासित कर रहे ये वे नोलकण्ड, रक्ताम्बरधारी लाल शका लाल माला और चन्दन से वृक्त थे।

तदावभवितो दुष्टा सद्भवेन परेण हि। न्याम ज़िएसा रुद्रे सावित्रव तेन वैव हि॥६५॥

एसे रुद्धव का दलन करके राजा ने उनके प्रति भाषवुक होकर आर्टुवित से और परम सद्भाव से गायत्री मंत्र का उद्याग करते हुए मसाक से रुद्धवेव को प्रणाम किया

नमस्ते नीलकण्याय भारतते वरमेष्टिन । प्रयोगकात्र स्ट्राय कालस्थाय हेतवे॥६६॥

और राजा ने कहा---) नोलकप्ट, प्रकाशमान परमंत्री, वेदमय, रुद्र, कालकप और सबके कारणभूत आपको नमस्कार है

तदा ब्राह महादेवां राजानं धीतयानसः इमानि में रहस्वानि नामानि शृजु बानवा।।६७॥ तब महादेव ने प्रसन्नचित होकर राजा से कहा— है निधाप राजानं से मेरे रहस्यमय नाम हैं, उसे सुनो।

सर्ववेदेषु गोतानि संसारक्रफवनि तु। नषस्कुरुक नृष्ते एपियाँ सातां श्वचिः॥६८॥ ये सभी वेदों में गाये गये हैं और संसार के शामक हैं। हे नृपते। सदा परित्र रहकर इन नामों से मुझे प्रणाम करो

क्षयोच्य शतस्त्रीयं यज्ञुषां सारमृद्धृतम्। जयस्तानन्यवेतस्को मध्यासस्यमन् नृष॥६९॥

हे नुष । अनन्यमना तथा मुहर्मे बासकचित होकर यजुर्वेद के सारभूत शतकदीय अध्याय का अध्ययन तथा जप करो

ब्रह्मचारी निराहारी भस्यनिष्ठः समाहितः। अवेदायरणादुर्वे स कति परमं पदम्॥७०॥ जो व्यक्ति ब्रह्मचारी, स्वल्पाहारी, भस्मनिष्ठ सथा समाहितचित्त होकर मरणकाल पर्यन्त इसका अप करता है, इस परम पद का लाभ होता है.

इत्युक्त्या भगवानुष्ठो भक्तानुप्रकृष्यम्पया। पुनः संकाधरकृतं राज्ञे कृत्युरकल्पवर्। ७१॥

यह कहकर भगवान् रुद्र ने भक्त पर अनुप्रह करने की इच्छा से राजा को पुन: एक सी वर्षों की आयु दे दी।

दन्तास्मै तस्यरं ज्ञानं वैशाखं परमेखरः क्षणादनद्वि सहस्तदद्भुतमिक्षमवत्॥७२॥

परमेशर रुद्र राजा को परम ज्ञान तथा वैराग्य देकर श्रण भर में अन्तर्हित हो गये, यह अद्भुत स्त्री बात हुई

राजावि तपसा रहे जजापानन्त्रमानसः। धरमञ्जूत्रस्थितपा साम्बा सामाहितः॥७३॥

राजा भी भस्मलित हरोर, विकालस्नायी, हान्त, समाहितिषक और अनन्यमना होकर तपस्या द्वारा जतरुद्रीय का अप करने लगे।

जपतस्तस्य नृपतेः पूर्णे वर्षस्तो पुनः। योगप्रदृत्तिरमयस्कालास्कालपरं पदम् ७४॥ विवंजैतदेदसारं स्वानं वै परमंहिनः। भानोः सुवश्यसं भूमं ततो बातो महेशरम्॥७५॥

जप करते हुए उस राजा के पुनः सी वर्ष पूरे हो जाने पर उसकी योग में प्रवृत्ति हो गई तटनन्तर कुछ समय बाद राजा ने बेदशारमय परमेष्ठी ब्रह्मा का स्थान में प्रवेश किया फिर सूर्य के शुध्र मण्डल को प्राप्तकर पहंचर के परम पद को प्राप्त हो गया

य परेच्क्रभुवाद्मपि सङ्ग्रहस्तिकृत्तमम्। स्वयापतिनिर्भृत्तो दहानाके महीवतं॥७६॥

जो कोई मनुष्य राजा बसुमना का यह उत्तम चरित्र पड़ता या सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त झेकन ब्रह्मलोक में पृजित होता है

इति श्रीकूर्मपुराना पूर्वमाने राजवंशकोतीन विशोधनायः

# एकविज्ञोऽच्यायः (ञ्चवाकुवंश का वर्णन)

भूत खाद

विक्रमा राजपुत्रस्तु क्रमेणापालकमहोग्। तस्य पुत्रोऽमर्वाहहांसच्यारुण इति मुतः॥१॥

महर्षि सूत ने कहा— इसके बाद राजपुत्र विधन्त्रा धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगा उसका एक पुत्र हुआ, बो विद्वान् और ज्वारुण नाम से प्रसिद्ध था।

तस्य सत्यवतो नाम कृषारोऽभूमहायसः। भार्या सत्यवना नाम इत्यिन्द्रमजीवनत्॥२॥

उसका ज्यारण का पुत्र सत्यवह नामक था जो महान् बलवान् हुआ बा। उसकी भाषी का नाम सत्यधना था, जिसने हरिशन्द को जन्म दिख या

हरिक्षन्तस्य पुत्रोऽभूत्रोहितो नाम वीर्यवान् हरितो सेहितस्याच कुन्युस्तस्य सुतोऽभवत्॥६॥ विजयस्य सुदंक्क युन्युपृत्री वसूवतु ॥ विजयस्यामकरपुत्रः कारको नाम वीर्यवान्। कारकस्य वृक्षः पुत्रस्यस्याद्वाहुरकाकतः॥४॥ भगरस्तस्य पुत्रोऽभूतृत्वा परमक्षापिकः। है पार्थे समरस्यापि धमा भानुमती तक्षा॥६॥

उस हरिष्ठन्द्र का पुत्र रोहित हुआ था, जो परम वीर्यवान् या सेहित का पुत्र हरित और इसका आत्मज धुन्धु थी धुन्धु के दो पुत्र विजय और सुदेव हुए विजय का पुत्र कारक नाम वाला महान् पराक्रमी या इस कारुक का पुत्र वृक था और उस वृक से बाहु उत्पन्न हुआ था उसका पुत्र सगर हुआ वह परम धार्मिक राजा हुआ वा इस सगर की दो भाषांगुं थें— एक का नाम प्रभादेवी और दूसरी भानुमती थी।

ताच्याभारावितो सङ्कि, प्रदर्शं तस्मृतमम्। एकं प्रानुपतीपुत्रमगृह्यदसमञ्जसम्।।६॥ प्रभा वष्टिसहस्तसु पुत्राणां सगृहे सुभा। असमञ्जसपुत्रीऽभृदंशुमात्रामं पार्विवः॥७॥

उन दोनों सगरको पत्नियों के द्वारा समाराधित विद्विदेव ने उनको एक उत्तम कर प्रदान किया था। भानुमती ने एक असमंजस नामधारी पुत्र को प्रहण किया और द्वाभा ने साठ इजार पुत्रों को स्वीकार किया था उस असर्यवस का पुत्र अंशुमान् नामक राजा हुआ था।

तस्य पुत्रेः दिलोपस्तु दिलोपासु भगोरवः। वेच भागीरवी गङ्गा तपः कृत्वाकतारिता।८४

उसका आत्मज दिलीय और दिलीय से धर्मारथ हुआ, उसने तप करके गङ्गा को पृथ्वो पर उतारा था, इस्प्रेलिए वह भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हैं।

प्रसादादेवदेवस्य महादेवस्य शीमतः। मबीरकस्य तपसा देवः प्रीतसना हरः॥९॥

देवां के भी देव बुद्धिकन् महादेव की कृषा से ही यह हुआ था। धर्मास्थ की तपस्या से शंकरदेव प्रीतियुक्त मन वाले हो गये थे।

वमार ज़िरसा यहां सोयाने सोमपूरणः। धनीरवसुरक्कावि त्रुतो नाम वमूत इ॥१०॥

जिससे चन्द्रमा का आभूषण वालं महादेव ने उस गंगा को अपने चन्द्र के नीचे ही जिर पर धारण कर लिया था। उस भगोरण का पुत्र भी शुत नाम से प्रख्यात हुआ

रामागस्तस्य दावादः सियुद्वीयस्वतोऽभकत्। अयुक्तस्य भूतस्य ऋतुपर्णो महासलः॥११५

इसका पुत्र नाभाग और नाभाग का सिन्धुडोप नामक पूत्र हुआ था। उसका पुत्र अयुतायु तथा उसका पुत्र महान् बलवान् ऋनुपण नामक हुआ घा

चतुपर्णस्य युत्रोऽपृत्मुदासो शल वार्षिकः। सौदासस्तस्य तन्त्रः खनातः कल्यानसदकः॥१२॥

ऋतुपर्ण का पुत्र सुदास नामक परम धार्मिक दूआ था। उसका पुत्र सौदास था जो कल्याचपाद नाम से विख्यात हुआ था

वस्तित्रस्तु महातेजा क्षेत्रं कलमायपादके। अञ्चयकं जनवासास समित्रवाकुकुत्वव्यवम्॥१६॥ अञ्चयकस्योत्कलायान्तु नकुलो नाम पार्थियः। स हि समम्बद्धाना वर्षे प्रापं सुदुःखितः॥ दक्षत् स नारीकतर्च वस्मास्त्रतस्योऽपवत्। तस्माद्विलिविलिः श्रीधान् वृद्धसूर्यं च स्त्युतः॥१४॥

उस कल्यामपाद के क्षेत्र में (स्ववं प्रकोत्पत्ति में असमर्थ होने से) महान् तेजस्वो वसिष्ठ ने अश्मक नामक पुत्र को उत्पन्न किया था. जो इक्ष्याकु कुल के ध्वत्रक्रय में प्रविद्धित हुआ अस्पक की उत्कला नाम की भार्या में नकुल नामक पुत्र राजा हुआ, जो राजा राम के भय से दुःखी होकर वन में चला गया का वहाँ भी उसने नारी कवन (स्त्री-वेप) धारण किया था। उस नकुल से शतरच नामक पुत्र हुआ था उससे इतिवित्ति हुआ था और फिर उससे बीमान् युद्धराम्यां उसका पुत्र हुआ था।

तस्माद्विश्वसङ्ख्यस्मारकद्वाङ्ग इति विश्वतः। दीर्ववाहुः मुतस्त्रस्माद्रमुखस्माद्रभावतः। १५॥

उससे विश्वसह तथा फिर बिश्वसह से खट्वांग नामक विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ था इसका पुत्र दीर्घबाहु या तथा इस दीर्घबाहु से रमु ने जन्म ग्रहण किया था।

रघोरण सञ्चलको राजा दशरवस्ततः) रायो दाशरवितीरो वर्गश्चे लोकक्युतः॥१६॥ भरतो लक्ष्मणकेष शबुधका महस्तनः। सर्वे शकसमा युद्धे विष्णुशक्तिसमान्विताः॥१७॥

रघु से अज और अज से राजा दशस्य उत्पन्न हुए। इन महाराज दशस्य से ही दाशस्यि राम भरमवीर और धर्मत रूप में लोक में प्रख्यात हुए राम के अतिरिक्त भरत-लक्ष्मण और असि महान् बलवान् शत्रुष्न भी हुए ये वे सभी विष्णु को शक्ति से समन्वित होने से युद्ध में इन्द्र के समान थे।

जन्ने सदक्तामार्थं विक्युरंजेन विश्वपुक्। रामस्य पार्या सुमग्रं जनकस्वात्मजा सुमा॥१८॥ सीता जिलोकविष्याता श्रीलीदार्यगुणान्वितार तपस्य तोषिता देवी जनकेन गिरीन्द्रजा॥१९॥ शायक्कमानकीं सीतां सममेवास्तितं पविम्।

विश्वभोक्ता साक्षात् विष्णु ही अपने अंश से रायण के नाश के लिए उत्पन्न हुए वे राम की माया परम भाग्यवती राजा जनक की सुध आत्मज सीता नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुई थी। वह लील और औदार्थ गुणों से समन्तिन भी क्योंकि राजा जनक ने तथ द्वारा हिमालयपुत्री पार्वती देवी को प्रसन्न किया था इसलिए पार्वती ने सीता जनक को पुत्रोरूए में दो बी. और सीता अपने पतिक्रम में राम के आधित हुई।

प्रोतक्क पगवानीशस्त्रिशृसी नीललोहितः॥२०॥ प्रदरी सनुनासार्वं जनकावाद्धतं बतुः। स राजा जनको वीधान् दानुकामाः सुनामिमाम्॥२१॥ अयोवयस्तित्रमां लोकेऽस्मिक्तिम्बुक्रमाः।

# हदं बनुः समादानुं च शक्नोति जगलाये॥२२॥ देवो वा दानवो वापि स सोतां लब्बुमहीति।

नीललोहित त्रिशुलधारी भगवान् शंकर ने भी परम प्रसन्न होकर शतुओं के नाश के लिए एक अद्भुत चनुष जनक को प्रदान किया था है द्विजशेष्ठी उस बुद्धिमान् राजा जनक ने अपनी पुत्री को प्रदान करने की इच्छा की थी। तब शतुओं का नाश करने वाले राजा जनक ने पृथ्यो पर ऐसी घोषणा की कि जो कोई पुरुष इस ,शिक, धनुष को उजने में समर्थ होता है, वह देव या दानव कोई भी ही सोता की प्राप्त कर सकता है

विज्ञाय राज्ये बलवास्त्रनकस्य गृहं प्रमृ ॥ २३॥ भस्रयामास बादाय पत्रवासी लीलवैव हि बद्दवाहाय तां कन्यां पार्वसीमित लंकरः॥ २४॥ समः परम्यमीतमा सेनामित च वण्युखः।

ऐसी प्रांतज्ञा को जानकर बलसान प्रभु श्रीसम् ने जनक के घर आकर उस धनुष को लीलामात्र में ही तोड़ दिया। उसके बाद जैसे पावंती को शंकर ने और कार्डेंग्कंग ने सेना से विवाह किया, उसी तरह परम धर्मात्मा श्रीसम ने इस कन्या के साथ विवाह किया।

क्तो बहुतिके काले राजा दशरकः स्वयम्। २५॥ ग्राम उद्येष्ट्रभुतं कीरं राजानं कर्नुमहीसा तस्थादं फली सुमया कैकेची वास्हासिनी॥२६॥ निवारवायास पनि ग्राह सम्बानमानसा।

इसके अनन्तर बहुतसा समय व्यत्तेत हो जाने पर राजा दशरथ ने स्वर्थ ही अपने ज्येष्ठ पुत्र बीर राम को राजा बनाने को इच्छा की तब इनकी पत्नी सौभाग्यक्ती और सुन्दर हाल्यपुक्त स्वभाववाली कैंकवी भ्रमित मन होकर अपने पति को रोका और कहा—

भन्तुतं भरतं वीरं राजानं कर्तुभारभत्॥२७॥ पूर्वभव वरो वस्पाहतौ मे भवता पतः। स तस्या वचनं भृत्वा राजा दुर्गखतमानसः॥२८॥ आप मेरे वीर पुत्र भरत को राजा बनाने के योग्य हैं। गोंक आपने प्रदेश को से सरसान पराव किसे से

क्योंकि आपने मुझं पहले ही दो बरदान प्रदान किये थे राजा दशस्य उसका वचन सुनकर मन से अति दुःखी होने लगाः

बार्क्यक्रपदावीद्यक्यं तथा रामोऽपि वर्गकित्। प्रणानक्यं पितुः पादी सक्ष्यपीन सहास्युतः ॥२९॥

### यबी कां सपलीकः कृत्वा सपयपात्पवान्।

किन्तु दु:खित होते हुए भी दचन बद्धता के कारण उस यजा ने 'बहुत अच्छा' ऐसा कहा और धर्मवेता राम ने भी यही कहा मान अच्युत (भयोदा से च्युत न होने कले) श्रीराम ने लक्ष्मण को साथ लेकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और वे जितेन्द्रिय राम समय (१४ वर्ष के समय की प्रतिज्ञान करके पत्नो के साथ वन गर्य।

संबत्धराणां धरवारि दश वैव यहाकनः॥३०॥ उसास का धनवान् स्थ्मणेन सह प्रभुः। कदाचिह्रसतोऽराज्ये सवणे नाम रक्षसः॥३१॥ परिवायकवेषेण सीतां इत्या पयी पुरोष्। अदृष्टा स्थमणो रामः सीतायाकृत्वितेन्द्रियौ॥६२॥ दु खशोकाभिसन्तरी चमुक्तुरस्न्द्रियौ॥६२॥

इस प्रकार महाबली भगवान् प्रभु ने लक्ष्मण के साथ वहाँ वन में चौदह वर्षों तक निवास किया था किसी समय जब वे वन में जास कर रहे थे, शवण नामधारी एक्स ने परिवाजक के वेष में आकर सीता देवी का हरण किया और अपनी नगरी में चला गया श्रीराम और लक्ष्मण ने सीता को वहाँ पचवटी में न देखकर बहुत ज्याकुल हो उठे और वे शत्रुओं का नाश करने वाले थे, फिर भी दु:ख और शोक से संतह हो गये।

ततः कदावित्रकपिना सुत्रीत्रेण हिजोनमाः॥३३॥ वानराणाममूसस्यं रामस्याक्षिनष्टकर्पणः। सुत्रीवस्यानुगी वीरो हनूमात्राम वानर ॥३४॥ वायुपुत्रो महातेजा रामस्यासीत्रियः सदाः स कृत्वा परमं वैवं रामाय कृतनिश्चयः॥३५॥ आनिक्वामि तो सीतामिन्युक्त्वा विवचार ह। महीं सागरपर्वन्ती सीतादर्शनतत्पर ॥३६॥

है हिजोत्तमो फिर किसी समय अक्लिष्ट कमें बाले श्रीराम की किप सुग्रीच तथा वानरों के साथ मित्रता हो गई थो। उसमें भी जो सुग्रीच का एक अनुगामी वायु का पुत्र और महान् तंजस्वी वीर हनुमान नामधारी वानर था, वह तां सदा ब्रीराम के अत्यन्त प्रिय हो गवे थे। हनुमान ने परम धैयं धारण करके ब्रीराम के आगे यह निक्षय करके कहा था कि मैं सीताजी को अवस्य लाऊँगा। इतना कहकर उसने सीता का दशन करने में तत्या होकर सागरपर्यन्त समस्त भूमण्डल में विचरण किया था। जनाम राजजपूरी स्तान्त सामरसंख्यिताम्। राजम्ब किञ्ची देशे पूक्तपूर्वे सुधिरिमताम्।।३७॥ अपरमदम्बां संततं राक्तसोतिः समावृत्ताम्। असूपूर्णेक्तको ह्यां संस्थातीवनिन्दिताम्।।३८॥ रामिन्दीयराज्याने स्वयुक्तस्थात्मसंख्यिताम्। निवेदिकामा कार्याने सीवान्ते राहसि स्थान।३९॥

और वे सागर के मध्य संस्थित रावण को नगरी तक्कापुरी में पहुँच गये थे। वहाँ पर एक वृक्ष के मूल में निर्जन प्रदेश में हनुमान ने निमंत और सुविस्मिना सीताजी को देखा जो राधमियों से मिरो हुई याँ अनके नेत्र अधुओं से डबडबाये हुए थे. फिर भी देखने वाले को प्रिय सगती थीं। राम का स्मरण करती हुई वे निर्देश लग रहीं थीं। वे मन में इन्दीवर के समान रखमवर्ण वाले औराम तथा लक्ष्मण का किन्दन कर रही थीं एकान्त पाकर हनुमान ने सीताजी को अपना परिचय दिया था।

असंज्ञवाय प्रदायस्य रामादुन्तोपकम्। दृष्टांनृत्तीयकं सोता परपु परमज्ञोषनम्॥४०॥ धेन समागतं रामं बीतिविस्कृतिकेश्व्याः समस्त्रास्य तदा सीतां द्वार रामस्य वात्रिकम्॥४१॥ विक्षेत्रस्य स्मावाहुमुक्त्या रामं वर्णं पुनः। निकेद्यित्या रामाय सीतादर्जनमत्पवान्॥४२॥ तस्यो रामंग पुरतो स्मानजेन व पुण्यतः।

संजय के निवारण के लिए उन्होंने जीराम की अंगुरी सीताओं को दी थी। उस समय अपने स्वामी की कह परम मृन्दर अंगुरी को देखकर प्रीति से विस्फारित नेत्रों वाली सीताओं ने जीराम को ही आवा हुआ मान लिया उस समय सीताओं को देखकर हनुषान ने उन्हें आवस्त किया और कहा कि मैं आपकी महस्बाहु औराम के समीप में से आर्जग— इतना कहकर ही वे फिर जीराम के समीप चले गये थे जितेन्द्रिय हनुषान ने जीराम से सीता देवों के दर्शन की बात बताकर लक्ष्मण के द्वारा पूजित होते हुए शीराम के आगं खाड़े हो गये।

ततः च रामो कलबान्सत्यै इनुमता स्वयम्॥४३॥ सञ्ज्ञाच मृद्धाच मृद्धिको हि राजसः कृत्वाच मानराजीतीकामार्गं चहोत्रो ॥४४॥ सेतुं चरमपर्याच्या राजनं इतकात्रम् । सम्बोकं हि संसुत्ते सम्बोदक्षणित्दवः॥४५॥ आनवामाच तो सीतो चाषुपुत्रसस्यवान्। केतुम्मने व्यादेवपीजाने कृतिसामसम्।) ४६॥ व्यापयामान स्विङ्गलो पूजवानाच रायकः।

इसके पश्चात् बलकाली जीराम्य ने सद्भ्यका और हनुमान के साथ उस ररभस से युद्ध करने के लिए विचार किया भी सैकडों वानरों के द्वारा उस महोद्दि पर सेतु बनाकर संका जाने का मार्ग बनाया। तत्मकाल् परम क्यांत्मा प्रभु राम ने रावक कर वश्च कर दिश्च था और पत्नी, पुत्र तथा भाइयों सहित सभी का वश्च करके त्रापुनात्मन त्रोराम वायु के पुत्र हनुमान् की सहस्यता से देवी स्तेता को बापस लाये थे उन्होंने समुद के मध्य निर्मित सेतु के गीचे कृतिकासा ईतान महादंव कर सिक्च स्वापित किया का उसके बाद राजक कोराम ने महादेव की पूजा की थी

तस्य देवी महादेवः मर्कावा सत् शंकरः॥४७॥ इत्यक्षपेव सम्वान्दस्यान्वरपुरावप्। कत्ववा स्वाकि स्पिष्टं द्वायनीदं द्वितास्यः॥४८॥ बहाबातकसंपुक्तास्तेकं यापं विनंत्र्यति। अन्यानि सैय सामानि स्वयस्थात्र महोदसी॥४९॥

उसके बाद पार्वती के साथ महादेव शकूर देव औराम के समक्ष प्रत्यक्ष हुए थे। भगवान् ने श्रीराम को एक उत्तम वरदान दिया था कि आपने मो यह मेरे लिख्न की स्थापना की है. उसका सभी द्विजातिगय दर्शन करेंगे। उनमें जो भी कोई भहापातकों भी होगा तो उसका भी सम्पूर्ण पाप नष्ट हो अयेगा एसी प्रकार जो मनुष्य वहां महासागर में स्नान करेगा, इसके अन्य भी समस्त पार्यों का नक्ष हो अयेगा।

दर्शनदेव सिद्धस्य नार्श पासि न संज्ञयः। वाकस्यास्पति गिरपो बाबदेशा च वेदिनी॥५०॥ बाकसेनुस्य सावम साम्याध्यत्र तिरोद्दितः। स्तानं दानं तथः आर्द्धं सर्वं वचनु बाह्यपम्॥५१॥

उस रामेश्वर के लिख्न का दर्शन करने से ही सब पार्ण का नाश हो जाता है— इसमें लेशकात्र की संसय नहीं है। जब तक से मवंतों का समुदाय और यह भूमि स्थित रहेंगे और जिस समय तक वह सेतु स्थित रहेगा मैं तिरोहित होकर यहीं पर वर्तमान रहेगा। यहाँ पर किया हुआ स्नान दान-तम और बाद सभी कुछ सुमकर्म असम होगा।

स्वरणादेव लिकुस्य दिनगर्य प्रणापतिः इत्युक्तस्य भगवात्रकुषुः चरिक्यम् तु रायवम्॥५२॥ कस्दी समयो स्त्रुसम्बद्धस्यातीयत। समोद्वि दामवानाम् सन्त्रं वर्षवरायम् ॥५३॥ उस लिक्न के स्मरणमात्र से ही दिनभर का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। इतना कहकर भगवान् सम्भु ने श्रीराम को गले लगा लिया था। फिर कन्दी और गणों के सहित हो भगवान् तद्द वहाँ पर अन्तर्धान हो गये थे। फिर धर्मपरायण श्रीराम ने भी राज्य का पालन किया था।

अधिकिको महातेजा भारतेन महावलः। विशेषदिवाहायान्सर्वान्यूनसामासः वेश्वरम्॥५४॥ यक्षेत्र वज्ञहनारमञ्जयेन सङ्ग्रस्म। सारस्य तनवो उद्दे कुशः इत्यपिकिषुतः॥५५॥ स्ववत्त सुमहासानः सर्वतत्त्वार्वकिसुवी अतिकिस्तु कुलाज्यक्षे निकाससमुतोऽभवत्। ५६॥

क्योंकि भरत के द्वारा वे महावली एवं तेजस्वी श्रीराम का अभिषेक किया गया था। उन्होंने विशेषरूप से ब्राहाणों का और प्रमु का आदर सत्कार किया था। श्रीराम ने प्रजापति दक्ष के यह का नाश करने वाले हंकर को अश्वमेध वह करके प्रस्त किया था। राम का एक पुत्र हुआ जो कुश नाम नाम से प्रसिद्ध था और लव नामक पुत्र भी हुआ था जो महान भाण्यशाली और सब शास्त्रों के तत्त्वों की जानने वाला विद्वान् था। उस कुश से अतिथि ने जन्म ग्रहण किया और उससे निषध नामक पुत्र हुआ था।

नल्हा निष्यस्यासीत् नमस्तस्यादवायतः। नमसः पुण्डरीकालः क्षेभयन्या तु तस्मुतः॥५७॥ उस निषध का पुत्र नल हुआ था और नल से नभ सी उत्पत्ति हुई थी। नभ का पुत्र पुण्डरांकाक्ष या तथा उसका

पुत्र क्षेमधन्ता था। तस्य पुत्रोऽभवद्वीरो देवानीकः त्रताष्ट्वान्। अहोनगुस्तस्य सुतो महस्वांस्त्रत्सुतोऽभवत्॥५८॥ उस क्षेमधन्त्रा का बोर और प्रतापो देवानीक नाथक पुत्र उत्पन्न हुआ था। देवानीक का पुत्र अहोनगु था तथा उससे महस्वान् नामक पुत्र हुआ।

तस्मापनुस्वलोकस्तु वाराविष्टस्य तत्मृतः। तारावीशाचनुर्विरियोर्नुवितस्ततोऽभवत्।: ५ १॥ भृतायुरभवतस्मादेते चेद्रवाकुवंशजाः। सर्वे प्राचान्यतः प्रोक्तः समासंत्र द्विजोत्तमा ॥६०॥ य इमं मृणुयाद्वित्यमिद्रवाकोवीशमृत्तमम्। सर्वेपापवितिमृतको देक्तोके महीयते॥६१॥ उससे चन्द्रावलोंकं को उत्पत्ति हुई और उसका पुत्र ताराधील हुआ था। ताराधील से चन्द्रगिरि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई और उससे भानुष्ठित ने जन्म लिया का उससे श्रुतायु हुआ का वे सभी इश्वाकु राजा के ही वंश में जन्म लेने वाले थे। हे हिजोत्तमो। प्रधानस्या इन सब को ही मैंने संक्षेप में बता दिवा है जो इस इश्वाकु के उत्तम बंश का आख्यान नित्य श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर देवालोंक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

> इति श्रीकृर्यपुराणे पूर्वभागे इक्ष्याकृतंत्रकर्णन नाम एकविंशोऽखायः(। २ १।)

> > द्वाविशोऽस्यायः (सोपवंश का वर्णन)

सूत उदाच

ऐल पुरुष्यक्काम राजा राज्यमपालसत्। तस्य पुत्रा वर्षूपुर्वि वडिन्द्रसम्वेजसः॥शा

स्त योले— अनन्तर (बुध से उत्पन्न) इलापुत्र पुरूरवा राज्य का पालन करने लगा उसके इन्द्र के समान तेजस्वी एड पुत्र हुए

आयुर्भावुरमायुक्ष विधायुक्षेत्र वीयंवान्। इतायुक्ष धृतायुक्ष दिव्याक्षेत्रोवंशीसुनाः॥२॥

इनके नाम हैं— आयु, मायु, अमायु, ऋक्तिशाली विश्वयु, ऋतायु और श्रुतायु। ये सस दिव्य एवं उवेशी के पुत्र ये

आयुष्यत्तरपा परेशः पश्चेवासन्महोजसः। स्वर्धानुतन्यायां वै प्रमायाभिति नः श्रुतम्॥३॥ आयु के पाँच ही महान् तेजस्वी चौर पुत्र स्वर्धानु की पुत्री प्रभा से उप्पन्न हुए थे, ऐसा हमने सुना है।

नहुषः प्रथमस्तेवां धर्महो लोकविश्ववः नहुपस्य तु दायादाः पञ्चेन्द्रोपमकेकसः ॥४॥ उत्पन्नः पितृकन्यापां विश्वापां महाकलाः। यातिर्थशतिः संगतिरायातिः पञ्चमोऽसकः॥५॥

उनमें नहुष पहला पुत्र था, को धर्महाता एवं लोकविख्यात था: नहुष के इन्द्र के समान तेजस्वी पाँच महाबली पुत्र पितरों को कन्या विरजा से उत्पन्न हुए— याति, यवाति, संयाति, आयाति और पाँचवां अश्रकः तेवां ययाति पद्मानां महाक्सवस्तकभः। देखयानीमुशनसः सुतां भार्यामबाम सः॥६॥ उन भाँचों में ययाति महाबलो और पराक्रमी वा उसने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को पत्नो रूप में प्राप्त किया शर्मिष्ठामासुरीकुँव तनथा वृष्यवेण । बदुक्क तृबंसुकँव देखयानी द्याजायना।७॥

दसने असुर वृषपवो को पुत्री शिमिष्टा को भी पत्री बना लिया देवयानी ने यदु और तुवंसु को जन्म दिया। दुसुशानुञ्च पुरुष्ठ शिमिष्टा धायकोजनत्

द्वस्थानुस्य पुरुष शामश्चा धाम्यवाजनत् सोऽम्यपिश्वदनिकस्य अपेष्ठं यदुमनिन्दितम्॥८॥ मुस्मेव कनीयांसं पिशुधेयनपालकप्। दिशि दक्षिणपूर्वस्यां नुर्वसुं पुत्रमादिशत्॥९॥

श्रमिष्ठा ने भी दुखु, अनु और पुरु को जन्म दिवा पयाति ने अनिन्दित ज्येष्ठ पुत्र यदु का उद्घंधन करके पिता के वचन का पालन करने वाले कनिष्ठ पुत्र पुरु का ही राज्याभिषेक किया और दक्षिण-पूर्व दिशा का राज्य तुवंसु को सौंपा।

दक्षिणापरयो राजा बद्धं श्रेष्ठं न्ययोजयत्। प्रतीच्यामुनसयास्च दुखुस्रानुमकल्ययत्। १०॥

राजा ने दक्षिण और पश्चिम दिशा के भाग में ब्रेष्ठ पुत्र बहु को नियुक्त किया। पश्चिम और उत्तर दिशा में दुझु और अनु को प्रतिष्ठित किया।

तैरियं पृथिवी सर्वा वर्षतः परिपालिताः राजापि दारसहितो वर्ने प्राप महायलाः॥ ११॥

वे राजा सम्पूर्ण पृथिती का धर्मपूर्वक पालन करने लगे और महायशस्त्री राजा पयाति पत्नी सहित वन को चले गये

बदोरप्यभवन् पुत्रा पञ्च देवसुतोपमाः। सङ्ख्ञितस्या श्रंहः ऋोष्ट्रर्गीलो जिनो रघु ॥ १२॥

यदु के भी देवपुत्र के समान पाँच पुत्र हुए। उनमें सहस्रजित श्रद्ध था और शेष चार थे— कोष्टु, बील, जिन और रचु।

सहस्रजित्युतस्तद्वस्थतिश्राम पार्तिकः।
सुताः अतिविदेश्यासंस्रयः परम्यार्मिकाः १६॥
हैहयश हपश्चेत्र राजा वेणुहयश यः
हैहयस्यापकरपुत्रां वर्ष इस्यमिकिश्रुतः॥१४॥
सहस्रजित् का पुत्र शतिजित् नामक राजा था और अतिजित् के परम धार्मिक तीन पुत्र हुए-- हैहय, हम और राजा वेणुहम हैहम का पुत्र धर्म नाम से विस्थात हुआः तस्य पुत्रोऽमवद्वित्रा वर्षनेत्रः प्रतायवान्।
वर्गनेत्रस्य कीर्तस्तु सञ्जितस्तस्युतोऽभवत्। १६॥
विप्रवृन्दः। पणं का पुत्र प्रतायी धर्मनेत्र हुता। धर्मनेत्रं का
पुत्र कीर्तः और उसका पुत्र सजित हुता।
पहिष्यः सञ्जितस्थामृद्धप्रश्रेण्यस्तद्भववः।
पहिष्यः सञ्जितस्थामृद्धप्रश्रेण्यस्तद्भववः।
पहिष्यः सञ्जितस्थामृद्धप्रश्रेण्यस्तद्भववः।
पहिष्यः सञ्जितस्थामृद्धप्रश्रेण्यस्तद्भववः।
सङ्गित का पुत्र महिष्यः और उसका पुत्र भदश्रेण्य हुआः।
पुद्रशेण्य का पुत्र दुर्दम् नामक राजा हुजः।
पुत्रस्य सुत्रो वीषानस्यको नाम बीर्यवान्।
अन्यकस्य तु द्वायाद्धम्यारो लोकसंपतः॥ १७॥
कृतवीर्थः कृतिमहि कृतदर्भा च तस्पुतः।
पुत्रीयस्य चतुर्वोऽभूत्कानैवीर्यस्तकप्रवाः। १८॥
पुद्रम् का पुत्र धोमान् तथः त्रक्तिमान् अन्यक हुआ।
अन्यक के चार लोकप्रसिद्ध पुत्र हुए— कृतवीर्य, कृतिरिन,
कृतवमां और चौषः कृतीजा। कृतवीर्यं का कार्तदीर्यार्वृन

नामक पुत्र हुआ।
सहस्रवाहुर्पृतिमान्धनुर्थेदविदां वरः।
तस्य रामोऽभवन्धन्तुर्थामदस्यो जनाईन ॥ १९॥
वह सहस्र भुजाओं से युक्त, धृतिमान् तथा धनुर्वेदवेत्ताओं
में श्रेष्ठ था। जमदन्ति के पुत्र भगवान् परशुराम उसको मृत्यु
का कारण थने।

तस्य पुत्रशतान्यसम्बद्धाः तत्रं महारखः।
कृतात्वा बिलनः जुरा वर्षात्माने समेस्विनः॥२०॥
तृरश्च शुरसेन्छ कृष्णो वृष्णसावैक वः।
जव्यक्षत्रह्य बलवाद्यारायणपरो नृषः॥५१॥
कार्तवीर्यार्जन के सौ पुत्र हुए थे, जिनमें पाँच महारथी,
अला चलाने में निषुण, चली, वीर धमारम्य और मनस्वी थे
उनके नाम थे। तृर तृरसेन, कृष्ण, घृष्ण और जमध्यज्ञः।
इनमें जयध्वज्ञं बलवान् तथा नारायण की भक्ति में परायण

शुरसेनाइयः पूर्वे बत्वार प्रवित्तेवसः।
स्त्रभक्ता महात्मानः पूज्यिनि स्म शृहुरम्॥२२॥
शृरसेन आदि प्रथम चार राजा प्रसिद्ध पराक्रमी, स्दूभक्तः
और महात्मा थे से संकर को उपासनः करते थे।
जयस्त्रजस्तु पतिमान्देवं नारायणं हरिम्।
जयान शरणं कियां देवतं सर्मक्रपरः॥२३॥
वृद्धिमान् एवं धर्मपरायण जयस्त्रज्ञ भगवान् नारायण हरि के शरणापत्र हो विष्णु देवतः को उपासना करता था तपूचुरितरे पुत्रा नार्वं धर्मस्तवानदाः ईप्ररासकारतः पितास्माक्षपिति शृति ॥ २४॥

तससे अन्य पुत्रों ने कहा— हे निष्पाप! तुम्हारा यह धर्म नहीं है हमारे पिताजी शंकर की आराधना में निरत रहते थे, ऐसा सुना जाता है।

तानस्थीन्यहातेचा होत सर्पः परो प्रमा सिक्थपेरंजेन सम्पृता राजानो ये पहीतले॥२५॥

उनसे महातेजा जयध्यन्य ने कहा— यह पेत परम धर्म है। पृथ्यो पर जितने राजा हुए हैं, ये विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं

सस्यं बालवितावश्यं बगवान्युस्योगमः।
पूजनीयोऽक्तिते विष्णुः पालको जनतो हरि:॥२६॥
भगवान् पुरुषोत्तमं राज्य का अवश्य पालन करेंगे। संसार के पालक हरि एवं अपराजेय विष्णु ही पूजनीय हैं।
सात्त्वको राजस्त्री सैव तामसी च स्वयं प्रभुः।
तिसासु मूर्तय प्रोक्ताः सृष्टिस्कित्यनाहेतवः॥२७॥
प्रभु को सृष्टि, स्थिति और प्रलय की हेतुभूत तोन प्रकार की मूर्तियाँ हैं— सात्त्विकी, राजसी और तामसी।

सत्त्वात्मा प्रगवान्त्रियुः संस्थापयति सर्वदः। सृजेद्दक्का स्जोमूर्ति संहरेतामस्रो हर ॥२८॥

सत्त्व स्वरूप भगवान् विष्णु सर्वेदा सृष्टि की स्थापना करते हैं। रंजीमृति सहा सृष्टि करते हैं और लागस महंश संहार करते हैं

तस्यान्यहीयतीनान्तु राज्यं पालयतापिद्वम्।

शाराच्यां चगवान्तिच्युः केझवः केझिमर्दनः॥२९॥

इसलिए इस राज्य का पालन करते हुए राजाओं के
आराध्य केशिहन्ता केझव भगवान् विच्यु है।

निम्नाय तस्य वचनं प्रातरोऽन्यं पनस्थितः।

प्रोत्तुः संहारकां रहः पूजनीयो मुमुश्चिषः॥३०॥

इसका यह वचन सुनकर दूसरे जो मनस्वी भाई थे वे
बोले— जो लोग पोस की इच्छा करते हैं, उन्हें संहारकर्ता रुद को प्रजा करनी चाहिए

अयं हि भगवान् छत्. सर्वं जनदिदं ज्ञिवः तपोपुणं समाजित्य कालस्ते संहरेताषु ॥३१॥

ये भगवान् रुद्र शिव कालान्त (कल्पान्त) में तमोगुण का आश्रय लेकर इस सम्पूर्ण जगत् का संहार कर देते हैं। वा सा घोरतया पूर्तिरस्य तेजोपयी परः। संहरेद्वियया पूर्व संस्वरं श्रृतभूचया॥३२॥ उनकी जो अत्यन्त घोरतम तेजोमयो त्रेष्ठ पूर्ति है, उस विद्यास्वरूप पूर्ति द्वारा त्रिशृतथारी शंकर (संहारकाल में)

ततस्तानक्रवीद्राजा विक्तियासी जयस्वतः।

सन्तेन मुन्यते जन्तुः सन्तान्या भगसान्ति ॥३३॥

तदनन्तर राजा जयभ्यज्ञ ने सोचकर उन लोगों से कहा—
सन्त्वगुण से प्राणी मुन्ह हो जाता है और भगवान् हरि सन्त्वस्वरूप हैं।

तमृषुर्धकरो छः. सेवितः सान्तिकैर्नने । मोचकेसन्त्वसंवृक्तः कृत्रफेरस्कतं हरम्। ३४॥

प्रथम संसार का संहार करते हैं।

उससे भाइयों ने कहा— सार्व्यिक लोग रह को सेवा करते हैं। सत्त्वसंयुक्त जीवात्मा को भगवान् शंकर मुक्त कराते हैं इसलिए निरन्तर शिव को पूजा करनो चाहिए।

अवाद्यवीद्राजपुत्र प्रहस्तवी जयस्त्रज्ञः। स्वयमी मुक्तरी मुक्ती नान्तो मुनिधिरिव्यते॥३५॥ इसके बाद राजपुत्र जयध्वज ने हँसते हुए कहा— मुक्ति के लिए अपना धर्म समीखान होता है, दूसरा नहीं— ऐसा मुनियों को अभीष्ट है

तवा च वैष्णवी शक्ति ज्ञूपाणान्द्रपती सदा। अतसबने पत्ते धर्मी मुसरेरमिजीकसः॥३६॥

इसलिए वैष्यवी शक्ति को सदा धारण करते हुए राजाओं के लिए अमित तेजस्वी विष्णु की आराधना करना परम धर्म है

तमक्रवीद्राजपुत्रः कृष्णाः मितमतो वरः। वदर्जुनोऽस्मञ्जनकः स धर्म कृतवानिति॥३७॥

तम बुद्धियानों में श्रेष्ठ राजपुत्र कृष्ण ने उससे कहा— हमारे पिता अर्जुन ने जिनका अनुष्टान किया, वही हमारा धर्म हैं।

एवं विवादे कित्ते शूरतेन्त्रेऽव्रवीहच प्रमाणमृषयो क्रत्र बूपुस्ते तत्त्वीय वत्॥३८॥

इस प्रकार विवाद वह जाने पर श्रुरसेन ने यह अवन कहा— इस विषय में ऋषि तरंग ही प्रमाण हैं। वे जो कहें वहीं हमें करना है

ततस्ते राजशार्दुलाः पत्रचुईखवादिनः। यत्ता सर्वे सुसंस्काः समर्थीकां तदाश्रपम्॥३९॥ तदनन्तर उन राजवेषों ने बहासादियों से पूछा और सब अत्यन्त उत्साहित होकर समर्षियों के आश्रम में पहुँचे

तानङ्गवंस्ते मुनवो वस्तिग्राद्या क्वर्त्यतः। वा वस्वाधिमता पुंसः सा हि तस्यैव देवता॥४०॥

वसिष्ठ आदि मुनियों ने उनसे यथार्थतः बताया कि जिस देवता में जिसको अभिरुचि हो, वही उसका उपस्य देव है।

किन्तु कार्यविशेषेण पूजिता घेष्टदा नृणाए। विशेषात्मर्वेदा नार्थ नियमो **द्वन्यदा नृ**णा ॥४१॥

किन्तु कार्य विशंष से फूजित होने पर देवता मनुष्यां का इष्ट साधन करते हैं हे तृपगण | कार्यविशंष व्यतीत हो जाने पर सम्ब समय ऐसा हो यह तियम नहीं है।

नुपाणां दैवतं विष्णुस्तवेशक्ष पुरन्दरः। विश्राणायम्निसद्दित्यां बृद्धाः चैव पिनाकमुक्॥४२॥

राजाओं के देवता विष्णु, शंकर और इन्द्र हैं। ब्राह्मणों के देवना अन्ति, सूर्य, ब्राह्म और संकर हैं

देवानो देवतं विष्णुदाँनवानां विञ्जूलपृक्। गन्धर्वाणां तथा सोमो यक्षाणतमपि कळते॥४३॥

देवां के देवता विष्णु और दानवों के देवता विश्लाघारी (शिव) हैं चन्द्रमा गन्धवों और यक्षों के भी देवता कहे जाते हैं।

विज्ञावराणां वाग्देवी सिद्धानां भगवान् हरि । रक्षसां शंकरो रुद्ध किन्नराणाञ्च पार्वती॥४४॥ सरस्वती विद्याधरों की और भगवान् हरि सिद्धों के और शंकर रुद्ध राक्षमां के देवता मानं जाते हैं। पार्वती किन्नरों की देवता हैं

ऋषीणां भगवान् इहा महादेवस्त्रिक्नूनमृत्। मान्या स्त्रीणामुमा देवी स्वा विकवीलमास्कराः॥४५ ऋषियों के देवता भगवान् ब्रह्म और त्रिशूलधारी भहादेव हैं। स्त्रियों के देवता विक्यु, तिव, सूर्य तथा पायंती देवी हैं। गृहस्वानाम् सर्वे स्पूर्वत वै बृहाचारिणाम्।

गृहस्वानस्य सर्वे स्युद्धंत वे ब्रह्मचारिणाम्। वैखानसानामकः स्वावतीनां च महेसुरः॥४६॥

गृहस्थों के सभी देवता है अहाचारियों के देवता बहा. वानप्रस्थियों के सूर्व और संन्यासियों के देवल महंशर हैं।

भूतानां भगवानद्रः कुष्माण्डानां विनायकः। सर्वेषां भगवान् ब्राह्म देवदेवः भ्रजापति ॥४७॥ भूतों के देवता भगवान् रुद्ध और कृष्माण्डों (एक प्रकार भूतों की जाति) के देवता विनायक हैं। देवेकर प्रजापति भगवान् ब्रह्मा सबके देवता है

कृषेवं भगवान् वहा स्वमं देवी हमानत। वस्पान्त्रकातो नूनं विकलगणनमहीते॥४८॥

एंसा भगवान् ब्रह्मा ने स्वयं कहा है। इसलिए जयष्टक विश्वित रूप से विष्णु की आराधना करने के अधिकारी हैं।

किन्तु स्ट्रेण नादानम्यं कृष्टा पूज्यो हरिनी । अन्यवा नृत्यो अर्थु न हरि संहरेहराः॥४९४

किन्तु रुद्र के साथ विष्णु का तादात्स्य समझकर मनुष्य हरि की आराधना करे। अन्यश्च राजा के तानु का नाश हरि नहीं करेंगे

सम्प्रणम्याव ते जग्नुः पुरी परमञ्जोधनाम्। पानवाञ्चक्रिरे कृष्टोक्षित्वा सर्वन्तिपुन्त्यो।।५०॥

अनन्तर वे (राजाराण) प्रणाम करके अपनी परम सुन्दर नगरी में चले गये और युद्ध में शपुओं को जीतकर पृथ्वी का पालन करने लगे।

ततः खटाचिष्टित्रेन्स् विदेहो नाम दानव । भीषणः सर्वसत्त्वानां पुरी तेषां समाववी।।५१॥

हे विप्रेन्ट्रगण । तदनन्तर किसी समय सभी प्रणियों के लिए भोषण विदेह नामक दानव उनके नगर में आ पहुंचा।

देशकरालो दीसात्या युगानदहनोपमः। ज्ञलपादाय सूर्यापं बादधन्यै दिशो दश॥५२॥

वह अपनी देष्ट्रा से भयंकर, प्रदीत शखेर और प्रत्यकात्मिक अग्नि के सदृश दिखाई देता था। सूर्य के समान चमकते हुए प्रिशूल को लेकर दशो दिशाओं को लब्दायमान कर रहा था।

तहतदब्रमणान्यत्यांस्तत्र वे निवसन्ति हे। तहपञ्जूर्जीवितं त्यन्येदुकुर्ययविद्वालाः।।५३॥

वहाँ जो मनुष्य निवास का रहे थे, वे उसके नाट को सुनने के कारण प्राणत्यागं काने लगे। कुछ सोग भयविद्वतः हो भागने लगे।

काः सर्वे सुर्सयकाः कार्त्तवीयरेपजास्तदाः जुरसेनादयः पञ्च राजानस्तु पहाबलाः॥५४॥

तब कृतवीर्य के पुत्र सूरसेन अप्रदि पाँच महाबली राजा युद्ध के लिए तैयार हो गये पुप्तृद्दीनमं सक्तिगिरिकृटासिमुहरैः। तार सर्वोत् स हि क्लिन्द्राः शुलेन प्रस्मत्रिवस५५॥

वे अक्ति. गिरिकूट, तलवार तथा मुद्दर लेकर दानव की और दौड़े। है विप्रेन्द्रों! उस दानव ने शूल से मानो परिहास करते हुए उन सबको हतप्रभ कर दिया।

पुद्धाय कृतसंरम्भा विदेहं र्ल्ड्यदुदुवु । सूरोऽको प्राहिणोहीन् सूरसेनस्तु वास्त्रम्॥५६॥

वे पाँचाँ राजा युद्ध के लिए उत्साहित होकर आक्रमण करने लगे. सूर ने रोट्र अल को और सुरक्षेत ने बारुण अल कर्ज छोड़ा

प्रामापने तक कृष्णो सक्यां यूषा एव या जबकारहा कीवेरपैनुमानेयमेव सा।५७॥

कृष्ण ने प्रजापत्य अस्त्र की, धृष्ण ने जायस्य को और जयध्वज ने कींबेर, ऐन्द्र और आन्त्रेय अस्त्र को चलाया।

मञ्जवाधासः शूलेन तान्यस्त्राणि स दानवः। ततः कृष्यो महासीयाँ गदायदाय मीषणाप्॥५८॥ स्पृष्टमात्रेण तरसा चिक्षेय च ननाद च।

उस दानव ने उन अलॉ को अपने शूल से तांड़ दिया। तदनन्तर महाशक्तिशाली कृष्ण ने अपनी भवंकर गदा उस ली और स्पर्श करते हो उसे वेगपूर्वक फेक दिया तथा गर्जना करने लगा

सम्बद्धाः सा गदाऽस्योग्ने विदेहस्य जिलोपमप्॥५९॥ न दानवञ्चात्वस्त्रिः हालाकानकस्त्रिभम्। दुदुबुक्तो भवमस्ता दुष्टा तस्यातिगौरुवम्।६०॥

वह गदा उस विदेह की चट्टान के सम्बन खाती को प्राप्त करके अपात् टब्हाकर भी यपराज के सदृश उस दानव को विचलित न कर सकी उसके इस अति पौरूष को देखकर राजा लोग भयभीत होकर भाग गये

जक्कजस्तु मतियान् सस्यार जनतः पतिम्। विद्यां जक्किणं लोकादिमप्रमंगमनामवम्॥६१॥ अक्षारं पुरुषं पूर्वं श्रीपति पीतवाससम्। ततः प्रादुरमूणकं सूर्यायुनसम्बद्धम्॥६२॥

परन्तु बृद्धिमान् जयध्वज ने जगत् के पति, जयशील, लांक के खादि, अप्रमेय, अनामय, रक्षक, पूर्वपुरुष, लक्ष्मोयति, पीताम्बर विच्नु का स्मरण किया। तब दस हजार सूर्य के समान धमकने वाला सुदर्शन चऋ प्रकट हुआ अदेशाद्वापुरेवस्य भक्तानुश्रहणानदः। अग्राह जगतं वोर्नि स्मृत्वा नगायणं नृष:॥६६॥ भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वासुदेव की आज्ञ से आये हुए उस चक्र को राजा ने जगत् के उत्पत्तिस्थान जायण का स्मारण करने के उपरान्त ग्रहण कर लिया।

प्राहिणोद्वै विदेहाय दानसेभ्यो यथा हरिः सम्बाध्य तस्य घोरस्य स्कंग्रदेशं सुदर्शनम्॥६४॥ पृथ्वित्यां पातयापास ज्ञिगोऽद्गित्रक्षरकृति। तस्मिन् इते देवरियौ जूराज्ञा प्रावरो नृपाः॥६५॥

उसने विदेह दानव पर चक को छोड़ा जैसे विध्य दानवीं पर छोड़ते हैं उस अयंकर दानव के स्कन्धप्रदेश को पाकर चक ने पहाड़ की खेटी के समान उसके सिर को भूमि पर गिरा दिया। उस देवजबु के मारे जने पर राजा शूर आदि प्रसन्न हुए

ताँद्ध चन्नं पुरः विष्णुसापसाराज्य श्रेकस्य्। यस्मादवाप कतस्मादसुराज्यं विनाशकम्॥६६॥

क्योंकि पूर्वकाल में विष्णु ने तम के द्वारा शंकर की आराधना करके असुरों के विनासकारी उस चक्र की मार किया था, इसलिए वह शंकरजी से प्राप्त किया गया था

समायवुः पुर्वी रम्बां प्रातस्क्ष्यस्यपुत्रवन्। श्रृत्वा जगाम समबस्यस्वजयराज्यम्।।६७० कर्त्तवीयंमृतं द्रष्टुं विश्वामित्रो म्हतमृति । तमागतस्यो दृष्टुा राजा सम्प्रत्यत्योत्तनः।।६८॥

वे राजा लोग सुन्दर नगरी में पहुँचे और भाई का पूजन किया। जयध्यज का पराक्रम सुनकर महामृति भगवान् विश्वामित्र कार्तवीर्य के पुत्र की देखने के लिए आये। उनकी आया हुआ देखकर राजा की ओंखे कुछ भ्रान्तियुक्त हो गई

समावंद्रयसमे रप्ये पूजयामास भावतः। उवाच भगवन् सोरः प्रसादाद्धवत्तेऽसुर ॥६९ ः निर्मातितो मया सोऽच विदेहो द्यनवेसर । त्वहाक्याच्छित्रसन्देहो विद्यां सत्ययसक्रमम्॥७०॥ प्रपत्र इत्रणं सेन प्रसादो मे कृतः सुभः। यक्ष्वामि परमेलानां विद्यां पहदनेक्षणम्॥७९॥

राजा ने श्रद्धाभाव से वन्हें रमणीय आसन पर बैठाकर पूजा की और कहा— भगवन् आपको कृपा से मैंने दानेश्वर विदेश अपक असुर को मार गिरामा है। आपके बचन से मेरा सन्देश दूर हो यवा है भैं सत्थपराक्रमी विष्णु की करण में हूँ अतएव उन्होंने मुझ पर मंगलमधी कृपा की है। मैं कमलपत्र के समान नेत्र दाले परम प्रभु विष्णु का यजन करूँगा

क्वं केन विवासेन सम्पूज्यो हरिरीक्षरः। कोऽयं नाग्रयणो देवः किल्मावस्य सुक्ता।७२॥

किस प्रकार किस विधि से ईश्वर हरि का पूजन करना चाहिए? उत्तमस्रतो ये नारायणदेव कौन हैं? इनका क्या प्रभाव है?

सर्वपेत-समावस्य परं कौतूहलं हि मे। उपकारम्य कवनं कुला झालो मुनिस्तरः दृष्टुः हरो परां पर्तिः विद्यापित्र उवाच ह॥७३॥

यह सब मुझे बता दें? मुझे बड़ा कुतृहल हो रहा है? तब जरध्यज्ञ का ज्ञान सुनकर और विष्णु के प्रति गजा की श्रेष्ठ भक्ति को जानकर सम्तभाव वाले मुझि विद्यापित्र ने कहा

विद्यापित उदाख

यतः प्रवृत्तिभूंतानां यस्मिन्सर्वं यतो जगन्॥७४॥ स विष्णुः सर्वभूतात्मा तमास्मिन विपुष्यते। यमक्षरात्परतसम्बरं प्रदुर्गुहात्रपम्॥७५॥

विशामित्र बोले— जिनसे प्राणियाँ की उत्पति होती है और जिनमें सम्पूर्ण जगत् लोन होता है, वे सम भूतों के आत्मारूप विष्णु हैं। उनका आश्रय लेने से मुक्ति मिलती है। उन्हें राज्यवेचा अक्षर ब्रह्म से भी पर तथा (हदयरूप) गुहा में स्थित कहते हैं

आनन्दं परवं व्योग स वै नारावणः स्पृतः। निस्पोदितो निर्विकल्पो निस्पानन्दो निरञ्जनः॥७६॥ चतुर्व्यकृत्यरो विष्णुरव्यकः प्रोच्यते स्वयम्। परमास्मा परन्याम परं व्योग परं पदम्॥७७॥

तन्हें परमानन्द्रभय एवं व्योगस्वरूप भी कहते हैं वे हो नारायण कहें गये हैं वे निस्प प्रकटकप वाले, निर्विकरूप, निस्य आनन्दरूप, निरजन, चतुव्यृहयारी होने पर भी जो स्वयं अव्यृह कहें जाते हैं। वे विष्णु परम्बन्स, परम धाम, परमाकाहस्यर तथा परम पद हैं।

विपादम्भरं सह तयाहुईहावादिनः। स वासुदेवो विश्वासम् योगास्य पुरुषोत्तपः॥७८॥

ब्रह्मवादी ऋषि उनको त्रिपाद या तीन अंश खला, अश्वर ब्रह्म कहते हैं: वे विश्वारमा, योगात्मा, पुरुषोत्तम बासुदेव हैं। वस्यांशसम्बद्धोः ब्रह्मा च्ह्रोऽपि परमेश्वरः।
स्ववर्णात्रस्यमेंण पुंसां यः पुरसांसमः॥७९॥
एवावदुक्त्वा सगवान्तिग्राणित्रो सहस्रपाः॥७०॥
शुरातैः पुजितो विद्रो जयायात्र स्वयत्त्रसम्म्।
जिनके अंश से ब्रह्मा तथा परमेश्वर रुद्द भी उत्पन्न हुए हैं
अपने बर्णात्रसम्बद्धं के अनुसार हर कोई मनुष्य कामनारहित
व्रतभाव से उन पुरुषोत्तम की आर्थना करे। इतनः कहकर
महास्वरस्यो भगवान् विशामित्र तुर आदि राजाओं से पूजित
हांकर अपने आश्रम को बले गये

अव जुरादयो देवमयजन्त पहेशरम्॥८१॥ यहेन यहगम्यं तं निष्कामां स्त्रमध्ययम्। तान्वसिष्ठस्तु चगवान्यात्रायामास वर्गवित्॥८२॥

अनन्तर सूर आदि राजा लोग यह द्वारो प्रस, अविनासी, रुद्र, महेनर को यह द्वारा आराधना करने लगे। धर्मवेत्ता ध्रमक्षन व्यसिष्ट ने उन लोगों को यह कराया

गौतमोऽगस्तिसञ्ज्ञि सर्वे स्द्रपसम्बगः । विद्यापित्रस्तु भगवाञ्चयस्त्रमस्त्रियसम्॥८३॥ धाजदापास पूरादिमादिदेवं जनार्वनम्। तस्य यत्ते पद्मयोगी साझाहेवः स्वयं दृशिः॥८४॥ आविससीत्स भगवानाद्वदुतमिवाभवन्॥८५॥

उनके यद्भ कराने बाले ये मृति भी थे— ग्रैतम, अगस्ति और अग्नि। ये सब कट्रपरायण थे। भगवान् विश्वरिम्त ने सञ्जदमनकारी जयस्वज को यद्भ कराया, जिसमें भूतों के आदि तथा आदिदंव जनाईन को यजन कराया। उसके यद्भ में महायोगी, साक्षात् देव, स्वयं भगवान् हारे प्रकट हुए। यह अद्भुत बात हुई।

जक्कजोऽपि तं विष्णुं स्ट्रस्य परमां तनुष्। इत्वेदं सर्वदा बुद्ध्या व्यनेनावजदय्युरुष्।८६॥

ायध्वज ने भी तन विष्णु को रुद्र का उत्तम सरीर मानकर यतपूर्वक अच्युत का यत द्वारा पूजन किया

य हमे मृणुयात्रियं अस्व्यापराक्षमम्। सर्वपापवितिर्मृको विद्यालोकं स गच्छिति॥८७॥ च्ये नित्य इस अय्वाजः पराक्रमरूप इस अध्याय को सुनता है, वह समस्त पाणें से भुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है

> इति श्रीकृर्यपुराणे पूर्वमाने सोम्बंशायुकीर्सन नम हार्किलोऽस्मानः ॥ २२॥

# त्रवोविष्ठोऽध्यायः (जयस्कर्वशानुकीर्तन)

भूत उवाच

ष्यक्कजस्य पुत्रोऽमूत्तानजङ्ग इति स्पृतः। इस्ते पुत्रस्तु तस्यतस्यसम्बद्धाः इति स्पृताः॥१॥

महर्षि सूत जी ने कहा था— जबध्वज राजा का एक पुत्र या, जो तालजङ्ख नाम से प्रख्यात हुआ। उसके सौ पुत्र हुए, वे भी तालजङ्ख नाम से हो कहे गर्व।

तेवां उपेहो महावीर्षो वीतिहोत्रोऽभवद्वपः। कृषप्रमृतयञ्चान्ये चादवाः पुण्यकर्षिण ॥२॥

उन सबमें जो ज्येष्ठ पुत्र या, वह महावीर्य वीतिहोत नायक नृप हुआ। अन्य वृषष्टभृति यादव बहुत ही पुण्य कर्मी के करने वाले थे।

वृषो वंशकरस्तेषां तस्य पुत्रोऽषयनस्युः। पद्योः पुत्रहातं त्वासीत्युवणस्तस्य वंशमाकु॥३॥

उनके वंश का करने वाला वृष नामक पुत्र था। उसको पुत्र मधु हुआ था। मधु के भी सी पुत्र हुए थे उनके वंश को चलाने वाला वृषण था

वीतिहोत्रसुतकापि विस्तृतोऽन्त इत्यतः। दुर्ज्ययस्तस्य पुजोऽभूतसर्वज्ञास्त्रविज्ञास्यः॥४॥ वीतिहात्र का पुत्र भी अनन्त नाम से प्रसिद्ध हुआ था उसका मुत्र दुर्जेय था जो सभी ज्ञास्त्रवे का ज्ञाता चा

तस्य भावां सपवती गुणैः सर्वेरलंकृताः पतिकृतुर्सारपतिना स्वर्धापपतिपतिनका। ५॥

उसको भार्या परम रूपवतो और सभी गुणों से अलंकृत थी। यह पूर्ण पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली तथा पति के द्वारा अपने धर्म की परिपालिका थी।

स कदाचिन्यक्रराजः कालिन्दीतीरसंखिताम्॥ अपस्यदुर्वजी देखी भाषाची पशुरकृतिम्॥६॥

किसो समय महाराज ने कालिन्दी के तट पर खड़ी हुई तथा मधुर स्वर से संगीत का गायन करती हुई देवी उर्वशी को देखा था।

ततः कामाहरमनास्तरसमीपमुपेत्य वै। प्रोचाच सुचिरं कालं देवि एतुं मवाहीस॥७॥ च्यो केच्या की स्थापना स्थापना के स्थापना स्थापना

उसे देखते ही वह राजा काम से आहत पन बाला हो गया और फिर उसके समीप पहुँच कर राजा ने कहा था— हे देखि तुम मेरे साथ चिरकाल तक रमण करने के योग्य हो।

सा देवी तृपति दुष्टा रूपलावण्यसंपुतम्। रेमे तेन वित्रं काले कामदेवीमवापरम्॥८॥

उस देखी उबंशी ने भी कप-लावण्य से संयुत दूसरे कामदेव के समान उस नृप को देखकर उसके साथ विस्काल पर्यन्त रमण किया था।

कल्पाळबुद्धो रहता तापुर्वशीं प्रह सोमनाम्। गणिव्यामि पुरी रम्यां इसन्तोस्बद्धबोहवः॥९॥

बहुत समय बाद जब उसे जान हुआ, तो उस राजा ने परम सुन्दरी उवंशी से कहा— अब मैं अपनी रूथ नगरी में जाकेगा। नब हँसते हुए उवंशी ने यह बादय कहा—

त्र होतेनोपयोगेन भक्तो राजपुन्दरः प्रीतिः सम्बायते यहां स्वास्वयं क्रस्यरे पुनः॥ १०॥

हे सुन्दर राजा ! आपके साथ इतने काल उपभोग करने से मुझे प्रसन्नता नहीं दुई है। इसलिए एक वर्ष और आपको यहाँ ठहरना चाहिए

तामक्रवीस्त मतिषान् गस्या संध्यतमे पुरीप्। आयपिष्यापि पूर्वोऽत्र तन्येऽनुस्यतुपहेसिः। १९॥

उस समय बुद्धिमान् राजा ने उससे कहा। इस समय में शीघ़ ही अपनी नगरी में जाकर पुन: यहाँ पर आ आअँगा अतएव तुम मुझे जाने की अनुमति देने योग्य हो।

तापद्भवोत्सा सुमगा तथा कुरु विशास्पते। सन्यापसरसा ताबद्रसम्बं भवता पुरः॥१२॥

उस सुभगा ने राजा से कहा— है प्रजापते आप बैसा हो करें किन्तु आपको फिर किसी अन्य अप्सरा के साथ रमण नहीं करना चाहिए

अंधित्युक्त्वा यथौ तूर्ण पुरी परमञ्जामनाम्। नत्वा पतिस्तां धर्ती दृष्टा भीतोऽभवसूषः॥ १६॥ बहुत अच्छा, हतना कहकर वह शीघ्र ही अपनी परम रमणीय नगरी में जा पहुँचा। परन्तु वहाँ जाकर अपनी पतिज्ञता पत्नी को देखते ही वह राजा भवमीत हो गया

संप्रह्य सा नुजवती भार्य तस्य पतिहता। चीतं प्रसम्रया प्राप्त काचा पीनपयोजना। १४॥

ं उस राजा को ऐसा भयमीत देखका उसकी गुणवती, पतिव्रता एवं उन्नत स्वनों वालो सुन्दर पत्नी ने ग्रसकता पूर्ण वाणी से कहा स्वापिन् कियब भवती भीतिरहा प्रवनित। तद्बृहि में क्वातन्त्रं न शक्षा कार्तमेक्तिद्वा १५॥ हे स्वापिन्। आज यहाँ पर आपको यह कैसा भय हो रहा है ? उसे आप मुझे लोक लोक चताओं परन्तु राजा सञ्जावक उसे कुछ भी न मता तथातत्व नहीं कह रहा था

स तस्या वाक्यपादकर्य लञ्जाकनामारसः नोवाक किञ्चित्र्वनित्रीनदृष्टमा विवेद सा॥ १६॥

उस पत्नी के यदन को सुनकर दह राजा लक्ष से अवनत मुख हो गया था और उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया फिर भी उस (पतिव्रक पत्नी) ने ज्ञान-दृष्टि से सब कुछ जान लिया था।

न भंतव्ये त्थ्या राजन् कार्यं पार्यवक्षेप्रनम्। भीते स्वस्यि महाराज राष्ट्रं ते नाक्षयेम्पविता १७००

ि फिर उस पत्नी ने कहा— है सजन्! आपको कुछ भी धय नहीं करना चहिरए जो भी कुछ पापकम आपसे बन गया है उसका शांधन कर डालना ही उचित है है महाराज आपके इस तरह भयभोत रहने पर यह अग्यका राष्ट्र ही नाश को प्राप्त हो आयगा

ततः स राजा पूर्वतमाप्तिर्यत्य तु पुरानतः। गत्वा कण्यात्रमः पुण्यं दृष्टा तत्र महायुनिम्॥ १८॥

इसके उपरान्त वह श्रुतिकान् अपने पुर से निकलकर परम पुण्यमय कण्य ऋषि के आश्रम चला गया था और वहाँ पर महामृति का दुर्शन प्राप्त किया या

निष्टम्य कञ्चवदनात्रायश्चित्तविर्वि शुप्तम्। जनाम हिमकसूत्रं समुद्रिष्टं महाकलः॥१९॥

महर्षि कण्त के मुख से परम शुभ प्रायश्चित की विधिका श्रवण करके वह महान् बलवान् समुदिष्ट हिमाचल के पृष्ठ पर चला गया था।

सोऽपञ्चत्पवि राजेन्द्रो गन्धर्ववरमुत्तमम्। भावमानं स्त्रिया व्योग्नि चूमितं दिव्यम्यलया। २०॥

उस राजंन्द्र ने मार्ग में एक उत्तम गर्क्य श्रष्ट को देखा था जो क्यंच में श्री से परम प्राजमान का और एक दिव्य माला से विभृतित हो रहा चा

वीक्ष्य यालामपित्रकः सस्माराष्ट्रारसं वराष्। ठर्वेशीं तां पन्छके तस्या एवेषपर्वेति।१२१॥

उस समुआं के नाम करे वाल नृप ने उस माला की देख करके अपरशर्ओं में श्रेष्ठ उस टर्वशी का स्मरण किया था यह माला तो उसकी या उसके ही योग्य है ऐसा मन में विचार किया था।

सोडतीय कामुको राजा सन्वर्वेणाय हेन हि। चकार सुमहत्तुई मानामादातुमुख्यः॥२२॥

वह ग्रजा अन्वन्त ही कामुक चा और उस राजा ने उस गन्धर्व से महान् युद्ध किया चा और उस माला को लेने के लिये समुद्यत हो गया था।

विजित्य समरे भारता गृहीत्वा दुर्ज्यको हिन्तः जनाम तामप्सरसं कालिन्दी हुन्द्रमाहराह्य २३॥

है हिजगण समर में उस गन्धर्व को पराजित करके उस दुर्जय ने उस माला को प्रहण कर लिया था और फिर कालिन्दी के तट पर उसी अप्सर्ध को देखने के लिए आदर से पहुँच गया था

अदुष्टाप्यरमं तत्र कामवाणापियीहितः। बद्राम सकलां पृथ्वीं सप्तद्वीयसम्बन्धितम्।।२४॥

वहाँ पर उस अपस्य को न देखकर वह काम के वाणों से बहुत पोड़ित हुआ वा और फिर सातों होगों से समन्त्रित इस सम्पूर्ण भूमि पर भ्रमण करने लगा वा

आऋज हिमकसर्म्यमुवंशीदशंगोस्तुकः। जगाम शैलक्ष्यरं हेमकूटमिति सुतम्॥१५॥

उवंशी के दरांन करने को परम उत्सुक होकर उसने हिमालय के पार्श भाग का अवक्रमण करके जैलों में प्रसर हमकूट पर यह चला गया— ऐसा सुना है।

तत्र तत्राप्सरोवर्षा वृद्धा वं स्विधिक्रमन्। कार्य सन्दक्षिरे प्रोरं पृष्टितं विश्वयासया। २६॥

यहाँ-यहाँ पर रहने वाल्डे श्रेष्ठ अप्मराएँ उस सिंह के समान विक्रम वाले राजा को देखकर के चित्रमाला से भूजित घोररूप कामदेव ही मानने समीं थीं।

संस्परमुर्वशीलक्य

तस्यो संसक्तमानस

न पर्वति स्म ताः सर्वा

पिरेः मृङ्गाणि जिमवान्॥२७॥

उबंशी के बाक्य का समरण करते हुए उसी में अच्छी प्रकार आसक्त पन कते उस राजा ने उन सबको नहीं देखा और वह परंत को शिखरों पर चला गया था।

त्रज्ञाखन्सरसं दिख्यमदृष्टुर कामगीहितः। देवलोकं महामेतं ययौ देवएराकमः॥२८॥ क्हाँ पर भी उस दिव्य अपसरा को न देखकर काम से भीड़ित वह देवदुल्य पराक्रमी राजा महामंत्र पर स्थित देवलांक पर जला गया

स तत्र मानसं नाम सरकैलोक्यकितुतम्। भेजे भृत्रमतिक्रम्य स्ववाहुबस्तमावितः॥२९॥ तस्य तीरेषु सुम्यगञ्जरनीमतिलालसाम्। दृष्टवाननवद्याङ्गे तस्यै मालान्ददौ पुनः॥३०॥

अपने बाहुबस से पूजित वह राजा उस पर्वत के एक त्रिक्षर को परकर तीनों सोकों में प्रसिद्ध मानस नामक सरावर पर गया। वहाँ उसके तट पर विचरण करती हुई अति भाग्यशाली, काम लालसा से युक्त, और निर्दोष अर्ज़ा बालो उस उवंशों को देखा या एवं राजा ने उसी को वह दिव्य माला दे दी

स मालक तदा देवीं भूषितां देश्य भोहितः। रेमे कृतार्थमानमान जानारः सुचिरनाया॥३१॥

उस समय दिव्य माला से भूषित उस देवी अपसरा को देखकर वह मोहित हो गया और अपने आपको एरम कृतार्थ मानता हुआ उसी के साथ बहुत समय तक रमण किया।

अयोर्वर्शी राजवर्वे स्तान्ते वाक्यमद्रवीत्। कि कृतं मकता बीर पुरी कवा तदा दृषा।३२॥

इसके अनन्तर रति किया समाप्त होने पर उस उर्वश्ति ने उस श्रेष्ठ राजा से यह वाक्य कहा था— हे कौर आपने अपनी नगरी में जाकर क्या किया था।

स तस्तै सर्वपासह प्रत्या प्रसमुद्रोरितम् कण्यस्य दर्शनकेन मालापहरणे तथा॥ ३३॥ शुक्तैतद्व्याहतं तेन गच्छेत्याइ हितैविणीः सापे टास्कीत ते कच्को नमावि भवतः प्रियस ३४॥

दसके ऐसा कहने पर जो भी कुछ उसकी पत्नी ने कहा था, राजा ने यह सब कह दिया (मार्ग में) कण्य ऋषि का दशंग और दिख्य माला के अपहरण को यस भी कही। उस राजा के द्वारा कही हुई सब बार्ते सुनकर उस हितेषिणी उचली ने कहा— तुम आओ क्योंकि यह कण्य ऋषि आपको और आपको पत्नी मुझे भी शाप दे देंगे।

तस्यसकुन्यहरसमः बोक्तोऽपि मदमोदिकः। म च सस्कृतवान्यासर्वं तत्र संन्यस्तमानसः॥३५॥

इस नरह उसके खर-बार कहने पर भी भदमोहित महाराज ने उसके बचन को नहीं किया क्योंकि उसका यन उसीमें ही संसक्त था। तदार्वशी कायरूपा राज्ञे स्वं स्वयुक्तटम्। सुरोपले पिङ्गलासं दर्शयामस सर्वदाश ३६॥

तब हर्वती ने अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाली होने से, राजा की अपना भयावह रूप दिखाया वा जो सर्वदा अर्वित्रय रोमों से युक्त तथा पिकूल नेवों कला था।

तस्यां विरक्तवेतस्यः समृत्वा कण्याभिभावितम्। चिह्नामिति विनिश्चित्व तयः व्यक्तीं समारमत्॥३७॥

उस समय (दिकराल रूप को देखकर) राजा उसमें विरक्त जिस दाला हो गया था और रूप्त के (पायश्चित्तरूप) वचन का स्मरण करके "मुझको थिकार है "ऐसा निश्चय करके नप करना आरम्भ कर दिसा

संवत्सरहादशकं कन्द्रमृत्यक्ताशनः। मृत्र एव हादशकं वावुभक्षोऽभवशृयः॥३८॥

उसने बारह वर्ष पर्यन्त कन्द, मूल और फर्लों का हा आहार प्रहण किया और फिर अन्य बारह वर्ष तक केवल बायु का ही भक्षण करके रहा बा

पत्था कण्याश्रमं शीन्या **तस्मै सर्वे -यवेदयन्।** सामग्रमस्यास्ता भृवस्त्रपोद्योगमनुत्तमम्॥३९॥

इसके टपरान्त राजा ने कम्ब के आश्रप में जाकर भक्ष्युवंक ऋषि को अप्सरा के साथ सहवास करना और फिर इसके रुपोयोग करना आहि संपूर्ण वृत्ताना बता दिया

वीह्य तं राजशार्दूलं प्रसन्नो प्रगवानृषिः। कर्तृकामो हि निर्वीजं तस्याधमिदमस्रवीत्॥४०॥

इस श्रेष्ठ राजा को देखकर भगवान ऋषि परम प्रसंत्र हुए फिर इसके भाग को निर्योज करने को इच्छा से ऋषि ने इस राजा से यह वचन कहा।

गच्छ बाराणसी दिल्यामीश्वराष्ट्रपितां पुरीम्। आस्ते योवधितुं लोकं तत्र देवो म्हेसरः॥४१॥

कच्च ने कहा— हे राजन् अस तुम साराभसी जाओ. जो रगरी परम दिव्य और ईंडर से अध्युवित है। वहाँ पर देव महेशर सम्पूर्ण लोक को पापों से मुक्त कराने के लिए हो यहाँ वास करते हैं

स्तात्वा सन्तर्ष्य विकियद्भद्भस्य देववाः पितृन्। दृष्टा विकेशनं लिङ्गं कित्विकानमेक्ष्यसे क्षणात्॥ ४२॥ वहाँ मङ्गा में विधिपूर्वक स्नान करके और देवगण तथा। पितरों को तर्पण करके विकेशनं जिब के लिङ्गं का दर्शन करना। ऐसा करने से क्षणभर में ही खपाँ से मुक्त हो जाओंगे

प्रणम्य ज्ञिरसा कफामनुज्ञास्य च दुर्जायः। वाराजस्यां इरं दृष्टा पापान्मुकोऽभवक्तः॥४३॥

तब वह दुर्जय सिर से भगवान् कण्व ऋषि को प्रणाम करके उनसे अनुमति प्राप्त कर खराणसी गया। वहाँ भगवान् हर के दर्शन करके सब पापों से मुक्त भी हो गया था।

जनाम स्वपुरी शुप्तां फलयामास मेदिनीम्। याजवासास तं रूक्ताः वाक्तिः। पूजना मुनिः॥४४॥

इसके बाद राजा अपनी घरम उज्ज्वल नगरी में चला गया था और पृथ्दी का पालन करने लगा का उस कण्व युनि ने राजा के द्वारा पाचना करने पर कृषा करके यज्ञ करवाया था

तस्य पुत्रोऽच पतिमान् सुप्रतीक इति स्हतः। वपूत्र जातमात्रं तं राजानमुफास्थिरे॥४५॥ उर्वाच्याञ्च पहावीर्या सप्त देवसुतोपमाः। कन्या जगृष्टिरं सर्वा गयान्यों दविता द्विजाः॥४६॥

उस राजा का सुप्रतोक नामक एक बुद्धिमान् पुत्र हुआ या उसके उत्पन्न होते ही उवेशों में भी देव-पुत्रों के समान महान् शक्तिसम्पन्न सात पुत्र हुए थे। वे सब भी वहाँ उपस्थित हो गये। हे द्विजण्याः उन सबने गन्धर्य को प्यारो कन्याओं को । पत्योरूप में) ग्रहण किया था।

एव व: कवित: सम्यक् सहस्रज्ञित उत्तप:। वंश पत्पहरो नृष्णं फोट्टोरपि निकेक्ता।४७॥

यह आप सबको सहस्रजित के परमोत्तम द्वंश का वर्णन किया है, जो पनुष्यों के पापों का हरण करने वाला है अब (सहस्रजित के छांटे भाई) ऋांहु के बंश को भी मुझ से समझ लो।

> इति श्रीकृर्यपुराजे पूर्वच्यमे सम्बद्धानुद्धीर्तने प्रवीविज्ञीस्त्र्यावः॥२३॥

# चतुर्विकोऽध्यायः (यदुर्वक्रकीर्ति का वर्णन)

सृत उवाच

ह्राष्ट्रोरेकोऽभवत्पुत्रो कृषिनीर्वानित झृतः) तस्य पुत्रोऽभवत्त्व्यातिः कृष्टिकस्तत्सुतोऽभव्यत्।। १॥ सृत सेले→ ऋषु का वृजिनीवान् नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। उसका पुत्र ख्याति हुआ और उसका भी पुत्र कृशिक नाम वाला हुआ।

कुञ्चिद्धद्यवसुत्रो नामा सित्ररको बली। अब चैत्ररविसर्विक जन्निक्टुर्निति स्मृतः॥२॥

कुशिक का पुत्र बलवान् चित्रस्य हुआ चित्रस्य का पुत्र लोक में शरुधिन्दु नाम से विख्यात हुआ।

तस्य पुत्रः पृथुयमा राजामृद्धर्मतस्यरः। पृथुकर्मा च तस्यतस्यस्यकृषुक्रयोऽभवन्॥३॥

उपका पुत्र राजा पृथुवक्त हुआ, जो धर्मपरायण था। इसके पुत्र का नाम पृथुकमा था। पृथुकमा का पुत्र पृथुजय हुआ।

पृथुकीतेरमूनसमात्कृत्वनसातोऽभकत्। पृथुक्रवास्तस्य पुत्रसारवासीत्कृतुसत्तमः॥४॥

उससे पृथुकीर्ति हुआ और उससे पृथुदान। पृथुदान का पुत्र पृथुक्षक और उससे पृथुसत्तम का जन्म हुआ

उपनास्तस्य मुजोऽभूकातेषुस्तत्सुतोऽभकत्। तस्यादे स्वयक्तयाचा परावृतक्का तस्यात ॥५॥

पृथुसत्तम का पुत्र उसना और उसका पुत्र शतेषु हुआ। उससे रुक्मकवच की जन्म हुआ और उसका पुत्र परावृत्त हुआ।

परावृत्तसुतो जड़े बामयो लोकविद्युतः। तस्माहिदर्भः सन्द्रज्ञे विदर्भात्कवकौरंशकौ॥६॥

पत्तवृत्त का पुत्र यामय संसार में प्रसिद्ध हुआ। उससे विदर्भ ग्रामक पुत्र का जन्म हुआ और क्दिर्भ से ऋथ और कोरिक नम के दो पुत्र हुए।

लोमपादस्तृतीयस्तु वसुरतस्यात्स्यो नृपः। इतिस्तरस्यायकपुत्रः सेतस्तस्यायस्युसुतः॥७॥

उसका तोसरा पुत्र लोमणद बाः उसका आत्मल राजा बधु हुआ उसका पुत्र धृति और धृति का पुत्र सेत हुआ। श्रेतस्य पुत्रो बलवास्त्रामा विश्वसहः स्वृतः। तस्य पुत्रो महादोर्थ प्रमादास्क्रीशिकः स्मृतः॥८॥ श्रेत का पुत्र बलवान् विश्वसह नाम से प्रसिद्ध हुआ या उसका पुत्र महावार्थ था, जो अपने प्रभाव से कौशिक नाम से प्रसिद्ध हुआ।

अभूतस्य सुतो योषान् सुमनस्य सतांऽनलः। अन्यतस्य सुतः श्रेनिः श्रेनेरन्वेऽपयनसुताः॥९॥

उसका पुत्र घोमान् सुमन्त हुआ और उससे अनल की उत्पत्ति हुई अनल का पुत्र श्वेनि वा और उससे अनेक पुत्रों ने जन्म लिया

तेशं प्रयान्ते शुक्तिमान्वनुष्यान्तरभुतोऽभवत्। वपुष्पतो वहन्येषाः श्रीदेवसतसुतोऽभवत्॥ १०॥ उनमें प्रधान थाः शुक्तिमान् हुआ। शुक्तिमान् का पुत्र वपुष्पान् हुआ वपुष्पान् का पुत्र बृहन्येथा और उसका पुत्र श्रीदेव हुआ

तस्य बीतरको विधा स्क्रभको महाकलः। ऋषस्याध्यमयस्कृतिर्देश्चिमस्तस्यामयस्भृतः॥११॥ विध्रवृन्दः श्रीदेव का पुत्र शिवभक्त एवं महावलो बीतस्थ हुआ। ऋथ का पुत्र कुन्ति और कुन्ति से वृष्णि वस्त्र हुआ।

तस्मात्रवस्यो सम वमृत सुमहाबलः। कदाविन्मृणयां यातो दुष्टा सक्षसमृजिर्गतम्॥१२॥

उससे अत्यन्त पहाबलो पुत्र उत्पन्न हुआ। किसी समय वह शिकार खेलने गया तो एक बड़ा तेजस्की राक्षस उसे दिखाई पड़ा।

दुराव महताविष्टो भयेन मुनिपुद्भवाः। अन्तवाबन संकुन्द्रो गक्षसस्तं महायानः॥१३॥ मुनिश्रेष्टां! महान् भय से आविष्ट हो राजा मागने लगा। अन्यन्त कुथ महावली राक्षस ने उसका पोठा किया।

दुर्योषनोऽग्निसंकासः शूलासक्तमझकरः। राजा भवस्यो भीताः नातिदूरादयस्वितम्। १४॥ अयञ्चलपरमं स्वानं सरस्वत्याः सुगोपितम्। स तद्देगेन महता सम्प्राच्य मनिष्मञ्चरः॥ १५॥

वह दुर्योधन राक्षस अग्नि के समान देदीप्यमान और उसके हाथ में त्रिशुल था। उसे देखकर भय को प्राप्त राजा नवस्य ने कुछ ही दूर पर स्थित सरस्वती देवी का परम मुरक्षित एक स्थान (मन्दिर) देखाः वह बुद्धिमान् राजा बड़े देग के साथ वहीं पहुँच गया

ववन्द्रे ज़िरसा वृष्टा साहारेवीं सरस्वतीम्। तृष्टाव वार्त्भिरष्टाभिर्वज्ञाञ्जलिरमित्रज्ञित्॥ १६॥

नहीं साक्षात् सरस्वती देखे का दर्शन करके उसने सिर हुकाकर प्रणाम किया अञ्चलयी उस राजा ने ऋष जोड़कर हुट वाक्यों से स्तुति की।

पपातः दण्डवद्भयौ त्वयार्ड भरणकृतः नमस्यापि महादेवीं साहतदेवीं सरस्यतीम्॥ १७॥

वह भूमि पर दण्डवत् गिर गया और बोला— मैं आपका हरणागत हूँ मैं महादेशी साक्षात् सरस्वती देवी को नमस्कार करता हूँ

वाग्दंबतामनाछन्ताभीश्वरी बृह्मधारिणीम्। नमस्ये अगतां योनि योगिनी बरमां कलाप्॥ १८॥

बादिवतारूप, आदि और अन्त से रहित, ईसरी, इस्त्रचारिको, संसार का उद्धवः स्थान, योगिनी तथा परम कलारूप आपको में नमस्कार करता हैं

हिरण्यगर्पसम्पूर्ता जिनेत्रा चन्द्रशेखसम् नवस्य परमानन्द्रां चिन्द्रस्त्री बहास्त्रीणीम्॥ १९॥

हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) से उत्पन्न, त्रेन आँखो वाली, मौति पर चन्द्रमा को धारण करने वाली, परमानन्दस्तरूप, चित्रतरूप, कलास्त्ररूप तथा ब्रह्मरूपिणी को नमस्कार करता हैं।

पाहि मां परमेजानि भीतं शरणमागतम्। एतस्मित्रनारे कुद्धीः राजानं राक्षसेष्ठरः॥२०॥ हन्तुं समागतः स्वानं यत्र देवी सरस्वती। समुद्धस्य तथा जुलं प्रविष्टो कलगर्वितः॥२१॥

हे परभेक्से प्रयोगित एवं शरणागत हुए मेरी आए रक्षा करें। इसी बीच कुंध हुआ राश्वसराज राजा को म्हरने के लिए इस स्थान में जा पहुँचा, जहाँ देवी सरस्वती थीं। यह एशस बल से गर्वित होकर हाथ में त्रिशृष उद्धकर प्रविद्य हुआ था।

क्रिलोकपातुर्हि स्थानं सङ्गाङ्गदिन्यसविध्यम्। तदन्तरे महरूतं युगानादित्यसविध्यम्॥२२॥

त्रैलोक्य की माता सरस्वतो का वह स्थान चन्द्रमा और सूर्य के समान था इतने में प्रलयक्ष्यलिक सूर्य के समान एक पुरुष वहाँ उत्पन्न हुआ शूलेकोरीस निर्मिश पारयामास व श्रुष्टि। गच्छेन्यास महाराज व स्थातका त्ववा पुत ॥२३॥ उसने राक्षस की खाती पर किशूल से बार करके उसे

दसन रक्षस का छाता पर त्रागुल स बार करक उस भूमि पर कित दिया और राजा से कहा— हे महाराज जाओ अद पहाँ आपको स्कमा नहीं चाहिए।

इदानी निर्मयस्तूषी स्वानेऽस्मिन्दक्षस्त्रे हतः। ततेः प्रजम्ब इष्टात्मा राजा नवत्त्वः, यरम्॥ २४॥ पुरी जगाय विष्रेन्॥ पुरन्दरपुरोपमाम्। स्वापयामास देवंसी वत्र भक्तिसमन्तितः॥ २५॥

अप तुम श्रीप्र निर्भय हो जाजां: इस स्थान में राक्षस भारा गया है। हे विप्रेन्द्रों नदनन्तर राजा नवस्थ अत्यन्त प्रसन होकर प्रणाम करके अपनी इन्द्रपुरी के समान सुशोधित ब्रंड नगरी में चला गया। वहाँ उसने देवेशरों सरस्वती की भक्तिभावपूर्वक स्थापना की।

ईजं च विविधेर्यज्ञैहॉमेर्द्देवीं सरस्वतीम्। तस्य चासीहरूरखः पुत्रः परमवर्गिकः॥२६॥ देव्या धको महातेजाः अकृतिस्तस्य चलस्यः। तस्मात्करम्भः सम्भृतो देवराज्ञेऽभवसत्॥२७॥

विविध वर्ज़ों और हवनों से देवो सरस्वती की आराधना को उस नवस्य का पुत्र परम थार्मिक दशरथ हुआ। वह भी देवों का भक्त और महातेजस्वी था। उसका पुत्र शकुनि हुआ उससे करम्भ उत्पन्न हुआ और उससे देवसल हुआ।

ईवे स चामानेवेन देवशस्त्रा तस्तुतः। मधुस्तस्य तु दायादस्तरमास्कृष्टरजाणता। २८॥

्डस देवरात ने अश्वमंत्र यह किया और उसका पुत्र देवशत हुआ देवशत का पुत्र मधु हुआ और उसका पुत्र कुरु उत्पन्न हुआ था।

पुत्रद्वयमभूतस्य सुत्रामा चानुरेव चः अनास्तु प्रियमात्रोऽभूदंशुस्तस्य च रिक्थमाक्ः।२९॥ कुरु के दो पुत्र हुए चे— सुमात्रा और अनु। अनु का पुत्र प्रियमात्र हुआ और उसका पुत्र अंशु।

अवांशोरसको नाम विष्णुभक्तः प्रतापवान्। महत्तमा दाननिरती यनुर्वेदविदां वर ॥३०॥

अंतु का पुत्र विष्णुपक्त और प्रतापी अन्धक हुआ। वह पहारमा, दान में निरत तथा धनुर्वेद वेनाओं में श्रेष्ठ या

स नारदस्य वचनाहासुदेवारीने स्तः ज्ञान्तं प्रवर्तयामास कुण्डगोलादिमिः सुरुम्॥३२। वह नारद के बचन से वासुदेब की अवंना में तत्पर रहता था। उसने कुण्ड और गोस' आदि वर्ण-संकर्ष द्वारा स्वीकृत ज्ञास्त्रों को आगे प्रवर्तित किया।

भस्य भाग्ना वु विद्यवातं सात्वनानाञ्च प्रतेपनम्) प्रकति महत्वकालं कुण्डादीनं हिताबहम्॥३२॥

उसके तम से प्रसिद्ध वह महान् शास्त्र सात्वतों के लिए सुन्दर और कुण्ड आदि लोगों के लिए कल्याणकारक होकर प्रचलित हुआ।

सम्बतस्तस्य पुत्रोऽभूत्सर्वशास्त्रविद्वारदः पुण्यक्तोको महाराजस्त्रेन वै तत्त्वर्तितम्॥३३॥

अध्यक का पुत्र सतस्त सकतः शास्त्रों में पारंगत था। पवित्र कोर्ति वाले उस महाराज ने उस सास्त्र को प्रवर्तित किया था।

मात्वतान्सत्वसम्पन्नान्द्रौक्षत्या सुषुदे सुतान्। अन्यकं वै महाभोजं वृष्णि देवाकृषे नृपम्॥३४॥

(उसी की फली) कौशल्या ने सात्वत नाम खाले शक्तिसम्पन्न पुत्री को उत्पन्न किया। जिनके नाम धे-अन्यक, महाभोज, वृष्टिन और राजा देवावृष्ट।

रुपेप्रस्न प्रधानमास्त्रयं वनुर्वेदविदो वरम्। नेवां देवाकृषो सन्त्र सम्बार परमं तपः॥३५॥

इन सबमें ज्येष्ठ वा भजपान, जो धनुर्वेद के झताओं में श्रेष्ठ पा इन माइयों में राजा देवानुश्च ने परम तप किया था।

पुत्रः सर्वगुणांधेतो यथ भूतहदिवि हर्षुः। तस्य बश्चरिति ख्यातः पुण्यञ्जोकोऽभवद्वपः॥३६॥

उसने भगवान् से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र सर्वगुणी हो उसका पुत्र बभु नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जो पवित्रकीर्ति वाला था।

वार्षिकोः कपसम्पन्नसात्त्वज्ञानस्तः सद्दाः प्रजपानाः ज्ञिपन्दिक्यां प्रजपानाद्विज्ञज्ञिरे॥३७॥

बधु धार्मिक, रूपसम्पन्न और हत्त्वज्ञान में सदा निस्त रहने वाला था भजमान से दिव्य लक्ष्मी को खरण करने बाले पुत्र उत्पन्न हुए।

तेषां प्रयानी विख्याती निभि: कृकण एव चं। महामोजकुले आता भोजा वैषातृत्वसत्त्वा॥३८॥

 <sup>(</sup>सपया तो के भर्ष से उत्पन्न जारज पुत्र को 'कुण्ड और विधवा के जारज पुत्र को 'फोल कहते हैं)

उनमें प्रधान के युत्र प्रसिद्ध हुए— निर्मि और कृतकण महाभीन के यंश में भीन तथा वैमानक नामक पुत्र हुए थे कृष्णे सुमित्रो कलकान-मित्रस्तिमिस्त्रका। अनिभित्रद्भृतिकों निज्ञान हैं। ब्यूबतुः ॥३९॥ वृष्णि के बलवान पुत्र सुमित्र, अनिमत्र तथा तिमि हुए अनिमत्र से निष्न हुआ और निष्न के दो पुत्र हुए प्रसेनस्तु महाभाग सत्राज्ञिम चोत्तमः। अनिमत्रात्मिनिक्संहे किन्द्रों वृष्णिन-दनावृश ४०॥ उनमें एक वा महाभाग प्रसेन और दूसस्य वा उत्तम सत्राजित्। अनिमत्र से सिनि उत्पन्न हुआ। वृष्णि के पुत्र अनिमत्र से कनिष्ट सिनि उत्पन्न हुआ।

मत्यवाक् मत्यमाण्यः सत्यकस्त्रसुतोऽभक्त्। मात्यिकर्युयुधानस्तृ तस्यासङ्गोऽभक्तमुतः ॥४१॥ उमका पुत्र सत्यकः हुआ जो सत्यवक्ता होने से मात्यसण्यत्र नाम से प्रसिद्ध था। सत्यक का पुत्र युयुधान और उसका पुत्र असंग हुआ

कुणिसास्य पुता योगांसास्य पुत्रो युनवरः। पाइचा वृष्णिः पुता यहे वृष्णेर्वे यदुनन्दनः॥४२॥ असंग का पुत्र वृद्धिमान् कुणि हुआ और कुणि का पुत्र युगन्धर था। मादी से यदुनन्दन सृष्णि का जन्म हुआ। जज्ञातं तनयौ वृष्णोः सफलकश्चित्रकस्तु हि। सफलकः काशिसानस्य भुतां भागींभविन्दत्र॥४३॥ वृष्णि के दां पुत्र हुए— सफलक और चित्रकः श्रफलक ने काशिसान को पुत्रों को भागों के रूप में ग्राह किया।

तस्यामजनवस्पुत्रमञ्जूनं नाय वायिकम्। उपमंगु तथा मंगुऽन्ये च यहवः सुताः(॥४४॥ उसमं अकृर नामक धार्षिक पुत्र को उत्पन्न किया उपमंगु मंगु तथा अन्य भी बहुत सं पुत्र उसके हुए।

अकृतस्य स्पृतः पुत्रो देक्वानिति विश्ववः। उपदेक्क्ष देवास्य तर्वार्किक्षामाविनी॥४५

अभूर का एक पुत्र देववान् नाम से प्रसिद्ध हुआ। उपदेव और देवतमा भी उसके पुत्र थे। उन दोनों के दो पुत्र थे--विश्व और प्रभावी

विषकस्थायवसुत्रः पृषुर्विष्युरेक चा असमीतः सुवाहुङ सुयस्प्रकार्यक्षको॥४६॥ चित्रक के पुत्र एषु, विष्यु, असमीत, सुवाहु, सुधासक और गवेक्षक हुए। असकस्य सुत्सवानु लेगे च चतुर सुतान्।
कुकुर भजपानस्य ज्ञागोकं क्लगार्वतम्॥ ४७॥
(कश्यप की) पुत्री में अन्यक के चार पुत्र हुए— कुकुर
भजमान, ज्ञागोक और बलगार्वित
कुकुरस्य सुतो द्विधार्वध्योस्तु तनयोऽभक्त्।
कर्णातरोमा क्षिक्षातस्त्वस्य पुत्रो विस्तोमकः॥ ४८॥
कुकुर का पुत्र वृच्चि और वृच्चि का पुत्र कर्णतरामा
विख्यात हुआ उसका पुत्र विलोगक हुआ था।
तस्यासीनुष्युक्तसन्त्वा विद्वान्युत्रस्तमः किला
तमस्याध्यपक्षपुत्रस्तवैवानकनुदुनि ॥ ४९॥
विलोमक का विद्वान पुत्र तसस्य हुआ जो तुम्बुक गन्धर्व

वा तिल का विद्वान पुत्र तक्ष् हुआ जा तुन्तुरु गत्यव का विद्र था। उसी प्रकार तमस् का पुत्र आनकदुन्दुभि हुआ। स गोवर्द्धनमासाव तताव विपुलं तकः वर्ष तस्यै ददौ देवो ब्रह्मा लांकपहेसरः॥५०॥ वंशस्ते चाश्चया कीर्तिज्ञांनवोगस्त्रवोत्तमः गुरोरप्यक्षिकं विद्याः कामस्यम्ब्वयंत्र च॥५१॥

उसने गोवधंन पर्वत पर जाकर भहान् तप किया क्लंक महंकर ज्ञादेव ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारा वंश बढ़े, अक्षय कोर्सि और उत्तम ज्ञानयोग प्राप्त हो है विप्रगण। उसे गुरु जृहस्पति से भी अधिक इच्छानुसार रूप धोरण करने का सामर्थ्य प्राप्त हो (ऐसा वर दिया)

स लक्का वरस्काको वरेण्यो दृष्याहरम्। पुजवापास गानेन स्वापु जिदशपूजितम्॥५२॥

ऐसा वर प्राप्त करके निश्चित्त होकर अति श्रेष्ठ वह राजा (आनकदुन्दुक्षि) दंवपूजित, वृषवास्त्र शिव का गायन के द्वारा पूजन करने लगा

तस्य गानस्तस्याय समयानिष्यकापितः। कन्यारसं ददी देवो दुर्लमं विदशीरिपेमप्रशा गान में निरत रहने बाले उस राजा को सक्तीपित शंकर ने एक देवताओं के लिए भी दुर्लभ एक कन्यारूपी रस प्रदान किया।

तवा स सहतो राष्ट्र बानवांनभनुत्तवय्ः अस्तिक्षयद्वित्रकः प्रियां तां भ्रान्तलोचनाम्॥५४॥ सपुरुत्ता उस राषा ने उससे संगत होकर विभ्रमयुक्त नेत्रीं वाली उस प्रिया को अत्युक्तम गानयोग (संगीतकला) की मिक्षा दो। तस्यापुरपदवाषास सुपुत्रं नाय शोधनम्। रूपलावण्यसम्पन्नां होपनीमिति बन्यकाम्॥५५॥

उस पत्नी में अलकदुन्दुधि ने सुमृज नामक एक सुन्दर पुत्र और रूपलावण्य से सम्पन्न होमतो नामक एक कन्या को जन्म दिया?

ततस्तं जननी पुत्रं बास्ये वर्षास शोधनम्। त्रिक्षयापास विभिवद्गतनविद्याञ्च कन्यन्यम्॥५६॥ तम दस पुत्र और पुत्री को माता ने सान्यस्वस्था में गान विद्या को विधिवत् शिक्षा दो

कृतोपनयनो वेदानबोत्स विस्तिवद्युरोः। उद्दश्चहत्त्रभजो कन्यां गम्बर्वाणां तु मानसीम्॥५७॥ उस बालक सुभुज ने उपनयन संस्कार के बाद पुरु से वेदों को विधिपूर्वक पढ़ने के पश्चात् गन्धवों की मानसी कन्या से विवाह किया

तस्यामुत्पादयामास यस्त्र पुत्राननुत्तमान्। सोणावादनसम्बद्धान् गानशास्त्रविश्यग्दान्॥५८॥ उसमें सुभुज ने अत्युत्तम पाँच पुत्रों को उत्पन्न किया वे सम्ब कीणाः वादन के रहस्य को जानने वाले और गानशास्त्र। में विशास्त्र थे।

पुत्रैः पौत्रैः सक्लीको राजा गानविज्ञारदः। पूजवामास गानेन देखं जिपुरनाजनम्॥५९॥

वह गानविक में विशास्त राजा पुत्रों, फैटों और फो समेर गानकला के द्वारा त्रिपुचसुर का नाश करने वाले र्शकर की पूजा करता था

हीपतीम्बारुसर्वाही श्रीपियाक्तलोचनाम्। सुवाहनामा गन्धर्वस्तामादाव पद्मौ पुरीम्॥६०॥

सबांद्रसुन्दरी नथा लक्ष्मी के समान विशाल नेत्रों वाली अपनी पुत्री झीमती का विवाह सुवाहु अपक गन्धवं से किया, जो उसे लेकर अपनी नगरी में चला गया।

तस्यापध्यमयन् पुत्रा गसर्वस्य सुतेजमः। भुषेणवीरसुत्रीवसुषोजनस्याहमः।।६१॥

उसमें भी अति तेजस्वी उस गन्धर्व के पुत्र हुए— सुषेण, भीर, सुग्रीज, सुभीज एवं नरवाहन। अधार्सादभिकित्पुत्रश्चन्दनोदकदुन्दुभेः पुनर्वसुद्धापिजनः सम्बस्काहकस्ततः॥६२॥ अभन्तर चन्द्रनादकदुन्दुभि का अभिजित् नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ अभिजित् का पुत्र पुनर्वसु और उससे आहुक उत्पन्न हुआ

आहुकस्योप्रसेन्छ देवव्यष्ठ द्विजीवमाः।
देवकस्य मुता वीरा जिहेरे विद्शीपमाः॥६३॥
हे हिजश्रेष्ठीं! आहुक के दो पुत्र हुए: उग्रसेन तथा देवक
देवक के देवताओं जैसे बहुत से वीर पुत्र उत्पन्न हुए
देववानुपदेव्यथ्ठ सुदेवो देवरिक्तः।
हेर्षा स्वसार: सहाभावसुदेवाय तो ददौ॥६४॥
इतदेवोपदेवा च तवाच्या देवरिक्ता।
श्रीदेवा लान्तिदेवा च सहदेवा च सुरुता॥६५॥
देवकी चापि तासां नु वरिष्ठापूरुषुष्ययमा।
उत्रसेनस्य पुत्रोऽसून्यश्रेष: कंस एस चार्द ६॥
सुभूमी राष्ट्रपात्यश्च तुष्टिमाञ्चकुरेव च।
सक्रमानादकूरुक: प्रस्थातोऽसी विद्रावः॥६७॥

उनके नाम हैं— देववान, उपदेव, सुदेव और देवरिशत। उनकी बहनें सात थी— धृतदेवा, उपदेवा, देवरिशता, श्रीदेवा, शान्तिदेवा. सहदेवा और देवकी। उत्तम वन काली तथा सुन्दरी देवकी उन बहनों में सबसे बड़ी थी, जो वसुदेव को दी गई। उग्रसन के पुत्र थे— न्यग्रोध और केस, सुभूमि, राष्ट्रपाल, तुष्टिमान् और शंकु। (सत्वत के पुत्र) भजमान से विदुर्थ नामक प्रख्यात पुत्र उत्कत्त हुआ।

तस्य सूरसमस्तरमाद्यविश्वत्रष्ठ वन्सुतः। स्वयंमोजस्वतस्तरमाद्यक्रीकः शत्रुतापन ॥६८॥

विदृश्य का स्रमम और उसका पुत्र प्रतिक्षत्र हुआ। प्रतिक्षत्र का पुत्र स्वयंभीज और उसका पुत्र समु को तयाने दाला धात्रोक हुआ

कृतवर्गाय करुत्र. भूरसेन सुन्धेऽपयत्। वसुदेवोऽत्र तापुत्रो नित्यं वर्गपरायणः॥६९॥ धात्रीक क्षा पुत्र कृतवर्मा और कृतवर्मा का पुत्र सुरसेन हुआ शुरसेन का पुत्र नित्य धर्मपरायण वसुदेव हुआ

वसुदंवस्महाबाहुर्वासुदेवो जनदगुरः। सभूव देवकोयुत्रो देवैरभ्यक्तितो हरि ॥५०॥ वसुदेव से महापराऋषी, जगद्गुरु वासुदेव कृष्ण हुए देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर श्रीविष्णु देवको के पुत्ररूप में अवतीर्ण हुए

रोहिणी च पहामाण वसुदेवस्य शोपनाः असूत पत्नी संकर्षं रामं ज्वेष्टं हलायुवम्॥७१॥

वसुरेव को इसरी सुन्दर पत्नी महाभारपशाली रीडिकी ने इस अस्त वाले ज्यंष्ट पुत्र संकर्षण बलराम को उत्पन्न किया।

स एव परमान्धासौ बासुदेवो जगन्यव । हलायुवः स्वयं साक्षात्व्यंयः सङ्ग्रवेणः प्रमु ॥७२॥ वे जो वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहे गये हैं, वे जगन्मय परमात्वा थे हलायुध संबद्धण (बलराम) स्वयं प्रभु साक्षात् श्रेषन्यण ही थे

भृगुशापच्छलेनैव मानयन्मानुषी तुनम्। वभृव तस्यां देवस्या सिहण्यापयि मावव ॥७३॥

वस्तुतः भृगु भृति के शाप के बहाने मनुष्य शरीत को स्वीकार करते हुए स्वर्ग माथव (विष्णु) ही देवकी में वासुदेवरूप से और रोहिणी अलगाम रूप में अवतरित हुए।

उपादेहसमृद्धा वोगनिहा च कौशिको। नियागहासुदेवस्य वशोदतनस्य स्वमृत्॥७४॥

उसी प्रकार वासुदेव की आज्ञा से पार्वती के शरीर से दत्पल योगनिदारूप कीशिको देवी वशोदा की पुत्रो हुई

ये यान्यं वसुदेवस्य वासुदेवत्रकाः सुता । प्रापेद कंसस्तान्सर्वास्त्रधान मृतिसत्तपाः ॥७५॥

हं पुनिश्रंष्ठाँ। अन्य जो वसुदेव के पुत्र बासुदेव कृष्ण के जो बड़े भाई हुए, उन सबको केंस ने पहले ही मार दिया पा

सुवेणक्ष कतो दायी भद्रसेनो पहाकसः। कन्नदम्मो भद्रसेनः कोर्तिमानपि पूजितः॥७६॥

वस्देव के सुषेण, दायी, भद्रसंन, महावल, वजदम्भ, भद्रसंन और पूजित कोर्तियन् भी पुत्र हुए ये।

हनेष्वतेषु सर्वेषु रोहिणी यसुदेवतः। असून रामे लोकेलं बलपदं हम्भथुधम्॥७७॥ इन सबके मार दिवे जाने पर रोहिणों ने बसुदेव से लोकेनर हसायुध, बलभट्ट, राम को उत्पन्न किया।

अतेऽध रामे देवानामादिभात्मानमञ्जूतम्। असून देवकी कृष्णे शीवत्साद्विनकससम्॥७८॥

बलग्रम के जन्म के अनन्तर देवों के आदि आत्मारूप, अच्यूत और श्रीयत्म चिह्न से अंकित यक्ष-स्थल वाले श्रीकृष्ण को देवकों ने उत्पन्न किया।

रेवती नाम रामस्य भार्यासीत्सुगुणान्तितः। तस्यामुत्यादयामास पुत्री ही निक्तितेल्युकी॥७९॥

उत्तम गुणों से युक्त रेवली बलराम की पत्नी हुई उसमें उन्होंने निशित और अन्मुक नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया

वोद्दलसीसहस्राणि कृष्णस्यक्तिषष्टकर्मणः। वपुरुप्तस्यास्तासु इतलोऽच सहस्रकः॥८०॥

अक्लिहकमा श्रीकृष्ण की स्रोलह हजार खियाँ हुई। उनसे सैकड़ों और हजारों उनके पुत्र हुए।

वास्टेकाः सुवास्त्र वास्त्रेयो यहोत्ररः। बास्त्ररस्टरस्यश्रमः प्रदुष्तः साप्त एव छ॥८१॥ स्विभण्यां वासुदेवस्य महाकलयराक्रमः विशिष्टाः सर्वपुत्राणां सम्बस्त्वरिमे सुताः॥८२॥

उनमें मुख्य थे— चारुदेव्या, सुचार, चारुवेय, यख्नेधर, चारुववा, चारुवशा, प्रद्युम्न और साम्बा ये सभी रुदिमणी में वासुदेव से उत्पन्न हुए थे। वे महान् बली और पराक्रमी तथा सब पुत्रों में विशिष्ट थे।

तान्दृष्टुः वनवान्वीसम् रौक्मिणेयाक्षनार्द्रनात्। जाम्बद्धस्वद्वतीत्कृष्णं भावां तस्य सुचिस्मिता॥८३॥

जनार्दन श्रीकृष्ण से रुक्मिणी में उत्पन्न उन वीर पुत्रों की देखकर उनकी पवित्र हास्य वाली आम्बवती नामक पत्नी ने कृष्ण को कहा।

यम त्वं पुण्डरीकाक्ष विशिष्टगुण्यस्तरम्। सुरेशसम्पर्धे पुत्रं देहि दानवसूदन॥८४॥ हे पुण्डरीकाक्ष। हे दानव मर्दनकारी। मुझे आप देवराजतुल्य अल्यन्त विशिष्ट गुणशाली पुत्र दें

जामबस्य वजः श्रुत्वा जगन्नाकः स्वयं हरिनः समारेशे तपः कर्तुं तपोनिक्सिरिन्द्रमः॥८५॥ जाम्बकती की बात सुनकर शत्रुद्रधनकारी, तपोनिधि हरि

ने स्वयं तप करना प्रारंभ कर दिया

अन्य पाठान्तर से भित्र नाम भी प्रत होते हैं- सुवेज, उदापि,
 भद्रसंत, महाबली ऋजुदास, भद्रदास और कीर्तिसात्।

तन्त्रणुष्यं मुन्त्रिष्ठा यवासौ देवको सुवः। दृष्टुः लेने सुवं स्त्रं वस्ता तीवं महत्तपः॥८६॥

हे मुनिश्रेष्ठां। तस देवकापुत्र कृष्ण ने जिस प्रकार बीच और महान् तप करके नया उसके बाद रुद्र का दर्शन करके पुत्र प्राप्त किया था, वह सुनो।

> इति श्रीकृर्मपुराणे पूर्वमाने क्टुवंशानुकोर्तनं नाम कर्तुविंश्लेष्टम्परागः। २४॥

पञ्जर्षिज्ञोऽस्यायः (यदुवंज्ञ और कृष्ण की कोर्ति का वर्णन)

मृत उवाध

अब देवो इविकेशो भगवान्युस्त्रोत्तमः । तताप कोरं पुत्रार्थ निधानं तपसरतमः ० १॥

सूतजी ने कहा— इसके अनन्तर हवीकेश भगवान् पुरुषोत्तम ने पुत्र को प्राप्ति के लिए परम भोर तप किया था जो कि वे स्वयं तमों के निधान थे

स्वेच्छायाच्यवतोर्जोऽसौ कृतकृत्योऽपि विश्वसृक्। चन्तर स्वात्पनो मूलं बाधवन्यरकेन्नरम्॥२॥

सम्पूर्ण विश्व के स्वान करने वाले और स्वयं कृतकृत्य हाते हुए भी वे अपनी इच्छा से अवतीर्ण हुए थे ऐसा होने पर भी उन्होंने परमंदर को ही अपना मृतस्वरूप बताते हुए लोक में तप किया था

जगाम बोरियमिर्जुष्टं नानायक्षिसमाकुलम्। आश्रमं तूपमन्योर्वे मुनीन्द्रस्य महात्मन ॥३॥

वे महात्मा भरामुनीन्द्र रूपमन्यु महर्षि के आश्रम में गये ये, जो अनेक प्रकार के पश्चियों से समाकुरन और अनेक योगीजनों द्वारा संवित था।

कात्रिराजपास्त्रः सुपर्णपतितेवसम्। ऋंखवक्तगदापणिः श्रीवत्साद्विततसूर्यः॥४॥

उस समय से अत्यन्त तेजस्वी सुपर्ण पक्षीराज गरुष्ठ पर आरूढ़ थे और संख्य चक्र तथा गदा हाथों में भारण किये हुए थे एवं बीवत्स का चिह्न भी उनके वक्ष स्थल पर अंकित या

नानद्भयसताकीणं नान्यपृथोपलोधितप्ः ऋषोजामलभैर्जुहं वेदषायनिनादितम्॥५॥ वह आश्रम अनेक प्रकार के ड्रंग और सताओं से समाकुल वा तथा विविध प्रकार के पुष्पों से उपशोभित था ऋषियों के आश्रमों से सेवित और बेदों की ध्वनियों से घोषित वह स्थल था।

सिंहर्द्धशरभाकीणै शार्दुलगजसंयुतम्। विमलस्यादुणनीयैः सरोधिकपशोधितम्॥ ६॥

उसमें सिह—रिष्ठ—शरभ—शादूल और गज सम जीय विचरण किया करते है वह विमल और परम स्वादु जलों वाले सरोवरों से उपरांधित था।

आरामैर्जिक्दिर्जुष्टं देवतायतनैः सुमैः। कृषिमिक्किपुनैसः पद्मभूनिगणैस्तवाताः॥॥ वेदावस्यनसम्बद्धैः सेक्तिं चान्मिहोत्रिपिः। वोगिष्मिक्जीनिन्तिन्तिसाधन्यसस्तोचनैः॥८॥

उस आश्रम में विविध उद्यान लगे हुए थे तथा अति शुभ देवमन्दिर भी बने हुए थे। ऋषिगण, ऋषियों के पुत्रों, महान् महामुनियों के समुदाब, वेदाध्ययन में निरत अग्निहोत्रयों तथा नासिका के अग्रभाग पर नेत्रों को स्थित करके ध्यान में समे रहने वाले योगियों के द्वारा भी वह आश्रम ज्यास भी

उपेतं सर्वतः पुण्यं ज्ञानिभिक्तत्त्वदर्शिकः नदीकिस्मितो जुष्टं जापकैर्वद्ववादिभिः॥९॥

यह चारों और पुष्य से व्याप्त था, क्योंकि वह तंत्वदर्शी महाज्ञानी पुरुषों, चारों और से बहनेवाली नदियों, एवं जप करने में लगे हुए बहाबादियों द्वारा सेविस था।

सेवितं शायसैः पुण्येरीझारस्यनस्ययै । प्रज्ञान्ते सत्यसङ्करपैर्नि झौकैर्निरुपद्रवै:॥ १०॥

यहं आश्रम भगवान् शंकर की आराधन में तत्पर, परम श्रान्त स्वभाव वाले, सदा सायलंकरूप से युक्त. शोकरहित एवं उपद्रवरहित पुण्यशाली तापसों से सेवित वा।

भस्मावदातसर्वाहेः स्त्रुकाव्यवसयणे । पुण्डितैर्जेटिने शुद्धैस्त्रशान्वैश शिक्षावटे ॥११॥ संवितं नापसैर्नित्यं हानिधिर्वहातादिभिः।

वह अप्तम भरम के लेका से उज्ज्वल सर्वांग वाले, रुद्र मन्त्र का जब करने में परावण कुछ मुण्डित और कुछ बटाओं को घारण करने वाले, भरम शुद्ध और शिखाळयो बटओं से युक्त बहावादी जानी तमस्वियों के द्वारा सेवित वा

तराव्यस्यरे राजे सिद्धान्त्रमसिधृपिते॥ १२॥ गमा भगवती नित्यं यहत्येयामनाशिनी। स तत्र विश्वय विश्वत्या तापसानीतकस्थान्॥ १३॥ प्रणायेनात वचसा यूजवायास यास्तः। ते ते दृष्टा जनकोर्नि प्रसाधकनदाधरम्॥ १४॥ प्रणेषुर्यक्तिसेवृक्ता दोगिनां एरमं गुरुम्। स्तुवनि वैदिकैर्यनैः कृत्वा इदि सनस्तम्॥ १५॥

वह आश्रम अतीव श्रेष्ठ एवं रमणीय था तथा अन्य सिद्धां के आश्रमों से विशेष शोभायमान था। वहाँ लोगों के पापां का माश करने कालो भगवानी पङ्गा नित्य ही प्रवाहित होती हैं। वहाँ जाकर विश्वास्था भगवान कृष्ण ने पापों से रहित हुए तापसों का दशन किया था। माधव कृष्ण ने उन सब का प्रणायपूर्वक बचनों द्वारा पूजन किया था। उन सब ने भी जगत की खेनिक्ष, शंख-चन्नगदाधारी एवं योगियों के परम गुरु कृष्ण का दशन करके दन्हें भक्तियुक्त होकर प्रणाम किया था। सरमात् सनावन आदि देव प्रभु को इदम में भारण करके वैदिक मंत्रों द्वारा स्तुति की।

त्रोचुरन्योन्यमञ्चलस्यदिदेवं महामृनिम्। अर्थं स चगवानेकः साक्षी नारायमः पर ॥१६॥

उन अन्यक्त आदि देव महामृति की देखकर वे संब एरस्पर कहने लगे कि यही वह एक भगवान परान्पर साक्षी नारायण ही हैं

आगच्छत्वयुना देवः प्रवानपुरुवः स्वयम्। अयमेवाञ्ययः स्रष्टा संहतां चैव सहस्यः॥१७॥

यह देव प्रधान पुरुष होने पर भी इस समय स्वयं ही यहाँ आयं हैं ये ही अञ्चय, सहा, संस्था करने वाले और रक्षा करने वाले हैं.

अपूर्वो पूर्तिपान् भूत्वा पुनीद्रष्ट्रियहागतः। एक धाना विकास च समामकति सर्वगः॥१८॥

ये स्वयं अमृतं हैं किन्तु यहाँ मूर्तिमान् होकर मुन्तिगण का दर्शन करने के लिए प्रधारे हैं ये हो धाता विधाता और सर्वत्र गमन करने वाले हैं, जो यहाँ चले आये हैं।

अनादिरक्षयोऽनन्ते महत्त्वृते महेखरः। मृत्या मुद्द्या हरिस्तेमां वद्यांसि क्वनातिमः॥१९॥

वे अनादि, अक्षय, अनन्त, महाभृत और महेशा हैं। इस प्रकार से उनके बचन सुनका और सोच⊹विचारकर वे शोध ही उनके बचनों को लीच नये थे।

चर्या स तूर्ण गोकिन्दः स्थानं वस्य महास्पर । उपस्पृत्रयाम पादेन नीमें तीमें स वादवः॥२०॥ फिन शीस हो थे गॉकिन्द उन महात्मा उपमन्यु के आश्रम में पहुँच गये थे। उन क्युवंशी माधव ने फ्रयेक तीर्थ में जाकर बहुं ही माब से तीर्यजल का स्पृष्ठ किया चा

चकार देवकीसुनुर्देवस्पिनुसर्गणम् भटीनां तीरमंस्थाने स्थापितानि पुनीसरैः॥२१ः लिङ्गानि पुणवासास सम्मारमितनजसः।

वहाँ पर देवकीपुत्र ने देवों और ऋषियों का तपंण किया या और नदियों के तट पर मुनीक्सें द्वारा संस्थापित ने अधिक तेज वाले भगवान् शंकर के लिक्कों का मुजन किया

दुहादुहा समायानां यस यस अनाईनम्॥२२॥ कृज्यसम्बद्धिरे कृष्यैरक्षमैनवस्थितासिनः। समीक्ष्य कासुदेवं तं आहंशहुत्तिकारिणम्॥२३॥ वस्थिरे न्धिलाः सर्वे शुभाद्वा प्रवमनसः।

जहाँ जहाँ पर भगवान् जनार्दन आये थे, उन्हें देखकर वहाँ के निवासियों ने पुष्प और अक्षतों से उनकी पूजा की थी। शाहांधनु, संख, तथा औस को धारण करने वाल पणवान् वासुदव का दर्शन करते ही स्तब्ध झंकर वे वहाँ के वहीं खड़े रह जाते थे। वे सभी शुभ अंगों वाले कृष्ण में ही तस्पर यन वाले हो गये थे

सनि तज्ञाहरक्षुणां पानसानि जनाईनम्॥१४॥ दुश समाहितान्वासित्रकामिन पुरा इरिम्। अज्ञावनाहा मङ्गायां कृत्वा देवपितर्पणम्॥२५॥ अक्षाव पृष्यवर्याणि पुनीन्त्रस्यावित्रद्गृहम्।

जो बांगारूद होने को इच्छा रखते थे, उनके मन भगवान जनादंत हरि का दर्शन प्राप्त कर समाधितिष्ठ हो गये थे और अपने उरंग से बाहर हो नहीं निकलते थे इसके बाद बासुदंव ने गंगा में प्रवेश किया तथा स्नाम करके देवों और ऋषियों का तर्पण किया। फिर उत्तम पुष्प हाथ में लेकर महामुनीन्द्र उपमन्त्र के गृह में प्रवेश किया था

दुष्टा सं योगिनां श्रेष्ठं भस्पोद्धानिविवहस्॥ १६॥ अटाबीरकरं शान्तं ननाम शिरसा भुनिप। आलोक्य कृष्णमायानां पृत्रसमास सत्त्ववित्॥ २७॥

वहाँ परम से लिस सम्पूर्ण अंगों वाले योगियों में श्रेष्ठ तथा जटा एवं चीर बस्त्र धारी जांत मुनि का दशेन केंग्रेक वन्हें शिर से प्रचाम किया था उन तत्ववेता महामुनि ने भी साक्षात् ब्रोकृष्ण को वहाँ पर समागत देखकर उनका पूजन किया था। आसनं वासवामास योगिनां प्रश्वमतिविम्। उवाक वचस्त्रं योनिसानीमः परमण्डम्॥ २८॥ विम्युमध्यक्तसंस्थानं सिष्यमावेन संस्थितम्। स्वामतं ते ह्योकेस सफलानि तपांसि नः॥२९॥

उन्होंने योगियों के प्रथम अतिथि, प्रभु को आसर पर विरामा वा और फिर ज़िल्मभाव से संस्थित बचनों के उत्पत्ति स्थान, अञ्चक स्वरूप एवं परम पदरूप भगवान् विष्णु से कहा कि हम आपको जानते हैं। हं इपीकेह आपका स्वागत है। अपन हमारे वप सफल हां गुये हैं

यरसञ्ज्ञादेव विश्वासम्म मद्गेहं विच्युनगतः। त्यां न पहचितं पुनयो ववन्तोऽपीह घोगिन ॥३०॥ तादुशस्यात्रपवतः कियाग्यनकारणम्।

क्योंकि विशासमा विष्णु साक्षात् ही भेरे घर प्रधारे हैं आएको यन्न करने पर भी योगीजन और मुनिगण नहीं देख पात हैं। ऐसे अग्रप पूज्य का यहाँ आने का क्या कारण है ?

श्रुत्योपमन्यास्तद्वाक्यं भगवान्देवकीसुत ॥३१॥ व्याजहार महायोगी प्रसन्नं प्रणिपस्य तम्।

उपयन्यु मुनि के इस बचन को सुनकर महायोगी भगवान् देशकोनन्दन ने प्रसन्न हाकर उन्हे प्रणाम करके कहा था कृष्ण उद्याद

मयवन्द्रपृष्टिकामि गिरीशे कृतिवाससम्॥३२॥ सप्तानो भवतः स्वानं भगवद्शंनोत्सुकः कवं स भगवानीशो दृश्यो योगविदां वाः॥३३॥

श्रीकृष्ण ने कहा— है भगवन् मैं कृतिवास भगवान् गिरीश का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं भगवान् के दर्शन के लिए उत्सुक होकर अपके इस आश्रम मैं आख हूँ आप मुद्दे यह बतायें कि योगवेताओं मैं परमश्रेष्ट वह भवानीश कैसे दर्शन के योग्य हो सकंगे ?

मयाचिरेण कुत्राहं द्रश्यापि तपुनार्यातम्। प्रत्याह भगवानुस्त्री दृश्यते परमेश्वरः॥३४॥ भक्तयैवोत्रेण तपसर तत्कुरुखंह संयतः।

में उन उभापति के शीध दर्शन कही प्राप्त करींग ? कृष्ण के ऐसा पूछने पर भगवान् उपमन्यु ने उत्तर दिया कि परमेशन भक्ति द्वारा अथवा उप्र तप करने से दिखाई देते हैं आप संयत होकर बहाँ तप यहाँ करें।

इतेष्ठरं देक्देवं पुनीन्द्रा ब्रह्मवादिनः॥३५॥ ध्यायस्यारश्यक्तंत्रन्येन योगिनस्त्रापसङ्घ ये यहीं पर रहकर सहायादी श्रेष्ठ मुनिगण देवों के देव ईश्वर का ध्यान करते हैं और योगी तथा तपस्वी जन उनकी आराधना करते हैं

इह देव सफ्लीको मण्यान् वृष्णवनः ॥३६॥
त्रीवते विविधेर्पृतैवीिगणिः गरिवारितः।
इहालमे पुरारुद्रं तपस्तप्ता सुदारुप्पम्॥६७॥
लेमे महंसराहोगं विस्ति मण्यानृषिः
इहेव मणवान्यास कृष्णद्वैगाधनः स्वयम्॥३८॥
दृष्टा तं परमेलानं सख्यान् ज्ञानमेरुप्म्।
इहालमं पदे रस्ये वपस्तप्ता कर्नाहेनः॥३९॥
अविद्युवकान्द्रतसूरयो चिक्तस्युताः।
इह देवा महादेखें भवानीस महेस्सीम्॥४०॥
संस्तुवन्ते महादेखें विर्मण निवृति वयुः

व्यभध्वज संकर पही के सहित यहाँ पर अनेक भूतणणी नया योगिया से परिवृत होकर यहाँ क्रोड़ा करते हैं। इसी आश्रम में पहले सुदारूण तम करके भगवान सिष्ठ ने रुद्र को प्राप्तकर महेबर से योग प्राप्त किया या यहाँ पर कृष्ण द्वैपायन भगवान स्वास ने स्वयं उन परमंश्वर का दर्शन करके इंशरीय ज्ञान प्राप्त किया था। इसी परम रमणीय आश्रम में कपदी शंकर की तम करके देवों ने रुद्र से पुत्री की प्राप्त किया था। यहाँ पर देवता लोग भक्ति से संयुक्त होकर महादेवी महबरी भक्षानी की तथा महादेव शंकर की स्तृति करते हैं और निर्भय होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं।

इहारस्य महादेशं सार्वाणस्तपतां सर ॥४१॥ लब्बनागरमं योगं प्रस्कारत्वमुनमम्। प्रवर्त्तयामास सतां कृताः वै संहितां सुमाम्॥४२।

इसी स्थल पर तापतों में श्रेष्ठ सार्वाप ने महादेव की आराधना करके परम योग की आप्ति की थी और उत्तम ग्रन्थकरिता भी प्राप्त को वी उस स्थविष ने पुनः सञ्चनी के लिए सुभ पौराणिकी सहिता को प्रवर्तन किया था

इहैक संकृतां दृष्टा कामो यः लिलपाबिन पहादेवधकारमां पौराणों तित्रयोगत ॥ हादशैव सहस्राणि इत्तोकानां पुनवोत्तया हह प्रवर्तिता पुण्या द्वाष्ट्रसाहिसकोत्तरा। वायवीयोत्तरं साम पुराणं बेदसंपतम्॥ हित्रः पौराणिकों पुण्यां प्रसादेन द्विजोत्तमैः। इहैक एकपितं क्रियेवैंशस्यावनमान्तिम्॥४३॥ यहाँ पर उस संहिता को देखकर शिक्षपायी ऋषि ने इच्छा की थी। महादेव ने उसके नियोग से इस पीराणिक संहिता को रचा था। हे पुरुषोत्तम इसमें बारह इच्चर ब्लोकों की संख्या है। वही संहिता इस आश्रम में सोलह हजार श्लोकों में प्रवर्तित हुई यह वायवीयोत्तर नामक यह पुराण बेदमान्य है द्विजोत्तम शिब्यों ने कृषा करके वैशम्पायन द्वारा कथित पुण्यमयी इस पौराणिको संहिता प्रश्न प्रसिद्ध किया था।

याज्ञकस्वयो भक्तयोगी दृष्टात्र तथसा इरम्। सकार तक्रियांचेन योगलास्त्रमनुत्तयम्।। ४४॥

यही यह स्थल है जहाँ पर तपड़वां के द्वारा भगवान् शंकर का दर्शन प्राप्त करके महायोगी यात्रवल्क्य ने उन्हीं के नियोग से परम उत्तम खेगशास्त्र को रचना को थी।

इतेव मृतुषा पूर्व तस्त्व पूर्व महातपः। सुत्रो महेसरातपुत्रो लब्बो योगविदां वरः॥४५॥

इसी स्थल पर पहले महर्षि भृगु ने महान् तप करके महेका शंकर से बोगवेलाओं में श्रेष्ठ शुक्र नामक पुत्र को प्राप्त किया था

तस्मादिहैय देवेश तपस्तज्वा सुदुश्चरम्। द्रष्टुपर्हीस विश्वेशमुर्घ भीमं कर्पाईनम्॥४६॥

इसलिए हे देवेश आप भी इसी स्थान पर अति कठिन तप करके उग्र भोमरूप कपड़ी विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

एउमुक्त्वा ददौ ज्ञानपुषमन्तुर्यहापुनि । इतं सञ्जूषतं योगं कृष्णायाक्तिसृद्धर्यणे॥ ४७॥

इस प्रकार कहकर महामुनि उपमन्यु ने ज्ञान प्रदान किया और अक्लिप्टकर्मा श्रीकृष्ण के लियं पातुपत योगदत कहा

स तेन पुनिवर्षेण व्याहतो पश्चसूदनः। तत्रैय वपसा देवं स्तुमसम्बद्धपुना। ४८॥

हस तरह उस मुनिवर के कहने पर प्रभु मधुसूदन कृष्ण ने वहीं पर तप करके संदूरेव की आराधना की थी।

भस्योद्धलितसर्वाङ्गं मुण्डो क्ल्कलसंयुतः। जजाय स्त्रपनित्रः शिवैकाहितमानसः॥४९॥

वासुदेव ने भस्म से सर्वांग लिस करके, मुण्डित सिर और वल्कलवळ से संयुद्ध होकर केवल एक शिव में हो समाहित चित्त होकर निस्तार रुद्ध का जप किया। ततो बहुतिये काले सोमः सोमार्क्षमृष्णः। अङ्ग्यान महादेवो स्थोपने देख्या महेश्वरः॥५०॥

इसके अनन्तर बहुत समय बीत जाने पर अर्धचन्द्र के भूषणबाले सोम महादेव महेन्द्र को देवी के साथ आकारा में देखा गया

किरोटिनं वदिनं चित्रमालं पिनाकिनं जूलिनं देवदेवम्। ज्ञादूंलवर्याप्यरसंकृताङ्गं देव्या महादेवमसौ ददर्श॥५१॥

वे किरोटधारो, गदाघारो, विचित्र माला को धारण किये हुए, पिनाक बनुच और तिशूल हाथ में लिए हुए ये ऐसे देवों के देव महादेव की देवी के साथ वासुदेव ने देखा था जिन्होंने स्वाग्न के चर्म से शरीर को आवृत किया था

प्रभुं पुराणं पुरुषं पुरस्तात् सनातनं पोरिन्नमीतितारम्। अण्डेरणीयासमस्तर्शक्तिः प्राणेश्वरं शम्युमसौ ददर्शा। ५२॥

इन वासुदेव ने पुराण पुरुष, सनातन, योगीराज, ईशिता अणु से भी अणुतर एवं अनन्त शक्तिसम्पत्र प्राणेशर प्रभु शस्भु को अपने सामने देखा था।

परश्चयासक्तकरे जिनेत्रं दृष्टिहचर्माकामस्मातत्रम् स इहिरत्तं प्रणयं बृहत्तं सहस्रसूर्यप्रतिमं ददर्श॥५३॥

उनके हाथ में परतु धारण किया हुआ था। ये तीन नेव्रॉ से मुक्त वे नृश्तिह के चर्म तथा भरम से समावृत उनका शरीर था। वे शृहत् प्रणय का मुख से उद्यारण कर रहे थे और जो सहस्र सूर्य के सभान प्रतिमा बाले थे, ऐसे भगवान् शम्भ को दर्शन किया था

न यस्य देवा न पितामहोऽपि नेन्द्रो न साम्बिक्समा न मृत्यु प्रमासमहापि बदन्ति रुद्रं तपादिदेवं पुरतो ददहां॥५४॥

जिसके प्रभाव को समस्त देवगण, पितामह हन्द्र, अग्नि. वरुण और मृत्यु भी आज तक नहीं कह सकते हैं उन्हों रूद देश को सामने देखा था।

तदान्तपञ्चद्गिरीञ्चस्य वामे स्वारमानमध्यक्तमननारूषम्। स्वारमानमध्यक्तमननारूषम्। स्वारमानार्थेकोणिः शक्वपतिकार्धान्तिरहस्तमाद्वम्॥५५॥ इस समय उन्होंने गिरीश के वाषभाग में स्वयं अन्यकरूप, तथापि अननारूप वाले, अनेक वचनों से स्तृति किये जले हुए तथा शक्कु-चन्छ से युक्त सम्यों वाले आदि पुरुष को देखा था।

इतास्त्रलि दक्षिणतः सुरेष्ठं हंसायिकहं पुरुषे ददर्शः स्तुवानमीक्षस्य परं प्रभावं पितामहं लोकगुरुं दिविस्थम्॥५६॥

उन शंकर के दक्षिण की ओर हंस पर आरूढ लोकगुरु पितामह सहा को देखा, जो आकाश में स्थित पुरुषरूप थे क्या शंकर के परम प्रभाव से हाथ जोड़कर हंबर की स्तुति कर रहे थे:

गणेसरानकं सहस्रकल्पः-बन्दीसरादीनमितप्रभावान्। जिलोकमर्तुः युरतोऽन्यपर्यत्-कुमारधमित्रतियं गणेशम्॥ ५७॥

सहस्रों सूर्यों के सदृष्ट गर्थकर और अपरिमित प्रभाव बाले उन्दीश्यदिक को तथा अभि के तुल्य प्रतिया बाले कुमार एवं गर्थश को भी उन जिल्हेक के स्वामी के अभी देखा

मरीचिमत्रि पुलहं पुलहरां प्रचेतसं दक्षमतापि कण्यम् पराक्षरं तस्पुरतां वसिष्ठं स्वायममुबद्धापि मनुं ददर्शा। ५८॥

उन भगवान् शिव के आगे मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्य, प्रचंता, दश, कण्य, पराशर, वसिष्ठ और स्वायम्भुय मनु को भी देखा था।

तुष्टाव मन्त्रैरमरप्रवानं बद्धासुर्लिविध्युख्दारबुद्धिः प्रणम्य देखा गिरिशं स्वभवत्वा स्वात्पन्यवात्मानमत्त्रौ विधिन्य॥५९॥

उदार बृद्धि वाले भगवान् विष्णु ने देवी सहित गिरीश को स्वभक्ति से अपनी आत्मा में जिस तरह परमात्मा है— ऐसा चिन्तन करते हुए हाथ जोड़कर प्रकाम करके उस सुरेशर को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया था।

कृष्ण उदाच

नमोऽस्तु ते लाभव सर्वयोग ब्रह्मादयस्वामुख्यो वदन्ति।

### तमह सत्त्वहा रजलस्मा त्यामेव सर्वं प्रवदत्ति संतः॥६०॥

श्रीकृष्य ने कहा— है साइत देव! है सर्वयोग! आपके लिए मेरा नमस्कार है। ऋषि लोग आपको ही बहाा आदि कहते हैं। सन्त भी तमरूप, 'सन्दरूप, और रजस्वरूप गीनों रूप वाला आपको कहते हैं

त्वं द्वहा हरिस्त स्द्रविश्वकर्ता संहर्ता दिनकरमण्डलस्थिवासः। प्राणस्त्वं हुतवहवासवादिभेद-स्तामेकं ऋरणपूर्विय देवधीअम्॥६१॥

आप ही बहा, हरि स्टू, विश्वकर्ता और संहारक हैं। आप हो दिनकर के मण्डल में अधिवास करने खले हैं। अप ही प्राण, हुतबह (अग्नि) तथा इन्द्र आदि अनेक रूप वाले भी हैं मैं उसी एकरूप देव इंश की शरण में जाता हूँ।

साङ्ग्रह्मसस्यामगुजमवाहुरेकस्त्रं वोगस्यं सक्तमृथासके इदिस्यम्। वेदास्त्वामभिद्धतीह स्त्रमीङ्ग स्वामेकं सरणपूर्वीय देवमीशम्॥ ६ २॥

सांख्यवादी आपको निरन्तर योग में समवस्थित निर्मुण और एकरूप कहते हैं और निरन्तर इदय में स्थित जानकर उपासना करते हैं। वेद भी आपका वही स्वरूप कहते हैं। ऐसे स्तुति करने योग्य आप एकेश्वर रुद्रदेव की सरण में मैं जाना है

त्क्रपादे कुमुमम्बापि पत्रमेके दत्तासी भवति विमुक्तविश्वसः सर्वार्थे प्रणुदति सिद्धयोगिसुष्टं स्मृत्वा ते पादयुगर्ल भवत्तसस्दान्॥६३॥

आपके चरणों में पूज्य अथवा एक ही पत्र अर्फित करके यह प्राफी विश्व के बन्धन से मुक्त हो जाता है। आपके अनुग्रह से सिद्ध और योगियों के द्वारा सेनित आपके चरणदूव को स्मरण करके समस्त पैपों से खुट जाता है।

यस्याज्ञंबिकभागहीनभमलं इकत्तरावस्थितं। ते त्वां योनिषकतमेकभवलं सस्यं परं सर्वगम्॥६४॥ स्वानं प्राहुत्भादिकध्यनियनं यस्मादिदं आयते। नित्यं त्वाहपुर्वेमि सत्यविषयं विश्वश्चरं ते शिक्षम्॥६५॥ जिसका स्टान सम्पूर्णं विभागों से रहितं, निर्मल, इदय के अन्दर अवस्थित, आदि, मध्य और अन्त से रहितं **घडा**  जाता है, ये आपको सबका उत्पत्ति स्थान, अनन्त, एक, अचल, सन्य पर और सर्वत्र गमन करने वाला बताया करते हैं जिससे यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ करता है, ऐसे सन्य-विभव वाले विशेशर शिव को शबण में मैं निज्य उपस्थित होता हूँ

ओं नमां नीलकण्डाव जिनेत्राय च रहसे। महादेवाय ते नित्यमीक्षानाय नमो नयः ॥६६॥

नीलकण्ड, विनेत्रधारी और एकान्त स्वरूप आपको नमस्कार भहादेव तथा ईशान की सदा बार सर नमन है

नयः चिनाकिने तुम्बं नक्षे मुण्डाच दण्डिने। नमस्रो वडाइस्ताच दिन्यस्ताच कपहिने॥६७॥

पिनाकधारी को नमस्कार। मुण्डस्वरूप और दण्डधारी आपको भ्रणान्। बज़हस्ता, दिग्वसा अर्थात् दिगम्बर और कपट्टी आपके सिचे नमस्कार है

नमो भैरतनादाय कानस्याय देष्ट्रियो। नागयशोपवीताय नमस्ते विद्वितसे॥६८॥

भैरवनाद वाले, कालरूप, दंष्ट्रभारी, भागों के उपवीत धारण करने वाले तथा वहिरेता आपको नमस्कार है।

नमांऽस्तु ते निरीशाय स्वाहाकाराव ते नमः। नमो मुक्तरहहासाय भीमाय च नमो नमः॥६९॥

पर्वताधिपति को नमस्कार स्वाहाकार आपको नमस्कार है। पुक्ताट्टहास सथा भीमरूप आपके लिये वारम्बार नमस्कार है

नमस्रो कामनाशाय नमः कालप्रवाधिनेः नमो भैरववेषाय हराव च निषद्विणेष्ठ७०॥

कामदेव नाम करने वाले और काल का प्रमधन करने वाले आपको प्रणाम। भैरववंच से युक्त, निषंगी और हर के लिये नमस्कार है।

नमोऽस्तु ते ज्वस्वकाय नगरते कृतियाससे नमोऽम्बिकाधियतये पशुनां यतवे नम् ॥७१॥

सोन नेत्रधारी और कृति (स्थाप्रधर्म) के बख्न वाले. आपको प्रणाम है। अधिका देवो के अधिपनि और पशुओं के स्वामी को नमस्कार है

नमस्ते व्योमस्त्रपाय व्योमादिकाये नमः । नरनारीस्त्रपीराय साङ्कुक्यरेगप्रवर्तिने॥७२॥ व्योमस्त्रय बाले तथा व्योम के अधिपति के लिये नमस्वार है जर और जारी के असेर वाले एवं साहूछ तथा योग के। प्रवर्तक के लिये नमस्कार है

नम् भैरवनाताम् देवानुगर्गलिङ्गिने। कुमारमुखे हुभ्यं देवदेवाय ते नम् ॥७३॥

भैरवनाच तथा देवों के अनुकृत लिंगभारी और कुमार कार्तिकेय के गुरु आपको नमस्कार है देवों के भी दव आपको नमस्कार है

नमो यहाविधतये नमस्ते सहस्रारिणेः मृगव्यकाय महते सहायिकाचे नम ७४॥

यज्ञों के अधिपति और ब्रह्मचारी आपको प्रणाम है। मृग च्याध, महान तथा चहा। के अधिपति के लिये नमस्कार है।

नम्ते हंसाय क्षित्रस्य मोहनाय नमो नमः स्रोतिने योगस्थाय योगमायाय ते नमः॥७५॥

हंस, विश्व और मोहन के लिये पुनः पुन प्रणश्म हैं योगी— योग के हास जानने के योग्य, योग माया बाले अपके लिये नमस्कर है।

नमस्तं प्राणपालाय धण्टानादिप्रयाथ चः कवात्तिने तमस्तुम्यं ज्योतियां पतये नमः॥७६॥ प्राणरक्षक, घण्टानाद के प्रियः कपाली और ज्योतियंण के स्त्रमो आपकी सेवा में ग्रणम है

नयो जमोऽस्तु ते कुथ्ये भूग एव नयो नयः। यहां सर्वात्यना काभान् प्रयस्क परमेश्वर ११७७॥

आपको नयस्कार, नमस्कार। आपको पुनः पुन नमस्कार। हे परमेशनः सर्वात्मभाव से मुझे कामनाएँ प्रदान करें।

सूत उखाच

एवं हि प्रकरता देवेशमधिष्टुय स मानवः यस्तत् पादवार्विण देवदेच्यो स दण्डसम्॥७८॥ स्तृत्वो ने कहा— प्रभु माधव ने इस प्रकार से बड़ हो। भक्तिभाव से देवेश्वर को स्तृति की और हे विण्णे उन देव और देवों के करणों में उन्होंने दण्डवत प्रणाम किया

उत्काख चगवान् सोमः कृष्णं केशितपूदनम्। वभाषं प्युरं वाक्यं मेधगर्म्यारिन-स्वन-११७९॥ मेघ के तुल्प गम्भीर ध्वति वाले भगवान् सोम नै केशितिबृदन कृष्ण को उद्यक्त प्रधुर वचन कहा। किम्बं पुण्डरोकाक्ष नष्टतं भवता तपः त्वमेव दाता सर्वेषां कामानो कमेणामिह॥८०॥

शम्भु ने कहा— हे पुण्डरीकाक्ष! आप किस प्रयोजन हेतु ऐसा कठार तप कर रहे हैं? इस संसार में आप स्वयं हो सम्पूर्ण कर्मों के फलां तक्ष कामनाओं के प्रदाता हैं!

त्वं द्विसा परमा पूर्तिर्मम नारामणाहुवा। न सिना त्वां जगरसर्वे विद्यते पुरुषोत्तमा।८१।।

आप वहाँ मेरो नारायण नाम धाली परम पूर्ति हैं। हे पुरुषोत्तम । आपके बिना इस सम्पूर्ण जगत् की विद्यमानता हो नहीं है

वेख नारायणाननामात्रानं परमेक्करम्। महादेवं महायोवं स्वेन बोगंत केक्सवा।८२॥

हे नारायण ! हे केशव ! आप अवन्तात्मरः परमेश्वर महादेव और महायोग को अपने हो योग के हारा जानते हैं।

श्रुत्या तहत्वनं कृष्णः प्रहसन्तै वृष्ण्यअम्। उत्पादान्त्रीकृतं किसेशं देवीक्क हिमसैलजन्म॥८३॥

श्रीकृष्य ने उनके इस बचन को सुनकर हैंसते हुए वृषभध्यत्र विश्वरातया हिय शैलकादेवी को देखकर कहा।

ज्ञातं हि भवता सर्वं स्थेन योगेन शङ्करः। इच्छाम्यात्पसमे पुत्रं त्यदन्ते देहि सङ्करः।८४।)

हे शकुर आपने अपने योग से सभी कुछ जान लिया है मैं अपने ही सपान आपका मक्त पुत्र शक्त करना चाहता हूँ उसे आप प्रदान कीजिए।

तवास्तिवत्याह विद्यातमा प्रहष्टमनसा हर । देवीमालोक्य गिरिजो केञ्चवं परिवस्ववे॥८५॥

फिर विश्वात्मा हर ने बहुत ही प्रसन्न मन से कहा था— नश्चारतु- अर्थात् ऐसा ही होवे। फिर गिरजा देवी की आंग्र देखकर केशव श्रीकृष्ण का आलिंगन किया था।

कतः सा जगतां माता सङ्कराईसरीरिको। ज्याबहार हवीकेशं देखी हिमरिसीन्ट्रजा॥८६॥

इसके उपरान्त भगवान् सङ्कर की अर्द्धाङ्गिनी, जगत् की माता, हिमगिरि की पुत्री पार्वती देवो ने इधीकेस कृष्ण से इस प्रकार कहा था।

आहं कानं सवस्पत निम्नातां सर्वदाव्युक्तः अनन्यापीसुरे अक्तिमातसन्वपि च केलवाः८७॥ हे अनन्त हे केहाब है अच्युत ! मैं आपकी ईश्वर के प्रति अनन्य विश्वल भक्ति को सर्वदा जानती हूँ और जो मुझ में है, यह भो जानतो हूँ।

त्वं हि गरायणः सक्षात्सर्वातमः पुरुषोत्तमः। प्रार्थितो दैववै पूर्व सङ्गातमे देवकीसूतः॥४८॥

(मैं जानती हूँ कि) आप सोकात् नारायण सर्वात्मत्र पुरुषोत्तम हैं। देवताओं द्वारा पहले प्रार्थना को गई मो, इसीन्सिए देवकों के पुत्रकम में आपने जन्म ग्रहण किया है।

पश्च त्वयस्पनात्मानमात्मानं मन सम्बद्धि। राजयोर्जियते भेद एकं पश्चित सुरवः॥८९॥

सम्प्रति आप अपनी ही बात्मा से अपने को और मुझे भी उस आत्मा में देखी हम दानों में कोई भेद नहीं है विद्वान् लाग हम दानों को एक ही देखते हैं।

इमानिह बरानिष्टान्यतो मृह्येष्य केशव। सर्वक्षत्व तक्षेत्रयं ज्ञानं तत्प्ररमेश्वरम्॥९०॥ ईस्रो निष्ठत्वं चक्तिमात्पन्यपि परं कतम्।

फिर भी है कंकाव आप मुझसे अभीष्ट बस्दानों को ग्रहण करें सर्वहता, ऐश्वर्य, भरभेश्वर सम्बन्धी ज्ञान, ईश्वर में निष्ठल भक्ति और आत्मा में भी एरम बल- में सभी ग्रहण करां

एवपुन्तरतया कृष्णे महादेखा जनाईन ॥ १ १॥ आदेशं शिरसा गृष्ट देतोऽप्याह तवेसरम्।

महादेवी पावंसी देवी के द्वारा इस प्रकार कहने पर जनादन श्रीकृष्ण ने उनके आदेश को सिर से ग्रहण किया। तब देव शंकरने भी उस्ते प्रकार से ईवर को आशीर्याद कहे

प्रमृद्धा कृष्णे भगवानवेशः

करंग देखा सह देवदेवः। सम्पुज्यमानो मुनिधिः सुरेशै-र्जगाम कैलासगिरिं गिरीशः॥९२॥

इसके अनका देवी के साथ ही देवों के देव भगवान् ईश ने अपने हाथ से कृष्ण की एकडका मुनियों और देवेश्वरों के द्वारा भली भाँति पूजित हाते हुए ये गिरीश शंकर कैलास पर्वत को क्ले गये

इति श्रीकूर्मपुराणे यहवंशानुकीलैने कृष्णतपश्चाणं नाम पश्चवित्रोऽस्थायः॥२५॥ सूत उंदाच

प्रतिस्य मेस्स्रिस्सरं कैलासं कनकाभम्। रताम भगवान्सोमः केस्स्वेन महेसरः॥१॥

सूनजी ने कहा- अनन्तर भगवान् सोम महेश्वर सुवर्ण की प्रभा बाले कैलास पर्वत के प्रेष्ठ शिखर पर जल्कर केशब के सहय रमण करने लंगे।

अपस्थिरते यहात्मानं कैलासगिरिकसिनः। पूजयासक्रितं कृष्णं देवदेवमिवाच्युतम्॥२॥

उस समय कैलास एवंत के निवासियों ने अञ्युत महात्म्य कृष्ण को दर्शन किये और उनको महादेव के समान ही पूजा की

क्तुबांदुमुदाराङ्गं कालमेघसमप्रमम्। किरोटिनं सार्द्वपाणि श्रीवत्साद्भिचक्कसम्॥३॥ दीर्घवादुं विसालाकं पीववाससम्बद्धतम्। दक्षतमुदसा मालां कैववनीयनुनमाम्॥४॥ प्राचनानं सिया देखा युवानम्बदक्षेमलम्। फ्लाव्युट फ्लायनं सम्मितं सद्गतिप्रदम्। ५॥

वे भगवान् अञ्चुत चतुवांहु, सुन्दर झरीरधारी, कालमंघ की माँति प्रभा बाले, मुकुटधारी, हन्य में चनुष निए हुए श्रीवत्सचिहित वक्षस्थल वाले, दीर्घबाहु, विसालाश और पात वरवधारी थे। उन्होंने गले में उत्तम वैजयन्ती म्हला धारण की हुई थी। वे अत्यन्त कोमल, युवा और दिव्य कान्ति से सुझोधित थे कमल के समान उनके सुन्दर चरण ये और कमल समान हो नेत्र थे। उनका मुख मन्द हास्वयुक्त था और वे सद्गति प्रदान करने वाले थे।

कदाधितत्र लीलायं देवकीनन्दवर्शनः। प्रकाशनः जिया कृष्णक्षवार गिरिकन्दरम्॥६॥

देवको के आनन्द को बढ़ाने वाले वे भगवान् कृष्ण किसी समय आनन्द मनाने के लिए गिरिकन्दरा में भ्रमण करने सारं। वे शरीर की फान्ति से अस्थना सुरोधित थे।

मन्दर्वाप्तरसः पुरुषा नामकन्प्रस्त कृतसङ्गः । सिद्धाः पद्धस्त्रः गन्दर्वा देवास्तं च जननवप्॥॥॥ सुरुष्टर्यं परं गत्वा हर्वाटुत्पुरुक्तसोधनः। पुनुषु मुख्यवर्वीण तस्य मुर्द्धि पश्चस्यनः॥८॥ गन्धवों को प्रमुख अपसरस्य और सभी नागकन्यार्थे, सिद्ध, यक्ष, भन्धवें और देवों ने उस जगन्मय को देखा और परम विस्मय को प्राप्त कर हुई से प्रकृष्टित नेत्र खले होकर उन महात्मा के मस्तक पर पुष्पदर्श करने तमे

ग्यर्थकन्यकः दिव्यासाहदन्यस्यो वराः दृष्टुः सकस्यि कृष्णं सुस्तुतं शृचिभूषणः ॥९॥

सुन्दर आभूषणों बाली गन्धवों की दिवस कन्याएँ और वैसी ही श्रेष्ठ अपसरायें स्तुति कियं जनं वाले कृष्ण की देखकर काम के वशीभृत हो गई

कास्टिट्गायनि विकितं गाने मीतविशायदा । सम्रह्म देवकीसूनुं सुन्दरं काममोहित:॥१०॥

उन सुन्दर दंशकोपुत्र को दंखकर काममोहित हुई उनमें सं कुछ गीतविशारद कन्यायें विविध गान का आलाप करने समी।

ळाछिडिलासपहुला कृत्वन्ति स्म तदकतः। सम्प्रेक्ष्य सस्मितं काछित्पपुस्तद्वदनापृत्रम्॥११॥

कुछ विलासयुक्त होकर उनके आगे नृत्य करने लग गई और कुछ ने उनके मन्द हास्ययुक्त मुख को दंख-दंखकर वदनामृत का धान किया

काश्चिद्भवणवर्याचि स्वोधादादाय सादरम्। भूषयाञ्जक्तिरे कृष्णं कन्या लोकविभूषणम्॥ १२॥

कुछ कन्यार्ट अपने अंग से शहुमूल्य आधृयणों को उतारकर आदरपूर्वेक संसार के आधृयणरूप श्रीकृष्ण को सजाने लग गयों।

काशिस्त्रवणवर्वीण समादाय स्टब्स्सः स्वास्तानं मृत्यामामुः स्वास्पकैरपि पाववम्॥१३॥

कुछ उनके ही अंगों से उत्तम आधूषण उतास्कर अपने को हो सन्दने लगीं और अपने आधूषणों से माधव को भी सज़ने लगीं।

काचिदागस्य कृष्णस्य समीपं काममोहिताः सुसुष्य बदनाम्मोजं होर्मुखपृगक्षणाः॥१४॥

कुछ काम से मोहित हुई मुख्य मृए के समान नेत्री वाली कामिनियां कृष्ण के समीप आकर हरि के मुख्यकपल की भूमने लगीं

प्रगृह कासिद गोविन्दं करेण भवनं स्वकम् प्राप्यामास लोकार्दि मायवा तस्य मोहिता। १५॥ कुछ कन्याएँ भगवान् की माया से मोहित हाकर गांविन्द का हाथ पकडकर अपने अपने भवन में ले जाने लगों।

तासां स धगवान् कृष्णः कायान् कपललांबनः। दहुनि कृत्वा कवाणि मृख्यामास लीलवा॥१६॥

कमलनयन भगवान् कृष्ण ने अपनी लीला से अनेक रूप धारण करते हुए उन क्षियों में कामनाओं की पूर्ति की।

एवं वै सुचितं कालं देवदेवपुरे हरिः रेमे नारायणः श्रीमान्माथवा भ्रोहवञ्चनत्॥ १७॥

इस प्रकार देवाधिदेव शंकर की नगरी में जीमान् नतायण विच्यु ने चिरकाल तक अपनी माया से जगत् को मोहित करते हुए रमण किया

पते बहुतिबं काले ह्यस्यत्वा निवासियः बमूबुर्विकला भीता बोविन्दविरहे जनः॥१८॥ बहुत समय बोक जाने पर द्वारकापुरी के निवासी जन

गोधिन्द के बिरह में भवभीत और विकल हो गये तत सुपर्णो बलवान्यूर्वपेद विसर्जित स कृष्णे मार्गमाणस्तु हिमक्ते ययौ गिरिम्॥१९॥

नदनन्तर बलवान् सुन्दर पंश्च वाले गरुड जिन्हें पूर्व में छोड़ दिया गया था, से कृष्ण को खोजते हुए हिमालय पर्वत पर आ पहुँचे।

अदृष्टुः तत्र गोविन्दं प्रणस्य शिरसा पुनिष्ः आजगायोषमन्यु तं पुरीं द्वारवर्तो युनः॥२०॥ वहां पर गोविन्द को न देखकर उपसन्यु सुनि को शिर

झुकाकर प्रणाम करके वे पुन द्वारका पुरी में तौद आये। तदन्तरे पहादेखा रक्षसक्तातभोषणाः। आजग्मुर्दरको सुग्नां पीषपनः सहस्रतः॥२१॥ इसी बीच अति भयानक राक्षस और महान् दैन्य हजारी की संख्या में सुन्दर द्वारका पुरी में भय उत्पन्न करते हुए आ

स तान् सुपर्णी कलवान् कृष्णवृत्यपराक्रमः। इत्या वृद्धेन महतः रक्षिति सम् पूरी शुभाम्॥२२॥ तब भगवान् कृष्ण के सम्तन ही पराक्रमी सन्तराली गरुड़ ने समके स्वयः महान् युद्धकः उन्हें मारकर सुन्दर नगरी की रक्षा की

एतस्मित्रेय काले तु नारदो चमवानुषिः। दृष्टा कैलासशिखने कृष्णं हारक्तीं कर ॥२३॥ इसी समय के बीच भगवान नारद ऋषि कृष्ण को कैलास पर्वत के शिखर पर देखकर द्वारका को ओर गये

ते दृष्टा नारदपृष्टि सर्वे तत्र निवासिनः। प्रोचुर्नारायको नावः कुत्रास्ते धनवान् इरि:॥२४॥

वहां के निवासियों ने ऋषि नास्त को देखकर पूछा कि स्वामी नारायण भगवान् विष्णु कहा पर विराजमान हैं।

स तानुवाय यगवान्त्रेलासज्ञिखरे इति । रमतेऽक महायोगी तं दुशाहमिज्ञनतः॥ २५॥

नारद ने उन्हें कहा- वे महायोगी भगवान् हमें तो कैलास पर्वत पर रमण कर रहे हैं. उन्हीं को देखकर मैं यहां आया है

तस्योपशुत्य क्वने सुपर्ण: पततां वर:। जगामाकाशको विद्याः कैलासे गिरिमृतमम्॥२६॥

हे बाह्यजो। उनका यह वचन सुनकर पश्चियों में श्रेष्ठ भरुड़ आकार पार्ग से उत्तम गिरि कैलास पर आ गये।

ददर्श देवकोसूनु धवने राजपण्डिते। तत्रासनस्यं गोसिन्दं देवदेवास्तिके हरिम्॥२७॥

बहां पर एक स्त्रजटित भवन में देशधिदेव शम्भु के निकट आसन पर विराजमान देवकीपुत्र हरि गोविन्द को सन्तीने देखा

उपास्यमानमपरैर्दिव्यस्त्रीचिः सम्बद्धः। महादेवगरीः सिद्धैयोगिषिः परिवर्रितम्॥२८॥

देवराण और दिव्याङ्गनाओं द्वारा चारों ओर से दनकी उपासना की जा रही वी से महादेव के गणों और सिद्ध योगियों द्वारा विशे हुए थे

प्रणम्य दण्डकद्भौ सुपर्णः अङ्कारं ज़ितम्। निवेदवामास हर्षि प्रकृते द्वारकापुरे॥२९॥

गरुड़ ने जिस शंकर को भूमि पर दण्डवन् प्रणाम करके ह्यारिकापुरी में घटित वृत्तान्त को निवंदित किया।

ततः प्रजन्त जिस्सा अङ्कुरं नीत्स्लोव्हितन्। आञ्चनाम पुरीं कृष्णः सोऽनुज्ञाते हरेण तु॥३०॥ आञ्च कश्वपसुतं स्त्रीनगैरिमपृक्तिः। क्वोपिरपृतास्वादैर्मानितो प्रमुद्दनः॥३१॥

तदनन्तर पीललोरिन शंकर की विनयपूर्वक प्रणाम करके भगवान् कृष्ण महादेव से आज्ञा लेकर कश्यपद्धत गरुठ पर आरोहण कर द्वारकापुरी में जा गर्वः इस समय वे मधुसूदन खियां के समूह द्वास अभिपृजित होते हुए अमृतमय बचनां से सम्मानित हो रहे थे

वीक्ष्य यान्तममिद्रक्षं गवार्वाप्सरसां वरा:। अन्वगच्छन्यहायोगं अद्भुषक्रगदायरम्॥३२॥

उन शतुनाशी भगवान् को जाते हुए देखकर गन्धवाँ की दिव्य अप्सरकों ने अंख चक्र गदावारी महायोगी का अनुगमन किया।

विसर्विक्ता विश्वास्या सर्वी एवाङ्गमा हरिः। वयो स तूर्ण गोबिन्दो दिव्या हारवती पुरीम्॥३३॥

वे विश्वासमः हरि गोविन्द् उन सभी अङ्गनाओं को दिसर्जित करके शोध हो दिव्य द्वारिका पूरी को चले गये।

गते देवंऽसुररियौ च कामिन्दो सुनीसराः। निजेय चन्द्ररक्षित विना तेन चकाजिरे॥३४॥

तन असुरियु देव के चले जाने पर कामिनिया अहैर श्रेष्ट मुनिगण उनके बिना चन्द्रमा र्रहत रात्रि की भौति प्रकाशमान नहीं हुए अयात् निस्तंब हो गव

श्रुत्वा पौरकनाातृष्यं कृष्यापपनमुत्तमम्। मण्डयाञ्चक्रिरे दिव्यां पृरीं द्वारवतीं कृषाम्॥३५॥

भणवान् कृष्ण के आगमन का उत्तम समाचार सुनकर पुरवासियों ने जीच ही दिव्य एवं शुभ द्वारकापुरी की सुसक्षित कर दिया

पताकाभिर्विज्ञालाभिष्वंज्ञैरन्तर्वहि कृते । मालादिमि पुरी रम्पां भूषपाञ्चकिरे जनाः॥३६॥

लांगों ने एन्द्र नगरी को अन्दर और बहर विशास पताकाओं, ध्वजाओं और मालाओं से सजा दिया।

अवादयस्य विविधान्यविद्यान् महुरस्वन्यन्। सद्भान् सहस्रक्षो द्रष्मुर्वीणस्वादान्यिवेनिरेश ३७॥

उस समय मधुर स्वर में बिशिध वाद्ययन्त्र वजने लग हजारों शंख गूँज उठे और बाणा से निकलती ध्वनि सभी दिशाओं में फैल गई

प्रविष्टमध्ये गोविन्दे पृशे द्वारवर्तरे शुमान्। अगायन्यपूरं माने स्मियो यौक्नशोषिता:॥३८॥

गाविन्द के इस शुभ द्वारवती पुरी में प्रवंश करते हो। युवती स्त्रियां मधुर गीत गाने लग्में

दृष्टा नमृतुरीक्षानं स्थिताः प्रासादमुर्द्धस्। मुसुयुः पुष्पवर्षीण यसुदेवसुतोपरिस३९॥ वं इंज्ञान को देखते हो नृत्य करने लगीं और अपने पहल कं ऊपरी भाग में स्थित होकर बसुदेवपुत्र कृष्ण पर फूल बरसानं लगीं।

प्रविश्व भगवान् कृष्णस्वाशीर्वादाभिवर्द्धितः। तरासने महायोगी भवि देवीभिरन्तितः॥४०॥

इस प्रकार आशीवांदादि से संवर्षित होकर भगवान कृष्य ने नगरी में प्रवेश किया और वहाँ उत्तम आसन पर विराजमान हाते हुए वे महायोगी देवियाँ के साथ अत्यन्त सुर्शाभित हुए।

सुरम्ये कण्डये शुक्रं सद्भावैः परिवारितः। आत्मवैरित्रतो पुर्द्धे स्वासदर्शकः संवृतः॥४१॥ तत्रासनवरं रम्यं जान्यवत्या सहाच्युतः। प्राचते चामया देवो यथा देव्या समन्त्रितः॥४२॥

वं उस सुरम्य शुभ्र मंडप में शंख आदि बचाने वालों से चिने हुए थे उनके दोनों और प्रमुख आत्मीय बन थे और चार तरफ हजारों खियों से भी अच्छो प्रकार यिरे हुए थे। वहां उद्ययवती के साथ सुन्दर श्रष्ट आसन पर विराजमान अच्युत ऐसे दिशाई दे रहे थे, जैसे दंबी पावंती के साथ महादंब सुशांभित हो रहे ही

आजग्पुर्देवसस्तर्य ह्रष्टुं लोकादिमव्यवम्। पहर्पयः पूर्वजाता पार्कण्डेयादयो द्विकः॥ ४३॥

हे द्विजनम् इस समय दंब, मन्धवं, पूर्वजात मार्कण्डेयादि महर्षिगण उन लोकादि, अविनाको प्रभु को देखने के लिए आ गर्य

ततः स भगवान् कृष्णाः मार्कष्टंदं सपागतम् ननामांस्वाय शिरसा स्वासनञ्ज ददौ इति ॥४४॥

तब भगवान् कृष्ण हिन्ने वहाँ पर आये हए माकेण्डेयजी को शिर शुकारहर प्रणाम किया और उन्हें आसन प्रदान किया।

संपुरुव तामृष्टिगणान् प्रणायेन सहानुगः। विसर्वयामास हरिर्दस्या तद्ययानिहतान्॥४५॥

उन सथ ऋषियों को अनुष्यों सहित प्रणामपृतंक पृजा करके ह्या ने उनका अभीष्ट प्रदान करते हुए उन्हें विसर्वित किया।

तदा मध्याद्वसमये देवदेवः स्वयं इतिः। स्थातः शुक्लाम्बरो भानुमुपतिष्ठन् कृताञ्चलिः॥४६॥ तदनन्तर देवदेव हार्र ने मध्यह के समय स्वान करके बंत वस भारण कर हाथ जोड़कर सूर्य की उपासना को। जवाप जाप्य विभिक्तेष्ट्रसमाणी दिवाकरण् तर्पयामास देवेशी देवान पितृसमान्युनीन्॥ ४७॥ दंवेशर ने दिवाकर को निहारते हुए विधिपूर्वक मंत्रों का जर किया और देवताओं, पितरों तथा मुनियों का भी तमंग किया

## प्रविश्य देवस्थने मार्कण्डेवेन चैक हि। पूजवस्मास लिङ्गस्ट मुतेशं पृतिभृषणम्॥४८॥

उसी प्रकार मार्कण्डेय ऋषि ने भी देवभवन में प्रवेश करके भस्मरूप आभूषण बाले, लिङ्गस्वरूप, भूतपति महादव की पूजा की

समाप्य नियमं सर्वं नियना स स्वयं नृष्णप्? प्रोक्तियत्य मुनिवरं ब्राह्मणनिषयुव्य च॥४९॥ कृत्वात्मयोगं विष्रेन्ता मार्कण्डेयेन चाच्युत । कृत्या वौराणिकीं पुण्यां चक्रं मुत्रादिष्य्तृतः॥५०॥

हं क्लिन्द्रो। मनुष्यों के स्वयं नियन्ता प्रभु ने सभी कर्ष नियमपूर्वक समाप्त करके पूनिवर को भोजन कराकर और ब्राह्मणों का अभिवादन करके स्वयं भी अच्युत ने आत्ययोग— अपना कार्य संपादन करके पुत्रादि के साथ बैटकर मार्कण्डेय मृनि के साथ पवित्र पौराणिक क्षेत्रा की

अधैतस्सर्वमिक्तलं दुष्ट्रा कर्ष महापुनिः। मार्कण्डेयो हसन्कृष्णं क्याये स्युगं कव ॥५१॥ अनन्तर महासुनि मार्कण्डेय ने यह सारा नित्यकर्म

अन-तर पहासीन पाकण्डय न यह सारा भागकः देखकर हैस्ते हुए कृष्ण से ये मधुर वचन कहे

#### मार्कण्डंय उवाच

कः समाराव्यते देवो भवता कर्मिषः सुषैः दृहि त्वे कर्मिषः पूत्रवो योगिना क्षेत्र एव च॥५२॥ त्वं हि तत्परमं वहा निर्वाणमध्यं पदम्। भारावतरणर्वाय जातो वृष्णिकुले प्रमुः॥५३॥

मासंग्डेय बांले— इन शुभ कमी द्वारा आप किस देवता की आराधना कर रहे हैं? बताने की कृपा करें आप तो स्वयं इन कमी द्वारा पूज्य और क्षेतियों के लिए ब्येय हैं। आप ही वह परम बहा हैं. जो मोक्षरूप निर्मल पद है आप प्रभु तो वृष्णिकुल में पृथ्वी का भार उतारने के लिए उत्कल हुए हैं तपद्यक्षंत्रपहावाहुः कृष्णो द्वहायिदां वर । शृण्यतानेत पुत्राणां सर्वेषां प्रहसित्रवा।५४॥ तब दन सभी पुत्रों के सुनते हुए हो बहरिवदाँ में श्रेष्ठ महाबाह कृष्ण ने हैंसते हुए से दन मुनि से कहा-

### श्रीपगवानुबाव

पवता कविमं सर्वं सरवमेव न संशयः। स्वापि देवधीशानं वृज्यापि सनासन्।।५५॥

श्रीभगवान ने कहा-- अपने जो कुछ भी कहा, वह सब सत्य है. इसमें संझय नहीं है तथापि मैं सनातन देव इंशान शकर) की पूजा करता हूँ

व मे विश्वासि कर्तको नानवासं कवाहन। पुजवासि तवार्पाको जाननी परमे शिक्यु॥५६॥

है बिद्र मेरे लिए न तो कुछ करने की है और न मुझे कुछ अन्नात ही है. तथापि यह जानते हुए भी मैं परम शिव इंज को पूजा करता हैं

य वै वश्यक्ति ते देशं भायथा मोहिता जनाः। तत्त्रश्रेयत्यनो मूर्ल ज्ञाययन् मूजयामि तम्॥५७० य श लिङ्गार्यनास्पुण्यं लोके दुर्गतिनासनम्। तथा त्विहे हिमायैयां सोकानो युजयेचिकम्॥५८॥

माया से मोहित लांग इन देव (शंकर) को नहीं देख पाते हैं परन्तु मैं अपने कारण का परिचय दंते हुए उनका पूजन करता हैं। इस संसार में लिक्कार्चन से अधिक पुण्यदायक कुछ भी नहीं है, वही दुर्गति का नाश करने कला है। इस प्रकार प्रविचारों के हित की कामना से लिक्क में शिव की पूजा करनी चाहिए

बोऽहे तर्लिनगमित्वाहुर्वेदवादविदो जनाः ततोऽहमात्वगोशानं युवयाच्यास्मनेव तत्॥५९॥

यह लिङ्ग मंत्र ही स्वरूप है, ऐसा बेदशाओं के ज्ञाता सञ्जन कहते हैं। इस्त्रेलिये में अपने ही आत्मस्वरूप ईशान को पूजा करता हूँ।

तस्यैव परमा मूर्तिस्त-मबोऽहं न संशवः नावयोर्जिकते भेदो वेदेखेतम् संशवः॥६०॥

में उन्हों की परमा मूर्ति हैं, मैं ही शिवमय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हम दोनों में कोई पेद विद्यमान नहीं है. यह बात बंदों में प्रतिपादित है, इसमें बोड़ा भी संशय नहीं है

एवं देवां महादेवः सदा संसारमीर्खप

याज्यः पृत्यक्ष कराष्ट्र इंद्यो स्विद्धं महंग्रद ॥६१॥ संस्तर में भयभीत मनुष्यों द्वारा यही देव महादेव सदा याज्य, पूज्य और कन्द्रनीय हैं। इस सिक्क् में महंग्रद को ही प्रतिद्वित जानना चाहिये।

#### मार्कण्डेच उवास

कि तस्तिमां मुख्येष्ठ लिङ्गे संपूज्यते च कः। बृष्टि कृष्ण विज्ञलक्ष गहनं होतदुत्तमम्॥६२॥

श्रीमार्कण्डेस मृति ने पूछा— हे सुरश्रेष्ठ । यह लिङ्ग क्या है और लिङ्ग में किस की पूजा होती है ? हे विशाल नेशों वार्त कृष्ण । आप इस मृद्ध एवं उत्तम विषय को कहें।

### श्रीपगक्षानुदाय

अव्यक्तं व्लिङ्गीपत्याहुरानन्दं ज्योतिरक्षयम्। वदा महेश्वरं देवमाहुर्लिङ्गिनमञ्जयम्॥६३॥

श्रीभगकान् ने सहान अश्रव, ज्योति स्वरूप, अञ्चल आयन्द को ही लिङ्ग कहा गया है और वेदशास अविनाशी महन्तर दंव को लिङ्गी (लिङ्ग का धारणकतो। कहते हैं।

पुरा चैकार्णवे घोरे नष्टे स्वावरजंगमे। प्रयोगार्थं ब्रह्मको ने प्रार्टुमृतो नहास्त्रियः॥६४॥ तस्मात्कालात्सपाराध्य इता चाहं सदैव हिः पुजरायो महादेवं लोकार्या हिसकाय्यया॥६५॥

प्राचीन काल में जब स्थावर जहुन के नह हो जाने पर सबंज जल व्यास होकर एक ही समुद्रक्रय हो गया था. तब ब्रह्मा और मुझे प्रवोधित करने के लिये वहां शिव का प्राद्धांव हुआ। उसी रहमय से लोकों के कल्याण को इच्छा से बह्मा कथा में दोनों ही सदा महादेव की पूजा करते हैं

#### मार्कण्डेय उठाख

कक्षं स्विद्वमञ्जूष्वंभैश्वरं परमं पदम्। प्रयोक्षातं स्वयं कृष्ण वकुपर्वति सामातम्॥६६॥

श्रीमार्कण्डेयजी बाले— हे कृष्ण अब हमें यह बतायें कि पूर्वकाल में आप लोगों को प्रबोधित करने के लिए वह ईशीय परम पदरूप लिङ्ग स्वयं प्रकट कैसे हुआ?

## श्रीभगवानुबाद

आसीदेकार्णनं चारमिकमानं तमोनयम्। मठं चैकार्णने तस्मिकञ्चचकगदावरः॥६७॥ महस्रज्ञीर्थं भूभवहं सहस्राक्षः महस्रकत्। सहस्रवाहुः पुरुषः श्रावितोऽहं सनातनः॥६८

श्रीभगवान ने कहा— जब विभागरहित, तमोमय, भोर एकमात्र अणंव हो का, तब उस एकार्णव के बीच शंख. चक्र-गदाधारी, हजारों मिर, इजारों औंखें, इजारों पाद, और हजारों बाहु वाला सनातन में सचन कर रहा ख

स्तिम्भनारे दुरे पञ्चापि स्मापितप्रयम्। कोटिसूर्वप्रतीकालं प्राजमानं विचायतम्॥६९॥ स्तुर्देश्यं पञ्चायोगं पुरलं कारणं प्रमुष्। कृष्णाजिनवरं देखपृथ्ययुः सामिषः स्तुतम्॥५०॥ निमेवप्रतेण स यो प्राप्तो योगविदां वरः। व्यालहार स्वयं कृष्टा स्मयणानो महानुतिः॥७१॥

इसी अन्तरात में मैंने दूर पर स्थित अभित प्रभा काले. खरोहों सूर्य के समान आभा वाले, प्रकाशमान, शोभासम्पत्र. महावीगी, चतुर्मुख, संसार के कारण, पुराण पुरुष, कृष्णमृग का चर्म धारण किये हुए, त्राक्, यजु: वथा सामनेद द्वारा स्तुति किये जाते हुए बह्मद्दक को देखा। श्रम्भश्य में हो वे योगवेत्ताओं में बंह महागृति ब्रह्मा मुस्कुरते हुए स्वयं मेरे समीय आकर बांसे

करनं कुतो का किन्नेह तिहसे कर ये प्रमो। अहं कर्ता हि सोकानो स्वयन्यूः प्रणितायहः॥७२॥ हे प्रभो अहप कौन हैं कहाँ से आये हैं और किस कारण यहाँ स्थित हैं ? आप मुझे बताने की कृषा करें मैं लोकों का जन्मदाल स्वयन्थ् पितायह ब्रह्मा हैं।

एवमुक्तसदा तेन ब्रह्मणहभूवाध है। बहं कर्तास्मि लोकानो संहतां च बुनः पुनः॥७३॥ १वं विवादे विववे माममा परमेष्ठिनः। प्रतेशार्वं परं लिङ्गं प्रादुर्भृतं क्षितासकम्॥७४॥ कालानलसम्बद्धां कालामालसम्बद्धालम्। क्षवदृद्धिविनिर्मृक्तमादिकवानवविर्धेवम्॥७५॥

उन ब्रह्म के ऐसा कहने पर मैंने उनसे कहा— मैं पुन:-पुन: लोकों की सृष्टि करने काला हूँ और उसका संसर करने वाला हूँ परमेद्रों की माया के कारण इस प्रकार का विवाद बढ़ जाने पर (हम लोगों! को) वयार्थ स्थिति का ज्ञान कराने के लिये उस समय जिवस्वस्थ परम लिङ्ग का प्रादुर्भाव हुआ वह लिङ्ग प्रलयकालीन अपने के सम्प्रन अनेक ज्वाला मालाओं से ब्यात, सब एवं वृद्धि से मुक्त और आदि, मध्य तथा अना से रहित था। रतो भाषाइ घगवानयां क्ख खमातृ वै। अन्तमस्य विज्ञानीच्य उच्चे ग्रह्मेऽद्वपित्वमः॥७६॥ तदाजु समये कृत्या कतामूर्वमञ्ज्ञ तौ। पितामहोऽप्यहं नाना ज्ञातवनी समेत्व तौ॥७७॥

तर भगवान् शिख ने मुझ से कहा— तुम झीस हो (लिक्न के) नांचे की आंद ज्ञाओं और इसके अन्त का पता लगाओं और ये अजन्मा ब्रह्म ऊपर को आंच जाये। तदननार सीघ़ ही प्रतिज्ञा करके हम दोनों ऊपर तथा नीचे को आंद गये, किन्तु पितामह तथा में दोनों ही उसका सन्त नहीं जान पाये

ततो विस्मयमापत्री सीतो देवस्य जुलिनः। मायया मोहितो तस्य स्वायन्तौ विसमीसरम्।।७८॥ प्रोपरनौ महानादयांकूतरं वस्य पदम्। तं प्राकृतिपुढी भूत्वा अर्म्मु तृष्ट्वतुः परम्।।७९॥

तदनन्तर त्रिशृलश्वारी देव को माया से मोहित हम दोनों भयभीत एव आश्चरंचिकत हां गये और उन विश्वरूप इंश्वर का ध्यान करने लगे। फिर प्रस्मपद महान्यद ऑकार का उध्यरण करते हुए दोनों हाथ ओड़कर प्रणाम करते हुए परम हाम्यु को स्तुति करने लगे

## **प्रकृति**क्यू अवतुः

अनिदयुलसंसाररोगवैशाव शब्धहै।
नयः शिवाय शानाय ब्रह्मणे निद्मुपूर्नये॥८०॥
प्रम्नव्यर्णयसंस्थाय अन्तयोद्धृतिहेनये।
नयः शिवाय शानाय ब्रह्मणे निद्मुपूर्नये॥८१॥
व्यान्त्रपालाअनिकाय च्रह्मणे निद्मुपूर्नये॥८१॥
आदिमध्यान्तहीनाय स्थमखापन्तदीहथे।
नयः शिवाय शानाय ब्रह्मणे निद्मुपूर्नये॥८२॥
महादेवाय महते व्योतिवेऽनन्ततेवसे।
नयः शिवाय शानाय ब्रह्मणे निद्मुपूर्नये॥८४॥
प्रमानपुर्वेश्वय स्थामस्याय वेद्यसे।
नयः शिवाय शानाय ब्रह्मणे निद्मुपूर्नये॥८४॥
प्रमानपुर्वेश्वय स्थामस्याय वेद्यसे।

ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा— अनादि, मृतकर्ष, संसारसंपी रोगों के वैद्यस्वरूप शप्प, शिव, शान्त, लिकुपूर्ति वाले ब्रह्म को नमस्कार है प्रलयकालीन समुद्र में स्थित रहने वाले, सृष्टि और प्रलय के कारणस्प शिव, शन्त, लिकुपूर्तिचारी ब्रह्म को नमस्कार है। ज्यालामालाओं फ्रनोकरूप, प्रज्वलित स्तम्भरूप, शिव. शान्त, लिङ्गशरीरधारी ब्रह्म की भमस्कार है। आदि, पच्च और अन्त से रहित, स्वभावतः निर्मल वैजीरूप शिव, शान्त तथा लिङ्गस्वरूप मूर्तिमान ब्रह्म की नमस्कार है। महादेव, महान्, ज्योति स्वरूप, अवत्तं, तेजस्वी शिव, शान्त, लिङ्गस्वरूप श्रद्म की नमस्कार है। प्रभाव पुरुष के भी ईस, व्योधस्वरूप, वेधा और लिङ्गमूर्ति शिव, शान्त ब्रह्म को नमस्कार है

निर्विकासम्ब सत्वाय नित्याबानुलकेयसं। नम सिवाय स्वताय स्वताये लिङ्गपूर्तये॥८६॥ वेदानासारक्ष्याय कालकपाय ते नमः) नम सिवाय समस्यय ब्रह्मणे लिङ्गपूर्तये॥८७॥

िक्रमूर्ति अहा को नगरकार है। वैदान्तभार स्वरूप लाक्ष्मूर्ति अहा को नगरकार है। वैदान्तभार स्वरूप कालरूप, बुद्धिमान, लिक्स्वरूप, शिव, ज्ञान्त बहा को नगरकार है

एवं संस्तृयमानस्तु व्यक्तो भूत्वा महेशरः । भाति देवरे पहायोगी सूर्यकोटिसमाम ॥८८॥ वक्तकोटिस्क्ष्रोण प्रसम्बन इवाम्बरम्। सहस्रहस्तवरणः सूर्यसोमाग्निलोयनः॥८९॥ पिनाकपश्चिमेगवान् कृतिवासाक्षिशुलकृत्। व्यालयकोपवीत्रस्य मेघदुनुप्रिनिःस्वनः॥९०॥

इस प्रकार स्तृति किये जाने पर महायोगी महन्तर देश प्रकट होकर करोड़ों सूर्य के समान सुशोधित होने लगे थे हजारों करोड़ों मुखों से मानों आकाश को अपना ग्रास बना रहे थे। हजारों हाथ और पैर वाले, सूर्य, चन्द्रमा तथा आंग्नेरूप (तोन) नेयन वाले, पिनाकपाणि, ज्याप्रवर्मरूप बलाधारी, त्रिश्लधारी, सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाले और संघ तथा दुन्दुपि के सदृश स्वर वाले थे

अद्योगाय महादेवः प्रीतोऽहं सुरस्तममे। पश्येत मां महादेवं मर्च सर्वं प्रमुख्यताम्॥ १ १॥ पुतां प्रसूतौ गावेष्यो मम पूर्वं समातनी। अयं में दक्षिणे वार्त्वे बहुत लोकांपतायहः। कामपार्हे च में क्लिनु: पालको हृदये हरः॥ १ २ ॥

महादेव ने कहा — हे श्रेष्ठ देवो! मैं प्रस्ता हूँ। मुझ महादेव
 का दर्शन करो और समस्त भय का परिस्थाग करो। पूर्वकाल
 में मेरे ही शरीर से तुम दोनों सन्ततन (देव) उत्पन हुए थे
 मेरे दक्षिण पार्व में ये लोक पितामह बहाा, वाम पार्व में पालनकर्ता विष्णु और हदय में शंकर स्थित हैं

प्रीतोऽहं बुक्यां∙ सम्यग्तरं द्विः क्वेप्स्तिष्। एक्युक्त्वाच यां देवां महादेवः स्वयं शिकः। आलिङ्क्य देवं ब्रह्मणं प्रसादाधिमुखोऽभक्त्॥९३॥

में तुथ दोनों पर अच्छो तरह प्रसन हूँ, इस्रतिये आएको इच्छित वर प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर महादेश स्थय शिव पुझे तथा देव ब्रह्मा को आसिङ्गम कर कृषा करने के निये उद्यत हुए।

ततः प्रह्रष्ट्रमनसौ प्रशिषस्य यहेस्यस्यः उच्यतः प्रेक्ष्य तद्भयवतः नारायणिकामहोत्। १४॥ यदि प्रीतिः सम्बन्धा वदि देयो वरो हि नः। मक्तिर्पयतु नौ नित्यं त्ववि देव महेस्रोता १५॥ ततः स भगवानीतः प्रहसन्परम्परः । उवाच मां महादेवः प्रीते प्रीतेन चेतसा॥ १६॥

तदनन्तर प्रसन्न मन बाले नारायण तथा पितामह ने मर्गन्तर को प्रणामकर उनके मुख्य को आंग देखते हुए कहा— है देव । यदि प्रीति वत्पन्न हुई है और यदि आप हम दोना का वर देना वाहते हैं तो (यह बर में किं हम दोनों को आप महंत्रर में नित्य मिक्त बनी रहे। तब उन प्रसन्न हुए परम इंसर भगवान इंस महादेव ने प्रसन्न मन सं हैंसतं हुए मुझ से कहा

देवदेव उचाच

प्रत्वक्वितिसर्गाणां कर्ता त्वं वरणीपते। कत्व वस्त्र हरे किस्रं पासपेतवागणरम्॥९७॥ विद्या भिन्नोऽस्प्यहं विद्यां इद्यविष्णुहरस्थ्यमः। सर्गरक्षालवगुणैर्निर्गुणांऽपि निरक्षनः॥९८॥ संगोहं त्यत्र भो क्षिण्यं भ्रत्येनं पितापहम्। भविष्यत्येव भगवांस्तव पुत्रः सन्तनः॥९९॥ अहं च भवतां क्रकात्कर्यादौ सुरक्ष्यकृत् भूलपर्गिर्णिविष्यापि स्रोधकरत्व पुत्रकः॥१००॥

देवों के देव बोले— हे घरणीपते वत्स हरि तुम सृष्टि, पालन और व्रत्य के कर्ता हो इस चराचर जगत का पालन करो। हे विष्णु में निगुंण तथा निरज्ञन होते हुए भी सृष्टि पालन तथा लय के गुणों के द्वारा बहाा. विष्णु तथा हर नाम से तीन रूपों में विभक्त हूँ हे विष्णा। मोह का परित्याग करों, इन पितायह की रक्षा करों। ये सनातन भगवान अस्पर्क पुत्र हाँगे कल्प के आदि में मैं भी आपके मुख से प्रकट हाकर देवरूप धारण कर, हाथ में सूल धारण किये हुए। आपका क्रोधन पुत्र बर्नेगा

एवपुक्ता महादेवो ब्रह्मणं पुनिससमा अनुगृष्ठ च मां देवस्तप्रैयानस्वीपता। १० १॥ ततः प्रमृतिनोक्तपु सिद्धार्मा सुर्थतिष्ठिता। सिद्धाः तन् यतो ब्रह्मण् ब्रह्मणः परमं यपुः॥ १० २ ॥

हे भुनिश्रेष्ठ इस प्रकार कहकर भगवान् महादेव मुझ पर तथा ब्रह्म पर अनुब्रह करके वहीं पर अन्तर्धान हो गये। ब्रह्मन्। तब से लोक में लिक्नपूजा की प्रतिष्ठा हुई यह जो लिक्न कहा जाता है, वह ब्रह्म का श्रेष्ठ शरीर है

एतिल्लगस्य माहात्म्य मादितं ने प्रयानधाः एतदुष्यन्ति योगज्ञा न देखा न च दानकाः॥ १०३॥ एतद्धि परमं ज्ञानमध्यकं किवसंज्ञितम्। यम सूक्ष्मपिक्षयं सम्पन्नवित ज्ञानसमूवः॥ १०४॥ तस्मै प्रगयते नित्यं नमस्कारं प्रकुपिहाः महादेखाय देखाय देवदेवाय गूर्गिको॥ १०५॥

है अनय। मैंने इस लिङ्ग का माहात्म्य तुम्हें बताया हरी क्षेत्रह ही जानते हैं न देवता जानते हैं न दानव। यही एक लिख नाम वाला अस्पत्त परम ज्ञान हैं। ज्ञान-दृष्टि वोले इसी के द्वारा उस सूक्ष्म अचिनच (तत्व) का दल्लन करते हैं। इस लिङ्गस्वरूप देवाधिदेव महादेव भगवान् रुद्ग को हम नित्य नमस्त्रार करते हैं

नमो वेदरहस्याय जीलकण्डाय वे नमः। विभीवणाय ज्ञानाय स्वाणये हेनसे नमः॥१०६॥ ब्रह्मणे सामदेवाय जिनेज्ञाय महीयसे। शंकराय महेलाय जिनेज्ञाय शिवाय च॥१०७॥ नमः कुरस्य सक्तं व्यायस्य च महंग्ररम्। संसारसायग्रदस्यादचिरसङ्क्षरिव्यसि॥१०८॥

देद के रहस्यरूप आपको नमस्कार है, नीलकण्ड को नमस्कार है विशेष भय उत्पन्न करने वाले, शान्त, स्थाणु तथा कारणरूप को नमस्कार है। बामदेव, जिलीचन, महिमावान, ब्रह्म, शंकर, महेश, गिरोश तथा शिव की नमस्कार है इन्हें निस्नार नमस्कार करो, मन से महेश्वर का ध्यान करो। इससे शोध ही संस्वर सागर से पार हो बाओंगे

एवं स वासुदेवेन व्याहतो पुनिपुद्ध्य । जगाम मनसा देवमीज्ञानं विस्तोपुखप्॥ १०९॥ प्रयास जिस्सा कृष्णमनुज्ञातां महापुनि । जगाम संवितं शस्यु देवदेवं त्रिज्ञृलिनम्। ११०

इस प्रकार वासुदंव के द्वारा कहें बाने पर मुनि श्रेष्ठ मार्कण्डेय) ने विश्वसामुख देव ईशान (शंकर) का ध्यान किया, श्रीकृष्ण का विनयपूर्वक प्रणाय कर उनकी आज्ञा प्राप्त कर महासुनि (मार्कण्डेय) त्रिशृल श्वरण करने वाले दंवाधिदंव के अभीष्ट स्थान को चले गये

व इम आख्येत्रित्यं लिङ्गाव्यायम्नुत्तमम् शृणुवाहा पठेहापि सर्वपापैः प्रमुख्यते॥१११॥ शृत्वा सकृदपि होतचपश्चरणमृत्तमम्। वासुदेवस्य विप्रमुख पत्तमे मुखति मानव ॥११२॥ जपेहाहरहर्नित्य बहालोके महीयते॥ एसपाह पहायोगी कृषाहैपायनः प्रमुखा ११३॥

जो इस श्रेष्ट लिङ्गाध्याय को सुनेगा, सुनायेगा अथवा गढ़िया. यह सभी पामों से मुक्त हो जायगा है विश्वन्दों बासुदेव के इस श्रेष्ट तपश्चरण को एक बार भी सुनने काला मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है अथवा प्रतिदिन इसका निरन्तर जंग करने से अहालीक में प्रतिष्ठित होता है— ऐसा महायायों प्रभु कृष्ण हुँपायन ने कहा है।

इति श्रीकृषेपुराजे पूर्वभरो बदुवेशानुकासी सिद्धारपत्तिकार चदुविज्ञोऽस्याचः ॥२६॥

## सप्तविशोऽध्यायः

(श्रीकृष्ण का स्वदाम गमन व उपदेश)

मृत उवाच

त्तो लब्स्वर कृष्णां जाप्यक्तवां पहेश्वरात्। अजीजनगहात्पानं साम्यमात्पजमृत्तपर्थ्॥ १॥ प्रदुष्तस्य हामृत्युत्रो हानिस्ट्हो महाबलः । तालुमौ गुणसम्पद्गौ कृष्णस्यैवापरं तन्॥ २॥

सूतजी बोलं-- तदनतर महसा से वा प्राप्त किये हुए कृष्ण ने जान्यवती से यहात्मा साम्य नामक श्रेष्ठ पुत्र कां उत्पन्न किया और प्रद्युम्न को भी महायली अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ गुणसम्मन्न ने दोनों कृष्ण का ही दूसरा शरीर में

हत्वा च कॅसं नरकमन्यांश्च सतशोऽसुरान्। किजित्य सीलक शक्राहित्वा वाणं महासुरम्॥ ३॥ स्थार्णयत्वा जगत्करमं लोके वर्षांश शक्तान्। चक्रं नारायणो गतुं स्वस्थानं वृद्धिभुतपाम्॥ ४॥ कंस. नरक आदि संकड़ों असुरों को मारकर और लोलापूर्वक इन्द्र को जीत कर तथा महासुर बाण को पराजित कर, सम्पूर्ण जगत् को प्रतिष्टित कर और लोक में शाश्चत धर्मों को स्थापित करके भारायण ने अपने भाग जाने का उत्तम विचार किया।

एतस्मित्रको विद्रा पृथ्याद्याः कृष्णमीन्तरम्। आजन्मुद्रीरको द्रष्टुं कृतकार्यं सनावनम्॥५॥

हे ब्राह्मणो। इसी बीच भूगु आदि पहर्षि कृतकार्य (सभी प्रयोजनों से निवृत्त) सन्मतन, ईश्वर कृष्ण का दर्शन करने के लिये द्वारिका में आवे

स कानुवास विश्वासः प्रणिपस्यामिष्ठ्य का आसनेषुपविष्ठान्वै सह रामेण वीमका॥६॥ गविष्यामि पर्र स्वतने स्वकीयं विष्णुसंश्वितम्। कृतानि सर्वकार्याणि प्रसोदकां मुनीस्टरः॥७

विशासमा (कृष्ण) ने युद्धियान् बलराम के साथ आसनी पर उपविष्ट पृत्रु आदि महर्षियों को प्रणाम और अभिवादन करके उनसे कहा— हे पुनीशरा अभी कार्य किये जा चुके हैं। अब मैं विष्णुसंज्ञक अपने उस परमधाम को जाउँगा, आप लोग प्रसन्न हो।

इदं कलियुगं घोरं सम्प्राप्तमसुनाऽशुप्तम्। प्रविष्यनि जना सर्वे ह्रस्मिन्यापानुसर्वेनः ॥८॥ प्रक्षतंत्रको सिद्धानसङ्गानाञ्च हिताबहम्। येनेषं कलिकैः पापैर्युच्यन्ते हि द्विजीनमाः॥९॥

इस समय अशुभ घोर किनवुग आ गया है इसमें सभी लोग पाप का आचरण करने वाले हो बार्येगे। हे ब्रेंड ब्राह्मचोग अप लोग अज्ञानियों के लिये हितकारी इस विशेष ब्राह्म का प्रचार करें जिससे थे सब किन द्वारा उच्छा पापों से मुक्त होंगे

ये यां अनाः संस्परति कलौ सक्दपि प्रमुक्। तेषां नश्यति तत्पापं भक्तानो पुरुषोत्तमे॥ १०॥ येऽर्जीयध्यनि मां सक्त्या नित्यं कलियुणे द्विजाः। विधिना कंदरृष्ट्रेन ते गमिष्यनि उत्पदम्॥ ११॥

जा लोग इस कलियुग में मुझ प्रभु को एक बार भी स्मरण करेंगे पुरुषोत्तम में भक्तियुक्त हुए उनका पाप नष्ट हो आयेगा हे ब्राह्मध्यो! जो कलियुग में भक्तिपूर्वक और वैदिक विधि से नित्य मेरा अर्चन करेंगे. वे मेरे पद को प्राप्त करेंगे। ये ब्राह्मणा वंशनाता युष्पाकं ते सहस्रशः तेषां नारायणे भॉक्सपंकिष्यति कलौ युगे॥१२॥ भरात्पातरं वानि नारायणपरा जनाः न ते तत्र मिष्यनि ते हिषनि महेस्रस्य॥१३॥ ध्यानं योगस्तपस्ततं क्रानं यज्ञादिको विचिः। तेषां विनश्यति क्षित्रं ये सिन्दन्ति मोह्यस्य॥१४॥

जो हजार्य ब्राह्मण आम लोगों के वंश में अन्य लेंगे, किलयुग में उनकी नारायण में भिक्त होगों नारायण में भिक्तिनरत लोग उस सर्वोत्तम पद को ग्राप्त करते हैं, किन्तु को महंश्वर से द्वेष करते हैं वे वहीं नहीं जा सकेंगे। जो उस महंश्वर की निन्दा करते हैं, उनका ध्यान, योग, तप, ज्ञान और पद्मादि विधि सभी कुछ सोज हो नह हो जाता है

यो यां समर्क्यमित्रसमेकानां भाषमास्त्रतः । विनिन्दन्देवमीलानं सः वाति नरकाबुतम्॥२५॥ तस्पत्संपरिहर्तव्या निन्दा पशुप्तेर्द्विजाः। कर्मणा मनसा साधा मजलेकापि कंपतः॥१६॥

जो नित्य एकान्त भाव में आश्रय पहण कर मेरी अर्चना करता है. परन्तु देव ईशान की निन्दा करता है, वह दस हजार वर्षों तक नरक में यहा एकता है इसलिये हे द्विजो! मन, वाणो तथा कमें से पशुपति तथा मेरे मक्तों की भी निन्दा का समपुतंक त्याग करना चाहिये।

ये च दक्षाच्यरे शसा दवीचेन हिजोतमाः। पविष्यनि कली पक्तै परिहार्वा प्रयत्पत्तः॥१७॥ हिषनी देवमीसम्भ युष्पाकं बंहासकावाः। श्रम्छ मौतमेनोर्जाः न सम्माय्या दिजोत्तमैः॥१८॥

ओ हिजांत्तम दक्ष प्रजापति के यह में दक्षीच के द्वारा सापग्रस्त हुए कलियुग में भक्ता द्वारा उनका भी यहपूर्वक परिहार कर देख चाहिए आपके कुल में उत्पन्न जो झाहाण महादेव ईशान शंकर से द्वेष करने वाले हैं. और गौतम ऋषि के द्वारा सापग्रस्त होकर पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, उनसे भी श्रेष्ट झाहाणों को वात नहीं करनी चाहिए

एवमुक्तस्य कृष्णेन सर्वे ते वै महर्वयः! ऑफिन्युक्ता ययुक्तूणै स्वानि स्वानानि सत्तमा:॥१९॥ तत्ते नारायणः कृष्णां लीलवैव जगनवः। संहत्व स्वकुलं सर्वे वयौ तत्त्वस्यं पदम्॥२०॥

कृष्ण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे सभी श्रेष्ट महर्षि द्वेक हैं। ऐसा कहकर लीच ही अपने स्वानों को चले गये तदनन्तर जगन्यथ कृष्ण नास्त्रण त्येत्नापूर्वक अपने सारं कृत का संहार कर अपने परमधाम को चले गये इत्येव व समासेन सत्रा खेल: भुवत्रीर्तित:। न त्रक्यो विस्तराष्ट्रकुं कि पूच बोशुनिष्क्रया। २ १॥ यः पठेत्क्रणुवाहापि वंश्यनां कत्रने शुपम्। सर्वयपविनिमृक्त: स्वर्गलोके महीयके॥ २ २॥

मैंने राजाओं के वंश का वर्णन संक्षेप में कर दिया है विस्तारपूर्वक इसका क्ष्णन नहीं हो सकता। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? जो इन वंशों के शुभ कथा को पक्ता है अथवा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा स्वर्ग लोग में पूजा योग्य हो जाता है

> हति श्रीकृषेपुराणे पूर्वमाणे राज्येजानुकीर्धनं नाम सर्विज्ञोऽस्थावः॥ २७॥

> > अष्टाविशोऽध्यायः (पार्व को व्यासवी का दर्शन)

ऋषय ऊच्

कृतं प्रेता द्वापरङ्क कलिझंति चतुर्वृतम्। एवां प्रमावं सूताव कलयस्य समासवः॥शा

ऋषियों ने कहा— हे सूतजी स्तरप, प्रेता, द्वापर तथा कलि— ये चार युग हैं. अब इनके प्रभाव का संक्षेप में बताने को कृष्ण करें

सूव उवाच

गते नारायणे कृष्णे स्वयंत परमं पदम्। पर्यः परमपर्मात्मा भाष्यतः ज्ञानुनापनः॥ २॥ कृत्वा चैवात्तरिविधे शोकेन महताद्वतः। अपञ्चलयि गन्तन्नं कृष्णद्वैपायनं मुनिम्॥ ६॥ शिष्ये प्रशिष्येरचितः संदर्व ज्ञान्तविनम्। पण्ड दण्डवसुनौ त्यकत्वा शोकं तदार्जुनः॥ ४॥

सृतजी बोले— नारायण कृष्ण के अपने परमधाम चले जाने पर शक्षुओं को कह देने वाले परम धर्मात्म पाण्डु पुत्र पार्च औरवेदिहक किया करके महान् शोक से आवृत हो गये उन्होंने मार्ग में बाते हुए बहावादी कृष्णद्वैपायन व्यासपुनि को शिष्णों और प्रशिष्णों से बिस हुआ देखा तब अर्जुन ने शोक का परित्याग कर भूमि पर गिरकर दण्डसत् प्रणाम किया। उवाच परमप्रीत्या कस्मादेतन्यहापुने। इदावीं गच्छमित क्षित्रं के वा देशे प्रति प्रभोगा ५ ॥ सन्दर्शनाद्रै भवतः शोको मे विषुलो गतः। इदावीं मय क्लावें चूहि एक्ट्रलेक्षणा। ६॥ तमुकाच महायोगी कृष्णद्वैपायनः स्वयम्। उपविश्य नदीतीरे शिष्टैः चरिवृतो मुनि-॥७॥

दे अस्वन्त प्रीतिपूर्वक योले— हे महामुनं। प्रभी आप कहाँ से आ रहे हैं और इस समय शीप्रतापूर्वक किस देश की ओर जा रहे हैं? अपके शुध दर्शन से ही मेरा महान् श्लोक दूर हो गया है। हे कमलपत्राक्ष व्यासदेव। इस समय मेरे लिए जो कार्य हो, उसे आप कहिए। तब शिक्यों से घिरे हुए महायरेगों कृष्णहैंपायन मुनि ने स्वयं नदों के तट पर वैठकर कहा

> इति श्रीकृषेपुराणे पूर्वमाणे पार्लय ज्यासदर्शने नामाशस्त्रिकेशस्यायः॥२८॥

# एकोनत्रिशोऽध्याय (बुग्धर्म कथर)

#### व्यास उवाच

इदं कलियुवं परि सम्बाहं पाण्डुनन्दन। सतो गन्दामि देवस्य पुरी वाराणसी शुप्राम्॥ १॥ अस्मिन् कलियुने परि लांका वापानुवर्तिन.। प्रविष्यन्ति पहाकाहो वर्णक्षप्रविवर्जिता ॥२॥ नान्यत्वपश्यापि जन्तुनां पुकत्वा वाराणसीं पुरीय् सर्वपायोपश्यामे प्रायक्षितं कली युने॥ ३॥

स्वासजी वाले— हे परण्डूपुत्र यह घोर कलियुन आ गया है: इसलिये में भगवान शंकर की महानगरी बाराजसी जा रहा हूँ हे पहानाहु इस घोर कलियुन में लोग वणाश्रम धर्म से रहित महान् खपाचरण वाले होंगे। कलियुन में प्राणियों के समस्त पापों का जमन करने के लिये बाराजसी पूरी को छोड़कर अन्य दूसरा कोई प्रायक्षित में नहीं देख रहा हैं।

क्ष्मं त्रेता द्वापरञ्ज सर्वेध्वेतु वै नराः। मक्षियन्ति महात्मानो पार्षिकाः सर्वकादनः॥४॥ त्यं द्वि खोकेषु विख्यातो वृतिमासनस्वरक्षः पालवात् परं वर्ष स्वर्धायं युष्यसे ध्यात्॥५॥ सत्य, त्रेता तथा द्वापर— इन सभी में मनुष्य महात्या. धार्मिक तथा सत्यवादी होते हैं। तुम संसार में प्रजाओं के प्रिय तथा धृतिमान् के रूप में विख्यात हो, अतः अपने परम धर्म का पालन करो, इससे आप भए से मुक्त हो बाओंगे।

एवपुक्तो भनवता पार्वः परपुरश्चवः। षृष्ठवान्मणिपत्यासौ युक्तमीन्द्रिजोत्तमाः॥६॥ तस्मै प्रोवाच सकलं पृतिः सत्वक्तीसृवः। प्रणम्य देवमीकानं युग्यमीन्सनतनान्॥७॥

है हिजोत्तमो ! भगवान् व्यास के द्वार ऐसा कहने पर शत्रु के पुर को जीतने वाले कुन्तीपुत्र अर्जुन ने इन्हें प्रकाम कर मुगधमों को पूछा। सत्यवती के पुत्र व्यासमृनि ने भगवान् शंकर को प्रणाम कर सम्पूर्ण सन्ततन युगधमों को उन्हें बत्तल दिया।

#### व्यास स्वाव

वश्यामि ते सम्प्रसेन युग्तर्मात्ररेष्टर। न शक्यते मया राजन्त्रिक्तरेणाभिगतितुम्॥८॥ आहे कृतपुर्ग प्रोक्तं ततस्त्रेतापुर्ग कुपैः। इतोषं द्वापरं पार्वं चतुर्वं कलिरूव्यते॥१॥ ध्यानं तत्र कृतपुर्ग हेतायां ज्ञानपुच्यते। द्वापरे यज्ञमेषाहुर्दानमेकं कली युरो॥१०॥

व्यासकी बोले-- नरेशरा पार्च! संक्षेप में युग धर्मों की तुम्हें बतलाता हूं, मैं किस्तार से अपने नहीं कर सकता हूं। पार्थ! विद्वानों द्वारा पहला कृतयुग कहा गया है, तदननार दूसरा प्रेतायुग, तांसरा द्वापर तथा चौधा कलियुग कहा गया है कृतयुग में ध्यान, प्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलियुग में एकपात्र दान ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है।

व्रह्मा कृतयुगे देवलेतामां भगवान् रविः। हापरे देवतं विष्णुः कलौ देवो महेसरः॥११॥ वृद्धा विष्णुस्तवा सूर्यः सर्व एव कलावपि। पूज्यस्त भगवान्छद्वशुर्व्विष विनाकसृक्॥१२॥ आहं कृतयुगे सर्पश्रतुष्यादः प्रकीर्तितः। वेतायुगे विषादः स्वादिहस्तदो द्वापरे स्थितः॥१६॥ विपादश्रीनसिक्षेतु सलामात्रेण तिष्ठति।

कृतपुग में ब्रह्म देवता होते हैं, इसी प्रकार होता में भगवान सूर्य, द्वापर में देवता किच्यु और कलियुग में महेशर रुद्र ही मुख्य देवता है ब्रह्म, विच्यु तथा सूर्य— ये सभी करियुग में पूजित होते हैं, किन्तु पिनाकधारी भगवान रुद्र चारों थुग्हें में पूजे जाते हैं। सर्वप्रथम कृतयुग में सनातन धम चार चरणों वाला या, प्रता में तीन चरणों वाला तथा द्वापर में दो चरणों से स्थित हुआ. किन्तु कलियुग में घम तीनों मादों से रहित होकर केवल सत्तामात्र से स्थित रहता है

कृते तु मिथुनोत्पतिर्वृत्तिः साक्षादलोलुपा॥ १४॥
प्रमास्त्राः सदा सर्वाः सर्वानन्दास्त भौगिनः
अध्योतपत्ते नास्त्यासां निर्वित्तेषाः पुरक्षयाः १५॥
तुल्यमाम् सुद्धं कर्वं सस्तु तस्मिन् कृते भूगे।
विक्रोकास्तन्त्वसहुत्वा एकानखहुत्वास्तवा॥ १६॥
ध्याननिद्धास्तपोनिद्धा महादेवपनावणाः।
ता वै निकानमधारिण्यो नित्ते पुदितमानसाः॥ १७॥
पर्वतोद्विवासिन्यो इनिकेवाः परनाव

कृतयुग में (स्वी- पुरुष के संयोगजन्म) मैयुनी सृष्टि होती हों और लोगों को आजीविका सामात् लोभरहित रहतो थी। समस्त प्रजा सवंदा सान्त्रिक आनन्द से तृष्ठ और भोग से सम्यव रहतो थीं। हे पुरंजय उन प्रजाओं में उत्तम और अधम का भेद नहीं था, सभी निर्वितंत्र थे। उस कृतयुग की प्रजा में आयु सुख और रूप समान था। सम्पूर्ण प्रजा तोक स पहित, अनंक तत्त्वों से युक्त, एकान्तप्रेमो, ध्यानिष्ठ, त्रपोनिष्ठ तथा महादंद की भक्ति में संलग्न थी परंजप! वे प्रजाएँ निष्ठाम कर्म करने वाली, सदा प्रमुद्दित मनवाली और चिना घर के प्रवंतों एवं समुद्ध के समीप कास करने शाली थीं

रस्येल्नासः कालबोगान्तेतास्यं उत्त्वति द्विताः॥१८॥ तस्यां पिन्हो प्रवष्टावायन्ता पिन्हिएवर्ततः। अयां सीख्यं प्रविद्धतं तदा केप्रायना तु वै। १९॥ वेशंध्यक्तनस्तिनुष्यः प्रयुत्ते कृष्टिसर्व्यतम्। सक्तंत्र्व तथा वृक्ष्या संयुक्ते कृष्टिवीक्तते॥२०॥ प्रादुरसन् तथा वासां वृक्षा से गृहसंहिताः। सर्व प्रस्तुपर्योगस्तु तासां तस्यः प्रवासते॥२१॥

है दिनो । तदनत्तर काल के प्रभाव से इस देता नामक युग में अलन्दोख़ास नष्ट हो गया था, उसमें सिद्धि का लोप होन पर अन्य सिद्धि प्रवर्तित हुई। जलों का सुख समाप्त हो जाने पर मधारपा ने मंघ और विश्वत् से वर्षा की सृष्टि की। पृथ्वी तल पर एक कार ही उस वृष्टि का संयोग होने से दन प्रजाओं के लिये गृह संज्ञक वृक्षों का प्रादुधांव हुआ। उन (कृक्षों) से ही उनके उपयोग की सभी वस्तुएं उनसे हो प्रह होने लगीं। वसंयति स्य तेष्यसारकेतायुगमुखे प्रशाः। ततः कालेन महता तासायेव विषय्यात्॥२२॥ सगरनोपात्मको भावस्तदा हास्करियकोऽभवत्। विषयेयेण तासां तु तेन सत्कालमाविता॥२३॥ प्रणात्मति ततः सर्वे युसासो गृहसंक्रितः

इस प्रकार प्रेता युग के प्रारम्भ में वह समस्त प्रजा तन वक्षों से ही जीवन निर्वाह करती था। तदनन्तर बहुत काल व्यतीत होने पर उन प्रजाओं में विषयंय के कारण अनायक ही राग और लोभ का भाव तत्पन्न हो गया। पून उनमें तत्कान के प्रभाव से विषयंय आ जाने के कारण वं गृहसंज्ञक सभी वृक्ष नह हो गये।

ततस्तेषु प्रमष्टेषु विद्याला मैक्नोद्धवाः॥२४| अध्यक्षमानिः तां सिद्धिः सत्याधिक्यानतस्तदाः प्रादुर्वसृत्यसासां तु कृकास्ते बृहसंदिताः॥२५॥

तब उन (वृक्षों) के नष्ट हो जाने पर वह मैथूनी प्रजा विश्वास हो गई तब सत्य युग को याद करते हुए वे सभी प्रजाजन उस पूर्वोक्त सिद्धि का ध्यान करने लगे। ऐसा करने से वे तुस गृह संज्ञक वृक्ष पुन: प्रादुर्भुत हो गयं

वलाणि से प्रमुक्ते फलान्यापरणानि वा तेन्द्रेद जायते तासां भग्यदर्णसमस्तितम्॥२६॥ अमासिकं महादीर्थं पुरके पुरके पद्धाः तेन ता वर्तयन्ति स्म प्रेतायुगपुष्टे प्रजाः॥२७॥ इष्टास्तुष्टास्तया सिद्धाः सर्वरं वै विगतज्ञातः। पुन कालान्तरेणैव ततो लोमाकृतास्तदा॥२८॥ वृक्षांस्तरम् पर्यगृह्णन् मह्न वा मास्तिकं सनात्।

वे वर्जा. आभूषणों तथा फलों को उत्पन्न करने लगे उन प्रजाओं के लिये उन वृक्षों के प्रत्येक पत्र पुटों में गन्ध, वर्ण और रस से समन्वित, बिना मधु मिन्छयों के बना हुआ महान् शिक्तकानों मधु उत्पन्न होने लगा। उसीसे प्रेतायुग के आरम्भ में समस्त प्रजा जोवन निवांह करती मों उस सिद्धि के कारण वे सारों प्रजार्ष हुए पुष्ट तथा ज्वर से रहित यों तदननार कालानार में वे सभी पुन: लोग के वशोभूत हो गये और वे उन वृक्षों तथा उनसे उत्पन्न अमासिक मधु को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे

तातां वेनापक्षरेण पुनर्लोषकृतेन वै॥२९॥ प्रवष्टा मधुनासाई करपवृक्षाः क्यकित् क्यकित्। स्रोतकर्वातपैरतीक्षैरतास्वतो दुःख्यि पुश्रम्॥३०॥ हर्ते. संपोडरमानास्तु स्वतृतावरवानि वा कृष्य इन्द्रविनिर्धातान् वार्तोषावपछितवन्॥ ३१॥ नष्टंषु प्रमुना सार्द्धं बल्प्यक्षेषु वै तदाः ततः प्रादुरभूसासां सिद्धिकोतासुने पुनः॥ ३२॥ वार्तायाः सामिका इन्या वृष्टिस्तासां निकायतः।

उनके इस प्रकार पुनः लोभकृत ऐसा व्यवहार करने से वे कल्पवृक्ष कहीं-कड़ों मधु के साथ हो नह हो गये तब वे असह शित, वरा एवं ताप से अत्यधिक दुःखी रहने लगे उन्होंने शांतीषणादि इन्हों से पीढ़ित होते हुए आवरणों को रचना की। तब मधुसहित कल्प वृक्षों के नह हो जाने पर उन्होंने इन्हों के निराकरण का उपाय सोचा और आजीविका के साधनों का चिन्तन किया तदनन्तर तेता युग में उन प्रजाओं की आजीविका को साधिका अन्य सिद्धि पुनः प्राहुर्भृत हुई और उनकी इन्छा के अनुकृत वृष्टि हुई।

तासां वृष्टपुरकानीः यानि निर्मर्गनानि तु॥३३॥ अभवन् वृष्टिसन्तसा खोतः सानानि निम्नगाः यदा आयो बहुतरा अपसाः पृथिवीतलेश ३४॥ अयां भूमेश्च संयोगादौक्यस्त्रम्तदाधवन्। अफालकृष्टसानुसा बाम्यारवयक्षतृदेशः। ३५॥ बतुपुर्वकलैक्षेव कृक्षगुल्यास्त्र जित्तरे। ततः प्रादुरमुकासां रानो लोधक्ष सर्वज्ञः॥३६॥

निरम्तर बृष्टि होने के कारण जो जल नीवें को ओर प्रवाहित हुआ, उसमें उनके लिये अनेक सोतों तथा नदियों की उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वेतल पर बहुत सा जल प्राप्त हो गया तो भूमि और कल का संबोग होने से अनेक प्रकार की और्यांग्यों उत्पन्न हो गयीं। बिना जोते-बोये ही विभिन्न क्तुओं के अनुसार होने वाले पुष्प एवं फर्नों से बुक्त चौदह प्रकार के प्राप्य एवं जंगली वृक्ष और गुल्म उत्पन्न हो गये तदनन्तर उन प्रजाओं में सब प्रकार से राग और लोभ खास हो गया

अवस्थान्यवितार्केन प्रेतायुगवर्शन वै। ततस्ता वर्षमृक्षक नदीक्षेत्राणि पर्वतान्॥३७॥ दक्षगुरूबीवर्धक्षेत्र प्रसद्धा तु वसावलम्। विपर्वयेक तासां तां ओक्स्यो विविशुर्महीम्॥३८॥

पह सब प्रतायुग के प्रधाव से अवस्थानों धा तदुपरान्त दन लोगों ने अपनी-अपनी सक्ति के अनुसार बलपूर्वक नदियों, क्षेत्रों, पवंती, वृक्षों, गुल्मों तथा औपधियों पर अधिकार जमाना प्रारम्भ किया उनके विपरीत आवरण के कारण ने सभी औषधियाँ पृथ्वी में प्रवेश करने लग गर्थी। फिलपहनियोगेन दुदीह पृथ्विमी पृथ्व कारण जमार सर्वा हम्बोन्सं क्रोमप्रक्रिकः ॥ ३ १ ॥

फिलामझनिवोगने दुदीह एक्किये पूर्वः सतारत जन्तुः सर्वा झन्योन्यं क्रोमपृष्टिकेतः ॥३९॥ सदाचारे विनष्टे तु कलाकालकलेन का मर्पादाचाः प्रतिष्ठार्वं आवीत्रद्धनकल्यः ॥४०॥ ससर्वं क्षत्रियानदाहा ब्राह्मणानां दिवाय वैः

तब पितामह के आदंश से महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया। तदनन्तर वे सभी प्रजार्थ कोचाविष्ट होकर परस्पर एक-दूसरे को वस्तुर्थ छोनने लगी। काल के प्रभाव से उनमें बसात् सदाचार दिनष्ट हो गया यह सब जनकर भगवान् इस्ता ने मजंदा की प्रतिष्ठा के लिये और बाह्यणों के कल्याण के लिये श्रवियों को सृष्टि की

वर्णात्रपत्यवस्थाञ्च त्रेतायां कृतवान्त्रमुन॥४२॥ यहप्रवर्तनकृषः पशुद्धिसाविवन्त्रितम्। हापरेऽप्यव विद्यते पत्तियदास्या नृष्यप्ता४२॥ रागो लोगस्तवा वृद्धं पत्था बृद्धिविनिधवम्। एको वेटहानुष्यादिस्ता निवह विपास्यते॥४३॥ वेदस्यासैसनुर्द्धां च न्यस्को स्वप्रादिव्।

प्रभु ने चंतायुक्त में बर्णायम की व्यवस्था की और पशृहिसा सं वर्जित यज्ञी का प्रवर्तन किया, अनन्तर द्वापर में भी लोगों के चुद्धिभेद से सग, लोभ तथा युद्ध होने लगा और अपनी युद्धि का ही विनिश्चय महनकर उस समय एक हो बेद चतुष्पादात्मक तथा तीन पादों में विभक्त हो गया। द्वापर आदि युगों में वेदव्यास के द्वारा यह वेद प्यार भागों में उपस्थापित हुआ

विष्कृतैः पुनर्वेदा भिष्यन्ते दृष्टिविष्कृषै ॥ ४४॥
पञ्चताहाणिक्यासै स्वस्वर्णिविष्वेदैः
संहिता व्यस्यकृःसामां प्रोध्यन्ते परमर्थिष ॥ ४५॥
सामान्योद्धावदा चैव दृष्टिभेदैः स्ववित्वविष्द्।
प्राह्मणं व्यस्यसूदाणि ब्रह्मप्रवयन्त्रानि वर्षः ४६॥
इतिहासपुराणानि वर्षशास्त्राणि सुक्ता।
अवृष्टिर्मरणश्चेव तसैवान्ये व्यप्ट्रवा ॥ ४७॥

ऋषिपुत्रों के क्षारा पुनः दृष्टिभेद से बेदों की विभाजन हुआ। मन्त्र और ब्राह्मणों के दिन्यास तथा स्वर एवं वर्ण के विषयंग्य के कारण महान् ऋषियों ने बेदों की ऋक्, यनु एवं साम नायक मन्त्रों की संहिताओं का नामकरण किया कहीं-कहीं दृष्टिभेद से समानता की उद्धावना हुई और है सुबत उन्होंने ब्राह्मण, कल्पसूत्र, वैदान्त, इतिहास-पुराण और धमंशास रचना की। तदननार वहां वर्षा का अभाव, मृत्यु और अनेक उपद्रव भी होने लगे।

वाक्सन कारकेदेविनिर्वेदो जायते नृजाम् निर्वेदाञ्चायते तेवां दुःखमोक्षविधारणा॥४८॥ विधारणाव वैसावं वैसावादोक्दर्शनम्। दोवाजां दर्शनावैव द्वापरे ज्ञानसम्बदः॥४९॥

मन, वाणी तथा शरीर-सम्बन्धी दुःखों के कारण मनुष्यों को निर्वेद उत्पन्न होता है फिर निर्वेद के कारण उनमें दुःख से मुक्ति पाने की बुद्धि उत्पन्न होती है और विचार से वैराज्य उत्पन्न होता है। वैराज्य से अपने दोष दिखलायी पड़ते हैं। दोष दर्शन के कारण द्वापर में ज्ञान उत्पन्न होता है

एक रजस्वपोयुक्त यृतिर्वे द्वावरे द्विजाः। आद्ये कृते तु यर्गेऽस्ति स त्रंतायां प्रकर्वते॥५०॥ द्वापरे व्यकुलोयुक्ता प्रणस्पति कलौ युगे॥५९॥

हे द्विजो । द्वापर में यह बृति रजांपुण और तमोपुण से मुक्त हुई आद्य अर्थात् कृतपुण में धर्म प्रतिष्ठित था. वही प्रेता में भी प्रवर्तित हुआ है। द्वापर में व्याकुल होकर वह धर्म कलियुण में आले आते नह हो जाता है।

> इति श्रीकृष्युराणे पूर्वभाषे युगवंशानुकीर्तनं नामैकोनविंशोऽभ्यास ॥२२॥

> > विशोऽध्यायः (युग्धर्म निरूपण)

स्यास उवाच

तिय्ये मायामसूया**ङ्ग कार्ड**व तपस्विनाम्। सामपनि नरा नित्यं तपस्य व्याकुलीकृता ॥१॥

ख्यास बोले- कलियुग में मनुष्य तमांगुण से व्याकुल होकर सदा धन, असूबा और तपस्तियों का वध करने में लगे रहेंगे

कली प्रमारकी रोगः सवतं श्रुक्तयं तथा। अनावृष्टिमयं भोरं देलानाञ्च विषयंय ॥२॥

किनयुग में प्राणधातक रोग (हैजा, प्लेग आदि) तथा भूख का भय निरन्तर बना रहेगा। मार अन्तवृष्टि का भय तथा अनेक स्थानों में उलट- फेर होता रहेगा क्षवार्षिका निराहास महाकोपाल्यतेजसः। अनुतं वृत्वते लुव्यस्तित्वे जाताः सुदुष्पजाः॥३॥ कलियुग में उत्पन्न हुए मनुष्य धर्मरहित, अहार रहित, महाकोधी, अल्प तेज वाले होंगे। वे लोधी, मिच्याभाषो तथा दुःसन्तान वाले होंगे।

दुरिष्टेर्दुस्थेलेख दुराचारैर्दुसमये । विप्राणां कर्पदांबेख प्रजाना जायते भयम्॥४॥

बुरो इच्छा, असह अध्ययन, दुसन्तर तथा असत् शासी का अध्ययन करने से और ब्राह्मणों के कमंद्रीय से प्रजाओं में मय उत्पन्न होगा

न्तर्योक्ते तक्षा वेदात् न कजन्ति हिज्जतनः यजनि यक्तन्वेदांश्च पठन्ते कल्यवृद्धपः॥५॥

द्विजातिमण कस्मियुग में वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे और यह भी नहीं करेंगे और अल्प चुद्धि वाले लोग यह करेंगे और वेदाध्ययन करेंगे

शुद्राणां यन्त्रयोगैश्च सम्बन्धो सह। यविष्यति कलो तस्मिक्कयनसन्योजनै ॥६॥

कतियुग में सूड़ों का सम्बन्ध झाहाणों के साथ एक अगह सोने, बैटने, भाजन करने तथा भन्त योग से होगा।

रस्तान शुद्रपूर्विष्ठा ब्राह्मणान्वाययन्ति छ। पूजाहत्वा वीरहत्या क्रवावेव नरेश्वरे॥७॥

अधिकांश जूद्र राजा होंगे जो झाहरणों को पोर्डित करेंगे राजाओं में भूणहत्या तथा बारहत्या प्रचलित होयी।

स्मानं होमं जयं दानं देवतानां तथार्जनम्। तवान्यानि च कर्माणि न कुर्वन्ति हिजानयः॥८॥

डिजातिगण स्ना, होम, जप, दात. देवाचेन तथा अन्य शुभ कर्मी को नहीं करेंगे

विनिन्दन्ति पहादेवं बाह्यणान् पुरुषोत्तमम्। आम्बाक्यर्मशास्त्राणि पुराणानि कली युगे॥९:

कलियुग में स्तेग महादेव शिव. ब्राह्मण, पुरुवीसम विष्णु, तेद, धर्मशास्त्र तथा पुराणीं की निन्दा करेंगे

कुर्वनसर्वेददृष्टानि कर्पाणि विक्षिति तु। स्वयर्ने तु रुचिनैव इक्काणानी प्रवायते॥ १०॥

लोग अमेक प्रकार के बेद विरुद्ध कर्म करेंगे तथा ब्राह्मणों की अपने धर्म में रुचि नहीं रहेगी।

कुज़ीलसर्वाः पावण्डैर्ज्वारूपैः समाद्वाः।

## बहुवाचनका लोका प्रक्थिति एरस्परम्॥ ११॥

लोग दुष्ट आचरण करने वाले तथा द्राया रूप शारण करने वाले पाखंडियों से चिरे रहेंगे और परस्पर बहुत खचना करने वाले होंगे

अङ्ग्रह्मा जनपदाः जिवज्ञृलश्चातुष्पवाः। प्रमदाः केज्ञज्ञुलाश्च पविध्यनि कली युगेम १२॥

कित्युग में लोग जनपदों में अन्न बंचने वाले और चौराई पर शिवलिङ्ग देचने वाले होंगे तथा खियाँ वेश्यावृति वाली होंगो।

शुक्तदत्तर जिनास्थक्ष पुण्डाः कावास्थाससः सूद्रा धर्म चरित्वत्ति युगान्ते समुपस्थिते॥१३॥

युग का अन्त उपस्थित होने पर शुप्र दाँत वाले, जिन नम्म से प्रसिद्ध मुण्डी, काषायवसाधारी शुद्ध धर्माचरण करेंगे।

मस्वचीरः मक्कियति तक चेलापिपर्शितः चौराचौराष्ट्र हर्नारो हर्नुहेता तक्षपर ॥१४॥

लोग अनाज को चोरो करेंगे, बलों का अपहरण करेंगे चारों के भी अपहर्ता चोर हाँगे तथा अपहर्ता की हत्या करने बरले का भी होगा

दुःखत्रचुरपरमायुर्देहासादः सरोगताः अयर्पामिनिवेत्रत्वातमा वृत्तं करते स्मृतम्॥१५॥

ु खों का प्राचुने होगा. लोग अल्पायु वाले होंगे, देह में आत्तस्य और रोग रहेगा। अधर्म में विशंष रुचि होने से स्टीलयुग में सब नामसग्ण युक्त रहेगा।

कार्पाविकोऽय निर्वश्यासत्या कार्पालकछ वे वेदविकारिकछान्ये तीर्दाविकविष्यः परे॥१६॥

इस (कलिच्या) में कोई भगते वस्त्र धारण करने वाले हाँगे. कोई प्रन्यविहोन अधात् शास्त्रव्यवहार से शृन्य, कोई कार्यालक (खांपड़ियों माला धारण करने वाले) कोई वेदविकंता अधात् शुरूक सेकर वेद पढाने वाले हाँगे और कोई अपने तीथ भी को बेचने वहले हाँगे।

आसनस्थान्द्रिजान्द्रष्ट्वा चालधन्यस्थानुद्धयः। ताङ्गयन्ति द्विजेजीक्ष शुद्धा एकोपजीविनः॥१७॥

अल्पबृद्धि वाले लाग आसन पर वैते हुए द्विजों को देखकर उन्हें उठा देंगे। राज्याश्रित सूद श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रताहित करेंगे। कासनस्याः सुद्रस्य द्विजयन्ये परन्तय। द्वितायानकरो राजा कलौ कालकलेन तु॥१८॥

हे परंतप ' कलियुग में समय के बल से आहाणों के मध्य उद्य आसनों पर सुद्ध बैठिंगे। राजा द्विजों का अपमान करने वाला होगा

पुर्वस्त मृषधेक्षेत्र तथान्येर्यद्वलेष्ट्रिकाः जुद्रान्यस्त्रिकारमञ्जूतभाग्यस्तान्तिकाः॥१९॥

अस्य ज्ञान, अस्य भाग्य तथा अस्य बल कले हित्र लोग पुष्प, आभूषणों और अन्य मांगलिक कस्तुओं से सुद्रों की परिचर्या करेंगे

न प्रेक्ष्स्तेऽधितोशापि सुद्रा हिक्बसङ्गर्थः सेवावसस्मालोक्य द्वारे तिहन्ति च हिलाः॥२०॥

हे राजन्। सूट पूटा के योग्य ब्रेड ब्राह्मणों की ओर देखेंगे नहीं और ब्राह्मण उनकी सेवा के अवसर देखकर (प्रतीक्षा करते) द्वार पर खड़े रहेंगे।

वाहनस्थान्समाकृत्य शुद्राञ्ख्कृतंपक्षीविनः। सेवन्तं ब्राह्मणास्तांस्तु स्तुवन्ति स्तुविनिः कलौ॥२१॥

कलियुग में शुद्ध से बीविका पाने खले द्वाहाण बाहन पर आरूढ़ शुद्ध। को घेरकर उनको सेवा करेंगे और अनेक स्नुतियों से प्रशंसा करेंगे

अध्यापयति वै वेदारुकुतन्त्रूतोपनीविनः। एवं निर्वेदकानशांवादितवर्यं मोरफक्रिताः॥२२॥

इस प्रकार घोर मास्तिकता का आश्रय ग्रहण करके सूद के अधीन आजीविका वाले क्राह्मण सूदों को बेद धर्व बेद्रिशत अधीं को पडायंग

तपोयज्ञकलानानुं विकेतारो दिकोचमः। यत्तवञ्च पविध्यन्ति अत्रजोऽच सदस्यलः॥२३॥

ं तसम द्वित्र तथा सैकड़ों हजारों सेन्यासी हम, यज्ञ और कलाओं को देचने वाले होंगे।

मामस्य स्वकासर्यानधिगव्यक्ति तस्यदम्। गायन्ति लौक्कियांनिहेंकतानि नराधिशा २४॥

हे राजन्। अपने धर्मों का विनास करते हुए वे राज्य के पदों को प्राप्त करेंगे। लीकिक गानों से लोग देवताओं को रत्ति करेंगे

वापपाशृपताचारास्तवा वै पश्चपत्रिकाः। प्रक्रिवन्ति कलौ तस्मिन्द्राह्मणाः श्रृतिवास्तवः॥२५॥ इस कलियुर में ब्राह्मच और क्षत्रिय सभी वाममार्गी, पारुपताचारी और पाखरात्रिक (सम्प्रदायविशेष के म्हानने बाले) हो जायेंगे

ज्ञाने कर्मण्यपगते लोके निक्कियता गते। कीटमुधिकसर्पास वर्षयिकान्ति मानुवान्॥२६॥

ज्ञान और कमं के दूर हो जाने से कलियुग में मनुष्य निष्कियता प्राप्त होंगे, तब कीड़े चूहे और औप मनुष्यां को कष्ट पहुँचामँगे।

कुर्वितः सावताराणि दाह्मणानां कुलेषु वै। देवोङ्गणविनिर्देखाः पुरा दक्षकारे द्विजाः॥२७॥

प्राचीन काल में देश के वह में दैवीजाप (दधींच के शाप) से जले हुए ब्राह्मण केलियुग में ब्राह्मणों के कुलों में अवतार ग्रहण करेंगे।

विन्दनि च महादेवं तपसाविष्टचेतसः। वृधा धर्मेश्चरित्यनि कलौ तस्मिन्युगन्तिकं॥२८॥

उस कलियुग में अन्तिम समय में तमांगुण से व्याह चित्तकले वे बाह्मण महादेव की निन्दा करेंगे और वृथा धर्म का आचरण करेंगे।

सर्वे केस मक्ष्यित ब्राह्मणाद्यः स्वजातिषु। ये चान्ये आपनिर्देषा गौतमस्य महास्परः॥२९॥ सर्वे तेऽक्तरिष्यित ब्राह्मणास्तरमु बोनिषु। सिनिन्दन्ति इपोकेसं ब्राह्मणा बृह्मणाहनः॥३०॥

महात्मा गीतम के ज्ञाप से दग्ध जो अन्य ब्राह्मण आदि हैं, वे सभी अपना जातियों में बोर होंगे। वे सब ब्राह्मण उन योनियों में अवतीण होंगे और ब्रह्मवादी ब्राह्मण विष्णु की निन्दा कोंगे।

वंदबाह्मयताबारा दुराबारा द्वाशमाः। मोहयन्ति जनान् सर्वान् दर्शरिक्ता फलानि च॥३१॥ तममाविष्टमनसो वैडालवृतिकावमा कर्म्य स्ट्रो महादेवो लोकानामम्हरः पर ॥३२॥

वेदों में निषिद्ध बतों का आचरण करने वाले, दुराचारी, व्यर्थ अस करने वाले, तमोगुण से आविष्ट जित वाले, विडाल के समान ब्रत (खोने वाले (दौंगी धमांचरण वाले) नीच जन सब लोगों को प्रलोभन दिखाकर मोहित करते रहेंगे कलियुग में रुद्ध महादेव लोगों के परम ईश्वर हैं।

नदेव सम्बदेशमां देवतानां व देवतम्। करिवारवतामाणि शंकरो नीललोहित ॥३३॥ श्रीतस्मार्तप्रतिष्ठार्थं भराजनां (हतताम्पया) उपरेक्ष्यंति कामानं शिष्याणां व्रह्मसंक्रियम्॥३४॥ सर्ववेदान्तसारं हि धर्मान्वेदनिदर्शितान्। सर्ववर्णान् समृद्दिश्य स्वयमां ये निदर्शिताः॥३६॥

मनुष्य को देवनाओं के भी देवता उन्हों महादेव की साधना करना चाहिए। नीललोहित शंका और और स्मार्त धर्मों की प्रतिष्ठा के लिए और भक्तों को हितकामना से अवतार ग्रहण करेंगे चे कियों को समस्त वेदाना के साररूप उस ब्रह्मसंज्ञक ज्ञान का और वेदनिर्दिष्ट धर्मों का उपदेश करेंगे, जो स्वधर्म सभी वर्णों को उद्देश्य करके उपदिष्ट हुए हैं।

वे तम्त्रीता निषेवनो येन केनोपद्मश्रतः। विकिश्य कालजान्द्रोबान्यानि वे परमं पदम्॥ ३६॥

जो मनुष्य जिस किसी भी उपचार से परम प्रीतिपूर्वक शंकर की सेवा करेंगे, वे कतिजन्य दोषों को जीतकर परम पद को प्राप्त करेंगे:

अनाससेन सुमहत्युष्यमाण्येति मनव अनेकदोषदुष्टस्य कलेनेको महान् गुणः॥३७॥

वह भारत अनायास ही भशन् पुण्य प्राप्त कर लेता है। अनेक दोवों से दुषित कलियुग का यह एक महान् गुण है।

तस्यात्सवंप्रयत्नेन प्राच्य माहेश्वरं युगस्। विशेषाद्वाहाणो रुहसीशानं शार्णं कृतेत्॥३८॥

् इस्टिलर सब प्रकार से यवपूर्वक माहेश्वर युग (कलियुग) को प्राप्तकर विशेष रूप से ब्राह्मण को इंशान रुट्ट की शरण में जाना चाहिए

ये नमन्ति विरूपक्षमोत्रानं कृतिवाससम्। प्रसन्त्रयेतसो ऋं ते वान्ति परमं बट्ना। ३९॥

जो मनुष्य विरूपाक्ष, व्यावचर्मधारो, रुद्र शंकर को प्रणतम करते हैं वे प्रसन्नचित्त होकर परम पद को प्राप्त करते ≹

क्या स्ट्रनमस्कारः सर्वकामफलो षुवः। अन्यदेवनमस्कारात्र तत्कलयवाजुवात्॥४०॥

ं जिस प्रकार रुद्र को नमस्कार करने से सभी कामनाओं का फल निक्षितरूप से मिलता है वैसे अन्य देवताओं को नमस्कार करने से यह फल नहीं मिलता है।

एवंक्ये कॉलकुगे दोवाणामेव लोवनम्। महादेवनमस्कारो ध्वानं दानमिति बुनिः॥४१॥ इस प्रकार के कलियुग में दांधों की हो शुद्धि होती है महादेव को नमस्कार करना हो ध्यान और दान है— ऐसा बुक्ति कथन है।

तस्मादनीस्थानन्यान् त्यकत्या देव महेस्सरम्। समाजवेद्विकवालं यदीव्यंतवालं परम्॥४२॥

इसलिए यदि परम पद की इच्छा हो तो अन्य अनीक्षर देवों को छोड़कर विरूपाश महेक्स का आश्रम ग्रहण करना चाहिए

नार्ययतीह ये स्त्रं क्रिवं क्रिट्सवंदितम्। तेषां दानं तपा यस्ते वृक्षा जीवितमेल चा।४३॥

जो देवों से वन्दित रुद्र शिव की अवंग नहीं करते हैं। उनका दान, हम, बच्च और जीवन भी व्यथं है

नमा स्त्राय पहते देवदेवाय श्रुलिने। त्र्यायकाय त्रिनेत्राय योगिनां मुखं नयः॥४४॥ देवाधिदेव, श्रुलपाणि, त्रिनेत्रधारी महान् रुद्र के लिए नमस्कार है। योगियों के गुरु को नमस्कार है।

नगोऽस्तु देखदेखाय महादेखाय वेगसे। शम्भवे स्वाणवं क्रियं शिवाय परमेष्टिने। ४५०

देश देव, महादेश, देशा, सम्भू, स्थाणु शिव और परमेडी को सदा नमस्कार है

वमः सोमाच स्ट्राय महाज्ञासाय हेरावे। त्रपरोऽहं विरूपक्ष सरव्यं ब्रह्मचारिणय्॥४६॥

सोप, रुद, पहान् संदारकर्ता और कारण स्वरूप की नगरकार है बिरूपाक्ष, शरण देने वाले बहाचारों को सरण को मैं प्रशाहोता है

महादेवं पश्चकोगमीक्षानं क्षांविकापतिम्। योगिनां योगदातानं योगमायासमावृत्तम्। ४७॥ योगिनां गुरुमकार्वं योगिगम्यं पिनांकिनम् संसारतारणं रुत्तं ब्रह्मणं ब्रह्मणोऽविषम्। ४८॥ सम्प्रतं सर्वमं क्षानं ब्रह्मणं ब्रह्मणिपयम्। कर्मादंनं कालमूर्तियमृतिं परमेश्वरम्॥ ४९॥ एकपृतिं महामूर्तिं वेदवेशं दिवस्यतिम्। नीलकण्ठं विष्ठमूर्तिं व्यापिनं विष्ठश्तसम्॥ ५०॥ कालाम्नि कालदद्दनं कापदं कामनाक्षनम्। नमस्ये गिरिक्षं देवं चन्द्राक्यकपूर्वमम्॥ ५१॥ विन्तोहितं सोलिहानमादित्यं परमेष्ठिनम्। उत्रं पशुपति भीपं मास्करं परमं तम् ॥ ५२॥ महादंव. महायांगस्वरूप, इंशान, अम्बिकापति, योणियों को योग प्रदान करने वाले, योगामाया से आवृत्त, योगियों के गुरु, आवार्य, योगियों द्वारा प्राप्त, पिनाकथारी, संसार से तारने वाले, रुद्र, बहुत, बहुताधिपति, साधत, सर्व-व्यापक. शास्त एवं ब्राह्मणों के रक्षक, ब्राह्मण प्रिय, कपर्दी, कालमूर्ति, अपूर्ति, परमेबर, एकमूर्ति, महामूर्ति, वेद द्वारा जानने योग्य, दिवस्पति, नीलकण्ड, विश्वपूर्ति, व्यापक, विश्वरेता, कालाग्नि, कालदहन, ख्रापनादायक, काम-विनासक, गिरीक्त, देव, चन्द्ररूप आपूर्ण वाले, विशेष रक्षवर्ण वाले, लेलिहान (संसार को प्रास्त बनाने वाले), आदित्य, परमेछी, उत्त, पञ्चपति, भीम, भास्कर और परम तपस्ती, में आएको नमस्कार करता हैं।

इत्येकस्व्यक्षणं प्रोक्तं युगलां वै समासकः। असीतानागतानां वै यावन्यन्वसम्बद्धाः॥५३

इस प्रकार मन्त्रत्तर की समाप्तिपर्यन्त भूत और भविष्यत् काल के युगों का लक्षण संक्षेप में बता दिया है

मन्दनरेण चैकन सर्वाण्येदानसणि सैः व्याख्यातानि न सन्देहः कल्यः कल्पेन चैव हिः ५४॥

एक मन्तन्तर के कथन से अन्यान्य सभी मन्तन्तर भी कथित हो गयं हैं और दैसे ही एक कल्प के व्याख्यान से मधी कल्पों को कथा व्याख्यात हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं।

क्न्यनरेषु चैतेषु अतीतानाग्नेषु वै तुल्याविपातिनः सर्वे नामरूपैर्धवस्युत॥६६॥

अतीत और अनागत सभी पन्यन्तरों में अपने समान नामरूप घारण करने वाले अधिश्वता होते हैं

एवमुक्ती भगवता किरीटी श्रेतबाहरः क्रमार परमा भक्तिमीज्ञानेऽव्यक्तिचारिणोम्॥५६॥

भगवान् (व्यास) के ऐसा कहने पर **वेतवाहन** किरोटधारी अर्जुन ने शंकर में एरम अरुव**धिचारिणी भ**क्ति धारण करे।

नपश्चार तपृषि कृष्णहैपायनं प्रमुष्। सर्वज्ञं सर्वकर्तारं सस्त्राहित्युं व्यवस्थितम्॥५७॥

उन्होंने सर्वेष्ठ, सर्वेष्ठतां. साक्षात् विष्णुरूप में अवस्थित इन कृष्णद्वैपायन ऋषि को नमस्कार किया।

तपुरास पुनर्कासः पार्थं परपुरक्षयम्। कराच्यां सुशुमान्याञ्च संस्पृत्रय प्रणते मुनिः॥५८॥ शत्रु के नगरों को जीतने वाले प्रणत अर्जुन को व्यास ने अपने दोनों मंगलमय करों से स्पर्श करते हुए पुन: कहा।

क्योऽस्यनुगृहीतोऽसि त्वादशोऽन्यो न विद्यते। कैनोक्ये शक्को वृत्रं यस्त वरपुरस्रया।५९॥

हे परपुरखय में धन्य हूँ, अनुगृहीत हूँ। निश्चय हो, तीनो लोक में सुप्हारे सम्प्रन संकर में भॉकि रखने बाला दूसरा कोई नहीं है

दृश्यानीस वं देवं विश्वार्थं विश्वतोषुखप्। प्रत्यक्षमेव सर्वेषां रुद्रं सर्वजगन्मयप्॥६०॥

सर्वत्र व्यापक देशं वाले एवं सब आर मुख वाले. सम्पूर्ण जगत् के आत्मरूप उन ठट्टरेव को तुमने प्रत्यक्ष देखा है

ज्ञानं तदैश्वरं दिव्यं क्यावद्विद्धितं स्वयाः स्वयमेव हवीकेशः प्रोत्योकास सनातनः॥६९॥

तुमने ईश्वर के दिन्य ज्ञान को अच्छी प्रकार जान लिया है। यह बात स्वय ही सनातन श्रीकृष्ण ने प्रीतिपूर्वक कही है

गस्छ गस्छ स्वकं स्वानं न शोकं कर्तृमहींस। इसस्य परवा भक्तमा शरण्यं शरणं शिवम्॥६२॥

तुम अपने स्थान को ग्रम्थान करो, तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए। परम भक्ति से शरण्य शिव को शरण में चले जाओ

यवपुक्तवा स चगवाननुगृङ्गार्जुनं प्रमु । विभाग शङ्करपुरी समाराघीयतुं भवम्॥६३॥

इस प्रकार अर्जुन से कहकर ये भगवान प्रभु (स्थास) उन्हें अनुगृहोत करते हुए जिब की आराधना करने के लिए शंकर को नगरी (चाराणसी) में चले गये।

षण्डंबेदोऽपि तद्भावयात्संत्राच्य ऋरणं शिवम्। सन्यन्य सर्वकर्माणि ज्ञान्या तत्परमोऽपदन्॥६४॥

अर्जुन भी उनके षघन से शिव की शरण प्राप्त करके समस्त करवाँ की त्यागकर उन्हों की भक्ति में तालीन हो गये

नार्जुनेन समः प्रस्मोपेकत्या भूवो भविष्यति। मुक्तवा सत्यकतिभूनुं कृष्णं वा देवकोसुनम्॥६५॥

सत्यवती पुत्र व्यास तथा देवकी पुत्र कृष्ण को होड़कर अर्जुन के सम्झन शंकर की भक्ति करने कला न कोई हुआ है और न होगा। तस्मै भगवतं नित्यं नमः शान्ताय बीमते। पाताशर्वाय मुनये व्यासायामिततेशसे॥६६॥

् शास्त्र, श्रीपान्, अमित तेजस्वी, उन भगवान् परात्तर-पुत्र व्यास पुनि को नित्य नमस्कार है

कृष्णद्वैपायनः सक्षाद्विष्णुरेव समातनः को क्षण्यस्तन्त्रको स्त्रं वेनि तं परमेश्वरम्।६७॥

कृष्ण द्वैपायम मुनि साक्षात् सनातम विष्णु हो हैं। उनके अतिरिक्त उन प्रमेश्वर रुद्ध को यथार्थरूप में कौन जानता हैं।

रमः कुरुव्वं तपृषि कृषां सत्यवतीसुतम्। एपाञ्चर्यं महात्मानं योगिनं विष्णुमन्ययम्॥६८॥

्ष्यशरः पुत्र, महात्मा, योगो, अविनाशी, विष्णु स्वरूप, उन सत्यवतीसुत कृष्णद्वैपायन ऋषि को आप लांग नमस्कार करें।

्यपुक्तवा तु मुनयः सर्वं एव समाहिता । प्रणेमुक्तं पहात्मानं व्यासं सत्यवतीसुतम्॥६९॥ एसा कहं जानं पर सभी मृनियों ने समाहित विश्व होकर उन सत्यवतीपुत्र महात्मा व्यासदेव को प्रणाम किया।

हति श्रीकूर्यपुराणे पूर्वधारो व्यासार्जुनसंबादे युग्यर्मनिकपणे तथ विक्रोडकायः॥३०॥

> एकत्रिशोऽध्याय-(वाराणसं) का माहात्म्य)

ऋषय अंबु

प्राप्य वाराणसी दिव्यां कृष्णद्वैषयनी पुनिः। किमकार्षीनमहाबुद्धिः श्रीतुं कौतृहले हि नः॥ १॥

विषय बोले- दिव्य वाराणसी में पहुँचकर परम युद्धिमान् कृष्णद्वैपायन मुनि ने क्या किया, यह सब सुनने के लिए हमें कृतृहस हो रहा है

सूत उदाध

प्राप्य वाराणसीं दिव्यामुगस्यृश्य महामुनि । पूजवामाम जाह्नकां देवं क्षिप्रेसरे ज़िवप्॥२॥

भूव दोले- महापुनि ने दिव्य वाराणसी में पहुँचकर गंगाजी में आचमन किया और विश्वेश्वर महादेव शिव की पूजा की। तमापतं पूर्वि दृष्टुा तत्र ये निवस्ति कै। कुमयाञ्चक्रिते स्वासे मुनवो मुनिपुङ्गवम्॥३॥

उन मुनि की वहा आय हुआ देखकर वहाँ के निवासी मुनियों ने मुनिष्रेष्ठ व्यास की पूजा की।

पप्रच्युः प्रणताः सर्वे कटा पापप्रणाशिनीम्। पहादेवात्रयां पुण्यो मोक्ष्यपन्तिनातनम्।।४॥

उन सभी लोगों ने प्रणत होकर भहादेव सम्बन्धी पापनाहिती कथा तथा सनातन मोक्षधर्मी के विषय में पूछा

स चापि करायामास सर्वज्ञो भगवानृतिः। माहारुयं देवदेवस्य सम्यं वेदनिदर्शनात्॥५॥

सत्तत्र भगतान व्यास ऋषि ने देवाधीशर शिव का वेद में निर्दिष्ट धर्मयुक्त माहात्म्य कहना ग्रामंभ कर दिया। केलं क्यो स्टोक्सणं कामण्डियो स्टार्मान

तेवां पद्ये मुनोन्हाणां व्यासस्तित्वो महार्मुनः पृष्टवार्श्वेपिनिर्व्यासं पृष्टपर्वं सनातनम्॥६॥

उन मुनीश्रंडों के मध्य विराजमान व्यासशिष्य महामुनि जैमिनि ने व्यासजों से सन्वतन गुढ़ अर्थ को पृष्ठा

#### वैधिनिभवास

भगवन् संशक्ष्येकं छेनुपहींस सर्वविद्। न विद्युते झविदितं शवतः परमर्विजः॥७॥

जैमिनि केले— भगवन्! सर्ववेता आप एक मेरे संशय को दूर करने में समयं हैं, क्योंकि आप परम ऋषि के लिए कुछ भी अञ्चल नहीं हैं।

केच्छितानं इसंसन्ति धर्मभेवापरे जनाः। अन्ये सातुष्ये तथा योगं तप्छान्ये महर्षयः॥८॥ बहावर्यम्या नृत्यन्ये अहुर्पहर्षयः॥ अहिसां सत्यमध्यन्यं संन्यसम्परे सिदः॥९॥

कुछ लोग ध्यान की प्रशंसा करते हैं, दूसरे लोग धर्म की ही प्रशंसा करते हैं। कुछ अन्य लोग सांख्य तया योग को तथा दूसरे महाँच तपस्या को श्रेष्ठ मानते हैं। अन्य महाँचगण ब्रह्मचर्य की ही प्रशंसा करते हैं। कुछ अन्य श्रांच अहिंसा की, तो कुछ संन्यास को श्रेष्ठ मानते हैं।

केविदयां प्रशंसन्ति दानमध्यपनं तथा। तीर्वयात्रां तदा केविदन्ये चेन्द्रियन्तिहम्॥ १०॥ कियेवास धवेक्हेवः प्रवृद्धि मृतिपृङ्गवा यदि वा विद्यतेऽप्यन्यमुद्धं तद्दुस्पर्हस्मि॥ ११॥ कोई दया, कोई दान तथा स्वाध्याय की प्रशंसा करते हैं, कोई तीर्थयात्रा की, तो कोई इन्दियसंयम की। है मुनिश्रेष्ठ! इन सबमें क्या श्रेयस्कर है, यह बताने को कृपा करें। यदि इनसे भिन्न भी कोई गोपनीय साधन हो ती, उसे बता दें।

श्रुत्वा स वैधिने**वांक्यं कृष्णदेखवना मृ**निः। प्राह बम्बीर**वा वाचा प्रणम्य कृष्के**तनम्॥ १२॥ जैमिनि के अधन सुनकर कृष्णद्वैपायन व्यास सुनि ने व्यवस्थन शिव को प्रणाम करके गंधीर वाणी में कहा।

#### श्रीषगवानुबन्ध

सायु सायु महामाग अनुष्टं भवता मुने। व्याचे गुक्रनमादगृष्टं भृष्यनवन्ये महर्षयः॥ १३॥

श्रीधगवान् बोलं- हे महाभाग मुने। अवपने को पूछा, वह बहुत डीक ही है, मैं मुझ से अति पुझ तस्य को बताऊँगा। आप सभी महर्षि सुने।

ईप्ररेण पुरा श्रोक्ते ज्ञानमेतस्यनातनम्। गूबयप्राजीवद्विष्टे सेवितं सूक्ष्मदर्शिभिः॥१४॥

यह समातन पूर्व झान पूर्वकाल में ईश्वर द्वारा कहा गया याः अज्ञानी जिससे द्वेष करते हैं और सूक्ष्मदर्शियों द्वारा जो संवित है।

नाम्राह्माने दावदर्व नाभक्ते परमेशिन । नावेदविदुवे देयं ज्ञानानां ज्ञानमुक्तमम्॥ १५॥

यह ज्ञान श्रद्धाविहीन व्यक्ति को नहीं देना चाहिए परमेडी (शिक्ष) का पक्त न हो तथा ऐसा विद्वान् जो वेद का ज्ञाता न हो, उसे यह सर्वोतम ज्ञान नहीं देना चाहिए।

पेरुपुट्टे पद्मदेवधीलानं विवृतिद्वयम्। देवासनगता देवी पशादेवमगुब्दतः। १६॥

कथी पेरुपवेत के जिखर पर त्रिपुरारि ईशान, महादेव के साथ एक आसन पर विराजमान देवी पार्वती ने महादेव से पुछा

#### <u>नीदेव्यवाच</u>

देवदेव पद्मदेव पद्मानामार्जिनामन। कर्व त्वां वुस्को देवर्माचग्रदेव वरुपविश्व १०॥

स्रीदेवी बोलीं- हे देवों के देव, भक्तों के कहीं की दूर करने वाले भहादेव! मनुष्य आपका दर्शन शीम्न कैसे भी सकता है? सांख्य्यांनग्तपो ध्यानं कर्मयोग्छः वैदिकः अस्यासवहुलान्यतुर्थानि धान्यानि शङ्कुरा। १८॥

हे तंकर! सांख्य, थोग, तप, ध्यान, वैदिक कर्मयोग तथा। अन्य बहुत से सामन अति परिश्रमस्तव्य हैं।

वंग विद्यान्तिमतानां विज्ञानां योगिन्यपपि॥ दृश्यो हि भगवान्युक्षमः सर्वेवामपि दंहिनाम्॥ १९॥ एतद्गुद्धतमे हानं पृथं हक्षादिसेविकम्। हिवाय सर्वभक्तानां वृद्धि कामाङ्गसङ्गना २०॥

अतः जिससे भ्रान्त चित्त वाले, ज्ञानी, योगियां सथा सभी देहधारियों को सुक्ष्म भगवान् का दर्शन हो लाग, वह बह्या आदि द्वारा सेवित, यूद्ध एवं अत्यन्त गोपनीय ज्ञान, हे कामजयी आप सभी भक्तों के हितार्थ कहने की कृपा करें।

#### **ईश**र उवाच

अवाध्यमेतर् गुढार्थं ज्ञानमजैर्वहिष्कृतम्। यक्ष्ये तथ यवातस्यं यदुक्तं वरमर्विधिः॥ २१॥

**ईसर ने कहा-** यह गृहाचंज्ञान अनिवंचनीय है, अज्ञानियाँ द्वारा जिसका बहिष्कार हुआ है मैं तुम्हें यथायंत कहुँगा, जिसे परमर्पियों ने कहा है।

परं गुह्नतमे क्षेत्रं पम वाराजसी पुरी। सर्वेषापंत भृतानां संसाराज्यतारिजी॥२२॥

वाराणसी नगरी मेरा परभ पुछातम क्षेत्र है। सभी प्राणियों को संसार- सागर से पार उत्तारने वाली है।

तस्मिन् भक्ता महादेवि मदीयं इतमास्कितः निवसन्ति महास्मानः परं नियममास्किताः॥२३॥

है महादेवि। उस नगरी में मेरे इस को धारण करने वाले भक्तगण और श्रेष्ठ नियमों का पालन करने वाले महात्मा लोग निवास करते हैं।

उतमे सर्वतीर्वानां स्थानानाभुतमञ्ज वत्। शानानाभुतमे ज्ञानमविषुक्तं वरं यम॥२४॥

बह मेरा अनिमुक्त क्षेत्र सभी तीर्थी और सभी स्थानों में वक्तम है तथा सभी प्रकार के आनों में उत्तम जान स्वरूप है।

स्वानान्तरे पवित्राणि तीर्वान्यायतनानि छ। स्पन्नाने संस्थितान्येव दिवि मूमिगतानि छ॥२५॥

स्वर्गः भूमि आदि स्थानान्तर में जो पवित्र हीर्थ अहर मन्दिर हैं, वे सब यहाँ इधहान में (काहो में) संस्थित हैं भूलंकि नैव संस्थनपन्तरिक्षे प्रमस्वयम्। अवियुक्त न वश्यनि मुक्तः पश्यक्ति चेतसाम २६॥ मरा आलय भूलोक में न होकर, अन्तरिक्ष में संलग्न है। जो पुरुष मुक्त नहीं हैं वे उसे नहीं देख पाने हैं, पर मुक्त पुरुष । ध्यानावस्थित) चित्त से देख लेते हैं।

श्मकानमेतद्विख्यातमविषुत्तमिति स्मृतम्। कालो मृत्वा जर्गाददं संहराध्यत्र सुन्दरि॥२७॥

है सुन्दरि वह क्षेत्र श्यक्तन नाम से विख्यात अविभुक्त क्षत्र कहा गया है: मैं कालरूप होकर यहाँ इस संसार का संहार करता हैं।

देवीदं सर्वेगुकानां स्थानं द्रियतमं ममा मदत्ता वत्र गच्छन्ति पामेश प्रविक्तने ते॥२८॥

देवि सभी गुद्ध स्थानों में यह स्थान मुझे विशेष प्रिय है। जो मेरे भक्त यहाँ आते हैं, वे मुझ में हो प्रवेश वन जाते हैं

दत्तं जानं हुतसोष्टं तपस्तसं कृतस्य यत्। स्थानमध्ययनं इतनं सर्वं तत्राक्षसं ध्येत्। २९॥

यहाँ किया गया दान, जप, हवन, थंझ, तप, ध्यान. अध्ययन और जान सम अक्षय हो जाता है।

जन्मानस्सहस्रेषु कपापं पूर्वसन्धितम्। श्रविपुक्ते प्रवष्टस्य सम्पर्वं क्रजति क्षयप्॥३०॥

सहस्र जन्मान्तरों में जो पाप पूर्वसंचित है, वह अविभुक्त में प्रवेश करने पर वह सब नष्ट हो जाता है

वाहाणः शिव्रया वैश्याः सुद्रा वे वर्णसङ्करः। स्थियो यनेकाका वे कान्ये संकीर्णा पापयोगयः॥३१॥ कोटाः पिपीलकाकेव ये चान्ये पृगपक्षिणः। कालेन नियने प्राप्ता अविमुक्ते वरानने॥३२॥ चन्द्रार्श्वमौलयस्वका महावृष्णवाहनाः) शिवे यम पूरे देवि जायने तत्र पानकाः॥३३॥

है बतनने। ब्राहरण, इतिय, वैश्य, शृह, यर्णसंकर, लियाँ, म्लंच्छ, संकीच पापयानियां, कीट, पतंग, पशु, पश्ची— जो कोई कालवश काशीक्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करत हैं, हे देवि। शिवे। वे सभी मानव, अर्थचन्द्र से सुशीभित ललाट वाले, त्रिनेत्रधारी तथा महान् उन्दीवाहन से युक्त हो अर्थात् मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए) मेरे लोक में उत्पन्न होते

गविभुक्ते मृतः कञ्चित्रस्यं स्थति किस्वियो। ईश्चगनुगृष्टीता हि सर्वे यस्ति यसङ्गतिन्॥३४॥ कांडं भी पापासारी अतिभक्त में भृत्यु पाकर नरक में नहीं जाता है वे सभी इंबर से अनुगृहात होकर श्रेष्ट गति की प्राप्त करते हैं।

मोक्षं सुदुर्लयं ज्ञान्य संस्तरं वर्ततयीवण्। अप्रयन्त वरणो इत्या वाराणस्यां वसेत्रर ॥३५॥

माक्ष को अत्यन्त दुलंभ तथा संसार को अति भीषण जानकर मानव प्रत्यर से पैरों को तोड़कर काशी में वास करे ( वहीं की भूमि से उसके पैरों का सावृज्य बना रहे)

दुर्लमा तपसोऽवासिर्मृतस्य परमेस्वि। यत्र तत्र विषयस्य गतिः संस्तरमोक्षणीः।३६॥

परमेशिं प्राणी के लिए तप को पाना दुलंभ है। परन्तु जहां-कहों भी काशी में मरने से वह संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली गति प्राप्त करता है

प्रसादाहरूहे होनो यम प्रीलेज्जनिद्धाः अञ्चलका न पश्चन्ति यम प्राचीवमोहिता ॥३७॥

है शैलेन्द्रनन्दिनि यहाँ पेरी कृपा से उसका परप दन्ध हो जाता है मेरी माया से मोहित अज्ञानी इस क्षेत्र को नहीं देख पात है।

अविमुक्तं न पञ्चनित मूद्या ये तपसाकृतः। विष्मृद्रोतसो मध्ये संविज्ञनित पुनः पुन ॥३८॥

जो अज्ञानी तमांगुण से आवृत्त होकर इस अवियुक्त क्षेत्र को महीं देख पति हैं, वे बिहा, मृत्र और वीर्य (युक्त शरीर) के मध्य बार जार प्रवेश करते रहते हैं

हन्यमानाऽपि बो देखि विशेष्टिकश्रतैरपि। स याति परमें स्थानं यत्र गत्या न शोचति॥३९॥ अन्यपृन्युजरायुक्तं परं पाति शिवालयम्। अपुनर्परणानो हि सा गतिर्पोक्षकांक्षिणाम्॥४०॥

है देखि को मनुष्य सैंकड़ों दिग्मों से प्रताहित होकर भी यहां भहुँच जाता है. वह उस परम पद को प्राप्त करता है. यहाँ जाकर वह शांक नहीं करता। वह जन्म, मृत्यु और जरा से मृत्ते इस श्रेष्ठ शिवधाम को प्राप्त होता है पुनर्मरण न साहने बालं मोक्षांभलापियों के लिय यहां परम गति है

यां प्राप्य कृतकृत्यः स्वादिति मन्वेत पण्डित । न दानैने तपोर्षस्यः न पड़ैनीप विद्यवास४१॥ प्राप्यतं गविस्तकृष्टा याविमुक्ते हु लम्बते। नानवर्णा विकर्णाधः सण्डात्मादा सुगुप्तिकः॥४२॥ किल्विचे पृण्डिहा चं प्रकृष्टेस्तापकैसाकाः भेकां परमं वेबामविमुक्तं विदुर्वुता ४४३॥

जिस काशी को प्राप्त कर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है. ऐसा पण्डित लोग महनते हैं। ऐसी उत्कृष्ट सद्गति दान, तपस्या, यज्ञ और विद्या से प्राप्त नहीं होतो है जो अविमुक्त क्षेत्र में मिलती है। नाना प्रकार के वर्ष वाले, वर्णहोन, चाण्डास आदि घृणित वर्ण वाले, जिन्के करोर पापों से भरे हुए हैं, तथा जो प्रिविध नापों से संतत हैं, उन सब के लिए अविमुक्त क्षेत्र परम औषय स्वरूप है, यह बात विद्वान् लोग जानते हैं।

अखिपुक्तं परं ज्ञानपसिमुक्तं परं पदम्। अखिपुक्तं परन्तत्वपविपुक्तं परं शिवप्॥४४॥ कृत्वा ये नैष्ठिकीन्द्रीक्षामविपुक्तं वसन्ति ये। तेवां तत्परमं ज्ञानं ददाय्यन्ते परं पदम्॥४५

आंबयुक्त क्षेत्र परम ज्ञान, परम पद, परम तत्व और परम शिव स्वरूप है जो मनुष्य निष्ठापूर्वक दोक्षा ग्रहणकर काली में क्षस करते हैं, उन्हें मैं अन्त में बह परम ज्ञान और परम पद ग्रदान करता है।

प्रयागं नैपियं पुण्यं श्रीक्षेत्येऽश्च हियानयः। केदारं पदकर्णक्च गया पुण्करमेव चम ४६॥ कुरुक्षेत्रं स्ट्रकोटिर्नर्पदा हाटकेसरम्। शालिमायक्च पुण्यामं येशं कोकामुखं तथामः४७॥ प्रयासं विवयंत्रानं योकाणं स्ट्रुकर्णकम्। स्वाप्ति पुण्यस्काननि जैलोक्ये विश्ववानि चम ४८॥ वास्यनि परमं पद्मं वासाणस्यो वक्च भृताः। वासाणस्यां विश्वेषेण गङ्गा विषयमामिनी॥४९॥ प्रविद्या नाहायेरमामं जन्मानरहातं कृतम्।

प्रकाग, पवित्र नैषिष, श्रीशैल, हिमालय, केदार, भट्रकणं, गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रुद्रकांदि, नमंदा, झरकेश्वर शालियाम, पुष्पाय, वंश, क्येकामुख, प्रभास, विजयेशान, गोकर्ण, शंकुकर्ण- वे पवित्र तीर्थ तोनों लोकों में प्रख्यात हैं। परन्तु वाराणसी में जैसे मृत्यु उपसन्त परम मोक्ष प्राप्त करते हैं (वैसे अन्यत्र नहीं है) विशेष रूप से वाराणसी में पविष्ट हुडं विषयगामिनी गंगा मनुष्य के सी जन्मों में किय हुए पापों का नाश कर देती है

अन्यत्र युक्तमा गङ्गा श्राद्धं दानं तथा वर्षः॥५०॥ इतानि सर्वेषेतैत्वयगणस्यां सुदुर्लमम्, यजेतु जुहुयात्रित्यं ददास्वर्धकोऽदरान्॥५३॥ वायुष्टस्था सकतं वाराणस्यां क्रिको नरः। यदि पाणे यदि क्रठो यदि चार्कार्यको नरः॥५२॥ वाराणसी समासात्र दनाति स कलक्ष्यमः।

अन्यत्र भी गंगास्त्रद, श्राद्ध, दान तथा जप सुलभ है. परन्तु यं सम और बन आदि साराणसो में अत्यन्त दुर्लभ हैं बाराणकी में नित्य यह और हक्न करे दान करे और अन्य दंवां का अचन करे और सायु का भक्षण करता हुआ सतत बाराणकी में रहने बाला नर यदि पापी शठ और अधार्मिक हो तो भी वह दाराणसी को प्राप्तकर अपने तीन कुलों को पवित्र कर लंता है।

क्षराणस्यां पहादेवं ये स्तुवन्तर्कयन्ति चक्ष५३॥ सर्वपार्यविनिर्मुक्तास्ते विद्रोवा गणेकसः।

जो लांग बातणसी में महादेव की स्तृति और पूजा करते हैं. वे समस्त पापों से मुक्त शिव के गणेश्वर हैं, ऐसा जानना चाहिए

अस्वत्र योगहज्ज्ञानाहु। संन्यासादववान्वतः॥५४॥ प्राप्यते तस्यरं स्वानं सहस्रंजैव जन्मनाः ये भक्ता देवदेवेक्षे वाराणस्यां वसन्ति वैष्ठ५५॥ ते विदन्ति एरं मोसमेकनैय वृ जन्मना। यत्र योगस्त्रथा ज्ञानं मुक्तिरेकेन जन्मना।५६॥

दूसरे स्थानों में योग, जान, संन्यास अचवा अन्य किसी प्रकार से उस परम स्थान को सहस्र जन्मों प्राप्त किया जाता है। परन्तु वे जो देवेशर शिव के भक्त वाराणसी में रहते हैं उन्हें एक हो जन्म में वह परम मोक्ष मिल जाता है जहाँ याग, जान और मोक्ष उसी एक जन्म में प्राप्त हो जाते हैं।

अविषुक्तं समासाद्य नान्यद् गच्छेत्रफोदानम्। यको सवा न मुक्तं तदविसुक्तविति स्मृतम्॥५७॥

अविमुक्त क्षेत्र को प्राप्तकर अन्य किसी तपोयन में को जाना चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र मेंगे द्वारा मुक्त नहीं हुआ, इसीलिए इसे अविमुक्त कहा गया है।

तदेव पुद्धं गुद्धानामेतहिहाय मुख्यते। इत्रक्याननिविद्यानं परमानन्द्रमिक्कताम्॥५८॥ या गतिर्विहिता सुभूसाविमुक्ते मृतस्य तु।

वही क्षेत्र युद्धों में भी मुद्ध है, यह आनकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे सुभू ज्ञान-ध्यान में संलग्न परमानन्द की प्राप्ति जाइने कालों की जो निति होती है. वही सद्गति। अविमुक्त में मरने वाले को मिलतो है।

याति कान्यविषुक्ताति देवैक्कानि नित्यकः ॥५९॥
पृति वाराणसी तेच्यः स्वानेध्योऽप्यविका शुम्हा
यत्र सरक्षान्यसदेवो देहानोऽक्षम्यमीग्ररः ॥६०॥
व्याचर्र वारकं स्वष्ट तबैव प्रविषुक्तकम्।
वन्तयस्तरं क्रव्यविषुक्तिमित स्मृतम्॥६९॥
एकेन जन्मना देवि वाराणस्यो वदायको।
पृक्षेत्र निर्माणसे च इदयेऽपि स मूर्जनि॥६२॥
यवाविषुक्तमादित्ये वाराणस्यां व्यवस्थितम्।
वस्णावास्तवा क्षस्था भव्ये वाराणसी पुरिः ६३॥

देवताओं द्वारा जो कोई अवियुक्त स्थान बताये गये हैं
उन सब स्थानों से भी अधिक मुभदायक वाराणसी नगरी
है जहाँ साक्षाल पहादेव इंडर देहादसान के समय जीव को
अक्षय तारक बहा और अवियुक्त यंत्र का उपदेश करते हैं।
ऐवि। जो पराचर तत्त्व है वह अवियुक्त कहा गया है।
वाराणसी में रहते हुए वह एक ही जन्म में प्रशा हो जाता है।
भीहों के बीच, नाभि के अन्दर, हदय में, मस्तक में और
आदित्यतोक में जिस प्रकार अवियुक्त अवस्थित है उसी
प्रकार बाराणसी में है यह नगरी बरुणा और असी नामके
दो नदियों के मध्य विराजमान होने से काराणसी नाम से
प्रसिद्ध है।

तत्रैव संस्थितं तस्यं नित्यस्थाविषुष्टिकम्। वाराणस्याः परं स्थानं न भूतं न पर्ववस्यति॥६४॥ वदा नारायणो देवो महादेवादिकस्तरम्। तत्र देवाः सगन्यवाः समझोरमराहस्याः॥६५॥ उपासते मां सततं देवदेवः पितामहः।

वसी बाराणसी में अविभुक्तक नामक परम तत्त्व नित्य ही संस्थित है। इसीलिए इस वाराणसी से ब्रेष्ठ दूसरा स्थान न हुआ है और होगा भी नहीं, जिस प्रकार श्रीनारायण तथा सहेश्वर क्योंक महादेव से श्रेष्ठ दूसरा कोई देव हुआ ही नहीं है उस वाराणसी में देव, पन्धर्व, यक्ष, नाग, गक्षस तथा देवदेव बहा भी निरन्तर मेरी उपासना करते हैं।

महापातिकते वे च ये तेथ्वः पायकृतपाः॥६६॥ वाराणसी संभासाह ते वान्ति परमा पतिम्। वस्मान्युमुश्चर्नियतो वसेपामरणदिनकम्॥६७॥ जो महापातकी है और जो उनसे भी अधिक पाप करने वाले हैं. वे कराणसी को पाकर परम गति को प्राप्त करते हैं इसलिए मोक्षाभिलाबी जन मरणपर्यन्त नियमपूर्वक काली में बास करें

वाराणस्यो महादेवि ज्ञानं लख्या विमुख्यते। किनु विष्ना मदिखन्ति गापोपद्वतचेतसाम्॥६८॥

हे महादेवि। बाराणस्ते में ज्ञान प्राप्त करके बीच विमुक्त हो जाता है किन्तु पाप से उपहत चित्त बालों को वहाँ विभन होते हैं

ततो नैव चरेत्पापं कावेन मनसा निरा। एतब्रहस्यं वेदानां पुराणानां हिजोत्तमाः॥६९॥

हं द्विअश्रेष्ठां। इसलिए वहाँ शरीर, मन तथा वाणी से भी पाप का आवरण न करे। वैदों तथा पुराणी का यहाँ रहस्य है

असिमुक्कप्रयं ज्ञानं व किक्किद्वेशि तत्परम्। देवतानामृषोणाञ्च शृज्यतां परमंत्रिनाम्। ७०॥ देव्यै देवेन कांग्रतं सर्वपार्णयनासनम्।

अविमुक्तक्षेत्राश्रित ज्ञान से परतर अन्य कुछ भी मैं नहीं जानता हूँ। देवताओं सचा परमंत्री कवियों के सुनते हुए ही महादंब ने पावंतों से सबंपापितनाशक इस नगरी के विषय में यह कहा था।

क्या जरायण अंहो देवानां पुरुषोत्तमः॥७१॥ क्ष्यंच्यराणी गिरीकाः स्वानानाञ्चेतदुवसम्।

जैसे देवताओं में पुरुषोत्तम नागरण श्रेष्ठ हैं और जैसे इंश्रों में महादेव श्रेष्ठ हैं जैसे स्थानों में शागणसी उत्तम है।

यै: समाराधितो स्त्रः पूर्वस्थितेव जन्मनि॥७२॥ ते विन्दन्ति वर्रे क्षेत्रपविमुक्तं जिवास्यम्। कलिकल्पवसम्पृता येवामुणक्रा मति ॥७३॥ त तेवां वीक्षितं क्षववं स्थानं तस्यस्येष्टिमः।

जिन्होंने पूर्वजन्म में इद की आराधना की है. वे लोग उत्तम अविमुक्तक्षेत्र जिल्लाम को प्राप्त करते हैं। कलियुक के प्राप से उत्पन्न जिनकी मित नह हो गई है वे परमंद्री के धाम काली को देखने में समयं नहीं हैं

वे स्परित सदा कालं किन्द्रित च पुरीमिभाग्॥७४॥ तेवां किन्क्यति क्षिप्रमिहायुत्र च पतकम्।

जो सर्वदा उसका स्मरण करते रहते हैं और इस पुरी में आकर रहते हैं, उनके इस लोक के और परलोक के समस्त परम लोज ही नष्ट हो जाते हैं

यानि चेह प्रकृतिसि एतकानि कृतालया ॥७५॥

नालयेतानि सर्वाचि तेन कालतनुः लियः। इस शिवालय में रहने बाले कभी कुछ पाप (अज्ञानवश) कर लेते हैं, तो इन सब पापीं का कालविग्रही शिव नाश कर देते हैं।

आगच्छतानिदं स्वानं सेवितुं मोक्षकांक्षिणाम्॥७६॥ मृतानं वै पुनर्जन्य न मूचो धवसागरे। तस्यात्सर्वप्रयत्नेन वाराजस्यां वसेष्ठरः॥७७॥ योगी वाध्यवनायोगो पापो क बुण्यकृतमः। न लोकवचनान् पिकोर्न धैय बुरुवादतः॥७८॥ मतिरुक्तमणोपा स्वादवियुक्तगर्ति प्रति॥७९॥

मोश की कापना से इस स्थान का सेवन करने के लिए आये दुए मनुष्य यदि काशी में ही पर जते हैं तो, उनका भवसागर में पुनजन्म नहीं होता: इसलिए सब प्रकार से प्रयवपूर्वक मनुष्य वाराणसों में वास करे, जाहे वह योगी ही अथवा अयोगी, खपी हो या पुण्यकर्मा? न तो लोगों के फहने से. न माता: पिता और न गुरु के कहने से ही आदि पुक्तक्षेत्र में गति लाभ करने के सम्बन्ध में अपनी सुद्धि को लॉबना नहीं वारिए

सूत उदाच

एवपुरस्ताव भगवान्यासो वेदविदा वरः। सहैव ज़िल्लाक्षरीयांगणस्यात्तावार हा।८०॥

सूत बोले- इस प्रकार कहने के पश्चात् वेदवेताओं में श्रंष्ट भगवान् व्यास क्षपने शिष्य प्रवर्धे के साथ वाराणसी में भ्रमण करने लगे।

> वृति श्रीकृर्यपुराके पूर्वपाने साराणसीमाहारूचे नाम एकतिकोऽस्यास ११३ शा

> > द्वार्त्रिशोऽध्यायः (वारागसी महातय)

सृत उवाच

म क्रिथे: संवृतो दोमान् गुरु द्वैशयनी युनिश जगार विपुनं लिट्स्यॉकारं युक्तिस्यकस्याः सा

सूव बोले- अपने कियों से संवृत बुद्धिमान मुनि गुरू कृष्णद्वैपायन व्यास मुक्तिदायक विज्ञाल ऑकारलिङ्ग के समीप गये। तजाभ्यच्ये पहादेवं शिष्येः सह पहापुनिः। प्रांताच तस्य माहात्म्वं पुनीनां पाकितात्म्यतम्।। २॥ वर्षे महापुनि ने शिष्यों के साथ महादेव की अर्चना करकं पवित्रात्मा मुनियां का इस तिकृ का माहात्म्य सताया।

इदं तहिमलं लिङ्गमोङ्करां नाम शांधनम्। अस्य स्मरणमात्रेण मुख्यते सर्वपातके ॥३॥

यह प्रसिद्ध ऑकार नामक निर्मल लिङ्ग अति सुन्दर है इसके स्मरणमात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है

### अत्र तत्परमं त्रानं पञ्चायतमपुत्तमम्। अर्थितं मुनिभिर्तित्वं वाराणस्यां विपाक्षदम्॥४॥

यहाँ वह लिक्न परम ज्ञानस्वरूप होने से उत्तम पश्चायतन्तर रितन, विष्णु, रुद्धा, देवो और गणपति)-पाँच देवों का स्थान है यह पुनियों द्वारा अचंति और वाराणसी में होने से नित्य पाक्षदायक हैं।

अत्र सहसान्यहादेवः पञ्चायतनविषद्धः। रमतं मगदान्त्रद्धं जनुनामपवर्षदः॥५॥

यहाँ साक्षात् भगवान् महादेव रुद्ध पञ्चायतन (पाँचो देवाँ का) विग्रह भारण करके रमण करते रहते हैं। वे ही प्राणियों के मांभदाता हैं

यतत्पाशुक्तं हानं पञ्चार्थपिति कथाते तदेव विमनं लिङ्गमोङ्कारं समवस्थितम्॥६॥

यह जो पात्रुपत इस जो पञ्चर्ध नाम से कंधित है. दही यह विमल लिक्करूप ऑकार में अर्वास्थत है।

शान्यतंत्रायस शहनिर्विद्य चैव श्वाळपम् प्रतिहा च निवृतिहा प्रहार्थे लिड्ड्स्स्ट्रेसस्

कान्ति से अतीत प्रवृत्ति, परा शान्ति, विदाा, प्रतिष्ठा और निवृति— ये यथाक्रम से पश्चार्थ से युक्त ऐश्वयंगय शिसनिङ्ग ★।

पञ्चानामपि देवानां चहारदीनां वदासवम्। ओहुरस्वोधिनं सिङ्गं पञ्चायतनमुख्यते॥८॥

बहुत आदि पाँची देवताओं का आश्रयस्वरूप यह ओंकार सम से पांचित लिङ्ग प्रजायतन जम से पहा जाता है

संस्परेदेशरं लिङ्गं पञ्चाकतमध्ययम्। देहानं सम्परं ज्यातिसम्दरं विज्ञते पुनः॥९॥

जो मनुष्य मरणकाल में अविनाशो पहारतन नाम वाले एकर लिक्न का स्मरण करता है, वह आनन्द्रमय परम ज्योति में प्रवस कर जाता है क्षत्र देवर्षयः पूर्वे सिद्धा ग्रह्मचंवरक्षः। उपास्य देवर्पाशानं प्राप्तवतः परं पदम्॥१०॥ पूर्वकाल में यहाँ देवर्षिगण, सिद्धगण तथा भ्रद्धार्षिगण इंहान देव की उपासना करके परम पद को प्राप्त हुए वे मतस्योदर्यास्तटे पुण्यं स्थानं गुद्धतपं शुधम्। गोधर्षमात्रं क्षिपेट्टा आंकारेसरमुनम्म्॥११॥

है विग्रेन्द्रों। मत्स्यांदरी नदों के तट पर एक पुण्यमय, अस्थन्त गोपनीय शुभ स्थान है वहीं गोचमं ग्रमाण वाला उत्तम यह ओंकारेडर लिङ्क है (गोचर्म भूमि की एक मापरण्ड है)

कृतिवासेसर् लिहं क्यपेसरपुत्तमम्। विदेशस्य वर्षोकारं कर्यहेंसरपुत्तमम्॥१२॥ एतानि गुर्झालङ्कानि वाराणस्यां द्विजोत्तमा । न कञ्चिदिह जानाति विना शप्पोरनुप्रहास्॥१२॥

हं द्विजश्रेष्ठां कृतिवासेश्वरतिङ्ग उत्तम मध्यमेष्ठरतिङ्ग विश्वसर्गतङ्ग, आंकारतिङ्ग तथा उत्तम कपदीवर्गतङ्ग में बाराकती में गुप्त स्थान में स्थापित तिङ्ग हैं। संकर के अनुग्रह के बिना इस लोक में इन्हें कोई नहीं जानता है।

एवमुक्तवा क्यो कृष्ण पारारुखों महापुनिः। कृतिकासेप्रदं लिङ्गं दुष्टुं देवस्य मुन्तिन ॥१४॥

इस प्रकार कहकर पराज्ञस्युत्र महामुनि कृष्णद्वैपायन ज्यास त्रिशृलधारी महादेव के कृत्तिवासेश्वर लिक्क् को देखने के लिए गर्य।

समय्यक्तं सदा शिष्यौर्याहात्य्यं कृतिवाससः । कथयायास विशेषवो भगवान् ब्रह्मवितमः॥१५॥

त्तिव्यों के साथ उनकी अर्चना करके ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ भगवान् व्यास अत्साणों को कृतियास का माहस्ट्य बताने संग

अस्मिन् स्थाने पुरा दैत्ये हस्ती भूत्वा चवानिकम्। बाह्यकान् हनुभाषात चेऽत्र नित्यमुपास्ते॥ १६॥

पूर्वकाल में इस स्थान पर एक दैत्य हाथी का रूप धारण कर शंकर के समीप उन ब्राह्मणों को मारने के लिए आया था. जो यहाँ नित्य उपासना करते थे

तेवां लिङ्गन्महादेवः प्रादुरासीत् विलोवनः। रक्षणार्वे द्विकथेहा मस्त्रानां मस्त्रानस्त ॥१७॥

हे हिंजनेष्टो तब उन भक्तों की रक्षा करने के लिए भक्तवत्सल त्रिलोचन महादेव उस लिक्न से ख़दुर्भृत हुए हत्वा क्याकृति दैत्यं क्लेनायह्या हर ! बासस्तस्याकरेहकृति कृतियासेश्वरस्तरः ॥ १८॥ शंकर ने अपने शुल से अवज्ञापूर्वक उस गजाकृति दैत्य को सारकर उसके चमड़े को बला बना लिया अर्थात् उसे ओड लिया तभी से वे कृतिवासेश्वर नाम से श्रसिद्ध हुए।

अत्र सिद्धि परा प्रक्षा पुनवो पुनिपृगवाः। तेनैव स शारीरेण प्रासास्तरपरं पदम्॥१९॥

हे मुनिश्रेष्टां। मुनिवाँ ने यहाँ परम सिद्धि को प्राप्त किया और उसी शरीर से उस परम पद को प्राप्त कर लिया।

विद्या विद्येष्टरा स्त्राः शिवा ये वः प्रकीर्तिताः कृतिवासेष्टरं लिङ्गं निष्यमकृत्य संस्थितः॥२०॥

विद्या, विद्येशर, रह और सियः ये जो आप सब को मताये गये हैं जे नित्य कृतिवासेक्स लिक्न को आवृत करके संस्थित हैं

हात्य कलियुर्ग योरम्बर्गमहुलं जनाः। कृतिकासं न मुझ्नित कृतार्यास्ते न संसपः॥२१॥

जो सनुष्य इस घोर कलियुग को अधमेबहुल जानकर कृतिवासलिक को नहीं छोड़ते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं. इसमें संशय नहीं

कमान्तरसहत्रेण मोक्षोऽन्यदायते + वा। एकेन जन्मना मोक्षः कृतिवासं तु लम्बतेश २२॥

अन्यत हजारों जन्मान्तर ग्रहण करने से मांश्र प्राप्त हो या न हो. किन्तु कृतिवास में एक जन्म से ही मीश्र प्राप्त हो जाता है।

आलय सर्वसिद्धानायेतस्थानं वदन्ति हि। भोषितं देखदेवेन महादेवेन जम्मुना॥२३॥

इस स्थान को सभी सिद्धों का अवलय कहते हैं। यह देवाधिदेव महादेव संभु के द्वारा सुरक्षित है

बुगे युगे हात दानाः ब्राह्मणा बेदपारगः। उपासने महादेवं जपन्तिः सनस्त्रियम्॥२४॥ स्तुवन्ति सतते देवं महादेवं वियम्बकम्। ध्वायनो इदये नित्य स्वाणुं सर्वान्तरं शिलम्॥२५॥

यहाँ प्रत्येक युग में इन्द्रियों का निग्रह करने वाले बेदों के पहरंगत ब्राह्मण महादेव की उपासना करते हुए शतरुद्रीय का जप करते हैं वे त्रिलोचन देव महादेव की निरन्तर स्तुति करते हैं तथा सर्वन्तरात्मा स्थाणु सिव का अपने इदय में ध्याद करते हैं

गायकि सिद्धा किल गोतकानि ये बाराणस्यां निवसन्ति विद्याः। तेषामधैकेन भसेन मुक्तिः यें कतिवासं शरणं प्रयन्नाः॥ २६

निहय हो सिद्ध जन ये गोत गाते हैं कि जो आधण वाराणसी में वास करते हैं तथा जो कृतिवासलिङ्ग की शरण में जाते हैं, उनकी एक हो जन्म में मुक्ति हो जाती हैं

सम्माप्य लोके जयतामभीष्टं सुदुर्लमं वित्रकृत्मेषु जन्मा ध्यानं समादायं अपनि स्त्रं ध्यायस्ति चित्ते करवो महेल्रम्॥ २७॥

जो कोई इस स्वेक में समस्त जगत् के अभीध तथा अत्यन्त दुर्लम विप्रकृत में जन्म पाकर, ध्यानमान होकर रुद-मंत्र का जप करते हैं तथा पति संन्यासी भी चित्र में महेश का ध्यान करते हैं

आराव्यक्ति प्रमुपीशिकारं वाराणसीसव्यक्ता मुनीन्त्रः। यजनि यौरभिसचिक्कीनाः सुत्रक्ति रुद्रं प्रणमनि शम्युम्॥२८॥

उसी तरह वाराणसा के भध्य में रहने बाले बड़े-बड़े मूनि भी ईश्वर प्रभु की आराधन करते हैं, सर्व संकल्पी से रहित निष्कामधान से यहीं हास महादेव का रजन करते हैं, रूढ़ की स्तुति करते हैं और संभु को प्रणाम करते हैं

नयो भवायायसभावयाचे स्वाणुं प्रवशे गिरिशं पुराणम्। स्मरामि छद्रं इदये निविष्टं जाने महादेवमनेकरूपमा। १९॥

निर्मल भावधाम वाले भव को नमस्कार है। मैं स्थाण, गिरीश तथा पुरुष पुरुष की अरण में जाता हूँ इदय में अवस्थित रुद्र की मैं समरण करता हूँ अनेक रूपों वाले महादंब को मैं जानता हूँ

> इति श्रीकृषेषुराचे पूर्वभागे वाराजसोमाहातम् नाम हाविज्ञोऽस्वायः॥३२॥

# त्रयस्त्रिक्षोऽध्यःयः (वप्राणसीपाहात्म्ब)

सूत उदाव

समाधाकः युनीसीमान्देबदेवस्य शूलिनः जगाम लिङ्के तद्वर्षुं कपदीग्रस्यव्ययम्॥ १॥

मृत बेले- बुद्धिमान् व्यास ने मुनियों से संभाषण करके देवाधिदेव ज्ञूलपाणि शंकर के उस अविनाली कपदीशर लिङ्क का दल्लन करने के लिए प्रस्थान किया।

स्तान्या तत्र वियानेन क्रपंतिन्या पितृन्द्विजाः) पित्राचमीचने तीर्वे पुजवामास शूनिनम्॥२॥

है द्विजगण! वहाँ उन्होंने पिशाचमोधनतीर्थ में विधिपूर्वक स्थान करके तथा पितरों को तर्पण देकर शिक्ष की पूजा की

तब्रह्मर्यपपरुपंस्ते युनवो गुरुका सह। मेनिरे क्षेत्रमाहरूकं प्रणेमुनिरिक्षं हरम्॥३॥

वहाँ पुरु के साथ मृतियाँ ने आश्चर्यकारक वह तीथ देखा। उससे उन्होंने उस स्थान का माहात्म्य समझा और गिरीशर हर को प्रणाम किया।

कश्चिदभ्याजगायेमे शादूंलो चोररूप्युक्। मृगीमेको धक्षचितुं कपर्देश्वरमुनमम्॥४॥

(उन्होंने देखा) एक भयानक रूप धारण करने वाला जाय उत्तम कपदींचर जिवलिङ्ग के पास एक हरिणी की भक्षण करने के लिए आ पहुँचा।

तत्र सा भीतद्वदया कृत्वा कृत्वा प्रदक्षिणम्। बावमाना सुसम्प्राना व्याप्तस्य दशमगता॥५॥

वहाँ भयभीत हदय वाली वह हरिणी शिवलिङ्ग के चारें और वार-बार प्रदक्षिया करके भ्रमित होकर दौड़ती हुई बाध के बश में आ गई।

त) विदायं नखेरतीक्ष्णे आर्दूल सुपहारलः। जगाय चान्यद्वित्रनं स दृष्टा तान्युनीसरान्॥६॥

महावली खाम ने उसे अपने तीक्षण नखाँ से चीर दिया और उन मुनीश्वरों को देखकर दूसरे जनरहित स्थान (घन) में चला गया

पृतमात्रा च्र सा बाला कपर्दोशायते मृगीः अदृश्यत प्रकारमाला व्योग्नि सूर्यसम्बद्धााः ॥ कपदीश के आगे भृत्यु को प्रश्त हुई वह बाली मृगी अप्रकाश में सूर्य को प्रभा के समान प्रभावाली महाज्वाला के रूप में दिखाई पड़ी

विनंत्रा नीतकस्ता च शशस्त्राङ्क्षिकलेखाः। द्वाविक्ता पुरुषैसादशैरेच संवृत्ताः।८॥ पृष्यदृष्टि विश्वश्चनि खोसरास्तस्य मूर्द्धनि। गणेश्वरः स्ववं भूत्वा न वृष्टस्तक्षणस्ततः॥९॥

वह त्रिनेक्क, नीलकण्या, चन्द्रमा से अंकित मस्तकवाली, वृषभ पर आरूद तथा वैसे हो पुरुषों से विधी हुई भी आकाशकारी उसके मस्तक पर पुष्पवृष्टि करने लगे, वह स्वयं नणेश्वर होकर उसी क्षण वहाँ से अदृश्य हो गयी

दुर्द्वतद्शक्षयंवरं वैभिनिप्रमुखास्तदा। कपोंशिरमाइतस्यं पत्रकृर्युक्तमञ्जूतम्। १० ॥

इस समय यह जैमिनि आदि शिष्यों ने उस महान् आहर्य को देखकर कपदींचर के माहात्म्य के विषय में अञ्चलस्वरूप गुरुदेव ज्यास से पृछा।

हेवां प्रोबाच पगवान्द्रवाचे चोपवित्रय सः। कपर्हीहरस्य माहान्यं प्रणस्य वृष्णस्यकम्। ११॥

भगवान् व्यास महादेव के सामने कैंठ गये और वृषभध्यज को प्रभाम करके उन शिष्मों से कपदील का माहात्म्य कहने लगे

(स्पृत्यैवरक्षेषापापौद्यं क्षिप्रमस्य क्षिप्रश्वति। क्षापक्षोणदयो दोषा वाद्यणस्यां निवास्ति ॥ विद्याः सर्वे विरुव्यति कपर्दोग्रस्पूजनात्॥ तस्मानादेव दृष्टव्यं कपर्दोग्रस्पूकमन्॥।

्कपर्दारः का स्मरण करते ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं कपदींचर के पूजन से वाराणसी में निवास करने दालों के काम कोध आदि दोष तथा सभी विध्न समाप्त हो जाते हैं इसलिए उत्तम कपदींचर लिक्स के दर्शन सदैव करने चाहिए

इदं देवस्य तत्त्विङ्गं कपर्रीश्चरमुक्तमम्। पुक्तित्व्यं प्रयक्तेन स्तोतव्यं वैदिकैः स्तर्वे ॥ १२॥

इसलिए महादेव के उस कपदींचा श्रेष्ठ लिङ्ग का विधिपृतंक पूजन करना चाहिए और वैदिक स्वीतों से स्तुति करनी चाहिए।

ध्वायतामत्र निवर्त चौनिनां ज्ञानचेतसम्ब्। जावते चौगसिद्धिष्ठ वण्यासेन न संशय ॥ १३॥ यहाँ नियमपूर्वक ध्यान करने वाले शान्तचित्त योगियों को छह मास में ही योगसिद्ध हो जाती है, इसमें संशय नहीं ब्रह्मह्स्वादिपायानि विनश्यन्वस्य पूजनात्। पिशावयोचने कुण्डे स्नानस्कात समीपतः ॥ १४॥ इनका पूजन करने से तथा समीप ही पिशावयोचनकुण्ड में स्नान करने से अहाहत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। अस्मिन् क्षेत्रे पुरा विशावसप्तयी असितक्ष्यः अबुक्यों इति ख्यातः पूजवामास अस्निनम्॥ १५॥ हे विश्रो इसी क्षेत्र में पूर्व में कभी शंकुकणं नाम से प्रसिद्ध उत्तमद्रतधारी तपस्कां ने शिव को पूजा को थो जन्म स्वराप्त अपनित्त पूजन करका प्रवास स्वराप्त प्रमानिक प्रवास स्वराप्त स्वराप्त पूजन करका प्रवास स्वराप्त स्वराप्त पूजन का वाप किया नमस्कार और प्रदक्षिणा करके स्वरुक्तणे प्रवास का जप किया नमस्कार और प्रदक्षिणा करके स्वरुक्तणे प्रवास का जप किया

द्धास तत्र योगात्मा कृत्वा दीक्षां तु नैष्ठिकोम्। कदाचिदागतं ग्रेसं पश्चितं स्म क्षुवान्तितम्॥१७॥ अस्त्रिवर्षाप्त्रदाङ्गं निःससन्तं मुहुर्पृहुः तं दृष्ट्रा स पुनिन्नेष्ठः कृषवा परया बुतः॥१८॥ प्रांवाच को कवान् कस्मादेशाहेर्शाममं यतः तस्मै पिशासः क्षुवया पीक्ष्यपानोऽक्ष्यीहृच ॥१९॥

उस बोगात्मा ने नैष्टिकी दीशा प्राप्त करके वहाँ निवास किया उसने किसो समय वहाँ आये हुए एक क्षुधापीड़ित प्रेत को देखा. जिसका सरीर मात्र हड्डी और चर्म से आवृत था। वह बार बार खास ले रहा था। उसे देखकर मुनिवर परम कृपालु हो उठे और पूछने लगे— 'आप कौन हैं? किस स्थान से यहाँ पहुँचे हैं? तम भूख से पोड़ित उस पिशाय ने उनसे यह वचन कहा

पृतंजन्यन्तं वित्रो धनवान्यसमन्त्रितः पृत्रपौत्रादिष्युक्तः कुटुजनस्योतसुकः॥२०॥

में पूर्व जन्म में धनवान्य से सम्पन्न ब्राह्मण का में पूत्र-कैत्रादि से युक्त ओर कुटुम्ब के भरण पोषण में ही उत्सुक रहता था।

न पूजिता भया देवः गावोऽष्यतिवयस्तवः। न कदाचित्कृतं पुण्यमस्यं वा स्वस्यमेव वा॥२१॥

इसके अतिरिक्त मैंने कभी देवाँ, गौआं तथा अतिथियाँ का पूजर सत्कार नहीं किया और कभी भी स्वल्पनात्र भी पुण्य नहीं किया एकदा भगवान्छ्यो बांद्वेश स्वहनः । विश्वेशरो कराव्यामां दृष्टः स्वृष्टो नमस्कृतः॥२२॥ मैंने एक श्रार वाराणसा में श्रूपभराज (नन्दी) बाहन वाले विश्वेशर भगवान् रुद्र का दर्शन किया, उन्हें स्पर्श किया और नमस्कार किया।

तदाचिरंण कालेन पद्धत्वपहमागतः। न दृष्टं तन्महाप्रोरं भवस्य वदनं मुने॥२३॥ तत्पश्चात् मैं तत्कालं हो मृत्यु को प्राप्त हो गया हे मुने। मैंने यम के उस महाभवानक मृख को नहीं देखा

ईदृशीं योनियापतः पैज़ानीं भूचपाहितः। पिपासपा परिकानो न जानामि हिताहितम्॥२४॥ अब ऐसी पैज़ानी खोनि को शास करके भूख से पीड़ित तथा प्यास से उद्याकुल होकर अपने हित और अहित को नहीं जन भारता हैं

यदि कश्चित्सपुद्धंतुमुपायं पश्यसि प्रमो कुस्य तं नमस्तुभ्यं स्वाहं शर्मा गत ॥२५॥ प्रमो । यदि आए मेरे उद्धार का कोई उपाय देखे रहे हैं ती उसे कहुँ। आएको नमस्कार है भैं आपके शरणागत हूँ

इत्युक्तः शङ्कुकर्णोऽय पिशार्व्ययस्यवीत्। त्यादृशो न हि लोकेऽस्मिन्तिको पुण्यक्तसम् ॥२६॥ अत्यया भगवान् पूर्वं दृष्टो विश्वेष्टरः सिवः। संस्पृष्टो वन्दितो भूवः कोऽन्यस्कसदुशो पृथि॥२७॥

इस प्रकार कहने के बाद शंकुकर्ण ने पिशास ने कहा-तुम्हारे सपान उसम पुण्यकमां तो इस लोक में है हो नहीं जो कि तुमने पहले भगवान् विश्वेष्ठर शिव का दर्शन किया और पुन. स्पर्श करके देदन किया फिर तुम्हारे सपान इस संसार में अन्य कीन हो सकता है

तेन कर्पीवधाकेन देशमेतं समागतः। स्तानं कुरुख श्रीश्चं त्वपस्मिन् कुण्डे समाहितः॥२८॥ येनेमां कुत्सिता योनि क्षित्रमेव प्रहास्वसि॥२९॥

उसाँ कर्मफल के कारण तुम इस स्थान को प्रस हुए हो तुम समाहितवित्त होकर इस कुण्ड में रवित्र स्तान करें। एसा करने से इस कुत्सित योनि को रवित्र त्याग दोगे

स एवपुन्ते मुनिया चिलाको दयस्या देववरं विनेत्रम्। स्कृता कप्रदेशिरमीजितारं चक्के समझाव स्वोऽचगाहम्॥३०॥ दयावान् मृति के द्वारा ऐसा कहे जाने पर पिकाद ने मन को संयमित करके देवश्रेष्ठ, जिनेत्रधारी, कफ्टीक्ट भगवान् का स्मरण करके स्नान किया।

तदासगाहान्युनिसर्प्रियाने मपार दिव्यामरणोपपत्रः॥ अदृश्यतार्केत्रिके विमाने स्रशांकियद्वांकितवारुमौतिः॥३१॥

तब स्नान करने से घड़ मुनि के समीप ही मृत्यु को प्राप्त हुआ और दिव्य आभृषणों से सम्पन्न होकर सूर्यसद्त आभा बाले विधान में त्रशांक विद्युत सुन्दर ललाटयुक्त (शिवसद्दर) दिखाई देने लगा।

विभावि स्ट्रैस्ट्रिको दिविस्थैः समाधुको खेलिभिएप्रमेथै । स सालख्यिन्यादिभिनेष देवो व्योदये भानुरशेषदेव ॥३२॥

घुलोक में स्थित स्ट्राणों तथा महान् योगियों द्वारा चारीं और से अवृत वह (पिशाच). उदयकाल में वालखिल्य आर्गद मुनियों से परिवृत सब के देव सूर्य देव के समान शोधित हाने लगा।

स्तुवंति सिद्धा दिवि देवसंग्र कृतंति दिव्याप्सरसोऽनिशामाः। मुझक्ति वृष्टि कुसुपालिपित्रां गसर्वेतिद्याधारिक्यसम्बन्धाः ॥ ३३॥

आकाश में सिद्धगण तथा देवसमूह उसका स्तृतिगान करने लगे सुन्दर दिव्य अप्सरायें मृत्य करने लगी और गन्धर्व, विद्याचर, किंत्रर आदि उसके ऊपर प्रमर मिश्रित पुर्चों की वृष्टि करने लगे

संस्तूपमानीऽयं युनींद्रसंपै-रवाप्यं बांधं मगवत्त्रसादात् समाविशनपण्डलमेवमक्यं त्रयीमवं बत्र विमाति स्द्र:॥३४॥

मुनीन्द्रों के समुदाय द्वारा उसकी स्तृति को जा रही थी और भगवान शंकर की कृपा से उसे ज्ञान भी प्राप्त हो गया था। तदनन्तर वह वंदोमय प्रधान सूर्यमण्डल में प्रवेश कर गया, जहाँ रुद्र शोभायमान रहते हैं।

दुश विमुक्तं स पिशायमूनं मुनिः प्रहष्टो बनसा महेशम्। विधिन्त्य एतं कविमेकमध्यं प्रणम्य नुष्टाय कपर्दिनं तम्॥३५॥

पिशाय को विमुक्त देखकर वे मुनि अत्यन्त हर्यित हुए और मन से प्रधान, कविस्वरूप, रुद्र महेश का ब्यान करके उन्हें प्रणाम करके कपदीक्षर घगवान की इसम करने लगे।

शंकुकर्ण स्वास

नमामि नित्यं पस्तः वसस्ताद् बोहारमेकं पुरुषं पुराणम्। क्रजामि बोण्हरमोशिनप्र-

भादित्यपन्नि कलिलाविरुक्रम्॥ ३६॥

शंकुकन ने कहा— मैं नित्य, पर से भी पर, गोमा, एक. पुराण पुरुष को नमस्कार करना हैं। मैं योगेश्वर, ईशिता, आदित्य (भंडल में अवस्थित) और अग्निस्वरूप तथा सब के हृदय में अधिरूढ़ भगवान की शरण में जाता हैं।

त्वां इञ्चपतं इदि समिविष्टं हिरणपयं योगिनसादिहीनम्। बजामि रुद्रं शरणं दिविस्तं महासुनि ब्रह्मपरं पवित्रम्॥३७॥

है देव! आप ब्रह्मा से परे, सबके ब्रदय में सिश्रविष्ट. हिरण्यय, योगी, अन्धरहित, रक्षक, अतकाश में स्थित, महामुनि, ब्रह्मपरायण और पवित्र हैं। मैं आपको शरण में आता हैं

सहस्रपादाश्चित्रिरोऽभियुक्तं सहस्रवाहुं तमस्य परस्तात्। त्वां ब्रह्मपारं प्रणमामि श्रेषुं हिरण्यमर्थाधियति स्नित्रम्॥३८॥

सहस्र पाद, सहस्राक्ष और सहस्र शिरों से युक्तः सहस्रवाहु वाले, तम से परे, ब्रह्मपार, हिरण्यगर्थ के अधिपति और जिनेत्रधारी आप शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ

वतः प्रमृतिजंगतो विन्त्रशो येनाइतं सर्वेमिदं शिवेन। तं इक्षपारं मगवन्त्रपीशं प्रकस्य नित्यं शरणं प्रपत्ते॥३९॥

जिससे जगत का जन्म और बिनात होता है और जिस जिब द्वारा इस सबका आहरण होता है. उन ब्रह्मपार, धगवान ईश को प्रणाम करके मैं सदा जरणागत होता हूँ अलिङ्गपालोकविद्वीनस्त्र्यं स्वयंत्रयुं चित्त्रज्ञिकेत्रहरूप्॥ तं ब्रह्मपारं परमेक्षरं त्वां

नयस्करियो न यतोऽन्यदक्ति॥४०॥

िन्द्रशहित, अप्रकटितस्यरूप वाले, स्वयंप्रभु, चित्स्वरूप, एकमाद्र रूद, आफ्को चपस्कार है ऐसे आप ब्रह्मणर, परभंक्षर में प्रजाम करता हैं, जिनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हैं

यं बोणिनस्यक्तसतीज्ञयोगः

स्लब्जा समाचि परमस्पभूताः। पञ्चनि देवं उपातोऽस्मि निस्वं

तद्वत्वपारं भवतः स्वस्थप्।।४१॥

योगोजन जिस देव को समीज योग के स्थाग से समाधि प्राप्त करके परमान्य-स्थरूप होकर देखते हैं, आएके उस ब्रह्मपार स्थरूप को मैं निन्य नमल करता हूँ।

र पत्र नामानि विशेषहर्तिनी संदृष्टी निष्ठवि कस्वरूपम्। तं ब्रह्मपार्ट प्रणतोऽस्मि क्रियं स्वयंभुवं त्यां शरणं प्रपद्ये॥ ४२॥

हे देव र जहाँ कोई नाम नहीं है. जहाँ विशेष तृति सुद्ध नहीं है और जिसका स्वरूप भी नहीं दिखाई देता है. वैसे ब्रह्मपार शिद्ध को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। मैं आप स्वयम्भू के सरणागत होता हूँ

यदेववेदाभिस्ता विदेहें

स इहासिहानभरेदपेळप्। पष्टबरचनेके भवतः स्वस्त्ये

हद्ब्रह्मपारं प्रणमामि नित्यम्॥४३॥

वेदों के ज्ञान में सतत संलग्न विद्वान जिन्हें अकरीरी. अभेदात्मक, अद्वेत और बढ़ाविज्ञानमय आपके विविध स्वरूप को देखते हैं उस सहापारस्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हैं।

वतः प्रधानं पुरुषः पुराणो व्यवनीतं यं प्रणामन्ति देवा । नमापि तं ज्योतिषि सेनिविष्टं कार्ल कृहनं भवतः स्वरूपम्॥४४॥

जिनसे प्रकृति और पुरातन पुरुष विद्यमान रहते हैं, देवनक जिन्हें प्रणाम करते हैं, उस परमज्योति में संतिविद्य, कालस्वरूप अन्यके कृततु स्वरूप को मैं प्रणाम करता हैं ख्रजापि निस्तं शरणं यहेशं स्वाणुं प्रपत्ने गिरिज़ं पुराणम्। स्थितं प्रपत्ने हरमिन्दुमीलि

विनाकिनं त्यां अरणं द्वजामि॥४६॥

में नित्य महेश की शरण में जाता हूँ। मैं पुराण पुरुष, स्वाणु पिरोश को प्राप्त होता हूँ। चन्द्रमौलि भहादेव को प्राप्त होता हूँ और पिनाको भगवान् को शरण में जाता हूँ।

स्तुन्दैवं शंकुकर्णाऽसी भगवलं कर्पाह्नम्। एपात दण्डसञ्जूमी प्रोधरनामावं शिक्सम्॥४६॥

इस प्रकार वह अंकुळर्ण भगवान् कपदों की स्तुति करके शिवरूप ॐ का उद्यारण करते हुए दण्डवत् भूमि पर गिर पडा

तक्क्षणात्परमं लिङ्गं प्रादुर्भृतं सिवास्मकम्। सामपानन्दर्गाहेतं कोटिकास्तान्निसम्निसम्॥४७॥

उसी क्षण जानस्वरूप, आनन्दस्वरूप, अद्वैतरूप, कोटिकालाग्निसदृश्च शोधायमान शिवस्वरूप परम लिङ्ग प्रकट हुआ

शंकुकर्णोऽश्व स तदा मुनिः सर्वात्मकोऽमलः। निर्लियो विमले लिङ्गे तदङ्कतमियाधकत्॥४८॥

तब सर्वातमा और नियंख मुनि जंकुकर्ण उस विमल लिंग में विलीन हो गया। वह एक अवस्य सा हुआ

एतद्रहस्यमाख्यातं माहास्यं च कर्पार्टनः॥ न कक्षिद्रति तपसा विद्यनच्या मुत्रति॥४९॥

कपर्दी लिंग का यह रहस्य और माहातम्य मैंने बता दिया। तमोपुण के कारण इसे कोई नहीं जान पता है। विद्वान् भी अस विषय में मोहित हो बाता है।

य इमां मृजुवाहित्यं क्यां पापप्रणाहिनीम्॥ भक्तः पार्वत्रभृकात्या स्त्रमामीव्यमानुवान्॥५०॥

जो भक्त इस पापनाकिनी कथा का नित्य श्रवण करेगा, बंह विमुक्त होकर रुद्र का सामीप्य प्राप्त करेगा

परेच सततं शुद्धो ब्रह्मपारं महास्तवन्॥ बातर्कव्यक्तसमये स योगं ब्राप्नवाहरः॥५१॥

जो निरन्तर पवित्र होकर ब्रातःकाल और मध्याहकाल में इस ब्रह्मपरनामक महान् स्तोत्र का चाठ करेगा, वह मनुष्य योग को ब्राप्त करेगा

इद्रैव क्रियं कस्यामो देवदेवं कर्मीकम्॥ इक्ष्यायः सततं देवं पूजयामसिक्तोचनम्॥५२॥ इत्युक्त्वा भगवान्व्यसः जिन्दैः सह महाज्ञुतिः॥ उवास तत्र युक्तस्या पूजयन्तै कर्गार्हनम्॥५३॥

'हम सदा यहीं रहेंगे और देवाधिदेव कपदीं का निरन्तर दर्शन करेंगे तथा जिलांचन देव की पूजा करेंगे' ऐसा कहकर महाद्युतिसम्पन्न, युक्तात्का, भगव्यन् क्यासदेव शिष्यों के साथ कपदीं की पूजा करने हुए वहीं रहे लगे

> इर्फेन ब्रीकुर्मपुराणे पूर्वभागे वाराणसीमाहात्व्यं सम त्रवस्मिकोऽस्यास्य-१। ३ ३॥

> > चतुर्स्त्रिक्षोऽस्थायः (वाराणसी-महातयः)

सृत उदाव

इंदिया तत्र मगवान् कपर्धेशान्तिके पुनः। ययौ इहुं कव्यदेशं बहुवर्धगणान्त्रपुः॥ १॥

सूत बोले— वहाँ कपदीरवर शिव के समीप अनेक वर्षों तक वास करके भगवान प्रभु बंदव्यास मध्यमेश्वर लिंग को देखने के लिए गये

तत्र यन्दाकिनी पुण्यामृधिसंबनिवंकिताम् नदी विमन्दर्शनीयां दृष्टा इष्टोऽपथन्युनिः ह २॥

वहाँ ऋषियों के समूह से निषेत्रित, पवित्र एवं निषंत जल वाली मन्दाळिनी नदी को देखकर व्यवस मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुए।

स तत्पन्तिक्षय पुनिषिः सह द्वैशयनः प्रपुः। सकार भावपूनात्मा स्मानं स्नानविद्यानविद्याः। ३॥

उस नदी को देखकर पवित्र भावयुक्त आत्या वाले और स्नानविधि को जनने बाले प्रभु द्वैपायन स्वास ने मुनियों के साथ वहाँ स्नान किया

(पूजवामास लोकादि पृथैर्जनविवेर्षयम्॥ प्रविश्व ज्ञिष्यप्रवरे सार्द्ध सत्ववतीसुत:॥)

(श्रेष्ठ शिष्यों के साथ उसमें प्रवंश करके सत्यवतीपुत्र रुवस ने अनेक प्रकार के पुष्पों से आदिजन्मा शिव की पूजा को।)

सन्तर्ष्यं विशिवदेवानुषीन् पितृगणांखवा। सम्बन्धसमीज्ञानमर्घवामास मुलिनम्॥४॥

(उन्होंने) देवों, ऋषियों तथा पितरें का विधियत् तपंज करके मध्यमेश्वर ईशान शिव का पूजन किया ततः परशुपताः शांता धस्योद्धृत्तितविष्ठाः द्रष्टुं समागता स्त्रं स्व्योध्धरमीश्वरम्॥६॥ आंकारासक्तस्यमो वेदस्वययनस्ययाः विद्या पुण्डितद्वापि शुद्धयज्ञोपनीतियः॥६॥ कौपीस्यसम्बः केक्द्रियरे वाष्म्याससः॥ वद्मवर्यरताः शांता दांता वे इतनस्यरा ॥७॥

तदनन्तर वे भस्मलेपित सरीरधारी. शानाचित्त सिवभक्त. पथ्यपंखर इंतर हट् को दंखने के लिए आये। वे सम ऑकार में आसक्त चित्त वाले और वंदाध्ययन में तत्पर रहते थे वे जटाधारी. मुण्डित शिर खले एवं शुद्ध यहोपबीतधारण किये हुए थे। उनमें कोई कौपीनवस्त्र पहने थे, वो कोई निवंख थे वे सभी ब्रह्मचर्य में निरंख, सान्तस्वभाव, इन्द्रियनिग्रही तथा जानप्रायण थे

दृष्टा द्वैपादनं विद्या शिष्यैः परिवृतं मृनिम्। पूजवित्वा यद्यान्यायपिदं यवनमञ्जवन्॥८॥ को भवान् कृत आयातः सह सिष्यैर्वसभृनेः प्रोषु पैलादयः शिष्यास्त्रानृवीन्धर्ममाविदान्॥९॥

है बिद्रोग उन्होंने शिष्यों से घिरे हुए मुनि हैपायन को देखकर विधिवत् इनकी पूजा की और यह वचन कहां है महामुनि आप कौन हैं? किया के साथ आप कहां से आये हैं तब पैल आदि शिष्यों ने घम भावना से भावित उन ऋषियों से कहर

अयं सत्यवतीसूनुः कृष्णद्वैषयमः प्रश्नुः। व्यासः स्वयं इधीकेशो येन वेदाः पृष्ठककृताः॥१०॥ ये स्वयं इषीकेश, सत्यवती पुत्र, प्रभु, कृष्णद्वैपायन स्यास है. जिन्होंने येदां का विभाजन किया है।

यस्य देवो महादेवः साझाहेवः पिनाकयुक्। अञ्चालेनामकरपुत्रो नाम्ना शुक्त हति प्रभु ॥ ११॥ यो वै साक्षान्महादेवं सर्वभावेन लंकरम्। प्रपन्न परया मकरवा पत्य तस्त्रान्मैसरम्॥ १०:

जिनका शुक नामक पुत्र हुआ, जो पिनाकपाणि साक्षात् महादंव ही अपने अंशांश से उत्पन्न हुए थे। जो परम भक्तिपूर्वक सर्वमाव से सरक्षात् महादेव शंकर के शरणागत हैं और जिन्हें ईश्वरसंबन्धी ज्ञान प्राप्त हैं

ततः पाशुप्ततः सर्ते ते च इष्टतनुरुदा । अनुस्यप्रधनसो ज्यासं सत्यवतीसृतम्॥१३ः

तदनन्तर वे सम शिवभक्त हर्ष से पुलकित रोम काले नथा शान्तवित होकर सत्यवती पुत्र ध्यास से दोलं। भगवन् भवतः प्राप्तं विक्रानं परमेष्टिनः॥ प्रसादादेवदेवस्य यत्तन्माहेष्ठरं परम्॥१४॥

 समावन्! आपको देखाधिदंत्र की कृपा से परमेश्री शंकर का विशंध ज्ञान है और जो महेश्वरसम्बंधी परम ज्ञान है, वह भी प्राप्त हो चुका है.

तहदास्थाकपव्यतं रहस्यं गुह्नमुत्तमम्। क्षित्रं पञ्चेम ते देवे मृत्वा भगवतो मुखात्॥१५॥

आप हमें वह स्थिर उत्तम, गुहा रहस्य को बता है आप भगवान के मुख से सुनकर हम शांच्र ही उन महादेव को देख लेंगे।

विसर्वरिक्ता ताज्ञिन्दान् सुयनुप्रमुखांस्तदा। प्रोवाच तस्परं इतने वोषिन्धी वोर्गावनमः॥१६॥

तन सुमन्तु आदि अपने शिष्यों को यहाँ से विदाई देकर चौगवेनाओं में श्रष्ठ व्यासजी ने योगियों के लिए उस परम जान का उपदेश किया

तक्षणादेव विकलं सम्पृतं ज्यांतिकतम्प्। लीगस्तत्रैव तं विद्राः झणादसरबोयतम् १७॥

उसी क्षण वहाँ निमांस उत्तम ज्योति प्रकट हुई। उसी में वे विष्रमण लीव होका क्षणभर में अन्तर्हित हो गर्य

ततः शिष्यान् समाहत्य प्रगवान् बृह्यविनयः। प्रोवास्य प्रथमेशस्य माहस्त्यां फैनपूर्वकान्॥१८॥

तदनन्तर पैल आदि शिष्यों को अपने समीप युक्तकर प्रदावताओं में श्रेष्ठ भगकान् व्यास ने उनकी मध्यमेशर लिय का माहतन्त्र्य बनाया

अस्मिन् स्वाने स्वयं देवो देव्या सह महेश्वर । रमते भगवाजित्यं रहेश फीसानित ॥१९॥ अत्र पूर्वे ह्यीकेशो सिम्नातमा देवकोसुन ॥ उद्यास कसरे कृष्णे सदा पाशुपतैर्वृत ॥२०॥

वे बोल) इसी स्थान में उद्दों से परिवृत स्वयं भगवान् महेश्वर देव नित्य देवी पायंती के साथ फ्रांड़ा करते हैं पूर्वकाल में यहाँ विशासना, इपोकेश देवकीपुत्र कृष्ण ने एक वर्ष तक पाश्वपतों के साथ निवास किया था।

भरमोद्धृतितसर्वाङ्गो स्त्रारध्यकत्त्व ॥ आराययम् इति अर्थु कृत्वा पशुपतं इतम्॥२१॥

सवांक्ष पर भस्म रचाते हुए, रुद्र की आराधना में तत्पर दे हरि पाशुपत व्रत धारण करके शंभु की उपासना करते थे। तस्य वै वहवः क्रिया ब्रह्मचर्यपरायणाः सम्बद्धा तहचनाञ्चानं दृष्टवन्तो पहेश्वरम्॥२२॥

उनके ब्रह्मचर्यपरायण बहुत से शिष्यों ने उनके देशन से ज्ञान प्रत कर महेन्द्र का दर्शन किया

तस्य देवो पहादेवः प्रत्यक्षं नीलल्हेहितः। ददौ कृष्णस्य भगवान्वरदो धरमुत्तपम्॥२३॥

बरप्रदातः भगवान् नीललॉहित महादेव ने साक्षात् प्रकट होकर श्रीकृष्ण की उत्तम का प्रदान कियाः

वेऽर्मीयव्यक्ति गांकिन्दं मदस्त्रः विविपूर्वकम् तेवां तदेश्वरं ज्ञानमुख्यस्थति चगन्मकः। २४॥

(शिव ने कहा) हे जगन्मय जो मेरे भक्त सिधिमुसंक मोदिन्द की अनेना कोंगे, उन्हें वह ऐशर ज्ञान उत्पन्न होगा

त्वपीक्षोऽर्विधतस्यक्ष स्वातस्यो पत्परैकी । भविष्यस्य न सन्देहो सत्यसादाद् द्विजातिमि:॥२५॥

मेरी कृषा से आप प्रभु मेरे भक्तवर्गी तथा द्विजातियों के द्वारा पूजा और ध्यान करने योग्य होंगे, इसमें सन्देह नहीं है

ये च द्रक्ष्यक्ति देवेशं स्थात्वा देवं पिनाकिनम्। ब्रह्महत्यदिकं वार्य नेवामाञ्च विनक्ष्यति॥ ५६॥

जो लोग पिनाकपाणि महादेव का ध्यान करके आप देवेश का दर्शन करेंगे, उनके ब्रह्महत्यादि सारे पाप शीघ ही नष्ट हो जायेंगे।

प्राजांसकर्जाने ये विद्राः पायस्तर्मस्ता अपि तं वान्ति परमं स्वानं नाम कार्या विचारणा॥२७॥

पापकमं में प्रवृत्त रहने पर भी जो विष्र यहाँ प्राण्याय करेंगे. वे परम स्थान को प्राप्त करेंगे, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्रन्थस्तु खलु तं वित्रा प्रन्दाकित्यां कृतोदकाः अर्थयन्ति महादेवं प्रत्यमेहस्युत्तपम्॥२८॥

ं वे विष्रगण धन्य हैं जो मन्दाकियों में स्नान करके उत्तम मध्यमेशा भहादंश को अर्थना करते हैं।

स्वानं दानं तपः शतद्धं पिण्डनिर्ववणं त्विहः।। एकैकसः कृतं विद्राः पुनात्याससम् कुल्पम्॥२९॥

है विश्रो । यहाँ स्नान, क्षम, तप, ब्राद्ध और पिण्डरान इनमें से जो एक बार भी करता है. वह अपने सात कुलों की पवित्र कर लंता है

सन्निहत्यामुणस्मृष्ट्य राहुप्रस्ते दिवाकरे।

क्ष्यतं लक्ष्वे कर्वस्तस्माह्मगुणं न्विहा।३०॥ सूर्य ग्रहण के समय समिहती नदी (कुरुक्षेत्र तीर्य) में स्नान करने से जो फल मिलता है, उससे दस गुना अधिक फल वहाँ ग्रस होता है

एसपुरुत्या भहायोगी मध्यमेशान्तिके त्रम् उक्षस सुचिरङ्क्षाल पुत्रक्त्ये महेसरम्। ३१॥

इस प्रकार कहकर महायोगी भगवान क्यास ने महेनर की पूजा करते हुए मध्यमेश के समीप दीर्घकाल तक निवास किया

> इति श्रीकुर्यपुराजे पूर्वभागे बरसणसीमाहालयं नाम चतुर्विक्रोधेक्यावः॥ ३ ४॥

> > पञ्चर्तिशोऽध्यायः (वाराणसी-माहारूय)

#### सृत उवास

ततः सर्वाणि गुद्धानि तीर्थान्यायतनानि छ। अगाम भगवान्यासो जैमिनिप्रमुखेर्नुतः॥१॥ सृत बोले⊶ इसके बाद जैमिनि आदि शिष्यों के साथ भगवान् व्यास सभी गोपनीय तीर्थो और देवपन्दिरों में गये

प्रयागं परमं तीर्थं प्रयागाद्धिके शुधम्। विश्वकर्षं तता तीर्थं कालतीर्थंमृतयम्॥२॥ आकाशास्त्रमं महातीर्थं तीर्थंग्रैवानुषं परम्। स्क्लीनम्र महातीर्थं गौरीतीर्थमनुत्तमम्॥३॥

वे श्रेष्ठ प्रस्तग तोर्थ और प्रवाग से भी अधिक शुभ विश्वरूप तीर्थ तथा उत्तय कालतीर्थ, आकाश नामक महातीर्थ, श्रेष्ठ अनुद तीर्थ, स्वलंडन नामक महातीथ तथा परम श्रेष्ठ गीरीतीर्थ में गये

प्राकारत्यं परं तीर्थं स्वर्गद्वारं तदेव चा राज्युकेश्वरित्युक्तं सर्पाख्यं तीर्धमृत्यम्। ४॥ यपातिर्थं महातीर्थं तीर्धश्चैव महानदी। बारायणं यो तीर्थं कायुतीर्थमनुत्तमम्। ५॥ प्रान्तीर्थं परं पुद्धं काराहं तीर्थमृतमम्। वर्मतीर्थं महापुण्यं तीर्थं संवर्तकं परम्॥ ६॥ अभिनतीर्थं दिवलेखाः कालकेश्वरमृत्तमम्। वर्षताख्यं महापुण्यं मणिकर्णमनुत्तमम्। पटोत्कचं तीर्यंचरं स्रीतीर्वञ्च पिनापहप्॥८॥

द्विजर्षष्ठी वे ब्रेष्ट तीर्थ प्राजापस्य, स्वर्गद्वार, जम्मुकेश्वर तथा ठतम चर्मांख्य तीर्थ, पयातीर्थ, महातीर्थ, महानदीतीर्थ, ब्रेष्ठ नारायण तीर्थ, परम श्रेष्ठ वायुतीर्थ, परम गुग्न ज्ञानतीर्थ, उत्तम वाराहतीर्थ, महायुष्यदासक यमतीर्थ तथा श्रेष्ठ संवर्तक तीर्थ, अग्नितीर्थ, उत्तम कालकेश्वर तीर्थ, नागतीर्थ, सोमतीर्थ तथा सूर्यतीर्थ, पर्वत खमक महायवित्र तीर्थ, परम श्रेष्ठ मणिकर्ण तीर्थ, तीर्थश्रेष्ठ घटोत्कच, श्रीतीर्थ तथा पितामह तीर्थ में गये।

महातीर्थन्तु देवेशं तथा ततीर्थपुत्तमम्। कापिलक्षेत्र सोमेशं ब्रह्मतीर्थमनुसमम्॥९॥

पुनः वे भगातीर्थं तथा उत्तम देवेस तीर्थं, कार्पिल तीर्थं, सोमेस तीर्थं और परमोत्तम ब्रह्मतीर्थं में गये। (यस लिक्षं पूजनीर्यं स्तातुं ब्रह्मा पदलवः॥ तदानीं स्वापवामास विक्षुस्तर्लिनगमैश्वरम्॥ ततः स्तात्का समागस्य ब्रह्मा प्रोवाय तं हरिष्। प्रयानातीर्यं लिक्षं कस्माल्खापितवानसि। तमाइ विष्णुस्वकोऽपि स्ट्रं मस्टिर्व्हा यतः। सस्मस्त्रातिश्चितं लिक्षं नामा तत्र मिच्यति॥)

(बहाँ पर पूजनीय जिवलिङ्ग है, जब ब्रह्मा वहाँ स्नान करने के लिए आये, उसी समय विष्णु ने इस ईश्रतेथ जिवलिंग को स्थापित कर दिया। तदनन्तर स्कन करके आने पर ब्रह्मा ने विष्णु से कहा— मैं इस लिए को लाया हूँ अपने क्यों स्थापना की ? तब विष्णु ने भी उनसे कहा— शंकर के प्रति मुझ में दृढ़ भक्ति है, इसलिए मैंने लिङ्ग की प्रतिष्ठा की है किन्तु यह अपके नाम से प्रसिद्ध होगा।)

पूरेकारं तथा तीर्थं वीर्थं धर्मसमुद्धवम्। गमर्थतीर्थं सृक्षुपं वाह्नेयं तीर्थमुक्तमम्॥ १०॥ दौर्धोसिकं होमतीर्थं चन्द्रतीर्थं क्वितेसमा<sup>०</sup> चित्रांमदेशां पुण्यं पुण्यं विद्यायरेसरम्॥ ११॥ केदारं तीर्थमुख्याख्यं कालसरमनुक्यम्। सारस्वतं प्रमासस्य खेटकणं हरं सुधम्॥ १२॥

हे द्विजशेहो। वे फिर भूतेश्वर तीर्थ, धर्मसमुद्भव तीर्थ, अत्यन्त शुभ गन्धर्व तीर्थ तक उत्तम बाहेयतीर्थ, दौर्यासिक तीर्थ, होमतीर्थ, चन्द्रतीर्थ, पुष्य चित्रांगदेशर तीर्थ, पुष्प विद्याधरेश्वर तीर्थ, केदारतीर्थ, पुष्टम नामक तीर्थ, अस्युत्तम कालक्षरतीय, सरस्वततीयं, प्रभासतीयं खेटकणं और शुध हर तीयं में गये

लीकिकारकं पद्मतीर्थं तीर्वक्रेव हिमालवम्। हिरण्याचे गोप्रस्तं तीर्वक्रेव कृषक्रअम्॥ १६॥ उपशानं क्रिक्केव स्थाप्नेश्वरमनुनमम्। जिलोकनं महातीर्थं कोलार्कक्रेकराह्मयम्॥ १४॥ कपालमोकनं तीर्थं कृष्णक्रायांविनास्त्रमम्। सृद्धेश्वरं महापुष्पमानन्दपुरमुक्तमम्॥ १५॥

पुनः स्नैकिक नामक महातीर्थः हिमालयतीर्थः, हिरण्यगमं तार्चः, गाप्रख्यतीर्थः और वृषध्वजतीर्थः, उपमान्तः, शिवः परमात्तम व्याप्रेशः, श्रिलोचन नामक महातीर्थः लोलार्कः और उत्तराह्नयः नीर्थः, ब्रह्महत्याविन्तरास्यः कपालमोचनतीर्थः, महापुण्यमयः शुक्रंशातीर्थः तथा अत्तन्दपुरः तीर्थः में गयेः

एकपादीनि तीर्वानि प्राचान्यात्कश्चितानि तु। न शक्या विस्तराहकुं तीर्थसंख्या हिजोतमा..॥ १६॥

हे हिजन्नेष्ठो इस प्रकार मुख्यरूप से तीर्कों को बता दिया है। बस्तुत विस्तार से तोथों की संख्या बताना शक्य नहीं है

तेषु सर्वेषु तीर्षेषु स्नात्वाम्बर्च्य सनातन्त्व्। इपोच्य तत्र तत्रासौ पाराशर्थो पद्रापृति ॥ १७॥ तर्पिक्त्वा पितृन्देवान् कृत्वा पिण्डप्रदानकम् जनाम पुनरेकापि यत्र क्षिप्रेग्टर शिवः॥ १८॥

महामुनि पराशरपुत्र स्थास ने उन सभी तीयों में स्नान करके और सनातन देव की अर्चना करके वहां उपवास किया फिर देवों और पितरों को तर्पण तथा पिण्डदान करके पुन उस स्थान में गयं, जहाँ विश्वेदर शिव चे

स्तात्वरम्बर्खे महालिङ्गे शिष्टे सह महापुनि:। उदाच शिष्टान्यपीतमा क्षेष्टे गनुमईशा:१९॥

धमांत्मा महापुनि हिष्यों के साथ स्वान करके एवं पहालिय की पूजा करके शिष्यों से बोले--- 'आप लोग अपने यथेष्ट स्थान को जा सकते हैं

ते प्रणय्य पहात्मानं जम्मुः पैलादवी द्विजाः वासञ्च तत्र नियतो वाराणस्यां चळार सः॥२०॥

हे दिजो। वे फैल आदि शिष्य महात्मा व्यास को प्रणाम करके चले गये और व्यास जी नियतरूप से वाराणसी में सहने लगे शानां दानोश्चववधं स्तात्वाध्यकः एनाकृतम् पेक्षाहारो विशुद्धातम् इक्षाचर्यपरायणः॥२१॥

वे शान्त और इन्टियनिग्रहो होकर तोनों सक्य स्वान करके भिक्षात्वरी, विशुद्धातमा और ब्रह्मचयंपरायण होकर शिव की अर्चना करते थे।

कराधितत्र वसता व्यासेनाभिदतेजस्य। प्रमयाणेन विद्या वै नैव लब्बा द्विजोत्तमाः ४२२॥

हे द्विजातमो किसी समय वहाँ निवास करते हुए परम तेजस्वी व्यास जी को भिक्षा के लिए भूमते हुए भिक्षा उपलब्ध नहीं हुई

ततः क्रोबावृततनुर्नराणाण्डि वासिनाम्। विभां सुवामि सर्वेषां केन सिद्धिई हीयते॥२३॥

तब क्रोधवृत सरस्युक्त व्यास ने कहा। मैं यहाँ के निवासी सभी मनुष्यों के लिए विभा की सृष्टि करता हूँ, जिससे सबको सिद्धि भाग हो जाएगी

तक्षणात्मा महादेवी शंकराईशरीरिणी। प्रादुरामीत्स्वयं प्रीत्वा वेषे कृत्वा तु मानुषम्॥२४॥ भो भ्रे व्यास महायुद्धे शास्त्रक र त्वया पुरी मृद्याण भिक्षां मतस्त्वभुकत्वेषां प्रददौ शिक्षा॥२५॥

टसी क्षण जंकर की अर्थाकिनी महादेवी पावंती स्वयं प्रेम से मनुष्य के वेच में प्रकट हुई और बोली— हे मतिपान व्यास! आप नगरो को जापग्रस्त न करें मुझसे भिक्षा प्रहण करें ऐसा कहकर जिला ने उन्हें भिक्षा ग्रहान की।

उवाच च महादेवी क्रोधनस्त्वं क्यो पुने। इस क्षेत्रं न बस्तव्यं कृतजोऽप्ति पत्तः सदा॥२६॥

महादेवी ने पुन: कहा— हे मुने जिस कारण आप कोधी हुए हां, इसलिए आपको इस क्षेत्र में वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम कृतान हो।

एकपुक्तः स मगवान्यानाकात्वा पर्ग हिवाम् उवाच प्रणतो भृत्वा स्तुत्वा च प्रवर्शः सत्वैः॥ २७॥ पार्वती के ऐसा कहने पर भगवान् स्वास ने परास्वरूष शिवा को ध्यान से जानकर उनके आगं भुककर उत्तम स्तीशीं से स्तुति करते हुए कहा

वर्तुर्शस्याभवाष्ट्रय्यो प्रवेश्ने देहि ज्ञाङ्कृतिः एक्पस्तितत्वनुज्ञाव देवो चान्त्रस्योकता।२८॥

हे जांकरि! चतुर्दज्ञी तथा अष्टमी के दिन मुझे काराणसी में प्रवेश करने हैं तब 'ऐसा ही हो' इस प्रकार कड़कर देवी अन्तर्धान हो गई। एवं सं वस्त्वास्त्वासो पहावोगी पुराततः।
हात्वा क्षेत्रगुणान् सर्वान् स्थितस्त्रस्यत्व पार्धतः॥२९॥
इस प्रकार पुरातन महायोगी प्रणवान् व्यास काशी क्षेत्र के
सव गुणों को जानकर उसके समोप ही रहने लगे
एवं व्यासं स्थितं झात्वा क्षेत्रं सेवन्ति पण्डिताः।
वस्मात्मर्वप्रक्रमेन वस्ताणस्या वसेश्वरः॥३०॥
इस प्रकार व्यास जी को स्थित जानकर पण्डिस लोग इस
क्षेत्र का सेवन करते हैं। इसनिए सब प्रकार से प्रयत्नपूर्वक
प्रमुख्य वाराणसी में निवास करें।

सूर ब्याच

व परेद्विमुक्तस्य माहारुवं शृजुवादवः श्रावपेद्वा द्विमाञ्चान्तान् स वर्गतं परमां गतिम्॥६१॥ सृतजी बोले— जो अविभुक्त क्षेत्र का महाराज्य पढता है, सुनता है अथवा सान्तजित द्विवों को सुनाता है, वह परम गति को ग्राप्त करता है

श्राद्धे वा दैविके कार्ये राजावहनि वा द्विजाः। नदीनां जैव तीरेषु देवतायत्तरेषु च॥३२॥ ज्ञात्वा समाहितसनाः कामकोपविवर्जितः। कपेदीको नमस्कृत्य स भाति भरमा गतिम्॥३३॥

है दिखे। जो लाइ में या देवकार्य में, सित में या दिन में, रदियां के तटों पर अधवा देवलायों में काम क्रोभादि त्यागकर समाहितचित होकर माहात्म्य को जानकर अपदीक्षर का नमस्कारपूर्वक जप करेगा, वह यस्म गति क्रो प्राप्त होता है।

> इति श्रीकूर्यपुरत्ये पूर्वभागं वारत्यसीमाहातये पश्चतिहारिष्यायः॥३५॥ वाराणसीमाहातये समाहपू॥

> > षट्त्रिक्षोऽध्यायः (प्रवाग-माहास्य)

ऋषय उत्त्यु

महत्त्व्यपविषुत्तस्य श्वाधस्मयुदीरितम्। इदानीसः प्रवानस्य महात्व्यं वृद्धि सुवतः॥ १॥ ऋषियाँ ने कहा— हे सुवतः अविमुक्तः क्षेत्र का माहात्व्य आपने यथावत् कह दिवाः अव प्रयाग का माहात्व्य को कह यानि तीर्थानि वजैव विश्वतानि महान्ति वै। इटानीं करपास्माकं सूत सर्वाचीवज्ञवान्॥२॥ वहाँ जो- जो प्रसिद्ध यहे वहे तीर्थ हैं वह हमें इस समय कता दें हे सुत! आप समस्त अर्थों के जाता हैं। सूत उंधान

मृजुञ्जपृषयः सर्वे विस्तरेज इस्तेमि वः प्रयागस्य च माहरूमं यत्र देवः पितामहः॥३॥

सूत बोलं— आप सब ऋषिगण सुनें। में विस्तार से प्रयाग का माहातन्य कह रहा हैं, जहाँ पितापह ब्रह्मदेव अवस्थित हैं।

माकंण्डेकेन कवितं कौनेसक महास्वनं कवा युविहिसकैतनक्ष्मं भवतामहम्। ४॥

मार्कण्डेय मृनि ने महात्मा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर को जो कहा था. यह मैं आप लोगों से कहुँगा।

निहत्य कौरवान् सर्वान्त्रातृपिः सह पर्षियः। लोकेन महतर्ववष्टो मुपोह स युविष्ठिरः॥५॥

सभी कौरवों का अधकर, भाईयों के माथ राजा पुधिष्ठिर महान् जोक से आविष्ठ होकर मोहित हो गये थे

अचिरेणाक कालेन मार्कण्डेको महातपः। सम्प्राप्तो हास्तिनपुरं राजद्वारे स तिष्ठति॥६॥

कुछ हो समय बाद महातपस्त्री मार्कण्डेय मुनि इस्तिनापुर आयं और राज-द्वार पर खडे हो गये

हारपालांऽपि हं दृष्ट्रा राज्ञे कवितवान्द्रुतम्। मार्कण्डेवो द्रष्टुपिन्छं स्त्वाभान्ते द्वार्यसौ मुनि ॥७॥ उन्हें देखका द्वारपाल ने तुरन्त राजा से कहा— मार्कण्डेय मुनि आपसे मिलना चाहते हैं, वे द्वार पर खड़ हैं।

स्वरितो धर्मपुत्रस्तु द्वारमध्येस्य सत्वरम्। द्वारमध्यागतस्यंत् स्वागतं ते यतापुने॥८॥ स्रद्ध मे सफलं जन्य अदा मे तारितं कुलम्। अद्य मे फितरस्तुष्टास्त्वरिय तुष्टे सदा मुने॥९॥

शीप्र हो धमंपूत्र सुधिष्टिर त्वरितगति से हार पर पट्टैवकर वहाँ उपस्थित मुनि से बोले— हे महामुने। आपका स्वागत है। आज मंग जन्म सफल हुआ आज भेरे कुल को आपने तार दिया। है मुने। आपके सर्वणा संतुष्ट होने से आज मेरे पितर भी सन्तुष्ट हो गय है सिहासन्युपस्थाप्य भादशीयाचेनादिषिः। मुविहिरो महत्त्वेदि पूज्यापास ते मुनिष्॥१०॥ भार्कग्रेटसनु संपृष्ट प्रांचाच स युपिष्टिरम्। किथवै मुक्कसे विहन् सबै ज्ञात्वा समायतः॥१९॥

तब पुनि को सिहासन पर बित्यकर महारूप युधिष्ठिर ने प्यदप्रश्रालन तथा अर्चना आदि के द्वारा मुनि की पूना को और कुशलक्षेप पूछा। तब माकंग्डेय मुनि ने युधिष्ठिर से कहा— है बुद्धमान्, आप क्यों मोह कर रहे हैं? मैं सब जानकर यहां आया हैं।

तता पुषिष्ठिरो राजा प्रणम्य जिरस्मक्रवीत्। कष्टवस्य समासंत्र येन मुद्धापि किल्विषम्॥१२॥

तदनन्तर राजा युधिष्ठिर ने शिर **सुकाकर ग्रणाम करके** कहा— मुझे संक्षेप में (उपाय) चतायें, जिस**सं में पाप से** मुक्त हो जाळें

न्हिता वहवी युद्धे पृषांसोऽनपराधिनः। अस्मर्तपः कौरवैः सर्द्धं प्रसङ्गनपृत्तिसत्तम॥१३॥ येन हिंसासमुद्धतारणन्यान्तरकृतादिय। पुच्यम पानकादत तद्भवान्वकृत्यहेति॥१४॥

हे मुनिश्रंष्ठ कीरवीं के साथ युद्ध के समय मैंने बहुत से निरपराध्ये मनुष्यों को पारा है। जिस कारण उस हिस्स से उत्पन्न तथा जन्मान्तर कृत पापों से भी आज मैं मुक्त हो जाऊँ वह उपाय आप बताने में समक्ष हैं।

#### पार्कण्डेय उकाव

शृणु राज्ञमहापाय वन्यां वृद्धसि धारत। प्रयागगपनं ब्रेष्ठं उराणां पापनाहनम्॥१५॥ तत्र देवां महादेवां स्द्रांऽवात्सीत्ररेष्ठर समास्त्रे भगवान् बृद्धा स्वयम्भुः सह देवते ॥१६॥

मार्कण्डंय बाले— हे तबन् महाधाग भारत जो आए मुझसं पूछ रहे हो. वह सुनो (आपके लिए) प्रयाग जाना बेह है, जो मनुष्यों का भागनासक है हे नरेनर! वहाँ महादेव रूद वास करते हैं और देवताओं के साथ स्वयंभू भगवान बहार भी विराजमान हैं।

### युमिष्टिर स्थाव

धगवज्युंतुपिच्छापि प्रयागपने फलप्। एवानां का गतिस्तत्र सातानाद्वीय किप्फलप्॥१७॥ ये क्सनि प्रयाने तु बृहि वेधानु किप्फलप् भवते विदितं होततन्ये बृहि नपोऽसु ने॥१८॥ मुधिष्टिर बोले— भगवन्। मैं प्रयागणमन का फल सुनन। चाहता हूँ वहाँ मरने वालों की गति क्या है ? तथा स्तान करने वालों को क्या फल मिलता है ? जो लोग प्रयाग में बास करते हैं. उन्हें क्या फल मिलता है ? मुझे बताने को कृपा करें। आपको सब कुछ विदित है, आपको नगरकार है

#### मार्कप्रदेप उवाच

कविययापि ते वस्त प्रवागस्यको फलम्। पुरा महर्विषि: सम्यवकायमानं मया श्रुतम्॥ १९॥

मार्कण्डेय बोले— हे दल्स! प्रयाप में स्नान करने का फल मैं तुम्हें कहता हूँ। पूर्वकाल में महर्षियों द्वारा कहे जाने पर उसे मैंने अच्छी प्रकार सुना या

एतत्रजापतेः क्षेत्रं दिषु लोकेषु विश्वतम्। अत्र स्थात्वा दिवे वालि ये मृत्यस्तऽपुनर्गवाः॥२०॥

यह प्रजापति का क्षेत्र तीनों लोक में प्रसिद्ध है यहाँ स्नान करके मनुष्य स्वयं को जाते हैं और जो भर जाते हैं इनका प्रजन्म नहीं होता है

तत्र इक्षादयो देवा रक्षां कुर्वेन्त्रि संग्ता बहुन्यन्यानि तीर्क्षानि सर्वयापायहानि तु॥ २१॥

ब्रह्मा आदि देवता सत्य मिलकर उसकी रक्षा काते हैं वहाँ सकल पापों को दूर करने वाले बहुत से अन्य तीर्थ हैं।

कबितुं रेह शक्नोमि बहुतर्वश्रतैरपिः संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि प्रवागस्येह कोर्तनम्॥२२॥

अनेक सैंकड़ों वर्षों में भी उनका यणन करने में समर्थ नहीं हैं (अत: , संक्षेप में यहाँ प्रयाग का माहात्म्य कर्तृगा।

चष्टिर्वनुः सहस्राणि तानि स्मृत्ति जाह्नवीय्। यपुन्वं स्मृति सदा सन्तिता सस्ताहनः॥२३॥

साट हजार धनुष परिमित क्षेत्र में वे (तोर्थ) गंगा की रक्षा (प्रवाहित) करते हैं और सात योड़ों के बाहन वाले सुपदिव सदा यमुना की रक्षा करते हैं

प्रवाने तु विशेषेण स्वयं वसीतं वासव प्रवासं रक्षति हरि सर्वदेवैश्च सम्मितम्॥२४॥

प्रयाग में विशेषरूप से स्वयं इन्द्र निवास करते हैं। सभी देवताओं से युक्त डोकर विष्णु प्रयागमण्डल की रक्षा करते हैं

न्ययोधं रक्षते नित्यं शुलपाणिपहिस्यः। स्थानं रक्षति वै देवा॰ सर्वपायहरं शुक्रम्॥२५॥ सही अटवृक्ष की रक्षा सदा जुलपाणि महेचर करते हैं। सकलपापहारो इस शुध स्थान की रक्षा देवगण करते हैं। स्वकर्षणा वृत्ता लोका नैव मच्छिति तस्पदम्। स्वस्प्यत्पत्पत्रे धार्प अस्व चास्ति नराविषे॥ २६॥ हे राजन् अपने कर्म से चिरे हुए और जिनका धोड़ा सा भो पाप शेप है, से लोग उस स्थान को नहीं जा पाते हैं।

प्रयागं समरभाणस्य सर्वमादाति संस्वयम्। दर्मनात्तस्य तीर्थस्य नामसंकीर्तनादपि॥२७॥ मृतिकालप्यनाद्वायि वर पापात्रमुख्यते। एककृष्ट्यानि राजेन्द्र येवां मध्ये तु जाहुवी॥२८॥

प्रयाग का स्मरण करने से और उस तीथं के दर्शन तथा नाम कीर्तन मान्न से भी सभी पापों का क्षय हो जाता है है राजेन्द्र वहाँ को पिट्टों स्पन्न करने से भी पापों का क्षय होता है। बहाँ पाँच कुण्ड हैं जिनके मध्य में गंगा स्थित है

प्रयाणं विशतः पुंसः थापं नश्यति तक्षणात्। योजनानां सहस्रेषु गंगां स्मरति यो नर ॥२९॥ अपि दुष्कृतकर्मासौ लगते परम्मं गतिम्। कीर्तनन-मुच्यते पापाद् दृष्टुा बद्राणि पर्वति॥३०॥

प्रयाग में प्रवेश करने वाले मनुष्य का पाप तत्काल नह हां जाता है जो मनुष्य हजारों योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है, वह दुष्कर्मा होने पर भी परभ गति को प्राप्त करता है उसका कीर्तन करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और दर्शन से मनुष्य कल्याओं को देखता है।

तस्तेपस्पृत्रय रहजंद्र सुरलोकं महोयतं। स्याधिनो बदि का दीन कुद्धो वापि भवेत्ररः॥३१॥ हे राजेन्द्र यदि रोगी या दीन अथवा कुद्ध मनुष्य भी गंगाजल से आचमन करके देवलोक में महती प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

पितृषां तारकश्चेत सर्वणपप्रणाञ्चनम्।

यै प्रपानं कृतो वास उत्तीर्णो सवसायर ॥३२॥

प्रपान तीर्थं सभी पापों का विनाशक तथा पितरों को
तारने काला है। अत जिन्होंने प्रयाम में दास किया, वे
भवसायर से प्रर हो गये।

र्मभायपुरसासता स्ववेत्प्राणास्यक्तवः। ईप्सितॉल्लम्बे कामान्वदन्ति मुनिपुंगवा॥३३॥ मुनिवर कहते हैं कि जो पुरुष गंगा और यपुना में जाकर प्रयवपूर्वक प्राप्तत्याग करता है, यह अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है

देशस्त्रञ्जनवर्णांभैविपानैर्भानुवर्तिभिः। सर्वरत्नमदेर्गिकीर्नानस्क्रमसमाकुलैः॥३४॥ दर्शननासमाकीर्गैर्मोदते जुमलक्षणः गीतवादिप्रनिधेरैषे प्रसुतः प्रतिकृष्यते॥३५॥

वह सुभलक्षण मनुष्य तमे हुए सोने को आभा वाले, सूर्य का अनुकरण करने वाले, संग्रं प्रकार के दिव्य रहीं से युक्त, अनेक ध्वजों से युक्त, वासंगनाओं से परिवृत विमानों में चहकर आमन्दित होता है शयन के बाद गीत वादा की ध्वनि से जगाया जाता है।

यावस्य स्थरते जन्य नावतस्योगं महीयते। तस्थानवर्गार्त्यास्थ्रहः क्षीणकर्मा नरोत्तमः॥३६॥

वह जब तक जन्म का स्मरण नहीं करता तम तक स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहता है। इसलिए वह मर्गत्तम कर्म (पुण्य) श्रीण हो जाने पर स्वर्ण से च्युत हो जाता है।

हिरण्यात्वसम्पूर्ण समृद्धे ज्वको कुले। हदेव स्मरते तीर्वं स्मरणस्त्र गच्छति॥३७॥

स्वजंबटित कों से परिपूर्ण समृद्ध कुल में जन्म लेख है इसी प्रचामतीर्थ का स्मरण करता है और समरण करने से यहाँ जाता है

देशे वा यदि वारण्ये विदेशे यदि वा गृहे। प्रयागं स्मरमाणस्तु यस्तु प्राणान् परित्यकेत्॥३८॥ इ.इ.तोखपवाजाति वदन्ति पूर्विपुंगवाः। सर्वकारफला कृश्य पही यत्र हिरणमयी॥३९॥

जनस्थान में या अरण्य में अथका सिदेश में या घर में प्रयोग का स्मरण करते हुए जो प्राप्त त्यागता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, ऐसा श्रेष्ट भूनिजन कहते हैं। वहां को भूमि सुवर्णमधी है और वृक्ष सकलकामनाओं के फल देने वाले हैं

श्रवको मुनयः सिद्धास्तत्र लोके स नकति। स्त्रीसहस्राकुले रागे मंदाकिन्यासाटे लुगे॥४०॥ मोदने पुनिधः सार्द्धं स्वकृतेनेह कर्मणा। सिद्धस्मरणगन्दर्वे; पूजाने देवदानवै ॥४१॥

<sup>)</sup> क्षेत्रे पृष्ये मत्पैलीकं विशक्ति भगवदोता)

जहाँ ऋषि, मृनि और सिद्धगण रहते हैं. उस लोक में बह जाता है वहीं हजारें खियों से दिरे मन्दाकियों के रमणोम पवित्र तट पर मृनियों के साथ अपने किये हुए कर्म के कारण आनन्द भोगता है। वह सिद्ध, चारण, गन्यवं, देव और दानव से पृषित होता है।

ततः स्वर्णत्परिपृष्टो जम्बुद्वीपर्पतर्भवेत्। ततः सुमानि कर्माणि चिन्तवानः पुतः पुतः ॥४२॥ पुजवान्वृतसम्पन्नां भवतीत्वभुकुबुम्॥ कर्मणा मनसा वाचा सत्ये वर्षे प्रतिष्टितः॥४३॥

नदननार स्वर्ग से च्युत हो जाने पर वह जम्बूद्वीप का स्वापं बनता है तब बार-बार शुभ कर्मों का चितन करते हुए वह गुणवान् नथा चरित्रवान् होता है और सब से, बाणी सं और कर्म से सन्दरूप धर्म में प्रतिष्ठित रहता है

गंगायमुनयोर्मस्यं यस्तु दासं प्रपच्छति। सुवर्णस्य मुक्तां वा तथैवान्क्स्परित्रहम्॥४४॥ स्वकार्यं पितृकार्यं वा तीर्वे योऽस्यर्ववेत्ररः निष्यतं तस्य ततीर्थं वादनस्कलमङ्गते॥४५॥

अपने कार्य, पितृकार्य या देवपूजन के समय गंगा और यमुना के मध्य में जो भनुष्य ग्रास (भ्रोजन), सुवर्ण, मोती या अन्य कोई पदार्थ दान लेता है, तो जब तक वह उसका फल भोगता है उसका वह तीर्थकास भी फलगहित होता है।

अतस्तिर्धे व गृहियासुण्येष्यायतनेषु च निमत्तवु च सर्वेषु अध्यक्ती दिखो धरेत्॥४६॥ इसालिए तीर्घो और पवित्र देवालयों में दान ग्रहण न करे राभो निमलों में ब्राह्मण को सावधान रहना चहिए।

कपित्री पाटली पेतृं चस्तु कृष्णां प्रपद्धति। स्वर्णगृद्धी रौष्यसुरां सैलकर्गी पदस्विनीम्॥४७॥ तस्य वादिने लक्ष्मानि सन्ति गात्रेषु सत्तम। तावदर्शसहस्राणि स्टलांके पद्धीयते ४८॥

है उत्तम पुरुष जो वहाँ प्रयाग में कपिला, पाटला, तथा कृष्ण वर्ण की, स्वणंजिटत सींगवाली, रजतजिटन खुर्ग बाली, दूष देने बाली और कणंपयंत्र वस्त्र से आच्छादित गी को दान करता है, वह उस गी के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्षों नक स्टूलाक में प्रतिष्ठित होता है

> इति क्षांकुर्मपुराणे कृर्वभागे प्रयागमाहात्ये क्ट्रीवरोध्यायः() ३ ६ ()

## सर्गिज्ञोऽध्याय: (प्रयाग-माहातय)

पार्कण्डेय उवाच

कविष्यामि ते वस्य तीर्वपात्राविधिकमम्। आर्वेण तु विधानेन यथादृष्टं कवाश्वतम्॥ १॥

मार्कण्डेय ऋषि ने कहा— हे बत्स अब मैं तीर्थयात्री करने की विधि का जो क्रम है, उसे, आर्थविधान के अनुसार जिस प्रकार देखी गई है और जैसे सुनी है, वैसे तुम्हें बतार्जिंग

प्रयागतीसंवाज्ञस्वीं यः प्रयाति नरः स्ववित् वलीवदै समारुद्धः नृषु तस्यापि वत्फलम्॥२॥

प्रयाग तीर्य की यात्रा करने की इच्छा करने वाला कोई मनुष्य यदि बैल पर संवारी करके जाता है, तो उसका जो फल है, उसे भी सन्धे

नरके सबते धोरे समा कल्पफ्रताबृतम् ततो निवर्तितो घोरो गयां ऋोब सुदारुणः॥३॥ सलिलञ्ज न गृह्यन्ति पितरस्तस्य देहिनः। यस्तु पुत्रांसस्या बालानग्रहीनासमुद्धाति॥४॥

यह (बैल पर यात्रा करने वाला) सैंकडो और हजारी कल्पपर्यन्त रचौं तक घोर नरक में वास करना है वहाँ से लौटने पर गौओं का घोर अल्पन्त दारूण क्रोध इस पर आ पड़ता है। पितर उस देहधारी , पुत्र) का जल ग्रहण नहीं करते हैं। वह अपने पुत्रों तथा बालकों को अन्नहीन छोड़ देता है अर्थात कंगाल हो जाता है।

क्वात्मानं तदा सर्वं दानं विष्ठेषु दापयेत्। एक्वर्यात्स्तोधमोहाद्वा गच्छेदानेन यो नरः॥५॥ निकालं तस्य क्तीर्यं तस्मादानं विक्वंयेत्। गंगायमुनयोर्फयं यस्तु कन्यां प्रक्किति॥६॥ आर्थेण तु विधानेन यक्षाविधवविस्तरम्। न स पञ्चति तं दोरं नरके तेन कर्मणाणक॥

तव उसे अपना जो कुछ भी हो सब ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए जो कोई ऐसर्य के कारण लोभ से या मांह से वाहन पर बैठकर तीर्थयात्रा करता है, उसका बह तीर्थणमन निकाल हो जाता है। इसलिए (तीर्थयात्रा में) चाहन का परित्याग करना चाहिए। गंगा ययुना के संगम में जो आधे विधि के अनुसार अपने वैभव-विस्तान के अनुकुल, कन्यादान करता है, ता वह इस कमें के प्रभाव से इस घोर। नरक को नहीं देखता।

दतरान् स कुरून् गत्वा मोदते कालमध्ययम्। बटमूलं समाजित्व बस्तु प्राप्तान् परित्यवेत्॥८॥ स्वर्गलाकानतिकस्य स्त्रुलाकं स यक्कविः यत्र ब्रह्मादयो देवा दिलस्य सदिगीस्त्रगः॥९॥ लांकपालस्य पितरः सर्वे ते लांकसंस्थिताः। सन्त्रुपारप्रमुख्यस्त्रया ब्रह्मर्थयोऽपरे॥१०॥ नामाः सुपर्णा सिद्धस्य तथा नित्यं समासते। हरिश्च भगवानस्तो प्रचापतिपुरस्कृतः॥१९॥

फिर वह उत्तर में कुरुक्षेत्रों में जाकर खिर काल तक आनन्द भागता है प्रयाग में स्थित वटवृक्ष का आश्रय प्राप्त कर जो प्राप्तरकाग करता है, वह स्वर्गलांगांका आतिश्चमण करके हदलोक को प्राप्त होता है। जहाँ बढ़ाा आदि देवगण. अपने अधिपति सहित समस्त दिशायें, लोकपालसमूह. पितृलांकांनेवासी पितृगण, सनत्कुमार आदि ऋषिगण एव अन्यान्य ब्रह्मणि, नग, सुपर्ण तथा सिद्ध नित्य पास करते हैं और प्रकापति सहित भगवान विष्णु भी रहते हैं।

## गेगायपुनवार्पध्ये पृथिव्या अधनं स्मृतम्। प्रयागं राजनार्दुल त्रिषु लोकेषु विज्ञतम्॥ १२ :

है नृपश्रंष्ठ गंगा और यमुना का संगमस्थल यह प्रयागराज तीर्थ पृथ्विती का अधन स्थल कहा गया है। इसी कारण यह बैलांक्य में प्रसिद्ध है।

## तत्रामिषेकं यः कुर्यात्मक्रूषे श्रीमतद्रत तृत्यं फलमवाप्नोति राजसूयस्त्रमेयसे ॥१३॥

ों वतः नियमपूबक वहाँ संगम में स्नान करता है। यह राजसूय और अश्रमेध यज्ञ के बराबर फल भीगता है।

न पातृबयनासात न लोकवयनादपि। मतिकत्क्रमणीया ते प्रयागनमनं प्रति॥१४॥ पष्टितीर्वसहस्राणि षष्टिकोट्यस्तवापतः तेवां साक्ष्रियमत्रैय तीर्वानां कुरुनन्दन॥१५॥

है नात इसलिए न तो पाता के कहने पर या न अन्य लोगों के कहने पर ही प्रयाग गमन के प्रति निष्ठप को बदलना चाहिए। हे कुरुनन्दन। वहां पर साठ हजार तथा साठ करोड़ लोथों का साहिष्य प्राप्त होता है

या अतिर्योगयुक्तस्य संन्यस्तस्य परोविषः। सा अतिस्वयतः प्राणान् महायपुनसङ्गरे। १६॥ यागी, संन्यासी या मनीवी को जो गति जल हाती है, उही गति गंगा- यहना के संगम में जान त्यागने से मिलती है।

न ते जीवन्ति लोकेऽस्मिन्स्त्र तत्र मुविद्विरा ये प्रयागं न सम्प्रतास्त्रिष्ट् स्वेकेषु विद्यताः॥१७॥

हे युधिष्ठिर ' इस लोक में बन्न-तन्न रहने खले लोग (बस्तुत ) जीवित नहीं है जो प्रयाग को जा नहीं सके हैं। वे तानीं लोकों में बस्तुत: उसे गये हैं। (उनका यह भनुष्य जन्म व्यर्थ है ऐसा जानना चाहिए)

एवं दृष्टा तु तसीर्वं प्रयागं परमं पटप्। मुच्यतं सर्वेषाकेषः शशाङ्क इव सहुणा॥ १८॥

इस प्रकार उस परम पदरूप प्रयाप का दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, जैसे सहु से ग्रस्त चन्द्रमा (मुक्त हो जाता है)।

क्ष्यसम्बद्धतरी जागी यमुनादक्षिणे तदे। तत्र स्थात्सा स पीत्वा च मुख्यते सर्वपत्तकै: ४ १९॥

यमुना नदी के दक्षिण सट पर कम्बल और अहतर नामक दो नाग रहते हैं। व्हाँ पर यमुना में स्नान करके आयमन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है

तत्र मत्वा परः स्तानं महादेवस्य बीमतः । समस्तास्तारयेत् पूर्वान्द्रशासीकान् द्रशावसन्॥२०॥

मनुष्य वहीं स्नान करके धीयान् महादेव की कृषा से अपने साथ साथ पूर्वजों की अतीत दस पीडियों तथा माबी दस पीड़ियों को भी नार देता है

कृत्वाचिषेकं तु नरः सांऽश्वमेशकलं लगेत् स्वर्गलाकपथाजाति यावदापृतसंप्लवम्॥ २१॥

वहां स्नान करके वह नर अडमेच यह का फल प्राप्त करता है और प्रलयकाल पर्यन्त स्वर्गनोक को प्राप्त करता है अयात् निवास करता है

पूर्वपार्से तु गंगायास्त्रैलोक्ये याति पानव । अक्ट: सर्वसामुद्र: प्रतिष्ठानं च विश्वतम्॥२२॥

गंगा के पूर्वी माग पर श्रैलांक्य में प्रसिद्ध सर्वसाभुद्र (सब समुद्री का जलवाला) नामक अवट कृष है एवं प्रनिष्ठान नामक एक नीर्थ प्रसिद्ध है।

इहाचारी जितकोषस्थिरात्रं यदि तिष्ठति। सर्वपार्पावसृद्धात्मा सोऽश्वपेत्रपत्तं लगेत्॥२३॥ यदि प्रमुख्य वहाँ ब्रह्मचयपूर्वक क्रोधजयी होकर तीन सत तक ठहरता है तो सभी पापों से मुख्य सुद्धाल्या होकर अवयेष का फल प्राप्त करता है

उत्तरेण प्रतिष्ठानं भागीरख्यास्तु सब्बतः। हंसप्रपतनं नाम तीर्वं त्रैलोक्यविद्युतम्॥२४॥ अस्त्रमेयफलं तत्र स्मृतमात्रे तु जायते। सावचन्द्रश्च सूर्येश तावास्त्रमें सहीयते॥२५॥

प्रतिष्ठान से उत्तर और गंगा से दक्षिण की ठाँग हंसप्रफ्तन मामक तीर्थ है जो प्रैलोक्यप्रसिद्ध है। उसका स्मरण करने मात्र से ही अश्वमंत्र का फल मिल जाता है। यह जम तक सूर्य और चन्द्रपा स्थित हैं तब तक स्वर्ग में पृतित होता है।

### उर्वजीपुलिने रस्ये विपुले हंसपाण्डुरे। परित्वजति यः प्राणाञ्जूषा हस्पापि क्ललम्॥ २६॥

वहीं होस के समान धवल, स्मणीय विशास उधेशीपुलिय नामक क्षत्र में जो प्राणत्याण करता है, उसका जा फल है. यह सुन लो

र्षाष्ट्रक्षंसहस्र्वाण पहित्रर्षश्रामि छ। आस्ते स पितृषिः सार्द्धं स्वर्गलोके नसविषः। २७॥

ह राजन् ! साठ हजार उद्देश साठ सौ वर्षों तक यह पिनरी के साथ स्वर्ण में रहता है।

अब सञ्चावटे रम्बे ब्रह्मचारी समाहितः। तर सुविरुपासीत ब्रह्मलांकपवाजुयात्॥२८॥

अनन्तर रमणीय सन्ध्याबट के तीचे ब्रह्मचर्य धारण कर, समाहित्रचित्त हाकर पवित्र भन से जो अनुब्ब उपासना करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है

### कोटिर्मार्वं समासाष्ट्र यस्तु प्राचान् परित्यजेत्। कोटिटर्मसहस्राणि स्वर्गलोके पहीको॥२९॥

औं कांटि नामक तीर्थ में आकर अपने प्राणों का त्याग करता है वह इजारों करोड़ों वर्ष तक स्वगंलोक में पृजित होता है

रक्ष गङ्गा महामागा चहुतीर्वतपोवनः। सिद्धं क्षेत्रं हि सञ्जेवं नात्र कार्या विवारणा॥३०॥ क्षितो तार्यतं मर्ग्यात्रागांस्तारयतेऽप्यवः। दिवि तारयते देवांस्त्रेन सा त्रिपया स्मृतः॥३१॥

जहाँ अनेक सांचाँ और संपोधनों से युक्त महासीभाग्ययुता गंगा है. वह सिद्ध क्षेत्र है, इस विषय में विवार नहीं करना चाहिए। यह गंगा पृथ्वी पर मनुष्यां को, पाताल में नागों को और स्वरं में देवों को सार देती है अतः सह प्रिप्धा कहरताती है

यावदस्वीनि गङ्गार्था तिष्ठति पुरुषस्य तु। तावदर्यसङ्खाणि स्कालोके महीयके॥ ३२॥

जब तक पनुष्य की अस्थियां यंगा में रहती है. उतने हजार बर्च तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहता है।

तीर्थानां परमं तीर्थं नदीनां परमा नदी मोक्षदा सर्वभूकानां यहायातकिनामपि॥३३॥

रह गंगा तीओं में परम तीच है और नदियों में उत्तम नदी है। यह सभी प्राप्तियों तथा महापातकियों के लिए भी मोक्षदायिनी है

सर्वत्र सुलन्मा गंगा जिनु स्थानेषु दुर्वभा। गंगाद्वारे प्रयागे च नंगासागरसंगमेश ३४॥

गंगा सर्वत्र सुलभ है किन्तु गंगाद्वार, (हरिद्वार) प्रयाग और गंगासागर के संगम- इन तीन स्थानों में दुलेभ है—

सर्वेषापेय भूताना पापोपहत्तचेतसाम्। गाँवपन्वेषभाषानां निर्मतं गंगासमा गतिः १३५॥ पाप से उपहत चित्तवाले और सदगति को खोजने (इच्छा) वाले सभी प्राणियों के लिए गंगा के समान अन्य कोई कोई गति नहीं हैं

पवित्राणां पव्यि रम्पङ्गलानाम् मेगलम्। प्रकृतरात्परिप्रष्टा सर्वपापहरा सुना॥३६॥

यह पवित्र एटाथों में अधिक पवित्र तथा मंगलमय वस्तुओं में मंगलस्वरूप हैं जिब (की जटा) से निकली हुई गंगा समस्त पापों को हरने वाली और हुम है

कृते वु नैष्मित्रं तीर्थं प्रेतायां पुष्करं वरम्। भूग्ये तु कुरक्षेत्रं कली नंगा विक्लियते॥३७॥

सतयुग में नैमिकरण्य तोर्थ, प्रेता में पुष्कर और द्वापर में कुरक्षेत्र क्षेष्ठ हैं किन्तु किनयुग में गंगा का महत्त्व सब से अधिक है

गंगामेय निवेचनो प्रयाचे तु विशेषतः नान्यकालियुगे रीट्रे प्रेपत्रं गृथं विद्यते॥३८॥ अकामो वा सकामो वा गंगायां यो विपद्यते। स मृतो जायने स्वर्गे नरकं स न पश्यति॥३९॥

है नृष । लोग विशेष रूप से प्रयागराज में ही गंगा का संवन करते हैं इस भयानक कलिय्ग में गंगाजी से अन्य काई औषध नहीं है। अभिच्छा से या इच्छापूर्वक गंगा में जी कोई अरीरत्याम करता है. वह भरते पर स्वाम जाता है, नरक को नहीं देखता है

> इति श्रीकृषंपुराणे पूर्वभागे प्रसागमाहात्ये सप्तत्रिशोऽस्थानः ॥ ३५ त

> > अष्ट्रतिज्ञोऽध्यायः (प्रवाग-महातम्

#### मार्कव्हेय उठाच

षष्टिस्तीर्वभहस्राधि षष्टिस्तीर्वक्तर्यने च। माध्यासे गॉक्स्यन्ति गंगायपुनसंग्येष्ठ १॥

माकण्डेय बोले— गंगा और वमुना के संगम पर माघ मास में, साठ हजार और साठ सौ तीचे (पवित्र होने के लिए) पहुँचते हैं।

गर्सा शतसहस्रस्य सम्यन्दतस्य यत्प्रलम्। प्रचार्ये मध्यमासे तु त्र्याहं स्नातस्य यत्प्रलम्॥२॥

विधिपूर्वक स्त्रै हजार गायों के दान का जो फल होता है वह फल माध्यमस में प्रयाग (संगय) में तीन दिन तक स्त्रान करने से पिल जाता है।

गेगायपुनयोर्मस्यं करीयाग्निङ्कः साववेत्। अहीनांगो हरोगङ्कः पञ्चेन्द्रियसपन्तितः॥३॥

गंगा और वसुना के संगम में जो करीपाग्नि (गोक्ट के उपलों से प्रज्वलित अग्नि) के समक्ष बैठकर उपासना करता है. वह पूर्ण अंगों से युक्त. नीरोगों होता है तथा पाँचों इन्द्रियों से अच्छी प्रकार युक्त हो जाता है अर्थात् उसकी पाँ .। इन्द्रियों अपने विषयों को प्रहण करने में सक्षम हो जातों हैं

वासंति रोमकुमाणि तस्य गलेबु भूमिय। तास्त्रर्वसङ्खलि स्वर्गलोके महीयते॥ ४॥

हे राजन् <sup>1</sup> उसके शरीर के अवयवां पर जितने प्रेमिडिट होंगे, उतने ही हजार वर्षों तक वह स्वगंलोग में प्रतिहा प्राप्त करता है

ततः स्वर्गात्परिष्ठाष्ट्रो जंबुद्वीयपतिर्पवेत्। भुकत्वा स विपुरतस्थोगस्त्रजीवं स्वयते पृतः॥५॥

तदनन्तर स्वर्णच्युत होने पर वह जंबूद्वीय का स्वामी मनतः है। वहाँ विपुन्न भोगों को मोगकर उस नीर्थ को पुन: फ्रप्त होता है। जलप्रवेहो वः कुर्यात्संगये लोकविश्रुवे। राहुप्रस्तो यदा सोमो विमुक्तः सर्वपातकैः॥६॥

लोकविश्रुत संयम पर जल में जो प्रवंश करक है, यह सब पापों से उसी तरह मुक्त जाता है जैसे राहु से ग्रस्त चन्द्रमा (मुक्त जाता है)

सोमलाकपवाप्नोति सोमेन सह मोदते। वहिटर्वसहस्राज वहिटर्वशक्ति साध्या

वह चन्द्रलोक को प्राप्त करता है और चन्द्रमा के साथ साठ हजार और साठ सी वर्षों तक आन्द्रन्दित होता है

स्वर्वतः शक्कलोकेऽसौ मृनिगन्धर्वसेविते। ततो भ्रष्टस्तु सर्वेन् समृद्धे जावते कुले॥८॥

पुन: स्वर्ग से वह मुनियों तथा गन्धवों से संदित हन्द्रलांक में जाता है। हे राजन्द्र ! वहाँ से च्युत होने पर वह समृद्ध कुल में उत्पन्न होता है।

अयःशिगस्तु वो वाराकृर्वपादः पिवेत्ररः सत्तववंसहस्राणि स्वर्गलोकं महीयते॥१

जो पनुष्य शिर नीचे और पैर ऊपर करके संगम में जल) क्षारा का पान करता है, वह सात हजार वर्षी तक स्वर्यलोक में भूजित होता है

तस्याद्शहरतु राजेन्द्र अम्मिहात्री ध्वेश्वरः। मुक्त्यास विपुलाम्योगास्ततीर्थं धवते युनः॥ १०॥

हे राजेन्द्र वहाँ से च्युत होने पर वह भनुष्य अग्निहोत्री बनता है। अनन्तर अनेक प्रकार के भागों का उपभाग कर पुन: उसी तीर्थ को प्राप्त होता है।

यः शरीरं विकर्तिका अकृतिस्यः प्रयक्ति॥११॥ विहेरीरुपभुक्तस्य मृज् तस्वापि यत्फलम्। शर्ता वर्षसहस्राणां सोमलोकं पद्मियते॥१२॥

जो अपने शरीर को काटकर पश्चिमों को अर्पित करता है, तब पश्चिमों द्वारा उपभुक्त होने पर उसका जो फल होता है, उसे सुन लो वह एक लाख वर्षों तक चन्द्रलोक में पूजित होता है।

ततस्यस्यस्परिष्ठाहो राजा भवति धार्षिकः। गुणवानकपर्सपक्षे विद्यांस्तु प्रियक्तकपकान्॥१३॥ तदनन्तरं वहाँ से च्युन हो जाने पर वह धार्यिक, गुणवान् रूपसंपत्र, विद्यान् और प्रियभाषी राजा होता है स्रोगान् भुक्तकाव दस्ता च वसीर्य भक्तो पुनः। उत्तरे यमुनातीरे प्रयागम्य च दक्षिणे॥ १४॥ ऋणप्रमोचर्न नाम तीर्थनु परमं स्मृतम्। एकरात्रोवितः स्मात्वा ऋणातत्र प्रमुख्यते॥ १५॥ स्वर्गलोकमवाजाति अनुष्या सदा भवेत्॥ १६॥

अनन्तर भोगों को भोगकर और दान करके पुनः उस तोर्थ का संबद करता है। प्रयाग के दक्षिण को ओर यमुना के उत्तरों तट पर ऋणप्रमोचन नामक श्रेष्ठ द्वीर्थ पताया गया है वहाँ एक यत निवास करने और स्नान करने से ऋण से मुक्त हो जाता है। यह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है और सदा ऋण से रहित हो जाता है

> इति श्रीकृर्यपुराणे पूर्वभागे प्रयानमञ्ज्ञास्य नाय अष्टर्षिकोऽस्थायः॥३८॥

> > एकोनचत्वारिशोऽध्यायः (प्रयाग-महात्म्य)

मार्कण्डेच उद्याच

तपनस्य सुता देवी तिषु लोकेषु विश्वता। समागता महाभागा यसुना यत्र निम्नगा॥ १॥ येनैय निःसृता गंगा तेनैय यसुना गताः योजनानी सहस्रेषु कीर्तनात्पापनाजिनी॥ २॥ तत्र स्नात्वा च पोत्वा च यसुना यत्र निम्नगा। सर्वपापविनिर्मुक्तः युनाम्ससमयं कृतम्॥ १॥

मार्कण्डेय बोले— तीनों लोक में प्रसिद्ध महाभागा सूर्य-पुत्रो यमुना नदी के रूप में बहुर आकर मिलतो है। जिस महार से गंगा निकलती है, वहीं से यमुना गई है। सहस्रों योजन दूर से भी उसका नामकोतन करने से वह पापों का नाल करने वाली होती हैं यमुन्द में स्नान करने और उसका जल पीने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अपने सात करन को पवित्र कर लेता है।

त्राणांस्वजति यस्तत्र स वाति परकां गतिन्। अग्नितीर्विमिति ख्यातं यमुनादक्षिणे तटे॥४॥ पश्चिमे धर्पराजस्य नीर्व न्यनरकं स्मृतम् तत्र स्नात्वा दिसं यान्ति वे मृतास्तेऽपुनर्पवाः॥५॥

जो वहीं प्राप्तन्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है यमुन्य के दक्षिण तट पर अग्नितीर्थ नायक प्रसिद्ध तीर्थ है पश्चिम भाग में धर्मराज का अनरक नामक तीर्थ है उसमें स्तान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो। यर जाने हैं उनका पुनर्जन्य नहीं होता

कृष्णको चतुर्दश्यो स्मात्स सन्तर्घ्य तै सुद्धिः। धर्मराजे महायापैर्नुस्यते नात्र संस्रयः॥६॥

कृष्णपक्ष की चतुर्दशी में स्नान करके पवित्र होका जो धर्मराज का तर्पण करता है, क्ह महापापों में मुक्त हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं

दशतीर्वसङ्घ्याणि दशकोट्यस्तवायराः। प्रयागसंस्थितानि स्वृरेवमादुर्पनीविणः॥७॥

्दस हजार तीर्थ और अन्य दस करोड़ (तीर्थ) प्रयाग में अवस्थित हैं ऐसा मनीवियों ने कहा है।

तिसः कोटघोऽर्ज्ञकोटिझ तीर्थानां वायुरव्यीत्। दिवि भूम्यनिक्षे च तत्सर्वं जाह्नवी स्पृत्ता। ८॥ यत्र गंगा महामाणा स देशस्तत्त्रपोधनप्। सिद्धभंत्रं तु तद्वीयं गह्नतीरं स्पाधितप्। ९॥ यत्र देवो महादेवो मायवेन महसरः आस्ते हेवेशयो निस्यं सतीर्थं तत्त्रपोवनम्॥ १०॥

वायु ने कहा है कि स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्ष में साढ़े तीन करोड़ तीय हैं। गंगा उन सब तीयों से युक्त है। वहाँ महाभागा गंगा है वह देश तभीवन है गंगा तट पर स्थित उसे सिद्धक्षेत्र जानना चाहिए। वहाँ माधव के साथ महेचर महादेव रहते हैं वही नित्य तीर्थ और तपोवन है

इदं सत्यं दिवातीनां सायूनामात्मवस्य चः सुष्टदंश जपेत्कर्गे शिष्यस्यानुस्तस्य छ॥ ११॥ यह सत्य को द्विजातियों, साथुआं, पुत्र, मित्रः शिष्यं तय। अनुयायियों के कान में कहना चाहिए

इदं वन्यमिदं स्वर्ग्यपिदं मेख्यपिदं सुप्रम्। इदं पुण्यमिदं रम्यं पावनं वर्म्यपुतपम्॥१२॥ यह तोर्थं धन्य है, यह स्वर्गपट है, यह पवित्र

यह तोर्थ धन्य है. यह स्थगंप्रद है. यह पवित्र है, यह शुभ है. यह पुण्यप्रय है. यह रमणीय, पावन, और उसम धर्मयुक्त है।

महर्षीणात्मदं गुद्धं सर्वपापप्रमोधनम्। अत्राधीत्व द्विजोऽध्यायं निर्मलत्यमवाजुयात्॥ १३॥ महर्षियों का यह गोपनीय तथा सकलपापाँ से मुक्त करने बाला है द्विज इस अध्याय को महकर निर्मलता प्राप्त करे। यहादे शृगुयस्त्रत्यं तीर्थं पुण्यं सदा शुचिः जातिस्परत्यं लेपतं नाकपृष्ठे च मोदतेश १४॥

जो सदा पवित्र रहकर नित्य इस तीथ के विषय में श्रवण करेगा, वह जाति स्मरण अर्थात् पूर्वजन्म को बात को स्मरण करने वाला हो जाता है और स्वर्ग में रहकर अवनन्द भोगता है।

प्राप्यने तमि तस्त्रीनि सद्धिः शिष्टानुदर्शिष्ः। स्नाहि तीर्थेषु कौरस्य मा स सक्रमविधेवः। १५॥

शिष्टजनों के मार्ग का अनुसमन करने वाले सञ्जन सभी तीर्थों को प्राप्त करते हैं हे कुरुवंशी आए हीथीं में स्नान करें, विपरीत मुद्धिवाले र बनो

व्यमुबस्या स मगवान्यार्कण्डेचो महायुनि । तीर्यानि कथकामास पृषिक्यां वानि कानिचिन्॥ १६॥

इसना कहकर महासुनि भगसान् मार्कण्डेय ने पृथ्वी पर जो काई तीर्थ थे, उनके विषय में कह दिया:

भूसपुरादिसंस्वानं ब्रहाणां ज्योतियां स्वितिष्। पृष्टः प्रांताच सकलपुकत्वाव प्रययौ मुनि ॥ १०॥

तव राजा द्वारा पूछे आने पर पृथ्वी और समुद्र का संस्थान, ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का संपूर्ण विषय बताकर मृनि ने प्रस्थान किया

सूत उद्याच

थ इदं कत्यपुरवाय शृक्षोति पठतेऽश्वता। मुच्यते सर्वपापैस्तु स्टुलांकं स गव्छति॥१८॥

सृत बोले— जो मनुष्य प्रात:काल उठकर इस प्रयाग तीर्घ के माहात्म्य को सुनना है या पाठ करता है, वह सभी पापों स मुक्त हो आरा है तथा स्टूलोक को जाता है

> इति जोक्रपंपुराने पृथंपाने प्रयागमहास्यं नाम एकोनफवारिकोश्यायः॥३९॥

> > सन्धारिशोऽध्यायः (भुवनकोश विन्यास)

मुनय ऊच्च

एवपुक्तास्तु पुत्रयो नैपिषीया यहापुनिय् पप्रक्तुरुत्तरं सूतं पृथ्विक्यादिवितिर्णवस्॥ शा पुनिगय बाले- डपर्युक्त माहातम्य वर्णन के अनन्तर रैपियारण्य के निवासी मुनियों ने महामुनि सुतजी से पृथ्वी आदि के निर्णय के विषय में प्रश्न किया

ऋषव अङ्

कवितो पत्रता सर्थः पन् स्वायंभुवः हुमः । इदानीं श्रोतुमिच्छापरिप्रलोकस्वास्य मण्डलम्।। २॥ यावनः सागरद्वीपस्तवा वर्षाणि पर्वताः वनानि मितिः सूर्यो प्रहापां स्थितिरेव च॥३॥ यदाणसमिदं सर्वं येवा एथ्ही पुरालियम्। नृपाणां कसमासेन कनद्वनुभिहाईसिः ४॥

ऋषियों ने कहा— आपने स्वायंभुव मनु को शुभ सृष्टि की वर्णन कर दिया, अब हम इस त्रिलोकमण्डल बारे में सुनना चाहते हैं। जितने समुद्र, द्वीप. वर्ष, पर्वत. वन, नदियां, सूर्य, ग्रहों की स्थिति— ये सब जिसके आधार पर स्थित हैं और पूर्वकाल में यह पृथ्वी जिन राजाओं के अधिकार में थी, वह सब संक्षेप में आप हमें बताने की कृष्य करें।

सूत उवस्य

सक्ष्ये देसाविदेवाय विकासे प्रभविकासे। नमस्कृत्वाप्रमेयाय यदुकं तेन शीमता॥५३

सूत वाले - देवाधिदंब, सर्वसमर्थ, अहेच विष्णु को नमस्कार करके मैं उन पीमान् द्वारा जो कुछ कहा गया था, उस मैं कहुँगा।

स्वायम्भुवस्यास्य मनेः प्रागुतक्षे वः प्रियद्धतः। पुत्रस्तस्यापवन्युता प्रजापनिसमा दशः॥६॥ आग्नीयुक्तानिबाहुक्ष वपुष्मान्युतिमांस्त्रया। मेका भेवातिविर्द्धव्य सवनः पुत्र एव च॥७॥ ज्योतिष्मान्दश्यस्तेषां पद्मवलपराक्रमः। वार्षिको दाननिरतः सर्वभूतानुकस्पकः॥८॥

इस स्वायम्भुव भन् का प्रियदत नामक पुत्र जो पहले कहा व्य चुका है, उसके प्रवापति के समान दस पुत्र हुए आग्नीध, अग्नियाहु, वपुष्मान्, घृतिमान् मंघा, मंधातिथि, हव्य, सवन, पुत्र और दसवां ज्योतिष्मान् धा, जो उनमें मागवली, पराक्राये, धार्मिक, दानपरायण एवं सभी प्राणियों पर दश करने वाला था।

मेकान्त्रियाहुपुत्रास्तु इन्छे बोग्न्यराक्णाः । जातिस्मरा महामागा न राज्ये दक्षिरे पतिथ्॥९॥ उनमें मेश्न. अभिवाह और पुत्र ये तीनों योगपरायण थे ये महाभाष्यकाली और जातिस्मर (अपने जन्मान्तर का ज्ञान रखने वाले) ये, अतः इनका मन राज्य में नहीं लगता था

## प्रियदातोऽस्थविकादै समझेचेषु सम तान्। जन्मुद्रीपंछरं पुत्रमारनीद्ययकरोष्ट्रपः॥ १०॥

राजा प्रियव्रत ने सात द्वीपों में उन सात पुत्रों की अधिषिक्त किया और पुत्र आप्नोध्न को जप्युद्रोप का शासक थना दिया

प्लम्बद्धीपेश्वरश्चीय तेन प्रेषातिक कृतः । भारत्मलीशं वपुष्यनां गरेन्द्रपमिपितस्यान्॥११॥

उसने पंधातिथि का प्लक्षद्वीप का स्वामी नियुक्त किया और वयुष्मान् को साल्मलिद्वीप के नरेन्द्र पद पर अभिषिक किया।

व्यांतियम्तं कुलद्वीपे राजानं कृतवान् प्रभु..। द्युतियमध्य राजानं ऋौस्रद्वीपे सभादिशत्॥१२:

प्रभु (प्रियन्नत) ने ज्योतित्यान् को कुशद्वीय में राजा बनाया और सुतिमान् को कोश्रद्वीप में राजपद पर नियुक्त किया

शाकडीपेश्चरक्वापि हत्याङको प्रियदतः। पुष्कराधियतिञ्चको सवनक प्रजापति ॥ १३॥ प्रजापति प्रियवत ने हत्य को शाकद्वौपेश्वर बनाया तथा सवन को पुष्कर का अधिपति नियुक्त किया

पुष्करेशस्त्रकापि पहावीतसुतोऽभवत्। यातकिश्चेव द्वाचेती पुत्री पुत्रकती वरी॥ १४॥

् पुष्करंश्वर से महावीत और धातकि नामक दा पुत्र हुए। वे दोनों पुत्रवानों में परमोत्तम थ।

महीवीतं स्मृतं वर्षं तस्य स्यानु महात्मन । नाम्ना वैद्यातकेश्चाचि वातकीखण्डपुच्यते॥ १५॥ महान्या पहाबीत के नाम से वह वर्ष महाबीत हुआ। वैधातकि के पाप सं धातकी खण्ड कहा गया।

माकद्वीपेश्वरस्वाचि हव्यस्याध्यमवन् युताः। जनदञ्ज कुमारात्र सुकुमारो मणीववः॥१६॥ कुशोनरोऽश्व मोदाकिः सप्तम स्यान्महादुमः जनदं जनदस्यात्र वर्षे प्रक्रमपुष्यते॥१७॥ कुमारस्य तु कौमारं इतीयं सुकुमारकम्। मणीचककृतुर्वत्त मञ्जनसङ्ग कुशोनरम्॥१८॥ योदाकं पष्टपित्युक्तं सहयन् यहादुयम्। क्रीसद्वीपेश्वरस्थायि सुतः क्रुतियतोऽयथन्॥ १९॥

साकहोपेवर रुव्य के भी (सात) पुत्र रूप- जलद, कुमार, सुकुमार, मणीचक, कुत्रांतर, मांदाकि और सातवाँ पुत्र महादूम। जलद का जलद नाम से प्रथम वर्ष कहा जाता है। (दितोय) कुमार का कौमार वर्ष और तीसरा सुकुमारक चौथा मणीचक और पाँचवाँ कुशांतर वर्ष हुआ। मोदाक का छटा वर्ष और सातवाँ वर्ष महादुम हुआ। कौञ्चद्वांपत्रर धृतिमान क भी पुत्र हुए।

कुशल प्रवासतेषां द्वितीयस्तु मधेहरः। रूपास्तृतीयः सम्रोक्तशतुर्वः पीवरः स्पृतः॥२०॥ अञ्चकारो पृन्धिव दुन्दुन्धिव सस् सै। रोवां स्वरामभिर्देशाः श्रीकृद्वीयस्त्रयाः शुभाः॥२१॥

रानमें प्रथम कुशल था, दूसस मनोहर, तीसरा उच्च और चौथा पीवर कहा गया है अन्धकार, मुाने और सातवीं दुन्दुभि था उनके अपने नामों से कौञ्चहोप के आश्वित सुध देश प्रसिद्ध हुए था।

ज्योतिष्यतः कुराद्वीपं सहैसासन्पहौजसः। इद्धंदो सेणुमधीवासस्यो सम्बन्तं यृतिः॥२२॥ धष्ठः प्रपाकस्यापि समयः कपिलः स्थृतः स्यनापीचहृतस्यात् तथा वर्षाणि सुकृतः॥२३॥

कुराहोप में महातेजस्वी ज्योतिष्मान् के सात हो पुत्र थं— उद्भेद, वेणुफान्, अश्वरणः लम्बनः, भृतिः छठा प्रभाकर और सातवाँ कपिल नामक हुआ था। हे सुद्धतो! उनके अपने नाम सं चिहित सात वर्ष भी हैं।

होबानि च सदान्त्रेषु द्वीपेष्टेक्स्यो यतः। भारत्यसिद्वीपनायस्य सुत्राक्षासन्त्रपुष्पतः॥ २४॥ केस्छ हरितग्रीय जीमृतो रोहितस्त्रकः। वेद्युतो मानसञ्जेव स्टापः सुप्रपोपतः॥ २५॥

इसी प्रकार अन्य द्वीपाँ में भी वर्ष जानने चाहिए शाल्मलिद्वीप के अधिपति वपुष्मान् के भी सार पृत्र थे— खेत, हरित, जीपूत, रांहित, वैद्युत, मानस और सप्तम सुप्रभ

रुक्षद्वीपेश्वरस्थापि सत्त मेवातिलं सुत रुक्ष्यः शास्त्रमयस्तेषां शिशिरस्तु सुखोदय ॥२६॥ आनन्द्रम् शिक्क्ष्यं क्षेपक्क्षः सुवस्तवाः एक्क्ष्रद्वीयादिके श्रेयाः शाकद्वीयानिकंत्र् स॥२७॥ वर्णानाम् विभागन स्क्यमी मुक्तये मतः। जम्बुद्दीपेसरस्यापि पुत्राह्मासन्प्रहाथलाः॥२८०

प्तकडीपेशर मेथातिथि के भी सन्त पुत्र ये— उनमें ज्येष्ठ शान्तमय वा और पुत्र— शिशिर, सुखांदय, अरान्द, शिव, क्षेमक और धुव। इसी प्रकार प्लक्षद्वीय और शाकद्वीय आदि में भी समझवा चाहिए। वर्णों के विभाग से स्वधर्म मुक्तिप्रदायक माना गया है। बैसे हो जम्बुद्वीय के राजा के भी महाबद्धी पुत्र थे।

आप्नोग्रस्य हिज्झेष्ठास्त्रज्ञापानि निर्वापतः नापि किप्पुरुष्केव तथा हरिरिलाकृतः॥२९॥ एम्यो हिरम्बाध कुरुर्गग्रम्थः केनुपालकः॥ जप्पुद्वीपेश्वरो राजा स चार्माको महामतिः॥३०॥

है दिजशेष्ठी। आग्नीध्र के उन पुत्रों के नाम भी जान लो— नाभि, किम्पुरुष, हरि, हलावृत, रम्य, हिरण्कन्, कुरु, भद्रास और केतुमालक। से जम्बूटोपेक्स राजा आग्नीघ्र अत्यन्त सुद्धिम्पन् थे।

चिमञ्ज नक्या तेम्यो बचान्यायं ददी पुनः। नामस्यु दक्षिणं वर्षे हिमप्कं प्रददी वितास ३१॥ हेमकूटं ततां वर्षे ददी किम्पुरुमाय सः। इतीयं नैक्वं वर्षे हस्ये दत्तवान् वितास३२॥

जम्बुद्धीय को नौ भागों में बाँटकर उन नौ पुत्रों को सायपूर्वक प्रदान कर दिया पिता ने माभि मामक पुत्र को देशिणदिशा में स्थित हिमवर्ष दे दिया। तदनन्तर किम्पुरुष को हेमकूट नामक वर्ष दिया। फिर तीसरा नैयस वर्ष पिता ने हरि को प्रदान किया

इलावृताय प्रदर्धी मेरुस्क्यमिलावृतम्। नीलग्रेवाशृतं वर्षं सम्याय प्रदर्धी फिता॥३३॥ क्षेत्रं यदुत्तां वर्षं पिता दत्तं हिरण्यते। यदुत्तां शृह्वयतो वर्षं तत्कुरवे ददीः ३४॥

इलावृत को मेस्मध्य में स्थित इलावृत वर्ष दिया। पिता ने नीलाद्धि के आश्रित वर्ष रम्य की प्रदान किया। पिता ने हिरण्डान् को उत्तर दिशा में स्थित इंत वर्ष दिया और कुरु को मुक्कान् पर्वत का उत्तर वर्ष प्रदान किया

पेगः पूर्वेण यहर्षं भद्राष्ट्राख न्यवेदयत्। गन्मभादनवर्षे तु केतुमालाय दत्तवान्॥३५॥ वर्षेष्वेवेषु तान्पुत्रानम्यविद्यात्रसम्बिष । संसारासारतां ज्ञात्वा तपस्तमुं वर्गं मतः॥३६॥ सुमंह का पूर्व भागस्थ जो वर्ष था, उसे भदास की सीफ। गन्धमादन वर्ष केतुमाल को दिया इन वर्षों में उन पुत्रों को अभिषिक्त करके राजा संसार को सारहीन जानकर तप करने के लिए वन में चला गया

हिमाद्भयं तु यद्भवै नाभेरासी-महास्पनः। तस्वर्षभोऽवस्पुत्रो मेस्ट्रेक्यां महासुर्तिः॥३७॥ ऋषभरद्भातो यहं वीरः पुत्रशतात्रसः। सोऽभिषिच्यर्षमः पुत्रं परतं पृथिकीपतिः ३८॥ वानप्रस्कात्रमं गस्ता तपस्तेपे पर्वाविधाः तपसा कर्षितोऽत्यर्थं कृशोऽयमनिशं ततः॥३९॥

महात्मा नाभि का हिम नामक जो वर्ष था, उसका ऋषभ रामक महाकान्तिमान पुत्र मेरुदेवी में उत्पन्न हुआ ऋषभ से भरत उत्पन्न हुआ, जो वीर एवं सी पुत्रों का अग्रज था। वह राजा ऋषभ भी पुत्र भरत को अभिषिक्त करके वानग्रस्थान्नम में जाकर विधिष्वंक तप करने लगा और दिनसत तप करने से वह कुरुकाय हो गया

ज्ञानवीगरत्वे भूत्वा महापाशुक्तोऽभवत्। सुपतिर्भरतस्यापि पृत्रः परमद्यार्मिकः॥४०॥ सुपतेरतेजसस्त्रस्मादिन्द्रद्युग्नो महाद्युति । परमेष्ठी भुतस्त्रस्मादर्जाहारस्तदन्त्रयः॥४१॥

वह जानवांग में निरत होकर महान् पाशुपत (शैवानुवायी) हो गया। भरत का भी परम धार्मिक पुत्र सुमति हुआ था सुमति से तैजस और उससे इन्द्रधुम्न नायक महान् तंजस्वी पुत्र उत्यन्न हुआ। उससे परमेही नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र प्रतोहार हुआ।

प्रतिहर्तेति विख्यात अयवस्तस्य द्यात्मकः। भवस्तस्मद्द्योद्गोद्यः प्रस्ताविस्तत्सुतोऽभवत्। ४२॥ प्रतीक्षर से उत्पन्न पुत्र प्रतिहर्ता के नाम से विख्यात हुआ। प्रतिहर्ता से भव और भव से उदगीय नामक पुत्र हुआ। उदगोध का पुत्र प्रस्तावि हुआ

पृष्ठुस्ततस्तां रक्ते नकस्यवि गयः स्पृतः। रतं सवस्य ननवस्तस्य भूवो विस्तटपूर्व्॥४३॥ तस्य पुत्रां महावीर्वीयीयांस्तस्यादशायतः। वीमतोऽपि तत्काभूत्रैवणसात्सुतोऽभवत्॥४४० त्वष्टर व्यष्टम् विस्त्रो स्वस्तस्यादभूतम्॥४४०। श्वतिद्वर्वाजनस्य अते पुत्रस्य विसाः॥४५॥ तदनतर पृथु का पुत्र नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ गय का पुत्र नर और नर का पुत्र विग्नट हुआ। विग्नट का पुत्र भहावीर्थ और उससे धीमान् हुआ और उस धीमान् से भी रीवण नाम का पुत्र हुआ। रीवण का पुत्र न्वहा, न्वहा का विरुज, विरुज का रज, रज का पुत्र शतजित् और उसका पुत्र रथजित हुआ है द्विजो नथजित् के सौ पुत्र उन्टर हुए थे।

तंत्रां प्रधानो बलवान्त्रिक्षज्योतिरिति स्मृतः। आराज्यं देवं ब्रह्मणं क्षेपके नाम पार्विवम्॥४६॥ असृत पुत्रं पर्पत्रं महावाहुर्पोरन्द्रयम्। एतं पुरस्ताकृत्वानो महासत्त्व महोजासः॥४७॥ एवं वंज्ञासृतैस्तु भुक्तेयं पृष्ठिवी मुना॥४८॥

उन ्सी। में प्रधान और बलशाली विश्वज्योति नाम से कहा गया है। उसने देव इद्दाा की आराधना करके क्षेमक नामक राजा को पुत्रक्य में जन्म दिया, जो धर्मड, महाचाहु और राजुओं का दमन करने वाल्य था। ये सभी पूर्वकाल में महाशक्तिसम्पन एवं महातंजस्वी राजा हुए। यूवकाल में इन्हीं के वंशवों द्वारा पृथ्यो का उपभोग किया गया था

> इति श्रीकुर्मपुराणे पूर्वभागे भुवनकित्यासे कावार्रीज़ोऽकायः॥४०॥

# एकचत्वार्रिशोऽध्याय (पुषतकोश विन्यास)

सूत उवाध

अतः परं प्रवहरापि संक्षेपेण द्विजानमाः त्रैलोक्यस्यास्य भानं वो न अवसं विस्तरेण दु॥ १॥ सृत बोले— हे द्विजलेष्ठो । इसके पश्चात् मैं आप लोगों को संक्षप में इस जिलोकी का मान बताजेंगा, विस्तार से कहना शब्थ नहीं है

भूलॉकांऽवपुवलॉक: स्वतोकांऽध महस्तवा कनस्तप्त सत्व्या लोकास्त्वपदोक्तवास्ववास २॥ उस अण्ड से भूलोंक, भुवलोंक, स्वलोंक, महलोंक. जनलोक, तपनोंक सथा सत्वलोंक उत्पन्न हुए हैं।

सूर्वाचन्द्रमसौ वावस्थिरणेरेव भासतः। तावकुर्लोक आख्यात पुराणे क्रियपंत्रवा ॥ ३॥ वावसम्बाणने पुर्लोको विस्तरात्परिमण्डलात्। सुवर्लोकोऽपि तावस्त्यानाप्यसाद्धास्त्रास्य तु॥४॥ है द्विजश्रेष्ठों! सूर्य और चन्द्रमा की किरणों से जो भाग जहाँ तक प्रकाशमान रहता है, उसे पुराष्ट्रों में मूलोक कहा गया है सूर्व के परिमण्डल से पूलोक का जितका परिमाण है. उतना ही विस्तार भुवलोंक का भी सूर्य के मण्डल से हैं।

उदर्श स्वाप्डलं कोमि हुवो यासद्स्ववस्थितः। स्वर्गलोकः, स्वास्त्वासस्तत्र स्वयोस्तु नेभवः॥५॥ आयहः प्रवस्त्वेव वद्गद्ध्यं स्पत्पस्यहः॥६॥ स्वत् परिवद्गश्चैय द्वापार्वं स्पत्त्वस्याः॥६॥ स्वा परिवद्गश्चैय द्वापार्वं स्वत्त्वस्य ॥ सूमेपोजनलक्षे तु मानार्वे स्ववस्थ स्ववस्थाः॥॥ स्वत्रमण्डलं कृत्स्नं तल्लक्षेण प्रकाशते॥८॥

आकार में कपरी मंहल पर पड़ी घुव अवस्थित है, वहीं तक स्थाननेक करा जाता है। वहां वायु को नेमियाँ हैं। आवह, प्रयह, अनुव, संवह, विवह तथा उसके कपर परावह और उसके कपर परिवह नाम से खयु की सात नेमियाँ हैं। भूमि से एक लाख योजन कपर की और सूर्यमण्डल स्थित है। उस सूर्यमंडल से भी एक लाख (योजन) कपर चन्द्रमा का मण्डल कहा गया है। उससे एक लाख योजन की दूरी पर सम्मूर्ण नक्षत्रमण्डल प्रकारित होता है

हिलक्षे इत्तरं विद्रा कुवे स्कृतमध्कलाम्। तावत्प्रमाध्यममे तु कुवस्याव्युक्तनाः स्थिते:॥९॥ अंगारकोऽपि कुकस्य तत्प्रमाणे व्यवस्थितः लक्षद्वयन मौमस्य स्थितो देवपुरोहितः॥१०॥

हं विद्रो । नक्षत्र मण्डल से दो लाख (योजन) पर युध है बुधमंडल से उसने ही परिमाण के भाग पर सुऋ स्थित है जुकमंडल से उसने ही प्रमाण पर मंगल अर्कस्थित है। मंगल से दो लाख योजन की दूरी पर देवताओं के पुरोहित बृहस्पति स्थित हैं।

भौतिद्वित्तक्षेण गुर्वेष्ठहाजास्य भण्डलात्। सर्वार्षेषव्यक्षणं तस्मान्त्रक्षभवत्रं प्रकाशते। १९॥ बृहस्पति से दो लाख योजन उत्तर सूर्यपुत्र ज्ञानि स्थित है पक्षात् इन वहाँ के मण्डल से लाख योजन की दूरी पर सर्वार्ष मण्डल प्रकाशित होता है

ऋषीणां मण्डलादूद्व्यं लक्षमात्रे स्थितो द्वयः । तत्र वर्षः स मण्यान्त्रिणुर्नाराक्याः स्थितः॥१२॥ ऋषियों के मण्डल (सप्तर्षि मण्डल) से क्षपर एक लाख योजन कपर की ओर पूर्व क्षिक है वहाँ पर धर्परूप नारायण भगवान् विष्णु स्थित हैं

स्वयोजनसाहको विष्कामः सवितुः स्पृतः। विगुजस्तस्य विस्तारो सप्यालस्य प्रमाणकः॥१३॥ द्विगुजः सूर्यविस्ताराद्विस्तारः शक्तिनः स्पृतः। तुल्यसायोख्यु स्वर्णानुर्युत्वा तानुपसर्यति॥१४॥

नी हजार यंजन को सूर्य को विष्कान्ध-विस्तार माना गया है उसका तीन भूना प्रमाण में (सूर्य) मण्डल का विस्तार है। सूर्य के विस्तार से दुगना चन्द्रमा का विस्तार कहा गया है उन दोनों के तुल्य राहुमंडल उनके समीप विस्तकता रहता है।

डदस्य पृथिवीद्धायां निर्मितो पण्डलाङ्गितः स्वर्भागोस्तु वृहत्स्थानं दृतीयं यत्तपोमयम्॥१५॥ पृथ्वो को खरया को लेकर भण्डलाकार निर्मित सह का जो तृतीय बृहत स्थान है, वह तमोमय है

चन्द्रस्य बोडलो प्रागो प्रागंतस्य विद्यायते। प्रागंतात्पादहीनस्य विद्यायो वै बृहस्पति ॥१६॥

चन्द्रमा का सांसदकों भाग शुक्र का है। शुक्र से पादहीन (चनुषाँक कम) बृहस्पति (का विस्तार) अनना चाहिए।

बृहस्पते पादहोनी श्रीमसीराजुषी स्मृतीः विस्तारान्यण्डलावैच पादहोनसापोर्जुय ॥ १७॥ तारान्ख्रतरुपाणि वपुष्पनीह वानि वै। कुपेन तानि कुल्वानि विस्तारान्यण्डलानवा॥ १८॥

बृहस्पति से एक पादर्शहत मंगल एवं शनि— इन दोनों का मण्डल बताया गया है। इन दोनों के मण्डल तथा विस्तार से चतुर्थाश कम चुचमण्डल है ताम और नक्षत्ररूपी को शरीरधारी हैं, वे सभी मण्डल एवं विस्तार से बुधग्रह के तृत्य हैं

तारानक्षत्ररूपणि हीनानि तु वरस्परम्। इतानि पञ्चयस्वारि त्रीणि हे चैव बोजने॥१९॥ पूर्वापरानुकृष्टानि तारकामण्डलानि तु। योजनाचर्द्धमात्राणि तेम्बो हस्तं न विवते॥२०॥

ओ तारा एवं नक्षत्र-रूप हैं, वे परस्पर-पाँच, चार तीन या दो सी खंजन कम विस्तार वाले हैं एक दूसरे से निकृष्ट तहराओं का यह मण्डल अर्धयोजन परिष्मण वाले हैं. उनसे छांटा कोई विद्यमान नहीं है उपरिहारक्यस्तेमां यहा वै दूरसर्पिकः। सौरीऽद्विपक्ष बक्रक्ष क्षेपो पन्दविचारकः॥२१॥ तेष्योऽध्यस्तक्ष चत्वार पुरस्यो प्रहारहः। सूर्यः सोपो कुक्क्षेत भागेतक्षेत सीप्रणाचा २२॥

उनसे ऊपर दूर तक गमन करने वाले जी तीन ग्रह शनि, क्हम्मति तथा मंगल हैं, उन्हें मन्दगति से विचरने वाला जानना चाहिए उनसे नीचे जो अन्य चारः सूर्य, चन्द्रमा, एथ तथा शक्त महाग्रह हैं, ये शीध गति वाले हैं।

दक्षिणावनमार्गस्यो वदा चरति रश्मिमान्। तदा पूर्वप्रहाणां वे सूर्पोऽयस्तात्मसर्पता। २३॥ विस्तीर्णं मण्डलं कृत्या सस्योद्ध्यं चरते शती। स्क्षप्रमण्डलं कृत्यं सोमादृद्ध्यं प्रसर्पता। २४॥

जब सूर्व दक्षिणायन भागं में होकर विचरण करता है. तब वह सभी पूर्वप्रहों के नीचे की और प्रमण करता है इसके ऊपर विस्तृत मण्डल बनाकर चन्द्रभा विचरण करता है सम्पर्ण नकत्र मण्डल चन्द्रमा से ऊपर प्रमण करता है।

न्सनेष्योः बुधकोद्ध्यै कुमदूर्ध्ये तु भागेतः। वकस्तु भागेवादूर्ध्ये वक्तदूर्ध्यं वृहस्पतिः॥२५॥ तस्मान्धनेक्कराऽप्यूर्ध्यं तस्मात्स्मार्वमण्डलम्। क्षीणाक्रैय समानां भूककोद्ध्यं क्यवस्थितः॥२६॥

नक्षारों से कपर बुध, बुध से कपर शुक्र, शुक्र से कपर मंगल और मंगल से कपर बृहस्पति है। उस बृहस्पति से भी कपर शरीहर, उससे कपर समर्थि-मण्डल तथा समर्थियों कपर भूव अवस्थित है

योजनानां सहस्राणि भारकस्य रथी नय। ईपादण्डातया तस्य द्विगुणी द्विञ्चसत्तमाः॥१७॥ सार्द्धकोटिस्तवासम् नियुतानगणिकानि तु पोजनानानु तस्याक्षातक चक्रं प्रतिष्ठितम्॥१८॥

है उत्तम हिजो सूर्य का रच नौ हजार योजन परिधित है उसका इंकदण्ड उससे दोगुना (अथात अखरह हजार योजन का) है। उसका अक्ष ( घुरा) डेड्र करोड़ सात लाख योजन का है। उसी में नक्ष (१६ का फ्रांस्या) प्रतिष्ठित है।

विनापित्स्रे पञ्चारे पण्णेपिन्यक्षणालकः। संवासरपर्य कृत्यने कालव्यक्तं प्रतिष्ठितम्॥२९॥ यस्त्रारिकृत्सहस्राणि द्वित्तेयक्ष्ते व्यवस्थितः। पञ्चासवानि सार्द्धानि योजनमिन द्वित्रोतमाः॥३०॥

यह यहिया होन नामि बाला, भाँच असँ वाला और छ॰ नेमियों बाला अक्षव-अविनाती है। उस चक्र में संबद्धरमय यह सम्पृणं कालचक्र प्रतिष्टित हैं। द्विजीत्तमां! सूर्य के स्थ का दूसरा अक्ष (चक्र या भूग) चालोस हजार तथा साढ़े पाँच हजार यांचन का है।

अक्षत्रपाणपुषयोः अभाजं तत्रुवार्द्धवोः। क्षम्योक्षस्तवुषार्द्धनं युवायान्। स्वस्य दु॥ ३ १॥ द्वितीयेऽक्षं तु तत्रकं संस्थितं यानसारको। स्वस्थः सम च्छन्दांसि अन्नामानिः निर्वोचन॥ ३ २॥

अस के प्रमाण तुम्य दानों ओर के युगाथ (जूआ) का प्रमाण है थुरे के आधार में स्थित हस्य अक्ष उस युगाय के बरावर है। हितीय अस में स्थित वह चक्र मानसावल पर स्थित है। सात छन्द (उस रथ के) सात अब हैं उनके नाम जान लो।

नायक्री च ब्रहस्युच्जिक् जयती पंतितेव सः। अनुष्टुष् विष्टुवस्युक्ता च्छन्दांसि हरको हरे ०३३॥ मानसोपरि माहन्द्री प्राच्यां दिक्ति महायुरी। दक्षिणायां समस्यत्व वरुणस्य नु पश्चिमे॥३४॥

गरवजी, बृहती, अणिक्, जगती, पंक्ति, अनुष्टुप् तथा त्रिष्टुप्— ये सात छन्द सूर्य के (सात) अस कहे गये हैं महनसाचल यर पूर्व दिला में महेन्द्र की महानगरी है। दक्षिण में यम की और पश्चिम में वरुण की है

उत्तरेषु च सोपस्य तत्रामिन निर्वेचन। अपराक्ती संयपनी सुखा चैव विभावती॥३५॥ काष्ट्रामिन दक्षिणनः विसेषुरिव सर्पति। ज्योतिको चक्रमादाव देवदेव चितामहः॥३६॥

उत्तर में सोम को नगरी हैं उनके (भी) नाम (फ्रमश समझ लो→ अमरावती, संयमनी, सुखा तथा विभावते। दक्षिण दिश्य की ओर से प्रशिष्ठ भाण के समान देखें के भी देस पितामह ज्योतिश्वक को ग्रहण कर भ्रमण करते हैं

दिवसस्य रविर्मस्यं सर्वकालं व्यवस्थितः। ससद्वीपेषु विक्रेन्द्राः निशार्द्धस्य च सम्पुष्ठः ॥३७॥ उदयास्तमने थैव सर्वकालं तु संमुखे। दिशास्वशेषासु स्वाः विक्रेन्द्राः विदिशासु स॥३८॥ कुलालचकपर्यन्तं क्रयत्येष व्यवस्य । कुलालचकपर्यन्तं क्रयत्येष व्यवस्य । कृतियोष व्यवः गाप्तं विमुक्कनोदिनीं द्विकाः॥३९॥

हं विप्रेन्द्रो इन सक्षद्वीयों में सभी कालों में सूर्य दिन के मध्यभाग अवस्थित है एवं राति के अधेभाग में सदा सम्मुख रहता है हं विप्रेन्द्रों कुम्हार के बक्त के छोंग के सपान सभी दिकाओं तथा विदिक्ताओं में भी सभी समय सूर्य अपने उदय और अस्त होने के लिए सदा सम्मृख रहता है। यह इसर सूर्य भ्रमण करता हुआ संपूर्ण पृथ्वी को छाडता रहता है और दिवस तथा राजि को करता है।

दिवाकरकरेरेतसपूरितं पुदनत्रयम्। जैलाववं कवितं सम्ब्रिलॅकानां पुनिपुणवा ॥ ४०॥

इस प्रकार ये तोनों भूवन सूर्य की किरणों से व्यास हैं। हे मुनिश्रेष्ठां र विद्वार्त में (समसन) लोगों के सामन इस कैनोक्य का वर्णन किया है

आदित्यपूर्वपश्चिलं दैलोक्यं नाम संज्ञवः। पदायस्थाकागस्तवं सदेवासुरपानुषम्।)४१॥ स्त्रेत्रोपेन्द्रचन्द्राणां विशेद्राणां दिवौकसाम्। इतिमान्द्रुदियत्कसमन्द्रकसार्वलौकिकम्॥४२॥

सम्पूर्ण विलोक का मूल यह आदित्य है, इसमें संजय नहीं इनसे से देवता, असुर तथा मनुष्यों से युक्त सम्पूर्ण बगत् उत्पन्न होता है। स्त्र, इन्द्र, उपेन्द्र, चन्द्रमा एवं श्रेष्ट विक्री तथा समस्त देवताओं की कान्ति से युक्त यह सूर्य समस्त जगत् को कान्तिमान् करते हुए समस्त लोकों का बीत रहा है

सर्वाच्या सर्वत्यकेश्मे पहादेवः प्रवापतिः। सूर्य एव वृ लोकस्य पूलं परपदैक्तम्।४३॥ हादशान्यं तथादित्यः देवास्ते वेऽधिकारिणः। निर्वहत्ति वदन्त्यस्य तदेशा क्रियुपूनेयः॥४४॥

इस्रतिए सूर्य ही सब का आत्मा, सभी लोकों का स्वामी. प्रवापति, महान् देव, तीनों लोकों के मूल और परम देवता है बस्तुत: द्वादश आदित्य और अन्य बारह अधिकारी रूप देवता है वे उसी सूर्य के अंशभूत और विष्णु के मूर्तिरूप हैं। वे उन्हों के कार्य को सम्मादित करते हैं।

सर्वे नपस्यनि सहस्रवाहुं नश्ववंयक्षीरगविकराकाः। वजन्ति यज्ञैर्विक्वेर्पुनीन्त्राहश्चन्द्रोयवं ब्रह्ममयं पुरस्मम्॥४५॥

इसी कारण गन्धर्व, यक्ष, नाग तथा किशर आदि सभी सहस्रवाहु (हजारों किरणों बाले) सूर्य की नमस्कार करते हैं मुनोन्दयण विविध यज्ञों द्वारा छन्दोभय एवं ब्रह्मस्वरूप पुरातन सूर्य देव का यजन करते हैं।

> इति श्रीकृषंपुरानो पूर्वभागः पुषश्कोक्तविन्यास नाम एकदस्वारिक्षोऽस्थानं ॥४१॥

# द्वाचत्वारिशोऽध्यायः (गुवनकोश विन्वास)

सृत उवाच

स स्वाऽविद्वितो देवैगदिग्पैर्मृनिधिस्तथा। नश्ववैरुपारोधिश प्रामणीसर्पराहासैन॥१॥

सृतजी ने कहा— सूर्य का यह प्रसिद्ध रथ देवीं, आदित्यों मुनियों, गन्यजीं, अपसराओं, श्रेष्ठ सर्पो तथा ग्रक्षसीं से अधिष्ठित है।

वातार्थमा च नित्रष्ठ वसमः हक एव च विवस्तान्य पूर्वा च पर्व्यन्यक्षोत्रुरेव चत्र २॥ भगरताष्ट्रा च विष्णुस्र हादशैते दिमानसः। आप्तास्यवि वै मानुर्वसभादितु वै क्रमात्॥३॥

भाता, अयंपा. भित्र, वरुण, इन्द्र, विवस्थान्, पूषा, पर्जन्य, अंशु, भय, रच्छा तथा विष्णु — ये बारह आदित्य हैं। उन्हें क्रमण्णः वसन्त आदि चतुओं में सूर्य बाष्पायित करते हैं।

षुत्तस्य पुलहश्चार्वतसिष्ठश्चाहिता पृष्टु । परहाजो गौतमञ्ज कश्यपः जनुरेव च॥४॥ उपद्किः कौत्रिकश्च भुनयो प्रश्नवादिनः स्तुवन्ति देशं विकित्रेशक्तायिन्तु स्वाक्रमम्॥५॥

पुनस्त्य, पुनश्, अत्रि, वसिष्ठ, अङ्गिरा, भृगु, भरद्वाज. गौनम, करवष, ऋतु, जमदिन तथा कौशिक- ये बहावादी पुनि अनेक प्रकार के स्तुतिभंत्री द्वारा क्रमशः सूर्यदेव की स्तुति करते हैं:

रवक्ता रहोकका स्वधितः सुबाहुकः। रवस्वनोऽत्व वस्त्रः सुवेणः सेनवितश्रापदः॥ तक्ष्यंश्चारिष्ट्रनेषिश्च कृतरित्रः सरयजिल्ला। प्रापण्यो देवदेवस्य कृत्यतेऽसीवुसंबहन्॥७॥

रधकृत्, रथीजा, रयचित्र, सुबाहुक, रयस्वन, बरुण. सुवेण, संनजित्, तार्स्य, अरिष्टनेमिं, रव्यक्तित् और सम्यजित्– ये (बारह) ग्रामणी, देशों के देव सूर्य की रहिमयों का संग्रह किया करते हैं

अब हेति प्रहेतिस्स पौरुवेयो दयस्तवाः सर्पो व्याप्तस्तवायस्य वातो स्थितुहिवाकरः॥८॥ इक्षापेतस्य विशेन्द्रा यहापेतस्तवेव य। प्रशस्त्रवरा क्षेते प्रयान्ति पुरतः ऋषात्॥९॥ हे मुनिगण! होते, प्रहेति, पौरुषेय, सघ, सर्प, व्याप्त. आप. वात, विधुत्, दिवाकर, ब्रह्मोपेत और यज्ञोपेत— ये (कारह) श्रष्ट राष्ट्रस ऋम से सूर्य के आगे-आगे चलते हैं।

वासुर्विः कङ्कुनीलक्षः तक्षकः सर्पपृह्वः। एलायवः शक्कुनासासस्मीगत्वसस्मितः॥ १०॥ धनस्रयो पद्मपद्मस्तवा कर्काटको द्विजाः। क्षप्यसोश्चतरक्षेत्र वहन्त्वेनं क्याक्रमम्॥ ११॥

है हिओ। वासुकि, कङ्कनील, तक्षक, सर्पपुङ्गय, एलस्पत्र शंखपाल, ऐरावत, धनेवय, महापरा, कर्कोटक, कम्बल तक्षा अञ्चतः— वे (खारह) नाग क्रमतः इन सूर्यदेश का वहन करते हैं:

तुम्बुक्तांरदो हाहाहुर्ह्वसायसुस्तया। उप्रसेनोऽय सुरुचिरर्वायसुस्तयायरः॥१२॥ चित्रसेनस्तयोणीयुर्धृतराष्ट्रो द्विजोत्तमाः। सूर्यवर्षा हादशैते शन्धर्या मायनावराः॥१३॥ गायनि गानैर्विविधैर्यानु चङ्गादिभिः ऋगात्।

है मुनिश्रेष्टां। तुम्बुरुं, नारदं, हाझ, ह्हूं, विश्वावसु, उग्रसेन, वसुरुखि, अर्वावसु, चित्रसेन, उणांचु, घृतराष्ट्रं और सूर्यवचां— ये (बारह) ब्रेष्ट गायन करने खाले गन्धवं हैं। ये कमकः घड्ज आदि स्वयं के द्वारा विविध प्रकार के गीतों से सूर्य के समीप गान करते रहते हैं।

त्रतुस्वलाप्यरोक्यां क्वान्य पृत्तिकस्वला। १४॥ पंनका सहजन्यां स प्रयनेता स दिजोत्तमः। अनुम्लोता व किसत्वी प्रताची सोर्वज्ञी तथा। १५॥ अन्य स पूर्वियत्तिः स्याप्रभ्य चैत किलोत्तमा। ताप्रविविविवेरेने वसन्तादिषु वै ऋमान्। १६॥ तोवयन्ति महादेवं मानुमात्मानमक्ययम्।

हं डिजोत्तमो। अपसराओं में श्रेष्ठ अपसरा— ऋतुस्यता, पुजिकस्यता, मेनका, सहजन्या, प्रम्लोचा, अनुम्लोचा, मृताचो, विश्वाची, इवंशी, पूर्वचिति, अन्या और तिलोतपा— ये (वारह) अपसराएँ वसना आदि ऋतुओं में फ्रमशः विविध नाण्डक कृत्यों से इन अव्यय, आत्मस्यरूप महादेव भानु को प्रसन्न करती हैं।

एवं देवा वसत्त्वकें ही ही मासी ऋषेण तुश १७॥ सूर्यमाप्तायबन्धते तेजसा तेजसा निर्मित्। विजिस्तैर्वसोधिस्तु सुवन्ति मुनयो स्विप्। १८॥

### गन्धर्वाप्तरसङ्घैनं कृष्यगेयैक्त्यासते। बामजीयक्षपुतानि कुर्वतेऽभीवुसंबहम्॥ १९॥

इस प्रकार ये देवता क्रमह दो-दो महीनों में सूर्य में प्रतिष्ठित रहते हैं और तेजोनिधि सूर्य को अपने तेज से आप्यायित करते हैं। (स्वस्थित) मुनिएण अपने द्वारा रचित स्कृतियों से सूर्य की स्तृति करते हैं और अप्सवार्य एवं गन्धर्य नृत्य तथा गीतों के द्वारा इनको उपासना करते हैं क्रमणी, यक्षादि भूतगण उन से रिरेमयों का संग्रह करते हैं।

सर्पा बहन्ति देवेशं यातुषानाः प्रयान्ति य। सालांखरूका नयन्त्यस्तं परिकार्योदयम्रविष्। २०॥ एते तपन्ति वर्षन्ति मान्ति वर्षन्ति सुपन्ति तुः मृतानायसूषं कर्ष व्यपाहनीति कीर्तिता ॥२१॥

सपंगण देवेश सूर्य को वहन करते हैं और राक्षस (उनके आगे आगे) कतते हैं। वालखिल्य मुनि सूर्य को आवृतकर उदय से अस्त तक से जाते हैं। ये (पूर्वोक द्वादश आदित्य) तमते, बरसते, प्रकाश करते, बहते एवं सृष्टि करते हैं वे प्राणियों के अञ्चथ कर्मों को दूर करते हैं, ऐसा कहा गया है।

एते सहैव सूर्येज श्रमित दिवि भानुनाः। विमानं च स्थिता नित्यं कामगं कातरेहसि॥२२॥ वर्षन्तस्र तपनास स्वद्यन्तस्य वै ऋषात् गोवायन्तीह भूतानि सर्वाणीह युगऋपात्॥२३॥

ये आकाश में सूर्व के साथ ही प्रमण करते हैं। ये नित्य कामबारो तथा बायु के समान गति वाले विमान पर स्थित रहते हैं ये फममा: (ऋतु अनुसार) वर्षा, वाप एवं प्रजा को आनन्द प्रदान करते हुए फ्रनयपर्यन्त सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं

एतेवायेव देवानां क्याबीवै क्यानः। क्यायोगं क्यासस्य स एव तपति प्रमु ॥२४॥ ये प्रभु सूर्य इन्हों देवों के वीर्य, तप, योग और बल के अनुसार प्रत्येक को ताप देते हैं।

अहोरस्यव्यवस्थानकारणं स प्रवस्ति । फ्ट्रिटेकस्तुव्यादीन्य सदाष्याकस्त्रितः॥२६॥ तप्र देवा पहादेवां पास्कानसङ्गान्यहेकरः। पासते वंदविदुवां नीलगोवः सनसनः॥२७॥ स एष देवो प्रगवान्यस्पेष्ठी प्रवार्वितः। स्कानं तहिद्वादित्ये वेद्या वेदविक्याः॥२८॥ दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारणरूप वे प्रजापति सूर्य पितरों, देवों तथा मनुष्यादि सभी को सदा तृत करते हैं। वेद्यवेदों के (जेप) सनातन, नोलकंठ, साक्षात् देव महादेव महेशर ही सूयरूप में भासित होते हैं। घड़ी यह देव मगकान परमेही प्रजापति हैं। उस आदित्य में वह स्थान वेद्यविग्रही वेदन जानते हैं

इति श्रीकृर्यपुराणे पूर्वभाने शुक्तवार्धिरोऽध्यायः॥४२॥

# त्रिचत्वारिशकेष्यायः (भुवनकोश विन्यास)

सूत उद्यास

एवमेष महादेशो देवदेवः पितामहः करोति नियते काले कालात्मा **ग्रे**शरीं तनुः॥ १॥

भूतजी बोलेन्न इस प्रकार वे देवाधिदेव महादेव सब के पितामह भूवदेव कालस्वरूप होकर नियत काल तक (स्वयं) इंग्रुरीय शरीरों को थाएण करते हैं।

तस्या दे एत्पयो विज्ञाः सर्वलोकप्रदीपकाः तेषा श्रेष्ठाः पुनः सहरक्ष्मयो गृहमेथिनः ॥ २॥

हं विश्रो सभी लोकों में प्रदोपस्वरूप उनकी जो रश्मियाँ हैं, उनमें भी ग्रहों की उत्पादिका होने से सात रश्मियाँ अल्पन श्रेष्ट हैं

सुपुष्लो हरिकेश्व विश्वकर्षा तमैव च।
विश्ववाः पुन्छत्यः संबद्दसुरतः परः॥३॥
अर्वावसुनित उपातः स्वरकः सम कीर्तिवाः।
सुवुष्णः सूर्वरित्रप्तु पुष्णावि शिक्षरवृत्तिम्॥४॥
सुवुष्णः, हरिकेशः, विश्वकर्षाः, विश्वव्यवाः, संबद्धसुः,
अर्वावसु तथा स्वराह— वं स्ततः रश्मियौ कही गयो हैं।
सुवुष्ण नामक सूर्व की रश्मि चन्द्रमाः की कान्ति को पृष्ट
करती है

तिर्वपृथ्वप्रचारोऽसी कुषुणः बरिष्ठको। इतिकेशस्तु वः प्रोक्तो रहिष्यस्त्रप्रपोषकः॥५॥ विश्वकर्या क्या रहिष्युंचं पृष्णाति सर्वदा। विश्वक्रवास्तु चो रहिषः शुक्रं पृष्णाति निरवदा॥६॥ यह सुबुम्न रहिष् तिरहे रूप से क्रपर की और गमन करने वासी क्लाइं गई है। हरिकेश नामक जो रहिष् कड़ी गयों है, वह नक्षत्रों का पोषण करती है। विश्वकर्मा नामक रश्मि सदा बुधग्रह का पोषण करती है। विश्वव्यचा नाम की जो रश्मि है, वह नित्य शुक्र का पोषण करती है।

संबद्दम्पित स्वासो यः पुर्चाति स लोहितम्। दृशस्यति सुपूर्वाति एत्र्विस्वावस्य प्रमुः॥७॥

संबद्धसु नाम से प्रसिद्ध जो रशिय है, वह मंगल का पोषण करतो है और प्रभावशाली अर्वावसु नामक रशिय बृहस्पति का अवसी प्रकार फोषण करती है

शनैक्करं प्रपृष्णाति सप्तमस्तु स्वरस्तवाः एवं सूर्वप्रभावेण सर्वा स्वप्तशास्त्रः॥८॥ वर्द्धने वर्द्धता नित्यं नित्यपाय्यायकी च। दिव्यानां पर्विचानाम् वैशानाञ्चेव नित्यशः॥९॥ आदानाक्षित्वपादित्यस्तंजसां समसार्थाण

सहस्य स्वर नामक रशिष ऋतिश्वर का पोषण करती है। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से सभी नक्षत्र एवं ताराणण नित्य वृद्धि को प्राप्त होते हैं और वृद्धि प्राप्त कर नित्य (अन्य पदार्थों को) आप्यायित करते हैं धुलोक, पृथ्वीत्मक एवं निशा-सम्बन्धी रोजसपृह और अन्यकार का नित्य आदान (ग्रहण) करने के काश्य जन्हें आदित्य कहा जाना है

आदते से तु नाहीनां सहसंग सम्बतः॥१०॥ नादंवं वैथ सामुद्रं कौम्यं चैव सहस्रदृक्ः स्थावरं सङ्ग्रमश्चेव वच कुन्यादिकं पयः॥११॥ तस्य रश्मिसहस्रकु होत्ववर्षेष्णविस्रवम्। नासासुनु हता नाहस्रो वर्षने विश्वमृत्वः॥१२॥

वह सूर्य अपनी हजारों नाहियों (किरणों) द्वारा चारों और सं नदियों, समुद्रों, कूफों, स्थावर तथा जक्कम और नहरों आदि के जल को ग्रहण करता है। उसको हजारों रशियां श्रोत, वर्षा एवं उष्णता को स्रवित करने वस्ती हैं और उनयें विचित्र मूर्तिस्थरूपा चार स्रो किरणें वर्षा करती हैं।

चन्द्रगाष्ट्रीय गाहेक्स काञ्चनाः शातनास्तवा। समृता नत्मतः सर्वा रशमयो वृद्धिसर्वना ॥१३॥ हिमोजनक्ष ता नक्क्षो रहमयो निःसृताः पुन रेष्यो मेणक्क वास्तका हादिन्यः सर्वनास्तवा॥१४॥

चन्द्रमा, माहा, काञ्चना और शातना— ये अमृत नाम वाली सभी रश्मियाँ वृष्टिसर्जक हैं हिमोद्धत ये नाहियां पुन रश्मिकप में नि:सृत होती हैं वे रेपी, मेपी, वासी, झांदिनी तथा सजना नाम वाली हैं चन्द्रास्ता नामतः सर्वाः पीतास्तः स्वृगंत्रस्तवः। तृक्लाश्च कुंकुमधीय नावो विश्वपृतस्तवा।। १५॥ कुक्लास्ता नामतः सर्वास्तिविचा वर्षसर्जनाः। सर्व विमर्ति तामिः स मनुष्यपितृदेवताः॥ १६॥ ये सभी रहिमयाँ पीत वर्ण की और चन्द्र। नाम वाली हैं। तृक्ला, कंकुमा और विश्वपृत् नामक सभी रिश्मयों का नाम तृक्ला है। ये तीन प्रकार की रहिमयौं धृष की सृष्टि करने वाली हैं। वे सूर्यदेव उनके द्वारा समान रूप से मनुष्यों, फितरों तथा देवताओं का पोषण करते हैं।

मनुष्पानीक्येनेह स्टब्स्य च चित्निपि। अपूर्वन सुरान्सबोस्बॅरिब्रियसर्पेक्ट्यसी॥ १७॥

 क मनुष्यों को औषय द्वारा, चितरों को स्वधा द्वारा और देवताओं को अपृत के द्वारा— इस प्रकार तीनों को तीन पदार्थी द्वारा तृत करते हैं

वसन्ते प्रोक्तकं बैब पहिमा स नवनि प्रमुष्ट इस्तिप च वर्षास्तु चतुर्भिः संप्रवर्षति॥१८॥ हेमन्ते शिक्तिरं चैब हिमपुत्सृजति प्रिपिः बस्यो माधमासे तु सूर्यः पूचा तु फाल्गुने॥१९॥

वे प्रभु वसना एवं ग्रीष्य ऋतु में छ॰ किरणों द्वारा तपते हैं। हारद् और वधा ऋतु में चार रश्मियों के द्वारा वर्षा करते हैं नथा हेमन्त एवं शिशिर ऋतु में लोन रश्मियों से हिम्पात करते हैं। सूर्य माध्य मास में चरुण और फाल्युन में पूषा कहमारे हैं

वैत्रे मासे स देवेशो काता वैशास्त्रनापनः। ज्येष्ठे मासे मवेदिन्, जावादे तपते ।विः॥ २०॥ विवस्तान् श्रावणे मासि प्रौष्ठपक्कां मयः स्मृतः। पर्यन्यक्कासिने मासि कार्तिके मासि म्यस्करः॥ २१॥ मार्गशीर्षे मदेन्यितः पौषे विष्णुः सनातनः।

वे चैत्र मास में देवेश, वैशाख में भाता, ज्येष्ट मास में इन्द्र तथा आधाद में रवि नाम वाले होकर ताम देते हैं। के शावण में विवस्तान तथा भाइपद मास में भग कहे जाते हैं। आदिन मास में पर्जन्य, कार्तिक में त्यष्टा, मार्गशीर्व में मित्र और पौच में सनतन विष्णु कहलाते हैं।

पञ्चरश्चिमहस्ताणि वस्त्रणस्थाकंकर्पणिशा २२॥ विद्याः सहस्रे पूषा तु देवेशः सस्त्रिस्तवा। वाताष्ट्रीयः सहस्रेस्तु नविद्यस्त्र शक्तकतु ॥२३॥ विद्यस्तान्दस्त्रीयः वर्गतः प्रत्येकस्त्रस्त्रीयर्थणः। सूर्य के कार्य सम्पादन में करून (नापक सूर्य) पाँच हजार रश्मियाँ द्वारा, पूजा छः इजार, देवेश सात इजार, धाता आठ इजार, ऋतकतु इन्द्र नौ हजार, विवस्तान् दस हजार और भग की ग्यारह इजार रश्मियों से पालन सहयोग) करते हैं।

ससमिस्तपते मित्रस्त्वहा वैवाहणिस्तपेश्॥२४॥ अर्थमा दश्रमिः पाति पर्वन्यो नर्कायस्त्रवा। बङ्गी रश्यिसक्ष्मेस्तु विद्यास्तपति विकायक्तः२५॥

भित्र नामक सूर्य सात हजार रश्मियों से तपते हैं और स्थष्टा आह हजार रश्मियों से ताप देते हैं। अर्थमा दस हजार संश्मियों से और पजन्य नी हजार रश्मियों पालन करते हैं विश्व को धारण करने वाले, विष्णु भामक सूर्य) छः हजार रश्मियों से तपते हैं

वसन्तं कपिनः सूर्वो बोको काञ्चनसङ्गः श्रेतो वर्षासु विज्ञेषः साम्बुरः आर्रोद प्रमुः॥ २६॥

प्रभृ सूर्य वसन्त ऋतु में कपिल (भूरे) वर्ण के, ग्रीच्य में सुकर्ण के समान, बचा में बेत, करद में पाण्डुर (सफेद-पिजिल पॉले) रंग के फ़्तीन होते हैं

हंमन्ते ताप्रवर्णः स्याध्यिक्षिते सोहितो रविः आक्वीयु कलां बते स्वकापि विक्वाया २७॥ सूर्योऽमरेष्यपूर्तं तु त्रयं त्रिषु नियस्त्रति।

हमन्त में ताँचे के समान वर्ण वाले और शिशिर में सूर्य लाहित (लाल) वर्ण के होते हैं। सूर्य ओवधियों में रिश्मयों का आधान करते हैं पितारों को स्वधा और देवताओं को अमृतत्व इस प्रकार तीनों में तीन पदार्थ प्रदान करते हैं।

अन्ये धाहौ तहा हेवाः चूर्येष्मध्यक्ति हिजा ॥ २८॥ चन्द्रमा सोपपुत्रश्च शुक्रशैव बृहम्पति । भौमो मन्दरतमा सहु केतुमानपि बाहमः॥ २९॥

है द्विजो अन्य आठ ग्रहों को सूर्य से अधिष्ठित जानना चाहिये। चन्द्रमा, चन्द्रमा का पुत्र बुध्न, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु तथा आठवाँ केतुमान् ग्रह है

सर्वे धुवे निवदा वे प्रइस्ते वातरत्रियमि..। ग्राप्यमाणा स्वावोगं ग्रमस्यनु दिवाकरम्॥३०॥ धुव में आबद्ध वे सभी ग्रह वातरिश्मयों के द्वारा धमन करते हुए थथास्यान सूर्व की परिक्रमा करते हैं।

अनातकश्वकानि कतकोर्रश्वास्त्रका। वस्माहहति तान्वायुः अवहस्तेन स स्पृत ॥ ३ १॥ वायु 'चक्र द्वारा प्रेरित वे ग्रह अलातचक्र के समान भ्रमण करते हैं। चूँकि वायु उनका वहन करती है. इसलिये उसे 'प्रवह कहा गया है।

श्वस्तिचक सोयस्य कुन्दाधास्तस्य वाजिनः। वाधदक्षिणसो वृक्षा दश तेन क्षणकाः ॥ १ २॥ वीव्यस्त्रवाणि धरति स्थाणि रविद्या। हाससुद्वी तु विदेन्त्र कुवालर्साण सर्वदा॥ ३ ३॥

सोम का रथ तीन चर्का वाला है उसके खम और दक्षिण भाग में कुन्द पुष्प के समान धक्स वर्ष वाले दस अश्व जुते हुए हैं। इसी रच से निशाकर चन्द्रभा सूर्य के समान (अपनी) कक्षा में स्थित होकर नवाओं के मध्य परिचर्या करता है। हे विशेन्द्रों चन्द्रमा में ऋमकः हास और वृद्धि सक्ष भूव के आधार पर होतो रहती है।

स सोयः शुक्तपक्षे तु भारकरे परतः स्थिते। आपूर्वते परस्यान्ते सततक्षेत्र ताः प्रभः॥३४॥

त्तुक्लपक्ष में सूर्व पर भाग में स्थित रहने पर उसकी प्रभाराशि से वह सोध (जन्द्रमा) पर भाग के अन्त में निरन्तर आयुरित होता रहता है।

क्षीणं पीतं सुरै सांस्थाप्यायपति नित्यदा। एकेन रश्यिना क्षिताः सुवृत्याख्यंत्र आस्करः॥३५॥ एक सूर्यस्य वीर्येण सोपस्याध्यायिता तनुः। पौर्णमास्यां स दृश्येत संपूर्णी दिवसश्चयात्॥३६॥

है विश्रं देवताओं द्वारा पान किये जाने के कारण श्रीण हुए चन्द्रमा को सूर्य सुवुस्ता नामक एक ही किरन से नित्य आध्यायित करते हैं सूर्व के तेज से आप्यायित कन्द्रमा का वह जरीर (पुष्ट होकर) दिन के कमानुसार पूर्णिमा को सम्पूर्ण रूप से दिखायी देता है।

संपूर्णपर्द्धमासेन वं सोयमपुरात्पकम्। पिबन्ति देवता विद्या यतसोऽमृतमोजना ॥३७॥

हे विद्रो। आधे महीने तक देवता सोग उस अमृतस्वरूप सम्पूर्ण साम का पान करते हैं, क्योंकि दे अमृत का भीजन करने वाले डोते हैं।

ततः पष्टदशे भागे किञ्चिष्यष्टे कलात्मकेः अवराहे पितृगणा जयन्यं पर्युपासके॥३८॥ पित्रनि दिलवं कालं जिल्हा सस्य करण तु यः। सुवामृतमयौ पृथ्यो तामिन्दोरमृतात्मिकाम्॥३९॥ तदनन्तर पंदहवें भाग के श्लीण हो जाने पर कुछ कलात्मक भाग शेव बच जाने पर अपराह में पितृगण उस भाग का सेवन करते हैं। चन्द्रपा की अवशिष्ट अमृतस्वरूपिणी, सुधामयी तथा पवित्र कला का पितृगण दो लक्ष (काल-विशेष निमेष) तक पान करते हैं।

ति-भूतं सदमाबास्यां गमस्तिस्यः स्ववानृतम्। मासतृप्तिमवास्यनि पितरः सन्ति विर्वृताः॥४०॥ न सोमस्य विनाशः स्वान्सुवा चैव सुपीयते। एवं सुर्वेशिक्तोऽस्य शवो वृद्धिस्य सत्तमा ॥४१॥

अमावस्या के दिन (चन्द्रमा को) किरणों से निकलने वाले स्वधारूपी अमृत का पान करने से पितृगण पूरे महीने तक तृत होकर निवृंत हो जाते हैं। देवताओं के द्वारा अमृत का पान किये जाने पर भी चन्द्रमा का विनास नहीं होता है है श्रेष्ठजनों इस प्रकार सूर्य के कारण चन्द्रमा के क्षय एवं वृद्धि का कम चलता है

सोमपुत्रस्य चाहाभिर्वाजिभिर्वायुवेणियिः वास्त्रिः स्वन्दन्ते युक्तस्तेनासौ वाति सर्वतः ॥४२॥ सोमपुत्र (बुध) के स्व में वायु के समान बेगवान् और जल से उत्पन्न आठ चोड़ं जुते स्वते हैं वह बुध उसीसे सर्वत्र गमन करता है

शुक्रस्य भूमिजैस्कैः स्यन्दनो दशिवर्तृतः। अष्ट्रिप्छापि भीमस्य त्वो हैनः पुशोकनः॥४३॥ कृहस्यते रक्षेऽष्ट्रान्धः स्यन्दनो हेर्मानर्पितः। त्वो रूप्यपयोऽष्ट्रान्धो पन्दस्यायसर्गिर्मितः॥४४॥ स्वर्मानोर्मास्करारेष्ठ त्वाष्ट्रामिहंबैर्वृतः। एते पहायहाणां वै समास्याता त्वाष्ट्र वै॥४५॥

शुक्र का रय भूमि से उत्पन्न दस घोड़ों से और मंगल का स्वर्णपय अत्यन्त मृन्दर रय आठ घोड़ों से युक्त रहता है। बृहस्पति का भी आठ घोड़ों से युक्त रथ स्वर्णनिर्मित है। शमि का लोड़े से निर्मित रथ रूप्यमय है और आठ घोड़ों से संयुक्त रहता है सूथ के लतु राहु का रच भी आठ अशों से युक्त हैं। इस प्रकार महाग्रहों के रघों का वर्णन किया गया है।

सर्वे वृते महत्माना निसन्ता खपुरश्मितिः। प्रहर्मताराजिकवानि वृते बन्दान्यशेवतः। भूमनि भ्रामकत्येने सर्वाज्यनितरशिर्मः॥४६॥ ये सभी महाग्रह वायु की रिश्मयों के द्वारा श्रुव में आयद हैं सभी वह, नक्षत्र और तारागण भी श्रुव में पूर्णतः निवद होकर बायु की रिश्मयों द्वारा भ्रमण करते हैं और भ्रमण करते रहते हैं

> इति श्रीकूर्पपुराणे पूर्वधार्ग पुषतकोत्रे विज्ञारित्रोऽस्वादन्॥ ४३॥

> > चतुश्चत्वारिङ्गोऽध्याय<sup>,</sup> (भुवनकोश विन्यास)

सूत उवाच

ष्टुवादूर्ध्वं महर्लोकः कोटियाजनविस्तुवः कल्पाधिकारीणस्तत्र मंस्किता हिजपुद्भवाः॥ १॥

सूतजी बोले- है द्विजश्रेष्ठी! भूव के ऊपर एक करांड़ योजन विस्तार वाला सहलोंक है वहाँ कल्प के अधिकारी हो निवास करते हैं.

जनलोको महलॉकसम्बा कोटिहयात्मकः। सनकाचास्त्रवा तत्र संस्थिता इक्कणः भूवाः॥२॥ जनलोकानपोलोकः कोटिजयसमन्त्रितः। वैराजास्तत्र वै देवाः स्थिता दाहविवर्णिता ॥३॥

इस्से प्रकार महलॉक से कपर दो करोड़ योजन विस्तृत जनलोक है। वहाँ ब्रह्म के (मानस) पुत्र सनकादि रहते हैं। जनलोक से कपर तप्तेलोक तीन करोड़ योजन वाला है। वहाँ संतापमक वैराज नामक देवता रहते हैं।

प्राजापत्यात्सत्यनोकः कोटिषट्केन संयुतः अपूनर्पारको नाम ब्रह्मलोकस्तु स स्मृतः॥४॥ अत्र लोकपुस्त्राह्मा विश्वातम् विश्वभावनः। आस्त्रे स वोगिषिर्वित्यं योखा खेनामृतं परम्॥५॥

प्राजापत्य लोक के ऊपर छः करोड़ योजन का सत्यलीक है। यह अपुनर्मारक (पुन: मृत्यु न देने जाता) नामक सहालोक कहा गया है। यहाँ विश्वारमा, विश्वपादन, लोकगुरु सहा। परम योगामृत का पानकर योगियों के साथ नित्य वास करते हैं।

वस्ति थायः हाता नैष्ठिका ब्रह्मचारिणः योगिनस्तापसाः सिद्धा जाएकाः परमेष्टिनः ॥ ६॥ हारे वहारिकामेके एत्स्रतो परमे पदम्। सत्र गचा न शोवति स विव्युः स च लेकरः॥७॥ शाना स्वध्यव वाले वितिराण, नेष्टिक ब्रह्मचारी, बोगां. नपस्त्री, सिद्ध तथा परमेष्ट्री का जप करने वाले यहाँ निवास करते हैं परमपद को प्राप्त करने वाले योगियाँ का वह एकमात्र द्वार है। वहाँ पहुँचकर जीव स्रोक नहीं करहे हैं। वहीं विष्णु और वहाँ शंकर है

सूर्वकोटिजनीकाई पुरं तस्य दुरासदम्। न मे वर्णियतुं ऋक्यं ज्वालामालासमाकुलम्॥८॥ क्षत्र भारतकास्वापि सक्यं ब्रह्मणः पुरेः क्षेत्रे तह हरि श्रीमान्योगी मायामयः परः॥९॥

करोड़ो सूर्य के समान उस का पुर अत्यन्त दुरंग हैं अग्निशिखा की मालाओं से ज्यान उस पुर का वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। ब्रह्म के उस पुर में नारायण का भी भवन है वहाँ माख्यमय परम यागी श्रायुक्त हरि शयन करते हैं

स विष्णुलोकः कवितः पुनरावृत्तिवर्धितः। यानि तत्र महात्मानो चे प्रयप्ता जनाईनम्॥ १०॥ कदावै तदवहासदनात्मुरं ज्योतिर्पयं सुप्तम्। बह्निना च परिक्षितं तत्रास्ते भगवान् हरः॥ ११॥ देख्या सह यहादेवशिन्यमानो मनीयिषिः। बोरिंगियः शतसाहसीर्पतै रुद्रेश संवृतः॥ १२॥

प्रश्नेस्य से रहित वह विष्णुलोक कहा गया है जो जनादेन के क्राग्यागत हैं, से महात्मा वहाँ जाते हैं। उस ब्रह्म सदन से ऊपर एक ज्योतिर्मय, अग्नि से परिच्यात कल्याणकारी पुर है। वहाँ सैंकड़ों, हजारों यांगियों, भूतों तथा हड़ों से परिचृत, मनीवियों के द्वारा ध्यान किये जाते हुए वे भगवान हर महादेव देवो पार्वतों के साथ निवास करते है।

तत्र वे वाजि निस्ता पत्ता वै प्रह्नचारिकः।

मस्यदेवपराः शान्तास्त्रप्रसाः सत्यवादिनः॥१३॥

दिर्ममा निरदृष्ट्राराः कामकोषविविज्ञिताः।

द्रश्यनि इद्धाया युक्ता स्ट्रत्योवः स वै स्मृतः॥१४॥

वहाँ वे हो उपासक भक्त जाते हैं जो बहरनारी,
महादंवपरायण, शान्त, तपस्वी और सत्यवादी है, जो
ममत्वरहित, अहंकारसून्य तथा कामकोध से वर्जित हैं
ब्रह्मज्ञानसम्पन्न हो इसका दशन कर पाते हैं। वही सदलोक
कहा गया है

एते सप्त पहालोखाः पृष्ठित्याः परिकर्तिता । महरतलादकश्राधः पातालाः सन्ति वै द्विजा ॥१५॥

## महातलं च पातालं सर्वरत्नोपश्लोभितम्। प्रासादैविवियेः शुप्तैर्देवतास्कर्नेपुंतम्॥ १६॥

हे द्विजो ये सात पृथ्वी के महालेक कहे गये हैं। (पृथ्वी कें) अधीभाग में महातल आदि पाताल हैं महानल नामक पाताल सभी रवों से सुराभित और अनेक प्रकार के महलों और शुध देवालयों से बुक्त है।

क्षानंति च सेवृक्तं भुजुकुन्देन क्षेपता। नृषेण बलिना चैव पातालं स्वर्गकासिनात १७॥ होलं रसातलं झार्कते हि तलातलम्। चेतं सुतलफिल्पुक्तं नितलं विद्वप्रसम्माः १८॥

यह अनन्त (नाग), धीमान् मुनुकृन्द एवं पाताल-स्वगंवासी राजा बलि से युक्त है। हे विद्रो! रसातल पर्वतमय है, तलातल जर्करायय है। सुतल पीतवर्ण का नितल विदुम (मूंगें के समान चमक वाला कहा गया है।

सितं च विवर्ण प्रोक्तं तस्त्रश्चैव सितेवस्यः मुपर्णेन मुन्त्रिद्धारस्य वासुकिना सुधम्॥ १९॥ रसाकलमिति सुवातं तवान्यस्य निवेदितम्। विरोधनहिरण्यास्त्रवारकार्यस्य सेवितम्॥ २०॥ तस्त्रललमिति सुवातं सर्वजोभासमन्त्रितम्॥

वितल हैत वर्ण का और तल अहेत वर्ण का कहा गया है हे सुनिश्रहों श्रुभ रसातल गरूड़ वासुकि तथा अन्य (यहात्माओं) से संवित है विराचन, हिरण्याक्ष तथा तक्षक आदि के द्वारा सेवित तलातल सर्वशोधासम्बन्न है।

वैन्तेयादिष्श्चैष कालनेषिपुरोगनै ॥ २ १॥ पूर्वदेवे समाकोणी सुतल्लाम क्या पर्व । नितलं कवनादीम नारकाग्निमुखैस्तवमा २ २॥

सुरुत वैनतेय आदि पश्चिमों और कालनेमि आदि अन्य बेड असुरों से समाकीर्ण है दसी प्रकार तारक, अग्निमुख आदि यवनों से नितल सेवित है।

जन्मकार्यस्तवा नागे सहादेनासुरेण चः वितालं चैव विख्यातं कम्मलाहीन्द्रसेवितम्॥२३॥ महाज्ञमेन वीरेण हवश्रीवेण बीमवा। लेकुकर्णेन सम्मिशं क्या नमुधिपुर्वकै..॥२४॥ त्यान्यैर्विकिनीगैस्तलक्षेत्र सुशोधनम् तैयामधस्तासरका कूर्माचा परिकीर्तिताः॥२५

ाजणक आदि नागों से, असुर प्रकाद से और कम्बल नामक नागराज से संदित वितल प्रसिद्ध है। यह महाजम्भ और वॉर भीमान् हयग्रोव से (भी संबित) है। तस नामक पाताल शंकुकणे से युक्त और प्रधान नमुचि खादि दैत्यों तथा अन्य विविध प्रकार के नामों से शोधित है। उन (पातालों) के नीचे कृषे आदि नरक बताये गये हैं।

पापनस्तेषु पच्यन्ते न ते वर्णीयतुं क्षमाः भातालानामध्यक्षास्तं श्रोधाख्या वैद्यावी तपुः॥२६॥ कालाग्विक्द्रो योगात्मा नार्तीयहोऽपि मासवः। योऽननः पद्याते देवो नागस्त्री जनार्दनः। सदाधारमिदं सर्वं स कालाग्वि समास्रितः॥२७॥

डन नरकों में पापी लोग यातना पाते हैं। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पातास लोक के नीचे होव नामबाली वैष्णवों पृति स्थित हैं, जिसे कालाग्निस्द, योगातमा, नारसिंह माधव, अनन्त. देव और नागरूपों जनार्दन भी कहते हैं यह सब जगत् उन्हों के आधार पर है और वे कालाग्नि के आधित हैं।

## तमाविक्य प्रधायोगी कस्थरतद्भदनोषितः। विकज्वालायष्ट्रोको जगत् संहरति स्वबम्॥२८॥

उस कालानि) में प्रक्षिप्त होकर और उसके मुख से उत्पन्न खिप की ज्वालारूप होकर महायोगी ईश्वर काल स्वयं जगन का संहार करते हैं।

सङ्ख्यामरिप्रतिष 'संहर्ता शंकरी भव'। तापसी शाम्यकी पूर्ति' काली लोकप्रकालन'॥ २९॥

हजारी भारक के समान, संहारकता वह (काल) तंकर भव ही हैं: वह तम्भू की नामसी मूर्ति है। वही काल सब लोकों को पास करने बाला है।

> इति श्रीकृषंपुत्ताचे पूर्वपाले पुष्पवित्यासे वतुष्टत्वारिकाऽच्याव ॥४४॥

पञ्चचत्वारिकोऽध्यायः (भुवनकोञ्ज में पर्वतादिसंख्यः)

स्त उदाघ

एतद्वज्ञाण्डमाख्यातं चदुर्दशक्यं महत्। अतः परं प्रवक्ष्यामि मूलाँकस्यास्य निर्णयम्॥श॥

सृतजो बोले— इस चौदह प्रकार के महान् ब्रह्मण्ड का वर्णन किया गया है इसके बाद इस भूलोक के निर्णय ( वृज्ञान्त) को कहुँगा। कर्युद्धीयः प्रधानोऽयं स्तरः स्नात्यतिरंदे छ। कुतः क्रीक्स सावस मुख्यत्वेद सतमः॥२॥ एते सत्त प्रसिद्धाः सपुत्रे, सतमिर्वृताः। द्वीपाद्धीयो महामुक्तः सागराज्ञापि सामरः॥३॥

(भूलोक में) यह जम्भूद्वीप प्रधान है और प्लक्ष. शात्मिल, कुश, फ्रीज, साक तथा सतम पुष्कर द्वीप है ये सातों महाद्वीप सात समुद्रों से थिरे हुए हैं, एक द्वीप से दूसरा द्वीप तथा एक सागर से दूसरा सागर महान् बताया गया है

क्षारोदेशुरसोदश्च भुरोदश्च घृतोदकः। द्रव्योदः श्लीरसरिक्तः स्वादुदश्चेति सागराः॥४॥ पञ्चाकत्कोटिविस्तीर्णा ससमुद्रा वस स्पृता। होपेश सप्तमिर्युक्ता योजनवर्ग समन्ततः॥५॥

क्षारांदक, इक्षुरसोदक, सुरोदक, भृतोदक, श्रीसेदक तथा स्वादूदक— ये (सात) समुद हैं समुद्र सहित यह पृथ्वी पचास करोड़ खोजन विस्तार वाली है यह चारों और से सात द्वीपों से परिवेष्टिन है।

जन्मूडीप समस्तानां सब्धे चैव व्यवस्थितः। तस्य पत्र्ये व्यवस्थितंत्रुतः कनकप्रमः॥६॥ चतुरमीतिसाहस्रो योजनैस्तस्य खोव्ह्यः। प्रवष्टः वोडनायसादग्रामिनन्त्रिनि विस्तृतः॥७॥

समस्त होपाँ के मध्य में जम्बूहीय स्थित है। उसके बांच में स्वर्ण के समान प्रथा युकित महामेरु प्रसिद्ध है। उसकी ऊँचाई चौराखी हजार बोजन की है। नीचे की और यह सोस्क योजन तक प्रविष्ट है और कपर की और बत्तीस योजन तक विस्तृत है।

पूल बोडशसङ्खो विस्तारस्तस्य सर्वतः। भूपप्रस्यास्य शैलोऽसौ व्यण्कित्वेन संस्थितः॥८॥ हिपवान् हेपकूटह निक्कास्य दक्षिणे। नोलः क्षेत्रह मुद्दी च उत्तरे वर्षवर्वताः॥९३

उस मेर के मूल में जारों और सीलई हजार बोजन का विस्तार है। यह पर्वत इस पृथ्वों रूप कमल को कार्णकों के रूप में अवस्थित है। इसके दक्षिणधान में हिमबान, हेमकूट तथा निषय और उत्तर में नील, इत एवं मृङ्गी नामक वर्ष पर्वत स्थित हैं।

ल्खन्नप्रमाणी ही मध्ये दशहीनास्तवापरे। सहस्रद्वितदांच्युवास्तरविद्वस्तारिकक्त तेम १०॥ इनमें दो (हिमालय एवं हेमफुट वर्षपर्वत) एक लाख बोजन परिमाण बाले हैं और अन्य (वर्ष पर्वत) दसगुना कम विस्तार वाले हैं इनको ऊँचाई दो हजार योजन की है और उनका विस्तार (चीडाई) भी ततना ही है।

भारतं प्रवर्गं वर्षं ततः किम्पुरुषं स्पृतम्। इरिक्वं तवेका-यन्मेरोईक्रिणतो हिकाः॥ ११॥ रण्यकश्चीत्तरं वर्षं तस्यैकानु हिरण्ययम्। उत्तरे कुरक्क्षेत करेते भारतास्त्रवा॥ १२॥

है द्विजो। येंस के दक्षिण की तरफ प्रथम भारतवर्ष, तदनन्तर किंपुरुष वर्ष और फिर हरिवर्ष तथा अन्य स्थित हैं। उसके उत्तर में रस्यक, हिरण्यय एवं उत्तरकुर वर्ष है ये सभी भारतवर्ष के सम्बन हैं

नवस्तहस्त्रमेकैकमेतंनां द्विजसत्तमाः इलावृतञ्ज तन्मध्ये तन्मध्ये मेठसन्द्वनः॥१३॥ भेरांछतुद्देशं तत्र नवसाहस्रविस्तरम्। इलावृतं महामाग्रह्मकारस्त्रत्र पर्वताः॥१४॥

हं द्विअंद्रों। इसमें से प्रत्येक मी हजार योजन विस्तृत है इनके मध्य में इलावृत वर्ष है और उसके भी बीच में उन्नत मेरु पवंत है। हे महाभागों। वहीं मेरु का विस्तार चीदर हजार है ओर में हजार योजन वाला इलावृत है। उसमें चार मबंत हैं।

विष्कम्पा रचिता मेरीयोजन्तवृतपृच्छिनाः। पूर्वेण यन्दरी नाम दक्षिको गखमादनः॥ १५॥ विपुलः पश्चिमे पार्चे सुपार्चश्चोत्तरः स्मृतः। कदम्बस्तेषु जम्बूझ पिप्पलौ वट एव च॥ १६॥

मरू के ज्यास के रूप में रचित इनकी ऊँचाई दस हजार योजन को है इसके पूर्व में मन्दर, दक्षिण में यन्धमादन, पश्चिम भाग में विपुल और उत्तर में सुपाई नामक पर्वत कहा गया है उसमें कदम्ब, जम्ब, पीपल और वट वृक्ष हैं।

जम्बूद्रीयस्य सा अम्बूर्नायहंतुर्यहर्षयः। महागळप्रमाणानि जेक्सास्तस्य फलानि सा।१७॥ फान्ति मृश्तः पृष्ठे शोर्यमाणानि सर्वतः। रसेन तस्याः प्रस्ताया स्त्र अम्बूनदी विरो॥१८॥

है महिषयी। यह जम्यू वृक्ष ही जम्यूद्भीय नाम पहने का कारण है उस जम्यूयुक्ष के फल महान् हाखी के प्रमाण वालं हाते हैं। पवंत के पृष्ठ भाग पर गिरने से वे फल फट जाते हैं। वहाँ उनके रस से प्रवाहित हुई नदी जम्यूनदी के नाम से विस्त्यात है। सरितायांति यापि पोयां तत्र कासिनिः। म स्वेदो म च दौर्पन्यं न करा मेन्द्रिक्शयः॥ १९॥ म साप स्वय्वकासी मासीख्यं तत्र जायते। तत्तीरपृद्धं प्रस्व वायुना सुविशांकितम्॥ २०॥ कास्तृनदाख्यं प्रकृति सुक्षणं सिक्कपृथण्॥

वहाँ के निवासी उस नदी के रस का पान करते हैं वहाँ (उस रस का पान करने से) स्वच्छ मन वाले मनुष्यों को न पसीना अस्ता है. न उनमें दुर्गन्ध होती है, न वृद्धावस्था आती है और न ही उनको हन्द्रियों शीण होती है। उसके तट पर स्थित पिट्टी के रस का बायु हाग शोवण कर लेने पर जास्वृतद नामक मुखणं होता है, नो सिद्धगण का आभूषण है

भद्रम्धः पूर्वतो येतेः केतुमालक्क पश्चिमेश २१॥ वर्षे हे तु मुनिश्रेद्धास्त्रवार्मच्ये इलाकृतम्। वर्वे चेत्रस्त्रं पूर्वे दक्षिणं मध्यमदनम्॥२२॥ वैप्राजे पश्चिमं विद्यादृत्तरं सक्तिवृर्वनम्।

सर के पूर्व में भद्राश, पश्चिम में केनुमाल नामक दो वर्ष हैं मुनिश्रेष्ठों। उन दोनों के मध्य इलावृत वर्ष हैं पूर्व में चैत्ररथ वन, दक्षिण में पन्धमादन, पश्चिम में वैश्वान और उत्तर में सर्वितृवन जानना चाहिए।

अरुगोर्द महामद्रमसिनांद्रह मानसम्॥२३॥ सरास्त्रोतानि चत्करि देवभोग्यानि सर्वदा। सितानक कुमुद्रांक कुरुती भाल्यबोस्तवा॥२४॥ वैरुद्देश पणिलेख्य वसवांक्रकलोसमः। पहानोलोऽव स्वकः समिन्दुर्यन्दरस्व्या॥२५॥ वेणुगांक्षेत्र मेथ्यः निष्कां देवपर्वतः इन्दर्त देवर्गचनाः सिद्धाकासाः ब्रह्मीर्तिसः ॥२६॥

उन बनों) में अरुणंद, महाभद्र, असितोद और मानस नामक वार सरोवर हैं। ये सदा देवताओं द्वारा उपभोग किये जाते हैं सितान्त, कुमुद्वान्, कुरुरो, माल्यवान्, वैकङ्क, मांगरील, उत्तम पबंत बृक्षवान्, महानील, रुचक, सबिन्द्र, मन्दर, वेणुमान्, संघ, निषध एवं देवपर्वत— ये सभी देवताओं द्वारा निर्मित हैं और इन्हें सिद्धों का कासस्थान कहा गया है

अस्मोदस्य सरसः पूर्वतः केसरायमः। त्रिकृट सक्तिरक्षेय पत्तृते स्थकस्त्रथा॥२७॥ विक्यो वसुयापत कलिङ्गस्तिकियाः स्मृतः। समृत्यो कसुर्वादश कुरुकश्चि सानुमान्॥२८॥ ताप्रस्तातस्य विकासस्य कुमुद्धे वेणुपर्यतः। एकमृक्षे महालेलो गमशैलस्य पिसकः॥२९॥ पञ्चमैलोऽय कैलास्य हिमकस्यलोतमः। इत्यंते देवचिता उत्करमः पर्यंतोत्तमः॥३०॥

अरुणोद सरोवर के पूर्व में केसरावल, दिक्ट, सिंतर पतक रूपक, निषध, वसुधार, किनक त्रिशिख, समूल, वसुवंदि, कुरुर, सानुमान, ताम्रात, विज्ञाल, कुमुट, वेणुपर्वत, एकशृक, महाशैल, गजरौल, पिष्ठक, पद्रशैल, कैलास और पर्वतों में उसम हिम्यान्— ये सभी देवताओं द्वारा सेवित अति उत्तम पर्वत हैं।

पश्चपद्रस्य सरसो दक्षिणे केसराचलः। शिक्तियस्य वैद्वेः कपिलो गन्यमदनः।:३१। बास्त्रियः सुराम्बुष्टः सर्वगन्याकलोत्तपः। सुरार्थशः सुराश्चाः कंकः कपिल एव च॥३२॥ विरवां भद्रवालका सुसरका महाकलः असनो प्रपृणंस्तद्ववित्रमृक्षो महालवः॥३३॥ कुपुदो मुक्तुरक्षेत्र भाण्युरः कृष्ण एव च। पारिवालो महाशैलक्षावेव कपिलावलः॥३४॥ सुवेणः पुण्डरोकशः महापेयस्त्रवेव च। एते वर्वतरस्यक्षः सिद्धगन्यवैसेविता ॥३५॥

महाभद्र सरोवर के दक्षिण में— केसराचल, शिखिवास, वैद्यं कपिल, गन्धमादन, जारुधि, सुराम्बु, उत्तम पर्वत सर्वणन्थ, सुपार्श, सुपक्ष, कङ्क कपिल, पिझर, भद्रजाल. सुसक महावल, अञ्चन, मधुमान, चित्रशृङ्ग, महालय, कुमुद, मुकुट, पाण्डुर, कृष्ण, पारिजात, महारौल, कपिलाचल, सुवंध, पुण्डरीक और महामेश— ये सभी पर्वतराज सिद्धों और गन्धनों सेवित हैं।

अभिनोदस्य सरसः षष्टियं केससवतः। सञ्जूकुटेऽध कृष्यो इंस्ते नागस्त्रेव सा।३६॥ कालाङ्गः सुक्रशैलो नीलः कमल एव स। परिजातो महासैलः सेलः सनक एव स॥३७॥ पुष्पक्कः सुवेधस काग्रहो विग्यस्तवा। मयूरः कविस्कृत पहाकवित एव स॥३८॥ इत्येतं देवगन्यवंसिद्धक्षेश्च सेविता। सरसो मानसस्त्रेह उत्तरे केसस्त्रस्तः॥३९॥

असितोद सरोवर के पहिन्य में केसराचल, शंखकूट, कृषभ. इंस. नाग, कालाइन, शुक्ररौल, नील, कमल, पारिवाद, महाशैल, शैल, कनक, वासह, विरुवा, मयुर, कृषिल तथा महस्कपिल— ये सभी (पर्वत) देश, गन्धर्य और सिद्धों के समूहों द्वारा सेक्ति हैं। मानसरोवर के उत्तर में केसराचल नामक पर्वत है।

क्षेत्रां शैलमुक्त्यानामकरेषु क्ष्यक्रमम्। सन्ति चैवानसङ्गोण्यः सर्गसि च वसनि च॥४०॥ वसन्ति तत्र मुन्यः सिद्धा व ब्रह्ममधितः। प्रसन्तः शान्तरज्ञसः सर्वदुःखविवर्णितः॥४१॥

इन प्रमुख पर्वती के मध्य यखक्रम से 'अन्तरद्रांगी' नामक जलाक्रम, सरोवर और अनेक बने हैं। वहीं मुनिगण और सिद्ध निवास करते हैं. वो ब्रह्मभावयुक्त होने के कारण शान्त हुए रजोगुण वाले, प्रस्क्रवित और सभी दु:खाँ से रहित हैं।

इति श्रीकुर्पपुराणे पूर्वभागे पुवनकाले पर्वतसंख्याने पञ्चनतारिकोऽध्यायः॥४५॥

> षट्चत्वारिकोऽस्यायः (मुवनकोज्ञ विन्यास)

सूत उवाच

चतुर्दशसहस्राणि योजनानां महापुरी। मेरोरत्यरि विख्याता देवदेवस्य वेवसः॥ १॥ तत्रास्ते मनकान् इक्षा विश्वारमा विश्वमावनः। उपास्यमानो योगीनीर्मुनीनांभेनुहांकरै ॥२॥

सूतजी बोले— देवाधिदंव ब्रह्म की मेर के ऊपरी भाग में चौदह हजार योजन विस्तृत नगरी विस्त्यात है। वहीं विसभावन विश्वारमा भगवान् ब्रह्म निवास करते हैं। योगोन्द, सुनीन्द्र, उपेन्द्र ,विष्णु) और लंकर द्वारा उनकी उपासना की जाती है

तत्र देवेसरेहानं विश्वस्थानं प्रजानतिम्। सनकुंगारो धवतानुपास्ते निस्यमेव हि॥ ३॥ स सिद्धभूषिकंवर्वेः पूज्यपानः सुरैरपि। समास्ते योगकुकास्य पीत्वा तस्परमामृतम्॥ ४॥

यहाँ ईशान देवेसर विश्वातमा प्रजापति की भगवान् सनत्कुमार नित्य हो उपासना करते हैं। वे योगात्मा सिद्ध, ऋषि, गन्धर्व तथा देवताओं से पृजित होते हुए परम अमृत का पान करते हुए वहाँ निवास करते हैं। तत्र दंगविदेवस्य श्रम्मोरिक्तांश्वमः। दीतमायकां शुग्नं पुरस्ताद्वद्वाणः स्कितम्त५॥ दिव्यकान्तिसमायुक्तं चतुर्ह्यां सुशोधनम्। महर्षिगणसंकोणं दक्कविद्धिनिवेतिकम्॥६॥

वहीं देवों के आदिदेव. अभित तेजस्वी शंधु का शुध एवं प्रदोस मन्दिर हैं, को कहा। के निरास के सामने ही स्थित हैं यह दिख कान्ति से युक्त चार द्वारी वाला. अत्यन्त सुन्दर, महर्षियों से परिव्यास और बहर्खनाओं द्वारा हेविन हैं।

देव्या सह महादेवः शशाङ्काकांगिलोचनः। रमते तत्र क्रिप्रशः प्रमवे प्रमवेश्वरः॥७॥

चन्द्रमा, सूच और अग्निरूप (तीन) नेत्रों वाले विश्वेश्वर महादेव प्रमधेश्वर देवी (पार्वती) तथा प्रमध्यणों के साथ वहाँ रमण करते हैं।

तत्र बंदविदः शाना मुनवो इक्क्यारिणः। पूजविते महादेवं तपसः सत्यवादिनः॥८॥ तेवां सक्ष्यत्यहादेवो मुनीनां पावितात्मनाम्। मृक्क्यति पूजां शिरमा पार्वत्या परमेसरः॥१॥

वहाँ वेदञ्ज ज्ञान्तविज्ञ मृति, ब्रह्मचारी और सारखादी अपनी नपस्या द्वारा महादेव की पूजा करते हैं उन ब्रह्मभाव वाले मुनियों को पूजा को साक्षात् परमेश्वर महादेव पावेती के साथ सिर से ( आदरपूर्वक ग्रहण करते हैं

तत्रैय पर्यतको शक्ताय परमा पुरी। नाम्नापरावती पूर्वे सर्वश्लोकासपन्विताः॥ १०॥ तत्र वापस्रसः सर्वा पन्धर्वाः सिद्धचारणाः। उपासते सहस्रक्षां देवासाथ सहस्रशः॥ ११॥

वहीं श्रंष्ठ पर्वत (पेठ) पर पूर्व दिशा में इन्द्र की अभयवती नाम को श्रेष्ठ नगरी है जो समस्त शोभाओं से सम्पन है वहाँ अपस्याओं का समूह, गन्धर्व, सिद्ध, चारण तथा हजारों संख्या में देवगण सहस्राक्ष इन्द्र को उपासक करते हैं

ये वार्षिका वेदिवदो वाग्होमपरावणाः। तेवां क्रवरमे स्वानं देवानामपि दुर्लमम् १२॥ तस्मारक्षिणदिक्यमे बहेरियकोजसः। तेकोवती नाम पुरी दिव्यध्वयंसमन्तिता॥१६॥ जो धार्मिकं हैं. वेदज्ञ हैं, यज्ञ एवं होमपरायण हैं. उनका वह पराध स्थान है, जो देवताओं के नियं भी दुर्लभ है उसके दक्षिण भाग में अधिततंत्रस्त्री अग्नि को दिव्य आश्यों से युक्त तेजोशती नामक नगरो स्थित है तत्रास्ते मनवान्बहिर्माजमानः स्कोजसा। जिन्तां होमिनां स्कानं दानवानां दुससदम्। १४॥ भगवान् वृद्धि अपने तेज से प्रकारित होते हुए वहाँ निवास करते हैं जप करने वालों तथा होम करने वालों का

दक्षिणे पर्यंतवरे यमस्यापि महापुरीः नामा संवधनी दिव्या सर्वशोषासर्यन्विता। १५॥ तत्र वैवस्ततं देवं देवाद्याः पर्युपासतेः स्वानं तस्सरयसम्बानं लोकं पुण्यकृतं नृणाम्॥ १६॥

वह स्वान दानवां के लिये भी दुष्प्रप्य है।

उस श्रेष्ठ पर्वत के दक्षिण भाग में यमराज की भी संवयनी नामक दिख्य महापुरी है जो सिद्धों तथा गन्धवीं सेवित है वहाँ देवतागण विवस्तान (सूर्य) देव की उपासना करते रहते हैं वह स्थान संसार में पुण्यात्मा तथा सत्य का आवरण करने वाले मनुष्यों का है।

तस्वास्तु पश्चिमे भागे निक्षतिस्तु महात्पनः। रक्षोकती नामपुरी रक्षासैः संकृता तु ना॥१७॥ तत्र ते नैक्षते देवं रक्षासाः पर्युपासते। मस्कृति तो वर्षस्ता ये तु तापसवृत्तव ॥१८॥

टसके पश्चिम माग में महात्मा निर्देशि की रक्षेत्रती नामक पुरी है जो बारों और से राक्षसों से संवृत है। वे राक्षस बड़ों निष्टिति देव को उपासना करते हैं जो तापसवृत्ति युक्त भाषिक होते हैं. वे ठस पुरी को जाते हैं

पश्चिमे पर्वतवरे वरुणस्य महापुरी। नामा शुद्धवती पुण्या सर्वकायद्धिसंक्षता। १९॥ पर्वतम में इस श्रेष्ट पर्वत पर वरुण की शुद्धवती भाग की महा नगरी है। यह पुण्यास्थी और समस्त कामनाओं की समृद्धि से युक्त है

तप्राप्ततो गर्ज सिद्धेः सेव्यमानाऽमसम्बर्धः आस्ते स वरुणो सन्ता तत्र गच्छन्ति वेऽप्युदाः ॥ २०॥ यहाँ अप्सरागण, सिद्धः, और अपसिधिणें से उपस्तित राजा वरुण रहते हैं। जो संसार में नित्य अनदान करते हैं वहाँ वे हो जाते हैं।

तस्या उत्तर्गदरभागे स्वयोरचि महापुरी। नाम्ना गन्ववती पुण्या तत्रासोऽसौ प्रमञ्जनः॥२१॥ अप्तरोग्रणगन्ववैः सेध्यावनो महान् प्रयु । प्रणायामण्यः विद्राः स्वानं तहान्ति **श**स्त्रम्॥२२॥

उस (बरुणपूरी) के उत्तर भाग में बायु देवता की भी गन्धवती नामक पवित्र महायुरी है। वहाँ प्रभवन (बायु देवता) निवास करते हैं। वे महान प्रभु बायुदेव अपसरओं नथा गन्धवंसमूह से संवित हैं प्राणायाम परावण विप्र ही इस जानत स्थान को प्राप्त करते हैं।

तस्या पूर्वे तु दिग्याये सोयस्य परमा पुरी। नामा कानिपती शुधा धरवी सोयो विशवते॥२३॥ तत्र ये सर्पनिरताः स्वसमै पर्युपासते। तेषां तद्वितं स्वानं नानाभोगसमन्तितम्॥२४॥

उस नगरों से पूर्व दिशा में सोम (चन्द्रमा) की कान्तिमतो नामक शुभ्र श्रेष्ठ पूरी है. वहीं चन्द्रमा विराज्यान रहते हैं। जो भयंपरायण रहते हुए अपने भ्रम का पालन करते हैं उन्हों के लिये नाना प्रकार के भोगों से संपन्न यह स्थान है

तस्यास्तु पूर्वदित्यागे झंकरस्य महापुरी नाम्ना यशोवती पुण्या सर्वेषां सा दुरस्मदा॥२५॥ तप्रेशानस्य भवनं छ्हंणायिष्ठितं शुभप्। ग्लोक्सस्य विपुलं तत्रास्ते स गणावृतम्। २६॥

उसके पूर्व की ओर भगवान् संकर को यशोचतो नाम की पवित्र महापुरी है, जो सब के लिये दुलंभ है। वहाँ इंशान (शंका) का सुन्दर भवन हैं, जहां रुद्र रहते हैं। वहां गणका का विशाल भवन है, जहां गणों से आवृत वे उसमें रहत हैं।

सत्र भोगादिलिप्यूनां चकानां परमेष्ठिनः। निवासः कल्पितः पूर्वं देवदेवेन जुलिना॥२७ विष्णुपादर्गर्श्वन्कानतः स्माववित्वंन्दुमण्डलम्। सपन्यदृशकुणः पुर्वं गंगा पर्वति वै ततः॥२८॥

नहीं पर पूर्वकाल में देवदंब सुली संकर ने परमंत्री के भागाधिलायी धन्तां का निवास स्थान कल्पित किया था। विष्णु के चरण से निकली हुई यहुव चन्द्रमण्डल का आप्लावित कर वहीं से ब्रह्मपुरी के चारों और गिरतों है।

सा तत्र पतिता दिश्च चतुर्द्धाः ग्रुपवदद्विजा..। स्रोता चालकन-दा व सुचतुर्भद्रनामिका॥२९॥ पूर्वेण शैलाच्छैलं तु स्रीता चाल्यनांदशमा। तत्स्य पूर्ववर्षेण भद्रस्थावाति स्वर्णवम्॥३०॥

डिजो सहाँ पिरकर वह सोता, अलकनन्दा, सुचधू एवं भद्र। नाम सं चार दिशाओं में चार प्रकार से विभक्त हो गयी अन्तरिक्ष में रामन करने वाली सीता (यङ्का) एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई पूर्व दिशा में भट्टाब वर्ष में प्रवाहित होती हुई समुद्र में जाती है।

तकेवालकनदा च दक्षिणादेत्य भारतम्) प्रयाति सागरं भिन्वा सप्तभेदा द्विजोत्तमा ॥३१॥ सुक्कृ प्रक्रियणितिनतीत्य सकलास्तवा। प्रक्रिय केतुपालास्त्रये वर्षं शत्वेति खार्णवर्॥३२॥

हं द्विजोत्तमो। इसी प्रकार अलकनन्द्र देखिण दिला से भारत वर्ष में प्रवेश कर सात मानों में विभक्त हांकर सागर की और जाती है। उसी प्रकार सुचक्षु भी परित्रम दिशा के सभी पर्वतों को भार करके पश्चिम दिशा के केतुपाल नामक वर्ष में प्रवाहित होकर समुद्र में वाती है।

भद्रा तथोत्तरिगरीनुत्तरोश्च तथा कुसन्। अतोत्य चोत्तराम्बोचि समस्येति महर्षयः॥३३॥ आनीर्लानक्यायामी माल्यक्द्गसम्बद्धती। तयोर्कस्य गतो ऐष्टः क्यणिकाकारमस्थितः॥३४॥

हं महर्षियण और घड़ा इत्तर दिशा के पर्वतां तथा उत्तर कुरुवर्ष का अविक्रमण कर उत्तरसमुद्र में मिल जाता है नील दथा निषध पर्वतों तक विस्तृत माल्यवान् तथा गन्धमादन पर्वत हैं उन दोनों के मध्य में कणिकाकार के रूप में स्थित मेह हैं।

भारताः केतुपालासः भद्राचाः कृतवस्तवा। पत्राणि लोकण्यस्य भयोदाशैलवास्त्रः॥३५॥

इन प्रयादा पर्वतां के बाहर को तरफ संसारकयो पदा के फ्यों के रूप में भारतवर्ष, केतुमाल, भदाब और कुरवर्ष स्थित हैं

बठरो देवकूटझ मर्यादापर्वतावृष्ये। दक्षिणोत्तरप्तवातावानीत्वविष्यवती॥ ३६॥ पत्तवपादनकेताओ पूर्वपश्चवतासुधी। अञ्चीतियोजनायामासर्णवान्तव्यवस्किती॥ ३७॥

जठर एवं देवकूट— ये दो भर्यादा पर्वत दक्षिणीतर दिशा में गोल और निषध पर्वतों तक फैले हुए हैं। मन्धमादन और कैलास— ये दोनों पर्वत पूर्व तथा पश्चिम में फैले हुए हैं। ये दोनों अस्सी योजन तक दिस्तृत और समुद्रपर्यन्त अवस्थित \*

निकरः पारिवादश सर्पादावर्तताविमी। मेरोः पश्चिमदिन्याणे स्थापूर्व व्यवस्थिती॥३८॥ त्रिशृङ्को आर्खपस्तद्भुतरे वर्षपर्वती। ताबदायापविस्तारावर्णवास्तर्ववस्थिती॥३९॥

निषध और पारियात्र नामक दो मयांदा पर्वत मेरु की पश्चिम दिशा में पूर्व पर्वतभागों के समान स्थित हैं। इसी प्रकार तिनृहः और जारुधि नामक दो वर्षपर्वत उत्तर में स्थित हैं। ये पूर्व पश्चिम तक विस्तृत तथा समुद्रपर्यन्त अवस्थित हैं।

मर्यादापर्वताः श्रीतम् अष्टाबिह भवा द्विजाः। जनगणः स्थिता मेरोक्षनुर्विक्षु महर्षमः॥४०॥

हे हिजो <sup>।</sup> मैंने यहाँ इन आठ मवांदा पर्वतों का वर्णन कर दिया हे महर्षियो <sup>।</sup> पेरु को चारों दिशाओं में ये जठर आदि अवस्थित हैं।

> हर्ति सीकुर्मपुराजे पूर्वभागे भूवनविन्यासे बटकार्वार्मिगोऽस्यायः॥४६॥

> > सप्तचरवारिशोऽध्यायः (भृवनकोश विन्यास)

सूत उवाद

केतुमाले नराः काका सर्वे पनसमोजनाः। स्मियक्रोत्एलपत्राप्यस्ते जीवन्ति वर्षावृतम्॥ शः

सूतजी ने कहर— केतुमाल वर्ष के सभी मनुष्य (काकसमान) कृष्ण वर्ण के और पनस तामक फल का आहार लेने वाले होते हैं वहाँ को सिप्पाँ कमलपत्र के समान वर्ण वाली (सुन्दर) होती हैं वे सभी दस हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं

महासे पुस्ताः हामलाः स्त्रिप्कान्त्रंशुसरितमः। दशवर्षसहस्राणि जीवने चात्रमोजना ॥२॥

भद्रास नामक खंड के निवासी पुरुष शुक्त वर्ण के और खियाँ चन्द्रमा की किरणों जैसी सेत होती हैं वे सब अक्षभोजी दस हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं।

रम्यके पुरुषा नार्वी रमन्ति स्काप्रमाः। दशवर्षसङ्खाणि जतानि दश सङ्घ च॥३॥ जीवन्ति सैव सस्वस्था न्योप्रोक्षस्त्रभोजनाः।

रम्यक वर्ष में चौदी की प्रमा बाल पुरुष और लियाँ रमण करते हैं और दस हजार पन्द्रह सी () वर्ष तक जीवित रहते हैं। ये सरवभाव में स्थित रहते हुए तथा वटकुश के फर्नों का भौजन करते हैं

हिरणस्ये हिरण्यामः सर्वे श्रीफलमोजनाः॥४॥ एकदशसङ्खाणि श्रतानि दलपङ्ग च। जीवनि पुरुषा नार्यो देवलोकस्थितः हव॥५॥

हिरण्ययवर्ष में सुवर्ण की आभा वाले सभी सनुष्य ब्रीफल का भोजन करने वाले हैं और ग्यारह हजारे और पन्द्रह सौ वर्ष तक सभी ली- पुरुष जीवित रहते हैं जैसे वे देवलोक में स्थित हों।

त्रयोदनसहस्राणि ज्ञतानि दल यह छ। जीवन्ति कुरुवर्षे तु स्थापांगाः श्रीरमोकना ॥६॥ सर्वे सियुनवासस्र नित्ये सुखनिवेदिनाः। चन्द्रद्वेषे महादेवं कवन्ति सन्तं जिस्सम्॥७॥

कुरुष्ठचं में दुर्ग्य का ही मोजन करने वाले श्याम अंग बाले मानव तरह हजार पाँच सी वर्ष तक जीवित रहते हैं वे सभी मैंग्रुन से उत्पन्न होने बाले और किन्य सुख का उपभोग करने वाले चन्द्रहोंप में पहादेव शिव की सनत उपसना करने हैं

त्या किंपुरने विश्वा मानवा हेमसक्रियः दशवर्षसहस्राणि जीवति प्तसमोजनाः॥८॥ यजनि सततं देवं चतुःशीर्वं चतुर्पृत्रम्। व्याने मनः समायाव सादरं प्रतिसंयुताः॥९॥

इसो प्रकार किंपुरुववर्ष में ब्राह्मण जाति के मनुष्य रहते हैं वो स्वणं वर्ण को कान्ति वाले होते हैं वे प्लक्षवक्षों के फलों का भोजन करने वाले दस हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं। ये भक्तियुक्त हांकर आदरसहित चित्त को ध्यान में समाहित करके चतुर्भुज एवं चतुर्मुख ब्रह्मदेव का निरन्तर यजन करते रहते हैं

तथा च हरिसर्वे तु महारकतसप्तिमाः। दशववंसहस्राणि जीवन्तीकृरसासिनः॥ १०॥ तत्र नारायणं देवं विद्ययोगि सनातनम्। उपासते सदा विष्णु मानवा विष्णुमानिकः॥ १९॥

इसी प्रकार हरिवर्ष में रहने वाले यहारजत के सदश काकि वाले, इक्षुरस (गन्ना) का भोजन करन वाले मनुष्य दस हजार वर्ष तक जोवित रहते हैं यहाँ ये मानव विष्णु

The holy fig tree (Figus reugiosa).

2 Sugar case

की भक्ति में भावित होकर विश्वयंति सनातन नारायण देव को सदा उपासना करते रहते हैं।

तः धन्द्रम्यं भृषं भृद्धस्कटिकसन्निमम्। विमानं वासुदेवस्य गरिजातकवशिवम्।।१२॥ सतुर्द्वारमनीयम्बं कतुस्तीरणसंदृतम्। प्राचारैर्द्रमधिर्युक्तं दुरावर्षं सुदुर्गमम्॥१३॥

वहाँ पारिजात के बन में शुद्ध स्फटिक के समान उज्जात तथा चन्द्रमा की कान्ति जैसा थासुदेव का एक विमान है बार द्वारों, चार तोरणों से संयुक्त तथा दस प्रकारों से युक्त यह अनुपम, दुराधर्ष और अल्यन्त दुगंग है.

स्कार्यकेर्मग्रहपेर्युक्तं देवराजगृहोपमम्। सुवर्णस्तव्यसाहस्रीः सर्वतः समलंकतम्।। १४॥ हेमसोपानसंपुक्तं नानारत्योपल्लोमितम्। दिव्यसिहासनोपतं सर्वशोधासपन्तितम्॥ १५७

यह स्फटिकजडित मण्डपों से युक्त इन्द्र के भवन के सदृत्त है तथा सभी ओर से हजारों स्वर्ण स्तम्भों से अलंकृत है। यह साने की सीढ़ियाँ से युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से उपशाभित, दिव्य सिहासनों से समर्शन्देत और सब प्रकार की शोभाओं से सम्पन्न है।

सर्ताचिः स्वादुपानीवैर्नदीच्छिपेपशोधितम्। नारायपापरैः शुद्धैर्वेदस्यवनतत्त्वरै ॥१६॥ बोगिच्छि समाकीजै व्यविद्धः पुर्वतं इतिम्। स्तुवद्धिः सतते मन्त्रैर्नपस्यव्यक्त माणवम्॥१७॥

यह स्वादिष्ट जलयुक्त सर्गवर्धे और नदियां से सुझाभित है। यह स्थान नाग्यवणपगयण, पवित्र, बेदाध्ययन में तत्पर पुरुष हरि का श्यान करने वाले तथा निरन्तर सन्त्रों द्वारा साधव की स्तुति करने वाले और नमस्कार करने वाले यांगियां से ब्यास रहता है।

तत्र देखविदेशस्य विकारिकतोत्रसः। रहत्रमः सर्वकालं तु पहिष्यानं प्रकृति॥१८॥ गायन्ति वैय मृत्यन्ति विलासिन्यो पनोहराः। स्त्रियो वौदनमालिन्यः सदा यण्डनतस्यरः॥१९॥

बहाँ राजा लोग देवाधिदेव अभित तंजस्वी विथ्मु की पहिमा का निरन्तर कोनंन करते रहते हैं। मृङ्गार करने में तत्पर विलासिनी सुन्दर युवा खिबाँ सदा नाचतो और पाती रहतर हैं।

इलावृते पद्मवर्णा बम्बुरसफलाशिनः।

त्रवादशसहस्राणि क्वांणां च स्विगयुवः॥२०॥ भारतेषु स्मियः पुंसो नानावर्णः प्रकीर्तिवः। नानदेवाजीने युक्ता नानाकर्गाणि कुर्वते॥२१॥

इलाइनवर्ष में स्थान के समान वर्ण बाले, जामुन के फर्लो का भक्षण करने वाले तेरह हजार वर्ष की आयु तक स्थिर रहते हैं भारतवर्ष के ली और पुरुष अनेक वर्ण के बताय गये हैं। ये विविध प्रकार के देवताओं की आराधना में लगे रहते हैं और अनेक प्रकार के कमों को करते हैं।

एरमायुः स्कृतं तेवां इततं वर्षाणि सुकृताः। तत्र बोजनसाहस्रं वर्षमेतत्प्रकीर्तितम्॥२२॥ कर्ममृतिरिषं विद्या नराणस्यविकारिणाम्।

हं सुबतो! इनको परम आयु सौ वर्ष की कही गयो है। यह वर्ष मी हजार योजन विस्तृत कहा गया है हे विद्रो! यह अधिकारी पुरुषों की कर्मभूमि है।

पहेन्द्रो पत्तयः सहाः शक्तिमानृक्षपर्वतः॥२३॥ विक्रम्यः परियात्रकः सत्तात्र कुलपर्वतः इन्द्रद्वीपः कसंस्क्रमान् ताष्ट्रपर्णो गर्थस्तिपान्॥२४॥ नागद्वीपस्तवा सौप्यो गन्धर्यस्थयं वास्यः अयं तु नवपस्तवां द्वीपः सागरसंख्यितः॥२५॥

यहा महन्द्र, मलयः सङ्घा राक्तिमान्, ऋक्ष, विन्या तथा पारियाप्र— ये सात कुलपबंत हैं। इन्द्रहोप, कलेरूकमान्, ताम्रपण, गथस्तिमान्, नागद्वोप, सौन्य, गन्धवं तथा वारूण और यह नवम द्वीप (भारतवर्ष) सागर के किनारे संस्थित है

योजनानां सहस्रं तु द्वीणेऽवं दक्षिणीतरः पूर्वे किरातास्त्रस्वाने पश्चिपं यवनास्त्रशः। २६॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्वा सम्बे सूद्रास्त्रवैव छ। इज्यायुद्धवणिज्यानिर्धर्तयनस्त्र बाक्याः॥ २७॥

यह द्वीप दक्षिण और उत्तर में एक हजार योजन में फैला हुआ है। इसके पूर्व में किरात, पश्चिप में यवन और मध्य में बाह्यण, श्रविय, वैश्य तथा शुद्धों का निवास है। यहाँ के मानव यह, मुद्ध और वाणिज्य द्वारा जीविका कलाते हैं।

स्रवते पावनाः नकः स्वतिभ्यते विनिः सृताः। सत्तदुष्टन्द्रभागा च सम्यूर्यपुना नवतः। २८॥ इरावती वितस्त च विषाता देविक कुट्ट् । गोपती बृतपाता च काहुदा च द्वहती॥ २९॥ क्षीत्रको लोहिनो चेति हिमकपादनि सृताः। पर्वता से निकली हुई पवित्र नदियाँ बहती हैं। शतदु, चन्द्रभागा, सरयू, यमुना, इराक्तो, वितस्ता, विभाशा. दिक्का, कुहू, गांमती, धृतसापा, बाहुदा, द्वद्वतो, कौशिकी सथा लोहिनी— ये सभी नदियाँ हिमवान् पर्वत से निकलती हैं।

वेदस्मृतिर्वेदयती जनजी जिदिया तथा॥३०॥ वर्णात्रा घन्दना चैव सचर्मण्यवती सुरा। विदिशा वंत्रवत्पर्वेष परियात्रात्रयाः स्मृता॥३१॥

वैदस्मृति बंदबती. ब्रतम्बी, त्रिदिवा. क्णाशा, चन्दना. चर्मण्यवती, सुरा. विदिशा और वेत्रबती— ये नदिसी पारियात्र पर्वत के आश्राप से बहने वाली कहां गयी हैं

नर्मदा भुरसा भागो दशार्जी च पद्मनदी। मन्द्रकिनी चित्रकृटा समसी च पिश्रविका। ३२॥ विज्ञोत्पता विशाला च मंजुला वालुकाहिनीः ब्रह्मवत्पादजा नवः सर्वपापहरा नृणाम्॥ ३३॥

नमंदा. सुरसा. शोष, दशाणां, महानदों, मन्दाकिनी. चित्रकृता, तायसी, पिशाचिका, विद्योत्पला विशाला, मञ्जला तथा आंद्वाहिनी— ये ऋक्षवान् पर्वत के पद्भाव से निकलनं वाली नदियाँ मनुष्यों के सभी पापों को सद्य- हरण करती हैं

तापी प्रक्षेत्रको निर्वित्वक श्रीश्चादा च महानदी। सित्रा दैतरको सैस बलाका च कुमुद्रती॥३४॥ तत्रा सेद महाग्रेती दुर्यो चान्त हिला तदा। विन्यस्पद्रसमृतस्तु सञ्च चापहरा दुणाम्॥३५॥

तापी, प्रयोग्गी, निवित्त्या, शीघोदा, महानदी, किना, वैतरणी, बलाका, कुमुद्रती, महागीरी, दुर्गा और अन्तःशिला ये नदियाँ वित्रयाचल से उत्पन्न हैं जो मनुष्यों के सभी

पापों को तत्काल हरण करते हैं।

गोदावरी भीमस्त्री कृष्ण वंणा च क्रम्पता। तुंगमद्रा सुप्रयोग कावेरी च द्विजोत्तमाः॥३६॥ दक्षिणाफकत्तस्तु सहापादद्विनि सृता

हे द्विजात्तमो मोदावरो, भीमस्थो, कृष्णा, बेजा, बरयता. सुङ्गभदा, सुप्रयोगा तथा कावेरी-- ये दक्षिण मार्ग की नदियाँ सहापर्यंत के निचले भाग से निकलने वाली हैं।

ऋतुमाला ताम्रपर्णी पुण्यसःकुण्यनावती॥३७॥ पत्नयात्रि सृता नद्य सर्वाः शीतवलाः स्पृताः। ऋषिकुल्या विसामा च गन्यमादनगामिनी॥३८॥ ऋतुमाला, तासपणी, पुण्यवती और उत्प्रशावती— मलय पर्वत से निकली ये सभी नदियाँ हॉतल जल वाली कही गयाँ हैं ऋषिकुल्ख और प्रिसामा गन्धमादन से गंभन करती है।

हिला पताहिनो जैस ऋषीका वंह्रवारिणी। मुक्तिमत्पदसञ्जाता सर्वपापहरा नृणाम्॥३९॥

क्षिप्रा, पलाज़िनी, ऋषिका तथा वंशधारियों नामक नदियाँ जुक्तिमान परंत के मूल से उत्पन्न हैं और मनुष्यों के सभी पापों को इसने वाली हैं

आमां नयुपनकक्ष शतशो हिजपुङ्गवर सर्वपापहरा पुण्याः स्तरनदानहिदकर्ममु॥४०॥

है द्विजयेक्षे। इन सभी को सैंकड़ों नदियाँ और उपनदियाँ है. जो सभी पायों को हरने वाली तथा स्कर्न, दान आदि कर्यों में पवित्र हैं।

तास्विमे कुरुवाझाला प्रस्यदेशादवी जनाः।
पृथंदेशादिकाश्चैव कामकपिनवासिनः॥४१॥
पृण्डा कतिहा मग्वा दाक्षिणात्यक्ष कुरुनशः।
कथापरास्त्रः समैराष्ट्रसृद्ध होनास्त्रवार्तुदाः॥४२॥
पालका मलपानेव पारियाप्रनिकासिनः।
सौवीराः सैन्ववा हूणा माल्पा पहन्वविवासिनः॥४३॥
पाद्रा समास्त्रवैवासाः पारसीकास्त्रवैव प।
आसां पिवनि सन्ति सस्ति सर्वतं सदता स्टा॥४४॥

उनमें ये कुरु, पाश्चाल, मध्यदेश आदि के लोग, पूर्व के देशों में रहने वाले, कामरूप के निवासी, पुण्डू, कलिश्च मन्ध, समस्त दाक्षिकान्य तथा अन्य सौराष्ट्रवासी, सूद, आभीर, अबुंद, मालक, मलपा, पारियात्र में रहने वालं. सीवीर, सैन्धव, हुण, माल्य, बाल्यनिवासी, मदनिवासी, साम, अम्बष्ट तथा पारसी लोग इन्हों निदियों का जल पीते हैं और इनके ही आसपास सदा रहते हैं।

चत्वारि भारते वर्षे युगानि कक्योऽहुकन्। कृतं त्रेता हापरञ्ज कलिञ्चान्यत्र न क्यकित्॥४५॥

कवियाँ (विद्वार्ती) ने भारतयर्ष में चार युग बताये हैं— कृत (सत्य) प्रेता. द्वापर तथा कलि। ये (बुग) अन्वप्र कहीं नहीं मिलते

वानि किप्पुरुवाक्षानि वर्वाज्यष्टी महर्षय । न तेषु शांको नायासो नोहेगः क्षुद्रयं न था। ४६॥ है भहर्षियो। किपुरुष आदि जो आठ वर्ष है, इनमें न शोक है, न परिश्रम है, न बहुंग है और न भूख का भय है। स्वस्था: प्रजा: निरामक्का: सर्यदु: खक्किकीता:। स्वस्था: प्रजा: निरामक्का: सर्यदु: खक्किकीता:। स्वस्था: प्रजा: निरामक्का: सर्यद्ध: खक्किकीता:।। ४७॥ वहाँ सारी प्रजा: स्वस्थ, अत्तक्कुरहित तथा सब प्रकार के दु:खाँ से मुक्त है। सभी स्थिरयोवन काले होका अनेक प्रकार के भावों से रमण करते रहते हैं।

> इति त्रीकुर्मपुराणे पूर्वभागे भूवनकोक्तवर्णनं नाम दलक्तारिकोऽकाणना ४७॥

# अष्टचत्वारिंशोऽध्याय॰ (जम्बूडीपवर्णन)

सूत उदाच

हेमकुटिंगरे शृङ्गे महाकूटे सुश्तेषनम्। स्काटिकं देवदेवस्य विमानं परमेष्ठिन ॥ १॥

सूतवी बोलें - हेमकूट नामक एवंन के शिखर पर देवाधिदेव परभेष्ठी (शिख) का स्फटिकमाण से निर्मित एक महानु सुन्दर निवासस्थान है।

तत्र देवाधिदेवस्य भूतेशस्य त्रिशूलिनः। देवाः सर्विगणाः सिद्धाः पूर्वा नित्यं त्रकुर्वते॥२॥ स देव्या निरिक्षः साद्धं महादेव्यं महेश्वरः। भूतैः परिवृत्ये नित्य माति तत्र पिनाकश्चकः।३॥

यहाँ देवगण, सिद्धगण तथा यक्षगण देवाधिदेव भृतंत्र त्रिजुली को मित्य पृजा करते हैं। वे पिनाकधारी गिरिश महंबर वहाँ भहादेवी पावती के साथ भृतगणों से परिवृत होते हुए नित्य सुशोधित होते हैं।

विधन्तवारुज्ञिखरः कैलासो यत्र वर्वतः निवासः कोटियक्षाणां कुबेरस्य च वीमन ॥४॥ तत्रापि देवदेवस्य अवस्थायतमे महत्।

जहाँ जलग-अलग सुन्दर शिखरों दाला कैलास पर्वत है तथा करोड़ों यक्षी तथा मुद्धिमान् कुबर का निवास है। वहाँ देवाधिदेव शिव का विश्वाल मन्दिर है।

मन्दाकिनी वत्र पुण्या रम्या सुविधलोदका॥५॥ नदो नानाविधैः पद्मैपनेकै समन्देक्ष्या। देवदानसम्बर्वस्थरक्षस्यकित्रीः॥६॥ उपस्पृष्टजस्त नित्यं सुपुण्या सुमनोरमा।

वहाँ नानाविध कमलों से अलंकृत और अत्यन्त स्वच्छ जल वालो रमणीय एवं पवित्र मन्दाकिनो नदी है। देवता, दानव, गन्धर्व, यस, राक्षस और किंतर उस अत्यन्त पवित्र तथा मनोरम नदो के जल का नित्य स्परों (स्तान, आचयन आदि) करते हैं।

अन्याध नहः शतशः स्वर्णपर्धैरलंड्काः॥७॥ तासां कूले तु देवस्य स्वानानि परपेष्टिनः। देवविंगणजुष्टानि तवा नागपणस्य तु४८॥

स्वर्णकमलों से सुशोधित वहीं दूसरी सैंकड़ों नदियाँ भी हैं। इनके किनार्स पर देवों तका ऋषियण से संवित परमंछी देव और नारायण के स्कान (देवानय) हैं

तस्यापि शिखो शुग्नं पारियस्तवनं शुभन्। तत्र शहस्य विपुलं भवनं रलपण्डितम्। १४ स्फाटिकस्तम्मसंयुक्तं हेणपंपुरश्लोणितम्। स्वात देवदेवस्य विष्णोर्विश्वस्यनः प्रभी:॥१०॥ पृण्यस्य भवनं राजं सर्वस्तीपश्लोणितम् तहः नारायणः श्लीमान् स्वस्या सह जगरपति ॥११॥ आस्ते सर्वेश्वर श्रेष्ठ पृष्यमानः सनातनः।

इस (हंमक्ट) के शुध शिखर पर पारिजात वृश्नों का सुन्दर वन है। वहाँ इन्द्र का स्मिण्डित एक विशाल भवन है, जो स्कटिक मणियों से निर्मित स्तम्भयुक्त और स्वणंनिर्मित गोपुर वाला है। वहाँ समस्त रहाँ से डपशोभित. सभी देवों के नियमक देवाधिदेव विष्णु का एक अत्यन्त पवित्र और रमणीय भवन है वहाँ चनायहि, सर्वेश्वर श्रेष्ट. पूज्यमान, सनातन श्रोमान् नारायण लक्ष्मी के साथ स्त्रस करते हैं

तका च तसुवारं तु वसूनां रत्नमण्डितम्॥ १२॥ स्थानानामुक्तमं पुण्यं दुरस्ववं सुरहिषाम्। रत्नसारे विरित्तरं समर्वीयां महात्मन्त्रम्॥ १३॥ समाधामाणि पुण्यानि सिद्धावासैर्युनानि च। तत्र हैमं चतुर्हारं सबनीत्वादिमण्डितम्॥ १४॥ सुपुण्यं सदयस्थानं ब्रह्मणोऽस्थक्तकम्पनः।

इसी प्रकार वसुधार एवंत पर (आठ) बसुओं के रहों से मण्डित, देक्ताओं से द्वेष करने वाले असुरों के लिये दुराधर्ष पवित्र स्थान हैं। पर्वतश्रेष्ठ स्त्रधार पर महात्मा संसर्षियों के सात पवित्र आश्रम हैं। वहां सिद्धों का निवास है। वहां अन्यक्तजन्मा ग्रह्मा का स्वर्णीनिर्मत, चार द्वारों कला, बचा एवं नीलपरिंग आदि से जटित अन्यन्त पवित्र विशाल स्थान है

तत्र देवर्षको विद्राः सिद्धाः ब्रह्मवेयोऽपरे॥ १५॥ इपासते देवदेवं पितामहम्म्यं परम्। सर्वेः सम्पूजितो कित्यं देव्या सह चतुर्पुखः॥१६॥ आप्ते हिताय लोकानां शानानां परमागतिः।

है विद्रां। वहीं देखीं, ब्रह्मीं, सिद्ध तथा दुसरे लोग अजन्मा, देशाधिदेश, श्रष्ठ पितामह को नित्य उपासना करते हैं उनके द्वारा नित्य सम्पृत्रित शान्तिया वालों के परम गतिरूप से चतुर्मुख ब्रह्म देवी के साथ लोकों की हिनकामना से वहाँ विराजमान हैं।

तस्यैकमृङ्गिशास्ये महापर्धरातंकृते॥ १७॥ स्वस्क्षापृत्वालं पुण्यं सुगर्यः सुयहत्सरः वैगीयक्षात्रयं पुण्यं योगीन्द्रेसपसेवितम्॥ १८॥ तप्रास्ते भववास्त्रित्यं सर्वाकृत्यं समापृतः। प्रशानदोषेरशुद्रैदंशविद्धिर्महास्त्रीयः॥ १९॥

उस हैमकूर) के एक उस शिखर पर महापद्यों से अलंकृत सुगन्ययुक्त स्वच्छ एवं अपृत के समान जल वाला एक याँचन महान् सरोवर हैं। वहाँ पर योगोन्दों से सुशांधित महापि जैगोपक्य का एक पवित्र आश्रम है। सन्त दोषशृत्य. पहान् बहुरक्षानी एवं महतन्य शिष्यों से समाकृत भगवान् जैगोपक्य। वहाँ नित्य निवास करते हैं

शंखो भनोहरखेय कोशिकः कृष्ण एव छ। मुपना बेटबादश्च शिष्यास्तस्य प्रसादतः॥ १०॥ सर्वयोगस्तरः शान्ता भस्योद्धृत्तितविष्ठहः। उपासतं महावाणं प्रहाविद्यापरायणः॥ २१॥ तेषापनुष्रहार्याय यतीनां सान्तयेतसाम्। सान्नियं कुस्ते भूयो देखा यह प्रदेशरः॥ २२॥

शहू, मनोहर, कौशिक, कृष्ण, सुमना तथा बेददाद इनके कृषापात्र शिष्य हैं। वे सभी योगपरापण, शान्त, भस्म से उपलिस शरीर वाले महान् आवार्य तथा ब्रह्मविद्यापरापण उनको उपासना करते हैं उन शान्तिकत्त योगियों पर अनुग्रह करने के लिये महेश्वर देवी के साथ (उस स्थान पर) निवास करते हैं।

अनंकान्यात्रामस्य स्युक्तस्यिन् गिरिवरोत्तमे। मृतीनां युक्तमनसः सरासि सरितस्तवाः २ ह॥ तेषु पोयस्ता विद्रा जाएकाः संक्तेन्द्रियाः बुद्धण्यासक्तमनसो रक्तवे हानतवसीः॥२४॥

दस उत्तम गिरिवर पर योगयुक्त विश्व वाले मुनियाँ के अन्य अनेक आश्रम तथा सरोवर और भदियाँ हैं। उनमें योगपरायण, जप करने कले, संयह इन्द्रियाँ वाले एवं ब्रह्मासक मन वाले, झनतत्वर विश्वमण स्मण करते हैं।

आत्य-वात्यानमञ्जाय (अश्वान्ते पर्यवस्थितम्। व्यायन्ति देवयीशार्ने येन सर्वेषिदं स्तम्॥२५॥

वे आत्मा में आत्म का अध्यान करके शिखाना के अन्तरभाग (ब्रह्मरम्य) में स्थित शियान देव का ध्यान करते हैं, जिनसे यह सम्पूर्ण जगन विस्तारित है।

सुमेर्ध वासवस्थानं सहस्रादित्वसित्तप्यः। तत्रास्ते पगकानिन्दः सन्धाः सह सुनेसरः॥२५॥ वजकेने तु दुर्गाया मक्तं मणितोरणम्। आहो चमकती दुर्गा तत्र सस्क्रान्महेसरी॥२७॥

इजारों आदित्यों समझन प्रकाशमान सुमेश पर्वत इन्द्र का स्थान है। सुरंबर भगवान इन्द्र शची के साथ वहाँ निकास करते हैं भज़रील पर दुर्गा का भवन है जिसमें माणियों के तोरण लगे हैं। साक्षात् महेनरी भगवती दुर्गा वहाँ रहती हैं।

उपास्यमानाः विकिषे शक्तिभेदैरिवस्ततः पीत्वा योगापृतं सम्बदा सक्यदफ्तमेन्सम्॥२८॥

योगरूपी अमृत का मन करके और ईश्वरीय अमृत को साक्षात् प्राप्त करके विविध प्रकार की शक्तियों द्वारा इतस्तत: उपाप्तित होती रहती हैं।

मुनीलस्य गिरेः शृङ्के नानाबातुसमुख्यले। राक्षसानाः पुराणि स्युः ससीसि शतको द्वियाः॥ २९॥ तवा पुरशतं विद्याः शतसृहे महावले। स्काटिकस्तमसंयुक्तं व्हाणाममितीलसाम्॥ ३०॥

हं हिजो! सुनील पर्वत के विविध धातुओं से देवीप्यमान शिखर पर समसों के नगर तथा सैंकड़ों सरीवर हैं विप्रो इसी प्रकार भक्षान् पर्वत शतमृद्ध पर स्कटिक स्तम्भों से निर्मित, अभित तैजस्वी यभी के सौ नगर हैं

श्रेतोदरिंगरे जुङ्गे सुपर्णस्य भरूत्सनः। प्राकारनोपुरोपेतं मणितोरणमण्डितम्॥३१॥ स तत्र गरुठः श्रीभान् सञ्जाद्दिन्युरिवापरः। स्थाला तत्रमामं ज्योतिसन्तन्येवमणस्थ्यम्॥३२॥ वंतोदर पर्वत के शिखर पर महात्मा सुपर्ण (गरुड़) का स्थान है जिसके अनेक प्राकार गोपुरों से बुक्त तथा तोरण मणियों से मण्डित है। वहाँ साक्षात् दूसरे विष्णु समान वे स्रोमान् गरुड़ उन परम ज्योति:रूप, आत्मस्वरूप, अविनाती। विष्णु का ध्यान करके स्थित एहते हैं।

अन्यव **धवनं पृत्र्यं** तीत्रृपेने पुनिपुंगवाः। श्रीदेक्या<sub>ः</sub> सर्वरत्नातकां हैमं सम्पितीरणम्॥६३॥

मुनिश्रेष्ठां श्रीनृङ्ग पर दूसरा भी श्रीदेवी का एक पवित्र भवन है, जो सभी रहाँ से मूर्ण तथा स्वर्ण से बना हुआ है और सुन्दर मणियां से निर्मित तोरणयुक्त है।

तत्र सा परमा इतिर्विच्छोरतिमनोरमा। अनन्तविषया लक्ष्मोर्जनसंगोहनोत्सुका। ३४॥

वहां विष्णु को अति मनोरम वह परमा श्रक्ति लक्ष्मी अनन्त वैभवसम्पन्न, संसार को माहित करने में उत्सुक रहती है।

अध्यास्ते देवगञ्चर्यसिद्धचारणवन्दिता। विधिन्त्वा जगतो योति स्वज्ञक्तिकरणोज्य्वला॥३५॥ वजैव देवदेवस्य विष्णोरायकनं महत्। सर्रामि तत्र स्रवारि विविज्ञकपनाज्ञवा ॥३६

देवताओं, गन्धवीं, सिद्धों तथा घारणों से वन्दित और अपनो शक्ति की किरणों से इक्षाशित (वे लक्ष्मी) जगत् के मूल कारण (विष्णु) का चिन्तन करती हुई वहीं विशेषकप से वास करती हैं। वहीं देवाधिदेव विष्णु का विशास भक्ष्म है तथा वहीं पर विनिध्न कमलों से सुशोधित चार सरोवर हैं।

तका सहस्रशिखरे विद्यायसपुराहकम्। रत्नसोपानसंपुक्तं सर्ग्राम्स्रोपशोपितप्॥३७॥ नद्यो विपलपानीयाध्यित्रनीलोत्प्रताकरा कर्णिकारवर्गं दिव्यं तत्रास्ते शंकरः स्वपम्॥३८॥

इसी प्रकार सहस्रतिखर पर रहाँ की सोदियों से बने दृष्ट और सरोवरों से सुलोधित विद्याधरों के आठ नगर हैं वहाँ निमंल जल वाली नदियाँ अनेक प्रकार के नीलकमलों का आकर हैं और कॉर्णकारका एक दिव्य वन है. जहां शंकर स्वयं विद्यजमान रहते हैं

फरिजाते महास्त्रकृताः पर्वते तु पुरं सुध्य्। रम्पप्रासादसंपुक्तं घण्टाचामरभूवितम्॥ ३९॥ तृत्यदिरप्तार संपैरितक्केतकः शोधितम्। मृदंगपणसोद्धृतं वेजुवीजानिनदितम्॥ ४०॥ पारिजात नामक पर्वत पर महासक्ष्मी का सुन्दर पुर है, जो रमणीय प्रासादों से युक्त, घण्टा एवं खमर से अलंकृत, इतस्ततः तृत्य करती हुई अप्सराओं के समूह से सुशोधित, मृदंग एवं मुख्य की ध्वति से गुजित, बीणा तथा केणु को झंकार से निवादित है।

गमवीकप्रसकोणं संकृतं सिद्धपृंगवैः। भास्वक्रिपृंज्ञमायुक्तं महाज्ञसादसङ्कुलम्॥४१॥ महागणेस्टर्गुष्टं वार्षिकाणां सुदर्शनम्। तत्र सा वसते देवी नित्यं योगयायणा॥४२॥ महानक्ष्मोर्थहादेवी विस्तृत्वक्षारिणी। विनेक्ष सर्वज्ञकाषीयसंवृता सा च तन्यवी॥४३॥ पश्यति तत्र मुनवः। सिद्धा ये ब्रह्मकादिनः।

वह गन्धवों तथा किनों से आकीर्ण, श्रेष्ठ सिद्धों से युक. अनंक दंदीण्यमान पदायों से परिपूर्ण और यह वहें महलों से संकुल है। यह महान् यवेशों की द्वारा संवित और धार्मिक जनो का दर्शनीय स्थान है। वहाँ देवी महालक्ष्मी सदा योगपरायण होकर निवास करती है। वह महादेवी लेख विश्वल धारण करने वाली, त्रिनेन्न, सभी शक्तिकों के समूह से आवृत और तन्मथी है। वहाँ जो न्नहावादी मुनिगण हैं— वे उनका दर्शन करते हैं।

युपर्यस्थोत्तरे भागे सरस्वत्याः पुरोत्तमम्॥४४॥ सरांसि सिद्धवृष्टानि देवभोग्यानि सत्तमाः। पाष्टुरस्य गिरेः मृंगे विवित्रदृषस्गुल्मम्॥४५॥ वस्त्रवीयतं पुरातनं दिवस्त्रोभिः समावृतम्। तत्र नित्यं मदोत्सित्ता नरा नार्यस्त्रवेव घ॥४६॥ इत्रेहन्ति मृदिता नित्यं विलासैमाँगतावराः।

सुपार्श के उत्तर भाग में सरस्वती का उत्तम नगर है। हं सायुजनो वहाँ सिद्धों से सेवित तथा देवताओं के उपभाग करने योग्य अनेक सरोवा हैं। पाण्डुर पर्वत के शिखर पर अनेक प्रकार के वृक्षों से संकृत और दिख्याङ्गाओं से समायुत गन्धवों के सी नगर हैं। वहां मदान्मत नर और नारियां अनेक प्रकार के विलासी भोगों में तत्पर रहते हुए प्रसन्नतापूर्वक नित्य फ्रोड़ा करते रहते हैं

अञ्चनस्य निरेः शृंते नारोपुरमनुसमम्॥४७ वसनि वजाप्सरसो रम्भाद्या रतिलालसा । विज्ञसेनादयो यत्र समायान्यर्थिन सदशा४८॥ सा पुरी सर्वरत्याक्या नैक्शसवर्णार्थुना। अञ्चनिति के शिखर पर अतिश्रेष्ठ चारीपुर है. जिसमें रति की लालसा करने जाली रम्भा आदि अपस्राएं निवास करती हैं चित्रसेन आदि (गन्धर्व) जहीं सदा याचक रूप में आया करते हैं यह पुरी सभी रहां से परिपूर्ण तथा अनेक झरनों से सम्पन्न हैं।

अनेकानि पुराणि स्तुः कौपुदे चापि सत्तमः॥४२॥ स्त्राणो शान्तरणसामीसरासक्तयेतसाम्। तेषु स्त्रा महायोगा महेलानस्वारिण्॥५०॥ समासते पुरं ज्योतिरास्त्रः स्वानमैग्ररम्।

हे उत्तमजनो! कीमुद (पर्वत) पर भी हान्त रजेगुण वाले रजागुण से रहित) तथा इंडर में आसक वित्त वाले रुदों के अनेक नगर हैं। उनमें महेश के अन्तर में विश्वरण करने वाले महायोगी रुद्रणण परम ज्योतिस्वरूप ईश्रीय स्थान को आश्रित करके रहते हैं।

पिञ्चरस्य गिरेः शृङ्गे क्योज्ञानां पुरत्रयम्॥५१॥ नन्दीश्वरस्य कॅप्स्ति तत्रास्ते सं महापतिः। तत्रा च जास्त्रेः सृङ्गे देवदेवस्य योपतः॥५२॥ दोसमायतर्व पुण्यं भास्करस्यामितीजसः। तस्यैकोनरदित्भागे चन्द्रस्थानमनुनमम्॥५३॥ वस्तं तत्र रम्यात्मा मणवान् ज्ञान्तदीवितिः।

पिछरिगिरि के शिखर पर भगेशों के तीन नगर हैं तथा वहीं नन्दोश्वर को कपिला पुरी है जहाँ वे महाभति वास करते हैं। इसी प्रकार जारुधि पर्वत के शिखर पर अभित नेजस्वी बुद्धिमान् देवधिदेव भास्कर का दीतिमान् पवित्र स्थान है। उसी की उत्तर दिशा में चन्द्रमा का अनुत्तम स्थान है। वहीं शीतल किरणीं वाले रम्यांत्या भगवान् (चन्द्रमा) रहते हैं।

अन्यत्र भवनं दिव्यं हंगशैले महषय:॥५४॥ सहस्रयोजनाथामं भुवर्णपणितोरणम् तत्रास्ते भगवान् वद्या सिद्धसङ्गैरिष्ट्वतः॥५५॥ साक्ष्मा सह क्लितमा वासुदेवादिषिर्युतः। तस्य दक्षिणदिकाने सिद्धानां पुरमुक्तमम्॥५६॥ सनन्दनादयो वद्य वस्तिने पुनिर्युगवाः।

हे महर्षियों हंस शैल पर एक हजार योजन विस्तार वाला एक दूसरा दिव्य भवन है और सुवर्ण तथा भणि से निर्मित तोरण वाला है वहाँ सिद्धों के समूह से संवित और वासुदेव आदि से युक्त विश्वातमा भगवान ब्रह्मा सावित्रों के साथ रहते हैं उसके दक्षिण दिग्भाग में सिद्धों का उत्तम नगर है, वहाँ मुनिश्रेष्ठ सनन्दन आदि रहते हैं।

पश्चनैत्यस्य ज्ञिखरे दानकानां पुरवयप्॥५७॥ नातिदूरेण तस्यायः दैत्याचार्यस्य श्रीपतः। सुनव्यनैलिशखरे सरिद्धिन्यकोपितप्॥५८॥ कर्दमस्यात्रमं पुण्यं तत्रासो चनवानृषिः।

पञ्चशैल के शिखर पर दानवों के तीन नगर हैं। उसके पास ही दैरयाचार्य बुद्धिमान कर्दम का सुगन्धपर्वत के शिखर पर मंदियों से सुशोधित एक पवित्र आश्रम है. वहां वे भगवान ऋषि रहते हैं।

तस्यैव पूर्वदिग्माणे किश्चिद्दै दक्षिणात्रिते॥५२॥ सम्बद्धमारो भगवांस्त्रप्रास्ते ब्रह्मवित्तमः॥ सर्वेष्येतेषु शैलेषु क्यान्येषु युनोन्धरान॥६०॥ सर्वास विभया नहो देखानामात्रपति च॥ सिद्धलिङ्गानि पुण्यानि मुनिषिः स्टब्लिसनि च॥६१॥

उसके पूर्व दिशा में कुछ दक्षिण की और ब्रह्मशानियों में श्रेष्ठ भगवान सक्त्कुमार रहते हैं। हे मुनीबरो। इन सभी शैलों तका अन्य स्थानों में भी अनेक सरोवर, बिमल जलयुक्त नदियों तथा देवालय और मुनियां द्वारा स्थापित पवित्र सिद्ध लिक्क है।

तानि वायकानान्यस्त्रु संख्यातुं नैव इत्तरयते। इय संक्षेपतः फ्रोतो जम्बूद्वीयस्य विस्तरः। न इत्तरयो विस्तरमृद्धकुं मया सर्वश्वैरिया॥६२॥ उन भवनों को गणना में सोग्न नहीं कर सकता। यह जम्बूद्वीय का विस्तार संक्षेप में कहा गया है, मेरे द्वारा संख्डा दर्षों में भी इसका वर्णन करना संभव नहीं है।

> इति श्रोकृर्यपुराणे सम्बुद्वीपवर्णन नाम सङ्कलाविज्ञोऽस्यावना ४८॥

एकोनपञ्चाशोऽध्यायः (भुवनकोश विन्यास एनशहीप वर्णन)

सूत स्वाच

जम्बूद्रीयस्य विकासिद्दृष्णुणेन समनतः। संतेष्ट्यिता श्रीरोदं स्व्याद्वीयो व्यवस्थितः॥१॥ अम्बूद्वीय के विस्तार से चाउँ तरफ से द्वियुषित और श्रीरसागर को वंष्टित करके प्लक्षद्वीय व्यवस्थित है। प्लक्षद्वीचे च विक्रेन्द्रः सप्तासन्तुस्तपर्वता । सिद्धायुका भुपर्वाण सिद्धसङ्गनिर्धवता ॥२॥ हे विक्रेन्द्र । उस प्लसद्वीप में सात कुलपर्वत हैं। वे सुन्दर प्रसमुक्त और सिद्धगर्मों के समृह से सेवित हैं।

गोमेद प्रथमस्तेषां द्वितीयक्षत्र उच्यते। नारदो दुर्न्युच्छेय भणिमान्त्रेषन्त्रस्यनः॥३॥ वैप्राचः सरमस्तेषां ब्रह्मणोऽत्यनवस्त्रनः।

टनमें प्रथम गोपंद पर्वत है, दूसरे का नाम चन्द्र है, फ्रमशः त्रेसरा चरद, चतुर्व दुन्दुभि, पंचम मणियान, इस्त मंचनिस्वन और साववों वैधान नामक कुलगर्वन है जो सहा। को अत्यन्त ग्रिय है।

तप्र देवर्षिग**श्चर्य**े सिद्धेष्ठ भगवानव ॥४॥ उपास्यते स विद्यात्मा संस्कृति सर्वस्य विश्वद्रकृत तेषु पुण्या जनम्हा आदयो व्याद्यणे न सामित

वहाँ देव, ऋषि, एत्यर्व तथा सिद्धगण वे विश्वातमा ग्रह्मा सबके साक्षी और विश्वदृष्टा भगवान् ब्रह्मा की उपासना करते हैं उन पर्वतों पर पवित्र जनपद हैं। वहाँ आधि ख्याधि कुछ नहीं हैं।

न तत्र प्रयक्तर्तरः पुरुषा वै कवञ्चन तेषां नक्ष्म्य सतैय वर्षाणां तु समुद्रमाः॥६॥ तासु वृक्तर्ययो नित्यं पितापहभुषासवे। अनुतताशिखं चैव विषापा त्रिदिवा कृतता७॥ अपृता सुकृता चैव नामतः परिकीर्तिताः। सुद्रनग्रस्तु विख्याताः सर्गसि च वहुन्यपि॥८॥

बहाँ पाप करने वाले पुरुष होते ही पहीं है। उन वर्षपवंतों की समुद्रगणिनने सात नांद्रवाँ हैं उन नांद्रवाँ में ब्रह्मार्थिंगण नित्य पितामह को उपासना करते हैं। वे नांद्रवाँ अनृतक्षा रिष्ठा, विषापा, विदिवा, कृता। अमृता, सुकृता— हम वामां से प्रसिद्ध हैं छोटो नदियाँ और बहुत से सरोवर भी वहाँ विख्यान हैं।

न चैतेषु वृगावस्था पुस्था वै चिसवृषः आर्यकाः कुरुरक्षेत्र तिदेहा भाविनस्त्रया॥९॥ बृह्यस्त्रियविद्सुद्रास्त्रस्मिन्द्वेये प्रकोर्तिताः। इञ्चते भगवानीस्रो वर्णेस्तत्र निवासिषिः॥१०॥

उन स्थानों में यूगावस्था ('सत्य, त्रंता, द्वापर, कलि) रहीं है और सभी मनुष्य दौशीयु होते हैं उस द्वाप में आयंक, कुरुर, विदेह तथा भावित् क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और शृद्ध बताये यथे हैं। कहाँ के निवासियाँ द्वारा भगवान् इंस की उपासना को जातों हैं।

नेवाञ्च सोपसाप्रस्थं सारूप्यं पृतिपुङ्गवाः। सर्वे धर्मस्ता नित्यं सर्वे पृदितपानसाः॥११॥ पञ्चवर्षसहस्राणि जीवन्ति च निषमपाः।

हे मृतिश्रंडो उन्हें सीम साम्राज्य (सीम सायुज्य) तथा सोमसारूप्य प्राप्त होता है। सब लोग धर्मपरायण एवं सदः प्रसन्नचित्त रहते हैं और वे रोगरहित होकर पाँच हजार वर्ष नक जोदित रहते हैं।

स्त्याद्वीपत्रमाणं तु द्विनुषीन समस्ततः॥१२॥ संबेष्ट्रवैद्युरसान्यांति शतन्यन्तिः संव्यवस्थितः। सत्र वर्याणि तत्रापि सर्वव कुलपर्वताः॥१३॥

प्लक्षद्वीप से दुगुना विस्तार कता शाल्पलिद्वीप चार्से और से ईक्षुरस के सागर को वेष्टित करके अवस्थित है। वहाँ भी सात वर्ष और सात ही कुलपबंत हैं

क्षज्याकाः सुपर्याणः सम नद्यष्ट सुद्रताः। कुषुद्रशानदश्चेव सृतोपष्ट कलहकः॥१४॥ द्राणः कंसस्तु पहिषः ककुद्धन् समगस्त्रता। बोनी तोषा वितृष्णः च चन्ता सुक्ता विपोधनी॥१५॥ निवृत्तिश्चेति ता नद्यः स्मृता पाषहरा मृष्णाम्। न तेषु विद्यते लोगः कोषो चा द्विजसत्तमः॥१६॥

है सुवता। वे पर्वत सोधे फैले हुए तथा सुन्दर पर्व वाले और सात नदियाँ से युक्त हैं। वे सात पर्वत हैं— कुमुद, अन्नद, तीसरा बलाहक, द्राण, कंस, महिष और समम ककुदान्। और सात नदियों के नाम है — योनां, तोया, वितृष्णां, चन्द्रा, शुक्ला, विभोचना और निवृत्ति ये नदियों स्मरण करने से मनुष्यों के पापों को हरने वालों हैं। हं द्वित्रश्रेष्ठां। उन वर्षों में लोध अथवा स्रोध नहीं होता।

न चैवास्ति युगावस्या जन्म जीवनयनापयाः। यजन्ति सततं तत्र वर्षां ठायुं सनातनम्॥१७॥

चहाँ (चार) युग की व्यवस्था भी मही है। लॉग रीगरहित जॉवन यापन करते हैं वहाँ की सभी वर्ण वाले समातन चायुदेव की सतत यूजा करते हैं

तेषां तस्यायनं युक्तं भाकत्यस्य सलोकता। कप्तिना ब्राह्मणाः प्रोक्तो राजन्छ।स्यास्तवा।।१८॥ पीता वैश्याः समुद्याः कृष्णाः द्वीपेऽप्तिमन् वृषस्य द्विजा । अंतरब उन्हें वायुदेव का सायुज्य, सारूच्य और सालोकतारूप मुक्ति प्राप्त होती है। उस द्वीप में ब्राह्मण का कर्ण कपिल और अंत्रिय का लाल कहा गया है हे द्विजो! वहाँ देश्य का वर्ण पीता एव शुद्र का वर्ष कृष्ण बताया है।

शास्त्रातस्य तु विस्तारादिश्वपुणेन समनतः॥१९॥ संबेष्टय तु सुरोदाक्ति कुशद्वीयो व्यवस्थितः। विदुक्तीय होष्टा द्वतिपान् पुण्यसंस्त्रवा॥२०॥ कुलेशयो दृश्किय पन्दरः सस पर्वताः।

सालमिन्द्रीय से विस्तार में दुगुना कुरुद्धीय है जो चारों तग्फ से सुरासमुद को घेरकर स्थितः है वहीं स्वत कुलपवंतों के नाम हैं— विदुष, होय, चुतियान, पुष्पवान, कुरोशय हरि और मन्दर

बृतपामा क्रिका बैंक पवित्रा संस्थित तथा॥२१॥ तथा विदुक्तमा रामा महानद्यश्च सत्र वै। अन्यश्च अतलो विद्रा नदो मणिवला सुमा:॥२२॥

चर्डी धूनपापा, शिवा, पवित्रा, संमिता, विद्युत्प्रभा, रामा और महो ये सात विदेशों हैं है विद्रो इनके अतिरिक्त सैंकड़ों पणियों के सम्प्रन स्वच्छ जल खली पवित्र विदेशों हैं:

तास्तु ब्रह्माणपीलानं देखहाः पर्युपासते। बाद्धणा द्रविणो विद्याः शुन्तियाः शुन्तिणस्त्वात् २३॥ वैश्यास्त्रोपास्तु पन्देहाः शुद्रास्त्रत्र प्रकीर्तिताः।

है विप्रोप वहाँ रहने वाले देव आदि ब्रह्म की ईशररूप में उपासना करते हैं उस होप में ब्राह्मणों को द्विचन सिवयं को सुष्यन, वैश्यों को स्तीभ तथा शुद्धों को मन्देह नहम से जरना जाता है

नरोऽपि ज्ञानसम्परत पैड्यादिगुणसंयुका ॥२४॥ क्योक्तकारिण सर्वे सर्वे भूवहिते रवाः। कर्जनि यद्गैविविधैक्रह्माणं यरमेष्टिनम्॥२५॥

वहाँ के सभी लोग ज्ञानसम्भन्न और मैत्री आदि गुणों से युक्त हैं: वे सभी शास्त्रविद्वित कम करने वाले और सभी प्राणियों के दित में निस्त तथा विविध यहाँ द्वारा परमेत्री प्रशा की उपासना करते हैं

तेषा**म व**द्धासायुक्यं सारूप्यम् सलोकताः कुशद्दीपस्य विस्तारादिद्गुणेन समनतः॥२६॥ कौञ्चद्वीपः स्थितो विद्या वेष्ट्रियेक्या वृतोदिवाम्। उन्हें ब्रह्मा का सायुज्य, सारूप्य तथा सालोकता प्राप्त होतो है। कुराहोप से हिंगुण विस्तार वाला कौबहीप चारों और से पृतसागर को बेहित करके अवस्थित है।

क्रीज्यो वामनकहैव तृतीयश्चादिकारिक ॥ १७॥ देवाव्दश्च विवेदश्च पुण्डरीकसाटैव सा नाम्त च सप्तमः ब्रोस्ट- पर्वतो दुर्युमिस्वनः॥ २८॥ गौरी कुपृद्वी चैव सम्बा सन्तिर्मेनोक्या। कोण्यश्च मुण्डरीकासा नष्टः ब्राचान्यतः स्मृताः॥ २९॥

वहाँ भी सात कुलपर्वत हैं जो छोड़, वामनक, आधिकारिक, देवान्द, विवेद, पृण्डियक और सातवाँ दुन्दुभिस्वन नाम से कहा गया है। गैरो, कुमुहुतो, सन्ध्या, राप्ति, सनोजवा, कोभि और पृण्डियोकाक्ष— ये सात नदियाँ प्रधानतः कही गई हैं

पुष्कताः पुष्करा बन्यास्तिष्या वर्णाः क्रमेण वै। वाक्षणाः क्षत्रिया वैत्रथाः भुद्रस्टैव द्विजोनमाः ३०॥ हे द्विजश्रेष्ठो । वहां पुष्कल, पुष्कर, धन्य और तिष्य—॥न नामां से कमकः प्रसिद्ध बाह्मण, शनिय, वैश्व और सुद् हैं

अर्वयन्ति महादेवं यञ्जदानसमादिभिः। द्रतांस्वासैर्विविदेहींग्रेष्ट पितृतर्पणै ॥३१॥ तेवां वै सदसायुज्यं सास्त्रम्यं चातिदुर्शमम्। सलोकता च सामीप्यं जायते तकसादत ॥३२॥

वे यज्ञ, दान, शान्ति, इत, उपवास, विविध होम तथा पितृतर्गण आदि द्वारा महादेव की अर्थना करते हैं। उन्हें महादेव को कृपा से ठट्ट का सायुज्य, अतिदुर्लंग सारूप्य, सालोक्य तथा सामीप्य प्राप्त होता है

काँवद्वीपस्य विस्तासदिद्वगुणेन सपनतः।

शाकद्वीयः स्थितो विद्या आवेष्ट्य दक्षिप्तागरम्।। ३ ३॥

हे विद्यो । काँबद्वीय से द्विगुण विस्तार वाला शतकद्वीय है
जो चारों तरफ से दिधसागर को घेरकर स्थित है।

उदयो रैवतक्षेत श्यापकाष्ट्रणिरिस्तवा।
आधिकेयस्तवा रम्बः केसरी चेदि पर्वताः॥ ३४॥
सुकृमारि कुमारी च निस्ती देणुका कवा।
इश्वका वेनुका कैव गमस्तिक्षेति निम्माः॥ ३५॥

उसके सात कुलपर्वत हैं— उदय, रैसत, स्थामक, अष्टिगिरि, आस्थिकेय, राम तथा केसी। और सात निर्दा हैं— सुकुमारी, कुमारी, निर्दात, बेणुका, इश्रुका, धेनुका तथा गर्भारत। आसी पिषनाः सिन्ततं जीवन्ति तत्र पास्याः। असामप्रक्षालोकक्ष्य सम्द्रोपविवर्णिताः॥३६॥ मृगाश्च मण्याद्यैव मानसा मन्द्रगत्त्वा। इग्हणाः क्षत्रिया तैल्याः शृद्राष्ट्रात्र क्रमेण तु॥३७॥ वहाँ के सानव इन नदिनों का जब पीकर जीवित रहते हैं ये अनामय, लोकरहित तथा सगद्वेष से वर्षित हैं। मृग, मण्य, मानस तथा मन्द्रक नाम से क्रमलः वहाँ ब्राह्मणः कृत्विय, वैश्य एवं लुद्द कहाताते हैं

यजित सततं देवं सर्वलाकैकसाक्षिणम्। इतोपवासैर्विक्टॉटेंक्ट्रेवं दिवाकरम्॥३८॥ तेवां वै सूर्यसावृज्यं सामीप्यञ्च सक्तता। सलोकता च विकेदा जम्मे तकसादतः॥३९॥

वे सब समस्त लॉको के एकमात्र साक्षी देवाधिदेव सूर्य की अनेक प्रकार के व्रतों और उपवासों द्वारा यजन करते हैं विग्रेन्द्रों। सुर्यदेव की कृष्म से उन लोगों को सूर्य का सायुज्य, सामध्य, सारूच्य तथा सालोक्यरूप मुक्ति होती है।

शाकद्वीयं समाकृत्य श्रीतंदः 'सागरः स्थितः। श्रुतेद्वीयश्च तन्यस्य नागवशयत्यस्याः॥४०॥ तत्र पुण्या सनपदा नान्यश्चर्यसम्बन्धाः श्रेतास्तत्र नग नित्यं सायन्तं विम्णुतस्यरः ॥४१॥

शाकद्वीप को आवृत करके श्रीरसागर स्थित है। उसके मध्य में शेतद्वीप है, जहाँ के लोग नारायणपरायण हैं। वहाँ अनंक प्रकार के आश्चरों से युक्त पाँवप्र जनपद हैं। वहाँ के मनुष्य शेतवर्ण के एवं विष्णु की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं

## नधयो स्वाधयस्तत्र जरामृत्युपर्यं न स्न। ऋोयलांपविनिर्मृत्वा मायामस्यर्थवर्भिताः॥४२॥

न तो यहाँ आधि और व्याधि अर्थात् मानस्थि या जारीरिक कष्ट हैं और वृद्धावस्था तथा मृत्यु का भय भी नहीं होता। वहाँ के लोग फ्रोध तया सोभ से मुक्त एवं माया और मान्सर्य से वर्जित हैं

निरवपुष्टा निरमञ्जूष निरवानन्दश्च भौणिनः) नारावणस्याः सर्वे नारायणपरायणाः॥४३॥

ने सदा स्वस्य, भयरहित, नित्य आनन्दी तथा भीग करने वाले होतं हैं। नारायण में परायण रहने वाले वे सभी नारायण के तृत्य होते हैं।

केचिद्रच्यानवरग नित्यं क्रांगिन संयतन्द्रिया .

केव्यक्रपनि तप्यन्ति केविद्विहान्ति।ऽपरे॥४४॥

कुछ ध्यानपरायण, कुछ नित्य योगी तथा जितेन्द्रिय होते हैं। कुछ जप करते हैं, कुछ तप करते हैं तो कुछ ज्ञानपरायण रहते हैं।

अन्ये निर्वीखवोगेन ब्रह्मपायेन पाविता । व्यायन्ति तत्परे ब्रह्म वासुदेवे सनातनम्।:४५॥

्दूसरे लोग निर्वाजयोग द्वारा ब्रह्मभाव से भावित होका सनातन, वासुदेव, परस्नहा का ध्यान करते हैं।

्क्षान्तिनो निरात्त्वाचा महाभागवताः परे। पृत्यन्ति तत्त्यरे बृह्य विष्णवाद्धवं तत्त्वसः वरम्॥४६ । सर्वे सनुर्पृजाकाराः शेखावकगदावसः सुपीतवाससः सर्वे श्रीवन्साब्वितवकसः॥४७॥

कोई एकान्तप्रिय, निरालस्य तो अन्य भगवद्परायण होते हैं वे तमोगुण से परे विष्णु नामक परव्रहा को देखते हैं वे सभी चतुर्पुज, शंख-चन्न-गदाधारो, पोताम्बर पहनने वाले और श्रीवत्स से अंकित वक्ष-स्थल वाले हैं

अन्ये पहेसरपरास्त्रिपुण्हाङ्कितपस्तकाः। सुयोगाद्दतिकरणः पद्मागस्डवाहनः ॥४८॥ सर्वे शक्तिसमायुक्ता नित्यानन्दाश्च निर्मला । वसन्ति तथ पुस्ता विष्णोरन्तरवर्गरणः॥४९॥

कुछ अन्य जिवपरायण, त्रिपुण्ड् से अङ्क्रित मस्तक वाले, सुयोग से ऐश्वर्यसम्पन्न ऋरीर वाले तथा महान् गरुड्याहन होते हैं। संभी अक्तिसमायुक्त, नित्यानन्द, निर्मल तथा विष्णु के हृदय विचरण करने वाले यहां निवास करते हैं

तत्र नारायणस्यान्यहुर्गमं दुरतिश्चनम् नारायणं नाम युरं प्रासादैरमशोषितम्।।५०॥

ं वहाँ नारायण का अन्य दुर्गम, अतिक्रमण करने के अयोग्य तथा अनक प्रासादों से उपशोधित नारायण नामक नगर है।

हेमप्राकारसंयुक्तं स्कारिकैर्पण्डपैर्युतम्। प्रमासहस्रकितलं दुरावर्षं सुओक्तम्॥५१॥

उसमें साने की चारदीवारी है और स्फटिकमणि के मण्डप हैं वह सहस्र प्रभाओं से युक्त, अधर्षणीय एवं अत्यन्त सुन्दर है।

हर्ष्यप्रसादसंयुक्तं महाङ्गालसभाकुलम्। हेमगोपुरसाहसैर्न्यमारलांपहांभिते ॥५२॥ शुक्रमतरणसंयुक्तैर्विचित्रैः समलंकाम्।

### नन्दनैर्किविद्याकारैः सकतीच्छि भोषितप्।। ५३॥

वह जैंचे-जैंचे महलों से युक्त, षड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं से व्यक्त, नाना प्रकार के रहीं से शांभित, शुप्र अस्तरणों से संयुक्त, विचित्र आनन्ददायक विविध आकारों निर्मित हजारों सोने के गोपुरों (नगरद्वारों) से वह अलंकृत का और निर्दिशों से भी वह शोधित था

## सरोपि सर्वतो युक्तं बोणावेजुनिनादितम्। पताकाविर्विचित्राधिरनेकाधिश्च सांभितप्॥५४॥

वह चारों और सरोवरों से मुक्त, बीणा और वंक्षी की ध्याँन से निनादित तथा अनेक विचित्र पताकाओं से शोधिन बा

## वीविषय सर्वतो युक्तं सोपाने स्लम्भूषितैः। नदीशतसङ्ख्याक्यं दिख्यगायनिशादितम्॥५५॥

वह चारों तस्फ गलियां तथा रजभूषित सोपानां से युक्त था सहस्त्रं नदियों से परिपूर्ण और दिल्प-गानों से निनादित होता रहता था।

## हंसकारण्डवाकीर्णं चक्रवाकोपशोमितम्। चतुर्हारमनीयस्थमस्यं देवविद्विद्याम्॥६६॥

वह हंस और बत्तखाँ से आकीण तथा चक्रवाक आदि यक्षियों से शांधित था उसके चारों चारों द्वार अनुरम और देवशक्षों द्वारा अगम्य थे

तम् तम्राप्तरःसंधैर्नृत्यविद्धस्यशोषितम् गनागीर्जावयानक्रैदेवानामपि दुर्लभैना।५७॥ नानाविद्धापसम्पन्ने कामुकैरितकोपसैः। प्रमृतयन्द्रवदनैर्नृषुराशवसंपुतैः॥५८॥ वृंषित्यते सुविद्योष्टेर्वालमुख्यमृत्रेक्षणै अशंषविप्तवापेतैस्तनुस्वयविद्यपितै ॥५९॥

उस नगर में इधर-उधर नृत्य करती अप्सराय दिखाई देती थीं। वे देवताओं के लिए भी दुलंग अनेक प्रकार के गीत विधानों को जानती थीं। वे अनेक विलासों से सम्पन्न, कामुक, अल्यन्त कांमल, पूर्ण चन्द्रमा के समान मुख वाली तथा नुपुरों की ध्वति से युक्त थीं। वे मन्द मुस्कान युक्त, सुन्दर सुझाल होटों से युक्त, बालक और मुख्य मूर्गों के समान आँखों वाली थीं वे सम्पूर्ण वैधवसम्पन्न थीं और उनके शरीर का मध्य भाग (कमर) फाला था

सुराजहंसबलनैः धुववेर्पबुरस्वनै । संलापालस्यकुङ्गलेहिक्यस्मरणभूषितै ॥६०॥

## स्तनपारविवर्षेष्ठा प्युकूर्णितलोचनैः -तनावर्णीविच्यांनैर्मानाचोचरतित्रियैः॥ ६ १॥

वे अप्तराएँ राजहंस के समान सुन्दर गति वाली, सुन्दर वेश-भूषा और मधुर स्वर-पुक्त वीं वार्तालाय में और आताप करने में कुशल कीं तथा दिव्य आभूषणों से सुसबित वीं। स्तर्नों के भार से विनस मदः विद्वल नेत्रों से युक्त, नाना वर्णों से विचित्र अङ्गी वाली तथा विविधभेग एवं रहि कींडा प्रिय थीं

## उत्फुल्लकुमुमोछानैश्तद्भाक्तकोष्माम्। असंस्केयगुणं शुद्धमसंस्केत्विदक्षेरिया।६२॥

वह गार खिले हुए पृथ्वों के उद्यान और उसमें रहने वाले सैंकड़ों प्राणियों से शांधित था। वह असंख्य गुणों से युक्त तथा असंख्य देवों से भी पवित्र था

श्रीमत्त्रवित्रं देवस्य श्रीववेर्तमतीजसः। तस्य मध्येऽवितेशस्क्रमुद्धताकारतीरणम्॥६३॥ स्थानं तद्देशावं दिव्यं चौणिनां सिद्धिदावकम्। तस्यवे भगव्यनेकः पुण्डरीकदलशुकिः॥६४॥ शतेऽशेषज्ञपत्सृतिः शेषाहिशयनं हरिः विकित्यमानां योगीन्त्रै. सनन्दनपुरोगमैः॥६५॥

अमित तेजस्वी श्रापित विष्णुदंव का वह नगर शोभांयुक एवं एवित्र है उसके मध्य में अतितंत्रस्वी उन्नत प्राकार तारण यक्त हैं यह यांगियों का सिद्धिदायक विष्णु का दिख्य स्थान है उसके मध्य में कमलदल के समान करित वाले, अशेष जगत् के जन्मदाता, एकाकी भगवान् विष्णु शेषनाग को शस्या पर विराजमान हैं। वे सनन्दन आदि योगीन्द्रगण दारा ध्यान किये जाते हैं।

## स्वात्मानन्दरकृतं पीत्वा पुरस्तानमसः परः। पीतवासा विज्ञालक्ष्मो महामावोः महाभुजः॥६६॥

वे पीताम्बरधारी, विशासाध, महामाया युक्त, विशास भुजाओं वाले हरि खत्यानन्दरूप अमृत पान करके तम से भी परे अवस्थित हैं

क्षीरोदक्षन्यया निर्द्ध गृहीतचरणहयः। सा च देवी जगहन्ता पादमूले हरिप्रिया।।६७॥

श्रीरसागर की कन्या सक्ष्मी उनके दोनों चरणों की नित्य सेवा करती हैं। वह जगद्वंचा देवी भगवान् के फटमूल में रहतों हैं और विष्णु की अत्यन्त प्रिय है।

सपास्ते वन्धना क्रियं पीरका नारायणामृहम्।

न नत्रमार्मिका यान्ति न च दंवान्तरालयाः॥६८॥ वैकुष्ठं नाम नत्स्थानं त्रिदर्शरीय वन्दितम्। न मे प्रभवति प्रज्ञा कृत्सनशास्त्रनिसम्पर्ण॥६९॥

वह देवी नित्य नास्यणरूप अपृत का पान करके तत्मना होकर रहती हैं उस स्थान में अधार्मिक नहीं जाते हैं और अन्य दंवल्लय भी वहाँ नहीं है उस स्थान का नाम वैकुण्ड है। देवी द्वारा भी यह वन्दित है। सम्पूर्ण शास्त्र के निरूपण में मेरी बृद्धि समर्थ नहीं है।

एतावच्छक्यते बक्तं नारत्यणपुरं हि तत्। सः एव परमं ब्रह्म वासुदेवः सनावनः॥७०॥ श्रेते नारायणः श्रीमान्मायवा मंहयञ्जन्तु॥७१॥

कंबल इतना ही कहा जा सकता है कि यह नारायण का पुर है वहाँ परज्ञहा, सनातन, खासुदेव, बीमान् नारायण माया से जगत को मोहित करके रायन कर रहे हैं।

नारायकादिदं आतं तस्मिक्षेत्र व्यवस्थितम्: तमाश्चर्यति कालान्ते स एव परमा यति ११७ २॥ यह समस्त जगत् नारायण से ही उत्पन्न है और उन्हों में

अवस्थित है। प्रलयकाल में उसी के आश्चित होता है। वे हां (संसार को) परम गति हैं

> इति श्रीकूर्यपुराणे पूर्वपाणे पुष्पवित्यास एकोनपञ्चाकोऽध्याव ॥ ४९॥

पञ्चाकोऽध्यायः (गुलनकोश विस्थास- पुष्करद्वीप वर्णन)

भूत उदाव

शाकद्वीपस्य विस्तारादिद्वगुणेन व्यवस्थित । श्रीरार्जवं समाजित्व द्वीपं पुष्करसंज्ञितम्॥ १॥

सूत बोले— शाकद्वीप को अपेक्षा दुगुना विस्तृत पुष्कर नामक द्वीप है, जो श्रीरसमुद्र को आश्रित करके अवस्थित है।

एक एकत्र वित्रेद्धः पर्वतो पानसोत्तरः। योजनानां सहस्राणि वाद्ध्वं बद्धालदुच्चितः॥२॥ ताबदेव च विस्तीर्णः सर्वतः पारिमण्डलः। स एव द्वीयधार्द्धनं पानसोत्तरसंस्तितः॥३॥

विप्रेन्द्रो ! वहां पर मानसोनर नामक एक ही कुलपर्वत है इसका विस्तार हजार योजन और ऊँचाई भांच सौ योजन हैं उतना हो विस्तार काला नारो दिशाओं में उसका परिमण्डल ही है वहां द्वीप आधे भाग से मानस्टेनर नाम से संस्थित है

एक एव पहाभागः समिवेशो क्रिया दृशः। तस्मिन्द्वीपे स्मृती ही तु पुण्यौ करपदौ शुभी॥४॥ हं महाभाग! एक ही संस्थान दो भागों में विभक्त हुआ है। उस द्वीप में दो मवित्र एवं शुभ जनपद बताये गये हैं

अपर्यं पानसस्यात्र पर्वतस्यानुमण्डली। पहावोतं स्मृतं वर्षं बातकीखण्डमेदं च॥५॥ स्वादूदकेनोद्धिना युक्तरः परिवासितः तस्मिन्द्रीपं महावृक्षां स्थानेवोऽमरपूषितः॥६॥

वे दोनों मानस पर्वत के अनुमण्डल हैं वहाँ दो वर्ष हैं— महावीत तथा धातकांखण्ड। यह द्वीप स्थादिष्ट जल जल सपुद से परिवेष्टित हैं उस द्वीप में देवों से पूजित एक महान् बटवृक्ष हैं

तस्मिन्नियमीत हहा विश्वास्ता विश्वमावनः। तत्रैव मुनिलार्दूल शिवनासवणालयः॥७॥ वास्त्वत्र पहादेवो हरोऽर्द्ध इरिस्टवयः।

वहीं विश्वभवन, विश्वारमा बहा। वास करते हैं। मुनिश्रेष्ठ! वहीं पर शिवनारायण का मन्दिर है। वहीं अर्धमूर्तिरूप में महादेव हर और आधे में अविनाशी हरि निवास करते हैं

सम्पूज्यको बहार्छैः कुमाराईश योगिषि ॥८॥ गन्ववै कित्ररैर्पहेरीग्रस कृष्णिवद्भलः। स्वस्थासन्त क्र्या सर्वो ब्राह्मण्यः अतलस्विकः॥९॥ निरापमा विलोकश्च राभद्रेपविकरिष्टेताः। सन्यानुते च तल्लास्या नोतमाक्षमण्यकाः॥ १०॥

बहा आदि देवराण तथा सनत्कृतार आदि योगियाँ द्वारा ये पृतित हैं मन्धर्व कित्रर तथा पक्ष भी उन कृष्णपिंगल ईस्त की पूजा करते हैं वहाँ सभी प्रजावें स्वस्थ हैं आक्षण लोग शतश: कान्तियुक्त हैं। नीरोग, शोकरहित तथा सगः देव से वर्जित हैं वहाँ सल्य, मिख्या, उत्तम, अक्षम और मध्यम (का भेद) नहीं है।

न वर्णात्रमधर्माञ्च न नद्यो न च पर्वताः। वरेण पुष्करेणाच समावृत्य स्थित्ते पहान्॥ ११॥ स्वादुदकसमुद्रस्तु समनादिद्वजसनयः। वरेण तस्य पहनी दृश्यते लोकसंस्थिति ॥ १२॥ वहाँ न वणांत्रम धमं हैं, न नदियाँ और न पर्वत हो हैं द्विजश्रेष्ठां! महान स्वादिष्ट जल बाला समुद चर्धों और से पुष्करद्वीप को अववृत करके स्थित हैं। उससे परे वहाँ महती लांकस्थित दिखाई भइती है

काश्वनी द्विगुणा पृत्तिः सर्वत्रैकशिलोषमाः तस्याः एरेण जैलस्तु पर्यादा पानुमच्छलः॥ १३॥ उससे दुगुनी सुवर्णमयी भृत्रि है जो एक जिलाखण्ड के समान चारों और स्थित है। उससे परे प्रयोदापक्त भानुमंडल है।

प्रकाशस्त्रप्रकाशस्त्र लोकलोकः स् उच्यते। योजनानां सहस्राणि दश तस्योक्ष्यः स्मृतः॥१४॥

कुछ पाग में एकाज और कुछ में प्रकाश न रहने के कारण वह लोकालोक नाम से विख्यात है उसकी ऊँचाई देश हजार योजन की है

तावानेव च विस्तानो लोकालोकमहाणिरं । समावृत्य तु नं सैलं सर्वतो वै समस्थितम्॥ १५॥ रम्प्षाण्डकराहेन समन्तात्परिबंष्टितम्। एते सप्त महालोका बजाला सम्प्रकीर्तिताः॥ १६॥ लोकालोक महागिरि का विस्तार भी वसना हो है। चारी और अण्डकराह से परिवेष्टित बन्धकर इस पर्वत को सब और से आवृत किये हुए हैं ये सात महालोक और पातालों

ब्रह्मण्डाहेवविस्तारः संक्षेपेज प्रयोदितः। सम्पन्नमानीदृशानां तु कोट्यो त्रेथाः सहस्रगः॥ १७॥ सर्वगत्वातस्यानस्य कारणस्यव्यवात्मनः। अरण्डेव्वेतेषु सर्वेषु धृवनानि चतुर्रशा। १८॥

का वर्णन कर दिया है:

ब्रह्माण्ड के संपूर्ण विस्तार का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया। प्रधान, कारणरूप अध्ययात्मा के सबंख्यापक होने से ऐसे ब्रह्माण्डों की संख्या हजारों करोड़ों में हैं. ऐसा आनना चाहिए इन ब्रह्माण्डों के चौदह भुवन विद्यमान हैं

तत्र तत्र चतुर्वक्ता स्द्रा नाराधणादयः। दशोत्तरभ्येकेकमण्डावरणसस्क्रम्॥ १९॥ समनात्संस्थितं विप्रास्तत्र थान्ति भनीपिणः।

तन ब्रह्माण्डों में चतुर्षुख ब्रह्म. रुद्र और निरायण आदि रहते हैं। हे विक्रो चहां सात आवरण बह्माण्ड को चार्रा आर से आवृत करके स्थित हैं। इनमें एक एक आवरण मूर्व-मूर्व का अपेक्षा दस गुणा अधिक का है है विद्रो ! वहां हाती। लोग जाते हैं।

अननम्बर्धकरमनादिन्धनं भहत्॥२०॥ अतीत्व वस्ति सर्व जयस्रकृतिसहरम्। अनन्तव्यपननस्य यतः संख्या च विद्यते॥२१॥

अनन्त, एकं, अन्यकं, जन्ममृत्युरहित, महत्, जगत् की प्रकृतिरूप, अक्षर— इन सब को अतिक्रमण करके विद्यमान है। अनन्त होने के कारण अनन्त की संख्या नहीं है।

तदव्यक्रमिदं होपं तस्वतः यरमं बुवम्। अननः एव सर्वत्र सर्वस्तानेषु पटचते॥२२॥

उस निश्चल परम ब्रह्म को अव्यक्त ज्वनना चाहिए। यही ब्रह्म सभी स्थानों में अनन्त नाम से ब्रह्म चातो है।

तस्य पूर्व भयाध्युक्तं यत्तन्याहात्व्यपुत्तमम्। गतः स एव सर्वत्र सर्वस्थानेषु पृज्यते॥ २३॥ मृमी रसातनी चैव आखाशे पदनेऽनले। अणवेषु स सर्वेषु द्विव चैव न संशयः॥ २४॥

उनका जो उत्तम भारतस्य पहले भी मैंने वर्षणत किया है, बहो सर्वत्र ज्यार सभी स्थानां में पृजित होता है बहो भूमि, प्रताल, आकार, बायु, अग्नि, स्वर्ग दथा सभी समुद्रों में विद्यमान है, इसमें संशय नहीं

तवा तर्पास तत्त्वे वाच्येषु एत यहायुति । अनेक्या विभक्तम् ऋदितं पुरुषोत्तमः॥२५॥

उसी प्रकार वह महायुतिस्थन् परश्रदा अन्धकार एवं (प्रकाशस्था) तत्व में भी विश्वपान है। वह मुरुषोतस अनेक प्रकार से अपनेरूप को विभक्त करके जीड़ा करता है।

महेश्वर परोऽव्यक्तद्रण्डमव्यक्तसम्भदम् अण्डाद्वहार समुत्पसस्तेन सृष्ट्यिदं जगत्। २६॥ वे महेश्व अञ्चक्त से परे हैं। अण्ड अञ्चक से अन्यत्र हैं अण्ड से बहार उत्पन्न हुए। उन्हीं के द्वारा यह जगत् की इत्पति हुई।

> इति ओकुर्वपुराणे पूर्वभाषे भूवनकोलवर्णनं नाय पञ्चालोऽस्वायः॥५०॥

# एकपञ्चाशोऽध्याय. (मन्दनस्कीतंन में विद्यु का महात्य)

#### ऋषय उत्यु

अतीवानानतारीह वानि पन्कनाराणि है। तानि तो कवशास्मार्थ व्यासस्म हाएरे युगे॥१॥ ऋषिगण सोले— जो मन्दन्तर बीत चुके हैं और जो आगे आने बाले हैं, उन्हें और द्वापर युग में जो व्यास हुए हैं, उनके विषय में आप हमें बताइए।

वेदसरखाप्रणीयनो देवदेवस्य वीमनः। वर्षार्थानां प्रकलारो होज्ञानस्य कलौ युगे॥२॥ कियनो देवदेवस्य शिष्याः कलियुगेऽपि वै। एतनसर्व सभासेन सुत वकुधिहाहीस॥३॥

हे सूत वे ध्यास घंदों की शाखाओं के प्रणेता हैं। किल्युग में देवाधिदंब, धीमान, ईश्वर के धम हेतु जितने अवतार हुए तथा कांलयुग में उन देवाधिदंब के कितने शिष्य हुए हैं? यह सब हमें आप संक्षेप में बताने की कृपा करें

### सूत उवाच

मनुः स्वापन्तुषः पूर्वं ततः स्वारोधियो मतः। उत्तपस्तापस्त्रीय रैक्तरुश्चवस्त्वाः॥ ४॥ षडेते मनवोऽतीता साम्प्रतं तु रवेः सुतः वैवस्वतोऽयं स्त्रीतत्सामं वर्तते परम्॥ ५॥

सृत ने कहा— ससंप्रथम स्वायम्भुट मनु हुए उनके पक्षत स्वारांचिष, उत्तम, तापस, रैवत तथा वाक्ष्य हुए। वे छ मनु बोत चुके हैं सम्प्रति सूर्य के पुत्र सप्तम वैवस्वत मनु का यह समय मन्वन्तर चल रहा है।

स्वायव्युकं तु व्यक्ति करपादाकतर यथा। अत उदस्य निवासर्थं पनी स्वारोचिवस्य तु॥६॥

करम के प्रारम्भ में हुए स्वायम्भुव मन्वन्तर की मैं बता दिया है अब इसके अनन्तर स्थारोचिय मनु का मन्वन्तर समझ लो।

षाराकाक्ष तुषिता देवाः स्वारोधिषेऽन्तरे। विपश्चित्रस्य देवेन्द्रोः बभूतासुरमर्द्दनः॥७ : उर्ज्यसम्बस्तवा प्राप्यो दानोऽव ब्रथमसम्बा। विभित्कुर्वरीवांक्ष सस समर्वयोऽभदन्॥८ स्वारोचिव मन्वन्तर में भरावत तथा तृषित नामक देवता हुए तथा असुरों का मर्दन करने वाले विपक्षित् नामक इन्द्र हुए। उसमें कर्ज, स्तम्भ, प्राम, दान्त, ऋषभ, तिमिर तथा अर्वरोचान् तम से सर्सर्ष प्रसिद्ध हुए।

चैत्रकिम्युरुवाद्वास्तु सुताः स्वारोधिषस्य तुः द्वितीयमेतदाख्यातमन्तरं भृणु चोत्तमम्॥९॥

स्वारोषिक के चैत्र और किम्युरूव आदि पुत्र हुए। वह द्वितीय यन्त्रन्तर कहा गया, अब उसम मनु के विषय में सुनो।

तृतीयेऽध्यन्तरे चैव उत्तमो नाम वै मनुः। सुशान्तिस्तत्र देवेन्द्रो बमृवािम्बकर्षणः॥१०॥ सुवामानस्तवा सत्यः शिवश्राच श्रवदंगः॥ स्वायतिनः पश्चेते बणा हादशब्दः स्मृताः॥११॥

तृतीय मन्दन्तर में भी उत्तम नाम के मनु हुए वहीं पर शत्रुविनाशक सुशान्ति नामक देवेन्द्र हुए थे। सुधामा, सत्य. शिव, प्रतदेन शया वशवर्ती— नामक देव हुए। ये सभी पींच हादशक नाम के गणसमुदाय के रूप में हुए थे, ऐसा कहा जाता है

रजोगात्रोध्यंबाहुद्धं सत्तन्धानघरत्वा। भृतपाः, शक्त इत्येते सत्त सत्तर्वमोऽभवन्॥ १२॥ तापसस्यानने देवाः सुरापाइरवस्त्रकाः। सत्त्वाश्च सुविवश्चैव सत्तविक्षातिका गवतः॥ १३॥ शिविविन्द्रस्तवैवासोन्छनयज्ञोषलञ्चणः। वभृव शंकते भक्तो महादेवाकीन स्तः॥ १४॥

रजस्, गात्र, कध्दंगाहु, सदन, अनम्, सुतपस् और शक्र— यं सात समर्थि हुए तामस मन्वन्तर में सुराम हरि सन्य और सुधी— नाम वाले सत्ताईस गणदेवता हुए सौ यत्र करने वाले सिबि नामक इन्द्र हुए। वे शक्रूर के भक्त तथा महादेव की पूजा में निरत रहते थे।

ज्योतिर्द्धाय पृथ्ककर्म्यक्षेत्रोधन्तियसनस्तरमः पीवरस्त्युपयो होते सह सञ्जपि चन्तरे॥१५॥

उस मन्वतार में भी ज्योतिर्धाम, पृथक्, करप, चैत्र. अन्ति, वसन तथा पोकर नामक संसर्धि हुए।

यहाँ पूल में सुरायसहस्य पाठ मिलता है, वो उचित नहीं जान एड़ता: क्योंकि ये हो स्लोक वासन पुराय के सृतीय अञ्चाय में उद्भुत हैं, जव: हमने वहीं पाठ रखा है।

पद्धमे व्यपि विषेन्त्रा रैतले नाम नामतः। मनुर्विपृष्ठ तत्रेन्त्रो बमूवापुरमा्न ॥१६॥ अपिता भूतपस्तत्र वैकुण्ठक्ष सुरोत्तमा एते देवगणास्तत्र बनुर्द्दश बनुर्द्दशा १७॥

है विप्रेन्द्रों पञ्चम मन्वन्तर में रैक्त नामक मनु तथा असुरविनाशक विभु नामक इन्द्र हुए। अभित, भृति, और वैकुण्ठ नामक सुरश्रंष्ठ चौदहः चौदह की संख्या में गणदेवता हुए

हिरण्यसेमा बेटब्रीसर्व्यबाहुस्तवैत छ। वेदबाहु: सुवाहुस सफर्जन्यो महापुनि:॥१८॥ एवं ससर्ववो विद्यासन्नासन् रैक्तेऽन्तरे।

है विश्रो हिरण्यसेमा, वंदश्री, ऊप्लंबाहु, वेदबाहु, सुबाहु, सपजन्य और पहामुनि नाम से प्रसिद्ध में सर्लार्थ रैवत मन्दन्तर में हुए थे

स्वारोजिक्क्षांतम्सा नामसौ रैक्तस्त्वा॥१९॥ प्रियद्धतान्विता होने चन्वासे मनवः स्मृताः। च्छे मन्वन्तरे चापि चक्कुषस्तु मनुर्द्धिता ॥२०॥

स्वारंगिय, उत्तम, तामस, रैवत— ये बार मनु प्रिययत के वंज्ञज कहे गये हैं। हे द्विजगण चाधुय नामक मनु छठे मन्वन्तर में हुए वे

मनोजवस्तवेदेन्द्रो देवाहीय निवोधता। आहार प्रमृतमाव्याध्य प्रम्नाध्य दिवौकसः॥२१॥ प्रसृतभावा संख्याध्य पञ्च देवगणाः स्मृतः॥२१॥ विस्वाध्य स्विष्याध्य स्रोमो मनुसमः स्मृतः॥२२॥ अविनामा सविष्युद्धा स्त्रासद्वयः श्रुपाः। विवस्ततः सुतो विद्याः श्राद्धदेवो महाद्वृतिः॥२३॥ उस्ते प्रकार मनोजव नामक इन्द्र हुए तथा अस देवगणों। भी जान लो। आद्याः प्रमृतः भाव्यः, प्रथन और लेख्य— ये

को भी जान लो। आग्न. प्रमृत, भाव्य, प्रधन और लेख्य— ये भाँच महानुभाव देवगण कहे गये हैं। विरज, हविष्मान् सोम, मनु, सम, अविचामा और सविष्णु— ये कल्याणकारी सात ऋषि हुए हैं। हे विद्रो विवस्थान् के पुत्र महाकात्मिमान् साउदेव हुए थे।

मनुः संवर्तनो विद्याः सामानं सप्तमेऽनारे आदित्या वसतो रहा देवास्तद्र मस्हणाः २४॥ है विद्रो सम्प्रति सत्तवें मन्वन्तर में वही मनु हैं और वहां आदित्य, वसु, रुद्ध मरुद्रण देवता हैं पुरन्दरस्तवैकेन्द्र) वसूव परबोरहा। वसिष्ठः कश्वध्धातिर्वपदिनस्य गैतमः॥२६॥ विद्यापित्रो परद्वावः सम ससर्वयोऽभवन्। इस मन्यन्तर में शत्रुवीरों का नाश करने वाले पुरन्दर इन्द्र हैं। वसिष्ठ, कश्वपः, अत्रि. जमदिन्ति, गौतमः, विश्वापित्र तथा भरद्वाज— वे सात ससर्थि हुए हैं।

विष्णुप्रसिद्धानीयम्या सम्बोदिका दिवस स्थितीः २६॥ तदेलपूरा राजानः सर्वे च त्रिदिवीकम । स्वायप्युवेऽन्तरे पृथं प्रकृत्यां मानस. सुतः॥२७॥ रुवे प्रजास्तेर्वते तदेशेनाभवदिद्वनाः। तत पुनरसी देवः प्राप्ते स्वागोविषेऽन्तरे॥२८॥ तृषितायां सपुरपत्रस्तुषितैः सह देवतैः।

इसमें दिव्यु की अनुषय, सन्त्यपुणाशयी शक्ति रक्षा के लिए अवस्थित है सभी देवगण और राजागण इसी के अंश से उत्पन्न हैं हे द्विजो! स्वायम्भुव मन्वन्तर में पूर्व काल में प्रकृति के गर्भ से रुचि नामक प्रजापति का एक मानस पुत्र हुआ अनन्तर वे ही देव पुन: स्वाराचिष मन्वन्तर उपस्थित हाने पर तृषित देवताओं के साथ तृषिता में उत्पन्न हुए

उत्तमे त्वनारे विच्छु: सत्यै. सह सुरोत्तम ॥२९॥ सत्यादामभवस्तत्य सन्यस्त्रमे जनादंन । उत्तम नामक मनु के संबरक्षर में सायस्वरूप देवशेश जनादंन विच्छु मत्य नामक देवों के साथ सत्या के गर्भ से सत्य नाम से उत्पन्न हुए।

तामसस्यानारे यैव सम्प्राप्ते पुत्रेव हि॥३०॥ हर्यायां हरिषित्वैहेरिरोवामकद्धरिः। तामस भन्दनार प्राप्त होने पर पुनः हरि (विच्यु) ने (मनुपत्नो) हर्या के गर्भ से हरि नाम से जन्म ग्रहण किया। रैक्तेऽध्वत्तरे यैव सङ्करणन्मानसो हरिः॥३१॥ सम्भूतो मानसैः सार्क्ष देखैः सह महासुनिः। रैवत मनु के काल में भी संकत्त्य से ही मानसदेवों के साथ महातेजस्वी हरि मानस नाम से उत्पन्न हुए।

याक्षुवेऽव्यक्तरे चैव वैकुष्ठः पुरुषोत्तमः ॥३२॥ विकुष्ठ्ययामसौ अते वैकुष्ठेदेँवतैः सह। पञ्चनरे च सम्पाते तक वैवस्ववेऽनरे॥३३॥ वापनः कञ्चपद्विद्युरदित्यौ सम्बन्ध्व हः

इसके बाद साक्षुष मन्त्रन्तर में मी पुरुषांत्तम विष्णु वैकुष्ठ देवताओं के साथ विकुष्ठा से वैकुष्ठ नाम से उत्पन्न हुए। उसी प्रकार वैवस्त्रत मन्त्रन्तर के प्राप्त होने पर विष्णु कश्यप से अदिति में वाम्पनरूप में उत्पन्न हुए। तिषि क्रपैरिपॉल्लोकाञ्चिता येन पहस्यनाः। ३४॥ पुरन्दसय वैलोवयं इते निहनकण्टकम्। इत्येतास्तनवस्तस्य सप्तमन्वन्तरेषु वै॥३५॥

उन महात्मा वामन ने तीन पाद से इन तीन लोकों को जीतकर इन्द्र को निष्कण्टक बैलोक्य का सन्य दे दिया चा इस प्रकार सात मन्यनारों में बिष्णु का ही करीर सात रूपों में प्रकट हुआ

सप्त सैवाधवन्तित्रा यामिः संरक्षितरः प्रजाः । वस्याद्विश्वपिदं कृतस्यं वामनेन यहारपना॥३६॥ तस्मात्सर्वेः स्मृतो नूनं देवैः सर्वेयुदैत्यह॥ एव सर्वे सुजत्यादौ शांति हन्नि च केस्रवः॥३७॥

है विद्रों उन्होंके द्वारा प्रजारों संरक्षित हुई। महात्मा वामन ने इस सम्पूर्ण विश्व को नाप लिया था इसलिए सभी देवों द्वारा सब काल में दैरवसंद्वारक वामन का ही स्मरण करते हैं। ये केशव ही सर्वप्रयम प्राणियों की सुद्दि करते हैं, फिर पालन और संहार करते हैं

भूतानतात्मा भगवात्रात्तयण इति श्रुति एकांज्ञेन जगन्मवी व्याप्य नाराभणः स्थित ॥३८॥

भगवान् नारायण समस्त भूतों को आत्मा में रहते हैं। वे नासम्बन्ध अपने एक अंश से सम्पूर्ण जगत् को व्यास करके स्थित हैं।

चतुर्द्धाः संस्थितो व्यापी समुणो निर्मृणोऽपि छ। एकः भगवतो भूर्तिर्ज्ञानस्था शिक्षामनाः। ३९॥

ये निर्मुण भी समुणकप में चार रूपों में संस्थित होकर व्यापक हैं। भगवान की एक मूर्ति ज्ञानरूप, कल्याणरूप एवं निर्मल है।

यामुद्वापियाना सा गुणातीता सुनिकल्यः द्वितीया कालसंद्रान्या तापसी शिवसंद्रिता॥४०॥ निहन्त्री सकलस्थान्ते वैष्णवी परमा तनु । सत्त्वादिन्ता तृतीयान्या प्रमुम्नेति च संद्रिका॥४१॥

वासुदेव नाम की वह मूर्ति गुणातीत और अत्यन्त शुद्ध है उनकी दूसरी मूर्ति कालसंडक तथा अन्य तामसी मूर्ति शिवसंडक है वह अन्त में सबका संहार करती हैं। वैष्णवी मूर्ति परम श्रेष्ठ है सत्त्वगुणमयी अन्य वो तीसरी मूर्ति है वह प्रश्नानसंडक है।

जनत्संस्थापवेद्वितं सा विष्णो अङ्ग्रीतर्द्वेश चतुर्थो वासुदेवस्य मूर्निर्द्रहोति संक्रिकाम ४२॥ राजसी सानिरुद्धस्य पुरुषशृष्टिकारिता। वः स्वकिर्याक्षलं इस्था प्रकृतिन सह प्रपु:॥४३॥

वह विच्यु की निश्नल प्रकृति है और वही समस्त विश्व को संस्थापन करती है बासुदेव की चौथी मूर्ति 'ब्रह्मा' नाम से कही जाती है। वह अनिरुद्ध को मुख्यसृष्टिकर्त् राजसी मूर्ति है, जो प्रभु सबका संहार करके प्रमुख्य के साथ सोते हैं

नारायणाख्यो बहासौ प्रजासगै करोति सः। बासौ नारायणानुः प्रद्युप्ताख्या शुपा स्मृता॥४४॥ तया सम्पोहयेद्विश्चं सदेवासुरमानुषम्। ततः सैय जनमूर्तिः प्रकृतिः परिकीर्तिता॥४५॥

ये नारायणसंहक ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करते हैं। जो वह नारायण को शुभ मूर्ति प्रदुम्न नाम से प्रसिद्ध है, वह देव, दानव, मनुष्य सहित विश्व को संमोहित करती है इसलिए वही जगन्मृति प्रकृति कही गई है।

वासुदंबो इननातमा केवलो निर्मुणो इरि इयार्न पुरुषं कालः सत्त्वत्रवयनुत्तमम्॥४६॥ वासुदेवातमकं नित्यमेतद्विद्वाय मुज्यते

वासुदेव हरि तो केवल निगुंग और अनन्तान्या हैं। इसी प्रकार प्रधान (प्रकृति) पुरुष और काल— यो तीनों ही सर्वोत्तम तत्त्व हैं ये भी सासुदेवस्वरूप ही हैं अतः नित्य हैं। इन सब को जो विशंषक्ष्य से जान लेता है, वह मृतः हो जाता है।

एकब्रेदं समुपादं समुद्धां पुनरस्युतः॥४७॥ विभेद बासुदेवोऽसी प्रदुष्मो भगवान् इति,। कृष्णद्वेपायनी व्यासी विष्णुर्नीत्मयणः स्वयम्॥४८॥ अवातस्य सम्पूर्णं स्वेच्छ्या भगवान् इति,। अनाहानं परं ब्रह्म न देवा ऋषयो विद्या ४९॥ एकोऽवं वेद भगवान् स्थासो नारावणः प्रभुः॥

प्रद्युम्नरवरूप भगवान् कसुदेव हरि जो अञ्चुत (अस्वतित) हैं, स्वयं एक होतं हुए भो चतुष्पादात्मकं अपने स्वरूप को चार रूपों (बासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध) में विभक्त किया। विष्णु नारायण स्वयं हरि ही स्वेच्छा से कृष्णद्वैपायन व्यासरूप में अवत्वरित हुए। अनाद्यन्त परग्रह्म को ऋषि या देवता कोई भी नहीं जानते है। एकमात्र नारायण, प्रभु भगवान व्यास ही जानते हैं। इत्यंतिहरणुपाहालम् करितं मुनिसत्तमाः। एतन्यस्यं पुनः सत्त्यमेवं हात्वा न मुझति॥५०॥ मुनिश्रेष्टो! इस प्रकार मैनि बिच्णु का माहालम्य बता दिया यह सत्त्य है. पुनः सत्त्य है, ऐसा जान लेने पर व्यक्ति मोह मही होता

इति श्रीकृषंपुराणे पूर्वपाने मन्वन्तरकीर्तने किन्नुमाहरूमां नामैकपमास्त्रोऽस्थायः ॥ ५ २॥

## द्विपञ्चाक्षोऽध्याय. (वेदहाखाप्रजबन)

सून उदाच

अस्मिन्यवनारे पूर्व सर्तमाने महान् प्रमुः द्वापरे प्रवमे व्यासां सनु स्वायन्मुयो मतः॥ १॥ विभेद बहुभा वेदं नियोगाद्वज्ञणः प्रमो ॥ द्वितीय द्वापरे चैव वेदक्वासः प्रमापति ॥ २॥

सूतजी बोले— इस धर्तमान मन्वन्तर से पूर्व प्रयम द्वापर युग में महान प्रभु स्थायाभुक सनु स्थास माने गये हैं। प्रभु ब्रह्मा के नियाग से उन्होंने केंद्र की अनेक भागों में विभक्त किया था। द्वितीय द्वापर युग में प्रजापति बेदक्यास हुए

तृतीये कोशन्त्र ज्यासङ्घतुर्वे स्पाद्बृहस्यति । स्वविता पञ्चमे व्यासः बहे मृत्युः प्रकीर्तितः॥ ३॥ सन्तये स तर्वेकेन्द्रो तसिष्ठश्वाष्ट्रये यतः। सारस्वतङ्क स्वये विद्यामा दशयं यतः॥॥॥॥

तीसरं द्वापर में शुक्त ब्यास हुए और चौथे में मृहस्पति पौचवं में सूर्य व्यास हुए और छटें में मृत्यू व्यासक्तय में प्रसिद्ध हुए सप्तम द्वापर में इन्द्र व्यास द्वुए और अहवें में बसिष्ठ नवम द्वापर में सारस्वत और दश्तम में त्रिधाम। व्यास हुए।

युक्तदर्भं तु ज्ञषणः सुतेजा हादशे स्पृत त्रयोदशे द्वतः वर्षः सुवश्चातु वर्तुदेशे॥५॥ त्रय्याक्षणः पञ्चदशे घोडशे तु वनस्रयः। कृतस्य समदशे हृष्टादशे श्रवस्यः॥६॥ तत्रे व्यासो परद्राजस्तस्यादृष्ट्यं तु गीतमः। वाषश्रवाद्योकविशे तस्यत्रात्यणः, परः॥७॥

ग्यारहर्वे में ऋषभ नामक व्यास हुए और द्वादश में सुतेजा हुए। तेरहर्वे में धर्म और चौदहर्वे में सुचश्रु हुए। पन्द्रहर्व में त्रस्यासिक और सोलहर्व में घनस्वय व्यास हुए सत्रहवे में कृतज्ञय तथा अद्यरहर्वे में ऋतज्ञय व्यास हुए। तद्वनतर (डग्रीसवें) भरद्वाज व्यास हुए उसके पहात् गौतम व्यास हुए। इहहोसवें में साचन्नवा और तत्पश्चात् (बाहसवें संवरसर में) नारायण हुए।

तृणविन्दुस्तवीविसे वाल्मीकस्तव्यः स्मृतः। प्रकृषिसे तदा बसे यस्मिन्वै श्लापे द्विताः॥८॥ यराप्तरमुको व्यासः, कृष्णद्वैपायनोऽपवत्। (सप्तविषे तवा व्यासो जातूकर्णो महापुनिः।) स एव सर्ववेदानो पुराणानो प्रदर्शकः॥९॥

तृणिबन्दु तेहसवें द्वापर युग में हुए। त्रायश्वात् (चीवीसवें) वास्मीकि ज्यास कहे गये। हे द्विजो च्यारेसचें द्वापर के आने पर क्रिक को दत्पति हुई। इसके चाद पराशर सम्बीसवें द्वापर में तथा सत्ताइंसवें द्वापर में अत्कूकण नामक ज्यास हुए अहाइसवें पराशरपुत्र कृष्णद्वैपायन ज्यास हुए वे ही समस्त देदीं तथा पुराणों के प्रदर्शक हुए

पाराञ्चर्यो महायोगी कृष्णद्वैपायनां हरिः। आराज्य देवर्पाञ्चानं दृष्टा स्तुत्वा जिलोचनम्। १०॥ तत्त्रसादादसौ व्यासं वेदानामकरोतानु ॥ ११॥

पराशर पुत्र ज्यास महायांची हैं। वे कृष्णहैंच्यन नाम से प्रसिद्ध स्वयं हरि हैं उन्होंने त्रिलोचन ईशानदेव शङ्कार की आराधना करके उनके प्रत्यक्ष दर्शन किये और स्तुति करकें उन्हों की कृपा से प्रभु ने बंदों का विश्वजन किया।

अब सिव्यान् स जबाह चतुरो वेदपारमान्। वैभिनिक्क सुमन्तुस वैसम्भवनमेथ साः १२॥ पैले तेवां चतुर्वक प्रममं मां महामुनिः। ऋग्वेदपाठकं पैले जबाह स महामुनिः॥ १३॥

अनसर उन्होंने बेद-पारंग्स चार शिष्यों को वे वेदविभाग ग्रहण कराये अर्थात् उन्हें पद्मया के चार- जैमिनि, सुमन्तु, वैशम्मायन और चतुर्य पैल को (एक-एक बेद पद्मया)। महामुनि ने पश्चम शिब्ध मुझ सूत को (पुराण पद्मकर) तैयार किया उन महामुनि पैल नामक शिब्ध को ऋग्वेद पदने वाले के रूप में स्वोकार किया।

कर्जुवेद्धस्वकारं वैशस्यायनमेव च। जैभिनि सामकेदस्य गठकं सोऽज्यपद्यतः १४॥ हरीवायवेवेदस्य सुमनुपृत्रिसक्तमम्। इतिहासपुराजानि प्रवक्तं सामणेजयत्॥ १५॥ वैश्वण्यायन को यजुर्वेद का प्रवक्ता तथा वैभिनि को सामवेद का भारक बनाया। उसी प्रकार अथवंवेद का प्रवक्ता ऋषिश्रेष्ठ सुमन्तु को बन्प्रया और इतिहास पुराणों का प्रवचन करने के लिए मुझे नियुक्त किया।

एक आसीकजुर्वेदस्तं चतुर्द्धाः प्रकल्पयत्। चतुर्होत्रममूर्ज्यस्मस्तेन यज्ञमञ्जकतेत्॥१६॥

यजुर्देद एक था। उसे चार भागों में विभक्त किया। उसमें चतुरोंच नामक यज्ञ का विधान हुआ, वह वज्ञ भी वेदल्यस द्वारा किया गया।

आकर्षत्रं यजुर्भिः स्यादग्निहोत्रं द्विजोत्तमाः। औद्त्रात्रं सम्बन्धिके ब्रह्मचङ्गायकर्वभिः॥१७॥

है हिजन्नेहो। थजुमन्त्रों से आध्वर्यय अग्निहोत्र सम्पन्न हुआ साममन्त्रों से उदाता का कर्म और तथा अधर्यपन्त्रों से प्रहार के कर्म को कल्पिन किया

ततः सन्ने च उद्धान्य ऋखेदं कृतकान् प्रमु.। कर्जूनि तु कर्जुर्वेदं सतमवेदं तु साममि ॥१८॥

तदननार प्रभु व्यास ने यह में ऋचाओं को उद्धृत करके ऋग्वेद की रचना की। यजुर्मन्त्रों को उद्धृत करके यजुर्वेद और साम्रमन्त्रों द्वारा सामवेद का प्रणयन किया।

एकविज्ञतिभेदेन ऋग्वेदं कृतवान् पुरा। शाखनान्तु सतेनैव यजुर्वेदस्याकरोत्॥१९॥ सामवेदं सहस्रेण शाखनां प्रविभेद सः। अवर्वाणस्थो वदं विभेद कुराकेतनः॥२०॥ भेदरहादशैस्यांसः पुराण कृतवान् प्रपुः। सोऽयमेकश्चदृष्णद्यं वदः पूर्वं पुरातनः॥२१॥ ओकारो दक्षणो जातः सर्वेदांषविज्ञोवनः।

प्राचीन कास में ऋग्वेद को इक्कोस भागों में बाँटा और यजुर्वेद को सी शाखाओं में विभक्त किया पुन: कुशकर्पी घर वाले ज्यास ने सायवेद को महस्त शाखाओं में विभक्त किया और अधर्वेदेद को भी (नौ शाखाओं में। विभक्त किया ज्यास ने अठारह प्रकार के पुराजों को रचना को इस प्रकार पूर्वकाल में एक ही पुरातन वेद था, जिसे चार पाड़ी में विभक्त किया गया। अंकार ब्रह्म परमातमा से उत्पन्न हुआ है, अतएव सर्वदोगों का शुद्धिकारक है।

वेदविकोऽस मगवान्यामुदेवः सनलनः॥ २२॥ स गीयते परो वेदैयीं वेदैर्व स वेदवित्। एतत्पतारं सहा ज्योतिसन्दमुत्तमम्॥ २३॥ वेदवाक्योदितं तत्त्वं कामुदेवः परम्पदम्। वेदविकामिमं क्ति वेदं वेदपरे मुनिः॥२४॥

सनातन भगवान् वासुदेव तो वेदों के द्वारा ही हेय हैं। उन्हीं परम पुरुष का गान वेदों द्वारा किया जाता है। जो इस वेद विद्या को जानता है. वही वेदवित है और वही परम तस्य को जानता है। वे भगवान् बासुदेव परात्पर, बहा, ज्योतिकप और आनन्दस्वरूप हैं और वेदवाक्यों द्वारा केथित परम पदक्रम है। वेदपरायम मुनि इन्हें वेद द्वारा होय और वेदस्वरूप जानते हैं।

अबेर्द परमे वेति बेर्दनिश्वासकृत्यरः। स वेदवेशो भगवान्वेदमूर्तिमहेश्वरः॥२५॥

वेद में निहातान् पुरुष भरमेश्वररूप होकर परम श्रेष्ठ अवेद्य तस्य को जान सेता है। वे बेदमूर्ति भगवान् महेश्वर बेदों से ही जानने योग्य है

स एव वेद्यो वेद्या त्रवेवाशित्य पुष्यते। इत्येतदक्षरं वेदमेरकारं वेदमञ्जयम्॥ अवंद्रम्भ विज्ञानति जससूर्यो महापुनिः॥ २६॥

वही बेद हैं. जो जानने योग्य है। उसी का आश्रय लंकर प्राणी मुक्त होता है। इसी प्रकार अश्रर अविनासो ऑकार तत्त्व भी जानने योग्य और अव्यय खेदस्वरूप है। पराशर पुत्र महामुनि व्यास इसे वेदरहित (परमात्मरूप में) विशेष रूप से जानते हैं।

> इति स्वेकूर्यपुगाले चेदशाखात्रणयमं नाम हापञ्चाकोऽस्याय ॥५२॥

त्रिपञ्चाशोऽध्यायः (महादेव के अवतारों का वर्णन)

सूत उवाध

वेदव्यसावनाराणि द्वापरे कवितानि तु। महादेवावताराणि कलौ नृजृत सुवृता ॥ १॥

सूत बोले— हे सुत्रतो द्वापरयुग में वेदव्यास के अवतारों के संबन्ध में कहा गया, अब कलियुग में महादेव के अवतारों के विषय में सुनो

आहे कलियुपे क्षेत्रो देवदेवो महाद्युति.। नाम्ना हिमार विद्राणाममुद्रैवस्वतेऽनारे॥२॥ हिमयस्थिक्षरं रम्यं सकलं पर्वतोत्तयः। तस्य शिष्यः प्रशियासः समृतुरम्बिप्रमा ॥३॥

वैवस्त्रत मन्त्रन्तर में आहाओं के कल्याणार्थ प्रथम कल्यिंग में देवाधिदेव, महाधृतिमान् बंत (शिव) पर्वतश्रष्ठ रमणांय हिमालय के शिखर पर तत्र्यत्र हुए। उनके अति तंजस्वी अनेक शिष्य और प्रशिष्य हुए

श्वेनः श्वंतशिष्यक्षेत्र क्षेत्रास्यः क्षेत्रसाहितः। चन्यारस्ये महास्मानो ब्राह्मणा वेदणस्याः॥॥॥

उनमें हेत, बंतशिख, बेतास्य और बेतलोहित— वे चार बाह्मण महात्मा वेद के पारगामी विद्वान् थे।

सुतारो पदन्त्रीय सुद्रोतः सञ्जूष्यसम्बद्धः लोकाह्मिस्त्यस्य योगीन्त्रो जैगीमध्योऽत्य सप्तमे॥५॥

उसी प्रकार (द्वितीय से लेकर यह फलियुन पर्यन्त क्रमश.) सुतार, मदन, सुहोत्त. कङ्कण, लोकाशि तथा योगीन्द्र— ये भहादेव के अवतार हुए। सप्तम कलियुन में जैनीक्ट्य महादेव के असतार हुए

श्रष्टमे दक्षिवाहः स्माचवये ऋष्यः प्रयुः। सृत्रुस्तु वसमे प्रोक्तास्वस्मादुत्रः पुरः स्मृतः॥६॥ ह्यदशेऽविसमाप्रयातो बाली वास प्रयोदशे। चतुर्दशे गौतमस्तु वेददर्शो ततः परः॥७॥

आठवें कलियुव में दक्षित्रह और नवम कलियुव में प्रभु ऋषभ हुए दशम में भृगु कहे गये और एकादश में उग्र हुए द्वादश में अति नाम से विख्यात हुए, त्रयादश में कली, चतुरंश में गीतम और पश्चदश में बेरदशी हुए

नोकर्पक्षभवतस्माद् गुरुक्षसः शिखण्डपृक्। यजमल्पन्नहासस्य दास्को लाहुनी त्रवा॥८॥

सालहर्वे कवियुग में गोकचे और सब्रहर्वे में गुहावासी शिखण्डभृक्, अत्यरहर्वे में यजमाली, उन्नोसर्वे में अङ्गहास, बीसर्व में टाइक और इकासर्वे में लाङ्गली हुए

यहायामा मुनि शूली डिण्डपुण्डीसरः स्वयम्। सहिष्णु सामक्रमां च नकुलीसर एव स॥९॥

आगे क्रमश ) महायाम, मुनि, शूलो, स्वय डिण्डमुण्डीसर सहिच्या, संवेधशर्मा और अट्टाइसर्वे कलियुग में नकुलीसर महादेव के अवनार हुए।

(वैवस्वतेऽन्तरे हाम्पोरक्तारास्त्रिशृलिन । अष्टाविशविराख्याता हाने अन्तियुरो प्रयो तीर्थकायावतारे स्थात्वेलो नकुलीसर ) तत्र देशांबदेशस्य बत्तारः सुतपोकतः। किया बपुब्कात्येषां क्रवेकं मृतिषुङ्गवाः॥१०॥ प्रसम्भवसा दाना ऐसरीं प्रतिमास्विताः। ऋषेण तालक्यामि बोरियो पोगवितमान्॥११॥

वैवस्वत मन्वन्तर में प्रभु, त्रिज्ञूली, ज्ञान्यु के अष्टादरा अवतार कहं गये अन्तिम कल्लियुग में कायावतारतीय में देवेचर, नकुलीचर महादव के अवतार होंगे ) यहाँ देवाधिदेव के महातपस्वी चार शिष्य होंगे उनमें से प्रत्येक के मुनिश्रेष्ठ शिष्य होंगे। वे सब प्रस्त्रचित्त, इन्द्रियनिप्रही और इंचर में भक्तिपरायण होंगे उन योगियों एवं अल्यन्त योगवेताओं को में ज्ञामतः बसाउँगा।

(शेत:श्रेतशिखश्चेत श्रेतास्तः श्रेतस्त्रीहितः)। दुदुमिः शतकपञ्च श्रयोकः केतुमांसका। विशोवश्च विकेशश्च विशाखः शायनाश्चनः॥ १२॥ सुमुखो दुर्मुखश्चेव दुर्दमो दुरतिश्चमः। सन्दः समातन्श्चेद तसेव च समन्दनः॥ १३॥ दालस्थ्य महायोगी वर्षात्यनो पद्गैवदः। सुमामा विरवाश्चेव शेखवाण्यक एव च॥ १४॥

इनके नाम है— ( केत, श्रेतशिख, श्रेतास्य, श्रेतलोहित) दुन्दुभि, श्रतरूप, ऋचांक, केतुमान, विशोक, विशेश, विशाल, श्रापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुर्विक्रम, सनक, सनातन तथा सनन्दन, महाबोगी, धर्मात्मा एवं अन्यन्त, तेजस्वी दालभ्य, सुधामा विस्ता, शंखवाण्यन।

सारस्कासाया मोघो धनवाहः सुवाहनः।
कविल्खासुरिक्षेत्र बोतुः प्रश्नास्त्रो मृतिः॥१५॥
पराशास्त्र गर्मस्य मानंबद्धाद्भिनास्त्रया।
कलबन्द्रितिसितः केनुन्द्रस्तपंक्ताः॥१६॥
लब्बोदस्य लप्यस् विक्रांश्ते लम्बदः सुवः।
सर्वतः सम्बुद्धिस साम्यासाम्यस्त्रयेव च॥१७॥
सुवामा काश्वपसाय व्यस्ति। वरिकास्त्रयः।
अविस्थानमा चैव श्रवणोऽश्च सुवैद्यकः॥१८॥
कृष्टिस् कृष्णिकाह्स् कृश्योदः कुनेत्रकः
कश्यपो सुशना सैव स्ववनोऽश बृहस्पतिः॥१८॥
उद्यामा वामदेवस्त महाकार्यः सुविक्रास्त्रः॥१९॥
उद्यामा वामदेवस्त महाकार्यः सुविक्रास्तः॥१९॥
हिरण्यनस्य कौशित्योऽकाञ्चः कुविक्रास्त्रः॥१९॥
स्वस्त्रां द्वान्यक्रितं केनुमान् गौतमस्त्रवाः।

मरलायी स्यूपियस हेतकेनुस्तपोयनः॥२२॥ अध्या बृहद्वस्स देवसः कवितेय सः शासहोत्रामिकेश्यस्तु युक्तसः अरहसु ॥२३॥ स्वयनः कृष्यकर्णसः कृतक्षेत्र श्रयस्तः। स्रमुको विकृत्केत शहरको हाश्चलायनः॥२४॥ अक्षपदः कृष्यस्स इस्तृको वसुवाहरः। कृष्यकश्चेत्र गर्गस्त पश्चको स्वस्तरं सः॥२५॥

सारस्वतः मोषः धनवाह, मुबाइन, कपिल, अस्मृरि बोढु,
मृनि पञ्चशिराः, घरशरः गर्गं, भागंवः अङ्गिरा, चलबन्धु,
निरमित्र तथा केतुशृद्धं वे सब तपस्या के बनो थे, इनके
अतिरिक्त लम्बोदर, लम्ब, विकोश, लम्बक, शुक, सर्वज्ञ,
समबुद्धि, साध्य और असाध्य, सुधामा, काश्यप, वसिष्ट,
वरिजा, अति, उग्न, श्रवण, सुधैद्यक, कृणि, कुणिबाहु,
कुशरीर, कृतेश्रकः कश्यप, उसना, च्यवन और बृहस्मिते,
उधास्य, वामदेव, महाकाल, महानिलि, कज्यवा, सुकेश,
श्यावाध, सुपयोक्षर, हिरण्यनमभ, कौशिल्य, अकाधु,
कृथुभिध, सुमन्तवर्चस् विद्वान्, कबन्ध, कृषिकन्ध, प्लक्ष,
दवायणि, कतुमान्, गौतम, भावाची, मधुमिय, तयोशन और
सेतकेतु, उपिथा, मृहदूश, देवल, कवि, शानस्वत्र,
अमिवेश्य, युवनाश्र और शरदूख, छग्यत्र, कृण्डकणं, कुन्त,
प्रवाहकः, उन्तृकः विद्युतः सादकः, आस्तायन, अक्षणदः,
कुमार उत्तृकः वसुवाहन, कृण्डकः गरं, पिन्नकः और रुदः।

क्रिया एते महास्थानः सर्वाक्तेंतु योगिनाम्। विमना कृतमृषिष्ठा ज्ञानयोगपरायणाः॥ २६॥ कृर्वेन्ति वाक्ताराणि क्राह्मण्यनां द्वित्रय च। योगेसराणामादेशाहेदसंस्वापनाय कै॥ २७॥

योगियों की सभी परम्पराओं में ये महात्क शिष्य बताये हैं ये निर्मल, अहरभूत तथा ज्ञानकेगपरायण होंगे ये ब्राहरणों के कल्कणार्थ और बेदों की स्थापना हेतु योगेक्सें के आदेश से अवतार प्रहण करते हैं।

ये शाहणाः संस्मानि नमस्यनि च प्रवंदा। वर्षवन्त्रवंदन्येतान् बहाविद्यापकानुषुः॥२८॥

जो आध्यल इनका स्मरण करते हैं और सदा नमस्कार करते हैं तथा जो इनका तपंण करते हैं और अर्चना करते हैं, वे ब्रह्मविद्या को प्राप्त करते हैं.

इदं वैयस्का प्रोक्तमका विकारण हु। भविष्यति च स्रवर्णो दक्षसम्बर्ण एव च॥२९॥ इस वैवस्वत मन्दन्तर मैंने विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया, इसके बाद सावर्ण और दक्षसावर्ण मन्दन्तर होंगे। दल्लमे स्वासावर्णी धर्म एकादलः स्मृतः। इस्ट्रसो रुद्रसावर्णी रोच्यनमा त्रवोदलः।।३०॥ तदनन्तर प्रहासावर्ण दसवीं और धर्मसावर्ण ग्वारहवीं बताया गया है बारहवीं रुद्रसावर्ण और तेरहवीं रोच्य नामक मन्दन्तर होगा।

औन्छानुर्देश प्रोत्तो पविष्या भनव अभाव्। अयं वः कविता हांस पूर्वी नारावणेरितः॥३१॥ भूतेर्पव्यवर्तनमानैराख्यानैरुपकृष्टितः॥

चौदहुवाँ प्रत्यन्तर भीत्व होगा। इस सबके कम से मनु होंगे। भूत, भविष्य और कांमान आख्कानों से वृद्धि को प्राप्त और नारायण द्वारा कवित इस भूवं भाग का वर्णन मैंने कर दिया

यः यठेक्कृणुवाद्वयि श्रावयेष्ठा द्विजोत्तमान्॥३२॥ सर्वयापविनिर्मुको बङ्गस्वोके महीयते।

जो व्यक्ति इसका घाठ करेगा या सुनेगा या द्विजब्रेष्टो को सुनाभेगा, यह समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलीक में पूजित होगा।

पठेरेवालयं स्तत्वा स्टोतीरेषु थैव हि॥३३॥ नारावणं नपस्कृत्य ऋषेन पुरुषोत्तमम्। नमो देवाविदेवाय देवानां परमात्यने पुरुषाय पुराणायं विधाने प्रथिकावे॥३४॥

पुरुषोत्तम नारायण को श्रद्धापृत्वेक नमस्कार करके नदी-तट पर स्नाम करके देवालय में इसका पाठ करना चाहिए। देवों के देवाधिदेव, परमात्मा, पुराषपुरुष, सर्वनियन्ता विष्णु को नभस्कार है

> इति श्रीकृर्यपुराणे पूर्वाई विषयासोऽध्यायः॥५३॥ ॥इति कुर्यपुराणे पूर्वाई सम्मासम्॥

# ाश्रीगणेशाय नयः॥ ॥अथ कूर्मपुराणे उत्तरार्द्धं प्रारभ्यते॥

# <mark>प्रथ</mark>योऽध्यायः (ईशर-मीतः)

ऋषय ॐदुः

भवता कवितः सम्बद्धः सर्गः स्वायम्पृषः प्रमो। ब्रह्मण्डस्यादिविस्तारो स्थानस्वितिक्वयः॥ १॥ तकेश्वरेत्वरो देवोः वर्णिभिर्यर्मतस्यरेः। क्षानवोगस्तिनित्यमारस्यः कवितासक्या॥ २॥ तन्यकाशेषसंसारदुःखनाशमनुत्तमम्। इस्ने वृद्धीकविषयं तेन पश्येम तस्यरम्॥ ३॥

ऋषियों ने कहा— है प्रभु! आपने स्वायम्भुव मनु की सृष्टि का कथन सम्यक् प्रकार से कर दिया। ब्रह्माण्ड के प्रारम्भ की विस्तार और पन्चन्तर का निजय भी जताया गया है उसमें धर्मतत्वर, जानगोग में निरत ब्रह्मायारेयों के द्वारा नित्य आराध्य सर्वेश्वर देव का वर्णन भी आपने किया। साथ ही सम्पूर्ण संसार के दु:खनाशक परमोत्तम दत्त्व को भी आपने बताया। इसके द्वारा हम परम ब्रह्मान्यैक्यज्ञान देखा रहे हैं।

## त्वं हि नारायणः सक्षात् कृष्णद्वैपायनात्रभो। अवामाखिलविक्रनस्तन्तां वृष्णपदे पुन ॥४॥

ं है प्रभा<sup>†</sup> आप साक्षात् भारायण हैं। आप कृष्णद्वैपायन से अखिल विज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, अतः अल्पतं हम पुनः पुछना चाहतं हैं

त्रुत्वा पुनीनो तहाक्यं कृष्णहैपायनाटापुः। सूतः पौराष्टिकः श्रुत्वा भाषितुं ह्युपच्छमे॥५॥ मुनियों के ये दचन सुनकर पौराणिक प्रभु सूतजी ने श्रीकृष्णहैपायन से सुने हुए वृत्तान्त को कहना प्रारम्भ कर दिया।

स्वास्मित्रकरे व्यासः कृष्णद्वैषावतः स्वयम्। आजग्रम मुनित्रेष्टा यत्र सत्रं समासते॥६॥ तं दृष्टा वेदविद्यंसं कालमेचसमुष्ठतिम्।

## व्यासं कपलपत्रक्षं प्रणेमुर्द्धिवपुद्धवाः॥७॥

हे मुनिश्रेष्ठो इस मध्य बोक्**ष्यहै**पायन व्यास स्वयं वहाँ आ पहुँचे जहाँ यह किया जा रहा मा उन वदों के विद्वान् तथा कालमेव के समान कान्ति वाले कमलनयन व्यास जी को देखकर द्विचश्रेष्ठों ने उन्हें प्रणाम किया।

वधात दण्डबद्धमी दुष्टासी लोगहर्पणः प्रजन्य ज़िरसा भूमी प्रस्तुतिर्वश्चगोऽमक्त्॥८॥

उनको देखकर वे लोमहर्षण भूमि पर दण्डकर् गिर गर्व और शिर जुकाकर प्रणाम करके हाथ ओहकर भूमि पर स्थित हो गर्वे

पृष्टास्तेऽनामयं विक्रः श्लीनकाद्या महामुनिष्। समाजृत्यसम् तस्यै तद्योग्यं समकल्पयन्॥ ९ ॥

शीनक आदि ब्राह्मणों ने महामुनि से कुसलक्षेत्र पूछा और दनके समीप आकर उनके योग्य आसन की व्यवस्था की

अवैतानद्ववीद्वाक्षं पराशरसुवः प्रपु : कवित्र हानिस्तपंशः स्वाध्यायस्य शृतस्य चा। १०॥

अनन्तर पराशर पुत्र प्रभु व्यास ने उन सबसे कहा— आप लोगों के तप, स्वाध्याय और ज्ञास चर्चा की कुछ हानि तो नहीं हो रही है ?

तरस्य सूतः स्वयुर्वः प्रणम्याहः महामुनिम्। ज्ञानं तद्वरहाविषयं पुनीन्यं वकुपईसि॥ ११॥

इसके बाद सूत ने महामुनि अपने गुरु को प्रणाम करके कहा— मुनियों के लिए आप वह ब्रह्मविषयक खन कराने को कृपा करें

इये हि मुक्यः ज्ञान्तास्त्रायसा धर्मतत्त्र्यसः। भृजूषा जाक्ते धैवां क्तृम्हींस तत्त्वतः॥ १२॥ भ्रानं विमृत्तिदं दिव्यं वन्ते साहतत्त्वयोदिसम्। मुनीनां व्याहतं पूर्वं विष्णुनः कूर्मरूपिणा॥ १३॥

ये मुनिगल सान्त तपस्वी तथा धर्मपरायण हैं इन्हें श्रवण करने की इच्छा है। अतएव आप वत्त्वव: करने योग्य है वह मुक्तिप्रदायक दिल्य ज्ञान जिसे आपने साक्षात् मुझे बताया था और जिसे पूर्वकाल में कूर्मरूपधारी विष्णु ने मुनियों के लिए करा था श्रुत्वा सूनस्य कथने मृतिः सम्बद्धतीसुतः। प्रणम्ब सिरसा रहं वचः प्राह सुखायहम्॥ १४॥ सन्यवती पुत्र मृति व्यास ने सूत के वचन सुनकर रुट्टेव को प्रणाम करके सुखकारक वचन कहें.

#### च्यास स्वास

सहये देवो पहादंव पृष्टो योगीस्त्रैः पुरा। सनकुषारप्रमुखैः स स्वयं सम्पापना। १५॥ व्यासः जी ने कहा— मैं वही कर्तृंगा जो पुराकाल में सनकुषार प्रभृति योगीश्वरों द्वारा पृष्टे जाने पर महादेव ने स्वयं कहा था

सन्द्रुमारः सन्दर्शकोव छ सन्दनः। आङ्गिय सदसहितो त्रृगु परम्बर्भवित्॥१६॥ कणादः कपिलो गर्गो वामदेवो महापुनिः शुक्तो वसिष्ठो भगवान् सर्वे संयक्षभासाः॥१७॥ परस्परं विचावते संवधाविष्ठचेतसः। तसवन्तस्तपो घोरं पुण्ये बदरिकाश्रमे॥१८॥

सनत्कुमार सनक सनन्दन, अंगिरा, रुद्ध सहित परम धार्मिक भृगु कणाद, कपिल, गर्ग, महामृति वामदेव, शुक्र, भगवान वसिष्ठ आदि संयत चित वाले सभी मृतियों ने परस्पर विचार करके पुण्य बद्धिकाश्रम में बोर तप किया था

अपस्थेस्ते महाबोगमृक्षिपर्मसुतं भूनिए। जारायजनवाडनं नरेण सहितं नदा॥ १९॥

तम उन्होंने महायोगी, ऋषिधर्म के पुत्र, मुनि, अनादि और अन्त से रहित नारायण को नर के साथ देखा। संस्तृय विविधे स्तोते सर्ववेदसपुद्धवे। प्रणेमुर्पेक्तिसंयुक्ता योगिनो खेयवित्तमम्॥२०॥

भक्तिसंयुक्त उन योगियों ने सभी वेदों से उत्पन्न विविध स्तोत्र वाक्यो द्वारा स्तुति करके परम योगवेला नारायण की प्रणाम किया।

विज्ञाय वाज्ञितं तेषां भगवानिष सर्ववित्। प्राह गम्पीरथा श्रावा किम्बै तप्यते तपः ॥ २१॥ उनका हिन्द्रत जानकर सर्वज्ञ भगवान् ने भी गंभीर दाणी में पूछा— आप लोग तप क्यों कर रहे है। अबुक्त् बृष्ट्यनसी विद्यात्यानं सनातनम्। साक्षात्रारायणं देवमागतं सिद्धिसूक्कम्॥ २२॥ वर्व संस्थमपाणकाः सर्व दै बृक्कवादिनः भवनमेकं हरणं भ्रष्टा पुरुषोत्तमम्॥२३॥ प्रस्ता मन वाले मुनियाँ ने वहाँ पक्षारे सिद्धिसूचक विश्वातमा सनातन साक्षात् नारायण देव से कहां— हम सभी ब्रह्मवादी ऋषि संयमी होकर एकमात्र आप पुरुषोत्तम की जरण में आये हैं

त्वं वेतिस परमं गृह्यं सर्वनु मगवार्त्रविः। नागवणः स्वयं साक्ष्तसुराणोऽव्यक्तपुरमः॥२४॥ न हान्यो विद्यते वेता स्वापृते परमेसरम्। स त्वपसमाद्यमयले संज्ञवं सेतुमहीसः॥२५॥

आप सम्पूर्ण परम गुद्ध तन्त्व को जानते हैं। आप स्वयं भगवान् ऋषि नारायण साक्षात् पुरातन अव्यक्त पुरुष हैं। आप परमंश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई तस्त्ववैत्ता नहीं है। इसलिए आप ही हमारे अवल संशय को दूर करने में समर्थ है।

कि कारणमिदं कृतमं को नु भंसरते सदा। कश्चिदस्या च का मुक्तिः संसारः किविमित्तकः॥२६॥ कः संसार इतीशानः को वा सर्व प्रपश्चित। कि कपरतरं कहा सर्वं से बकुपईसि॥२७॥

इस सम्पूर्ण जगत् का कारण कौन है? कौन इसमें सदा संसरण करता है? आतम जौन है? मुक्ति क्या है? संसार का निमित्त क्या है? संसार का अधीश्वर कौन है? कौन सबको देखता है? उससे परतर ब्रह्म क्या है? हमें यह सम आप कताने को कृषा करें।

एकपुरस्या तु मुनव प्रापश्यन् पुरुषोत्तमम्। विहाव तापसं वैधे संस्थितं स्तेन तेजसा। २८॥ विद्याजपानं विधलं प्रभागण्डलपविडतम्। श्रीवरसक्कसं देवं तसकान्युनदप्रमम्॥ २९॥

ऐसा कहकर मुन्ति। भ पुरुषश्रेष्ट नारायण को देखने लगे जो तापस घेश को क्षेड़कर अपने तंज से संस्थित थे, जो अपने प्रधासण्डल से मण्डित होकर विमल प्रतीत हो रहे थे। उनके वक्षःस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न था और जिनकी आभा तथे हुए साने के समान थी।

शङ्ख्यकगदापाणि सार्मुबस्यं स्निया कृतम्। न दृष्टस्त्रभूषादेव नरस्तस्येत तेजसा॥३०॥

उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण किया हुआ या से लक्ष्मी से युक्त ये और उस समय उनके तेज से बर नहीं दिखाई पड़े। तदत्तरं महादेव: जजाङ्काङ्क्त्रसंख्यः । प्रसादमिभुखो रुद्र: प्रादुरासीन्यहेश्वरः ॥ ३ १॥ इसी मध्य चंद्र से अंकित सलाट करने महेश्वर रुद्र प्रसन्न मुख होकन प्रादुर्भृत हुए।

निरोक्ष्य ते जगन्नाचे निनेत्रे चन्द्रमूर्थणम्। तुष्टुवृद्देष्ट्रमनस्ये शक्तवा तं परमेस्टरम्॥३२॥

जगत्रायः त्रिनंत्रधारो, चन्द्रभूषण, उन परमेकर को देखकर प्रसन्न मन वाले मुनियों ने भक्तिपूर्वक उनको स्तृति की

जयंत्रर महादेव अथ भूतको किया। जयाशेवपुनीशास तकसाऽचित्रपृक्तितः। ३३॥

इंशर महादेव आपकी जय हो। हे फूतपति ज्ञिद<sup>ा</sup> आपकी जय हो। अशेष मुनि ईशान की जय हो। तप से अभिपूजित आपको जय हो।

सहस्रपूर्वे विश्वासन् अगवन्त्रप्रवर्तक। कथानन् अगरप्रन्यप्राणसंहारकारकः। ३४॥

हं सहस्रपूर्ते । हं विद्याल्यन् संसाररूपी वंत्र के प्रवर्तक आपकी जय हो जगत् की उत्पत्ति, रक्षा और संहार करने वाले हं अनंत आपकी जय हो

सहस्रवरणेशान सम्मो खेगीन्द्रबन्दित। जयाम्बरकायतं देव नयस्ते परमेसरा। ६५॥

है सहस्रवरण, है ईशान, है शंभु, हे योगी-द्रगणवन्दित आपकी जय हो। अम्बिकापति देव की जय हो। है परमंश्वर आपको नमस्कार है

संस्तुतो मगवानीस्रस्यमध्ये भक्तकस्यतः। सपालिङ्गच इवीकेशं चह चम्मीरवा गिरा॥३६॥ किम्ब्र्य पुण्डरीकाञ्च पुत्रीन्त्रा चहावादिनः। इमं समागता देशे किन् कार्यं मवास्त्रुत॥३७॥

इस व्रकार भक्तवत्सल भगवान् ईश पूनित होकर हमेंकेश को आलिङ्गन करके गंभीर वाणी में बोलें है युण्डरीकास। ये सहावादी भुनीन्द्रगण इस स्थान में क्यों आये हैं ? हे अच्युत मूझ से क्या कार्य है ?

आकर्ण्य तस्य तद्वाक्यं देवदेवां जनार्तन प्राह देवां पहादेवं प्रसादाधिपृष्ठं स्वितम्॥३८॥

उनका यह वाक्य सुनका देवदंव जनादंन प्रसन्ताभिमुख होकर स्थित महादंव से वोलं-- इमे हि पुनयो देव तापसाः झीणकल्पवाः । अध्यानतानां स्वरणं सम्बरदर्शनकांक्षिणसम्। ३९॥

हे देव वे ऋषिगण तपस्ती और क्षीण पाप काले हैं। आप सम्यक् दर्शन की अभिलाचा वाले अतिथियों की शरण (रक्षक) हैं।

यदि इसको भगवा-मुनीनां भावितास्पनाम्। सक्रियौ मम कद्मानं दिव्यं बकुमिहाईसि॥४०॥ त्यं हि देत्सि स्वमस्पानं न क्रन्यो विद्यते शिवा वह स्वमात्मनात्मानं मुनीन्द्रेश्य इदर्शना।४१॥

यदि आप भगवान् भावितातमा इन मुनियाँ पर प्रसन्न हैं. तो मेरे समक्ष ही इन्हें दिव्य ज्ञान बताने की कृपा करें हैं शिव । अपने विषय में आप ही जानते हैं, अन्य कोई भी विद्यमान नहीं है। अतगृष्ठ आप स्वयं हो कहें और मुनियों को आन्यविषयक (ज्ञान का) प्रदर्शन करें।

एवमुक्तवा इर्वाकेतः प्रोवाध पुनिपुङ्गधान्। प्रदर्शयन्योगस्टिंह् निरीक्ष्य युषमक्तवम्। ४२॥

इतना कहकर जनार्दन ने वृषभध्यन शिक्ष की ओर देखते हुए और योगसिद्धि का प्रदर्शन करते हुए उन मुनिश्रेष्ठों से कहा

सन्दर्शनान्यहेतस्य तंकरस्यात्र श्रृतिनः। कृतार्थं स्ववपात्मानं ज्ञातुमस्य तत्काः॥४३॥

आप मुनिगण शूलपाणि महेश शंकर के दर्शन से स्वयं पृषंत: कृतकृत्य भारने योग्य हो

द्रष्टुपहंत देवेल प्रत्यक्ष पुरतः स्थितम्। समेव सन्नियाने स स्थानदक्ष्मीसरः॥४४॥

अब आप सब सामने स्थित देवंदर को प्रस्पक्ष देखने में समर्थ हैं। वे ईवर मेरे सम्मुख ही यथावत् कहने के लिए उपस्थित हैं।

निमान विकोर्सवनं प्रणम्य वृष्यस्थानम्। सन्द्धुमारत्रभुद्धाः **एकन्ति स्म महेस**रम्॥४५॥ भगवान् विक्यु के वचन सुनकर सनत्कुमार आदि ऋषियों ने कृषश्कान महेसर को प्रणाम करके पृष्टा

. अतस्यिवचरे दिव्यमासनं विषलं शिवर्षः कियर्व्यक्तरं नगनादोक्तर्वं समुद्वमी॥४६॥

इसी समय में एक दिव्य, विमल, पश्चित्र आसन जो कुछ अचिन्त्य था, उग्रकाश्च मार्ग से ईश्वर के लिए समुपस्थित हुआ। तत्राससाद योगातम् विष्णुनः सह विश्ववृत्। तेजसा पुरवन्तिश माति देवो महंग्रर ॥४७॥

उस पर योगात्का विश्वकर्ता (शिव) विष्णु के सार बिराजमान हुए। उस समय महेश्वर देव अपने तेज से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करते हुए से प्रतोत हो रहे थे

ततो देवाधिदेवेशं शंकरं ब्रह्मवादिनः। विधानमानं विमन्ते तस्मिन्दद्शुरासने॥४८॥

नदनन्तर ब्रह्मकदी मुनियाँ ने उस विपल आसन पर सुशोधित देवेबर देवधिपति शंकर को देखा।

तपासनस्यं भूतानामीशं दद्शिरे किल। यदनरा सर्वयेतदातोऽभिष्रमिदं जगत्॥४९॥

टस आसन पर विराजमान प्राणियों के नियन्ता शिव को देखा, जिनके मध्य यह सब कुछ था, क्योंकि यह जगत् उनसे अभित्र है

सवासुदेवगीज्ञानमोज्ञं ददृष्टिने परम्। ब्रोवास पृष्टो भगवान्मुनीनः परमेक्दः॥५०॥

वासुदंव के साथ (विराजमान) परम इंश इंशान को वहां देखा तब मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर भगवान् परमेश्वर बोलेन :

निरीक्ष्य पुण्डरीकक्षां स्वास्पयोगमनुतमम्। तक्ष्रणुक्षं क्यान्यायपुष्यमाने मयानमाः॥५१॥ प्रशास्त्रमनमः सर्वे विश्वकं क्रानमैकस्य।

हे निष्पाप मुनियो। आप सन्द पुण्डरीकाह्य का दर्शन करके प्रशान्त भन से मेरे द्वारा कहे जाने वाले उत्तम आत्मकोग रूपो विशुद्ध ईश्वरीय ज्ञान को यथावत् श्रवण करें

इति श्रीकृर्यपुराणे उत्तराई ईक्टरबीलाधुपनिषत्यु वक्टविकार्या योगशास्त्र ऋष्टियाससेवादे असपोऽस्थायः ॥ १॥.

> द्वितीयोऽह्यावः (ईष्ठर-गीता)

ईसर ज्याच

अवाष्ट्रमेर्वाइलानं यम गुद्धं सनातनभ्। यद्र देवा किवाननि पतन्तोऽपि हिजातवः॥ १॥

ईशर ने कहा-- यह मेरा गोपनीय और सनातन विज्ञान वस्तुत: कहने योग्य नहीं है इसे द्विजातिगण या देवगण प्रयत करने पर भी नहीं जान पाते हैं। इदं ज्ञानं सम्बद्धित्व ब्राह्मीभूता द्विजीतमाः । य संसारं प्रपद्धन्ते पूर्वेऽपि ब्रह्मवादियः॥२॥

हे द्वजगण! इस जान का आश्रय लेकर पहले के ब्रह्मवादी भी बाह्मी स्थिति की प्राप्त कर पुनः संसाम की प्राप्त नहीं करते हैं।

गुहादगुहातमं सहतद् जेपनीयं इक्टनः। क्ये मक्तिमतासद्य मुख्यकं ब्रह्मयादिनम्॥३॥

यह ज्ञान अत्यन्त गूढ से भी गुरुतम है। इसको प्रयत्नपृथंक रक्षा की जानी चाहिए मैं आज आप भक्तियुक्त ब्रह्मदादियों के समक्ष कर्तृया।

अक्ष्माचं केवलः स्वच्छः शुद्धः सूक्ष्मः सनक्रनः। अस्ति सर्वोत्तरः साक्षाविन्मात्रस्तमसः पर ॥४॥ सोऽन्दर्वामी स पुरुषः स त्राणः स महेस्टरः॥ स कालोऽन तद्वयक्तं स च वंद इति श्रृतिः॥६॥

यह आत्मा केवल, स्वच्छ, शुद्ध, सूक्ष्म और समातन है। यह सर्वान्तर में स्थित, साक्षात् मात्र चित्स्वरूप और तम में परे हैं वही अन्तयांमी, वही पुरुष, वही प्राण, वही महंबर वहां काल, वही अध्यक्त और वहीं वेद हैं– ऐसा शुतिवचन है

अस्माद्विजायतं विश्वमधैय प्रथितीयतं स भागो भागमा बद्धः, करोति विविधास्तम् ॥६॥

इसी से यह जगत् उत्पन्न होता है और उसी में (अन्त में) लीन हो जाता है वह मायाची अपनी माया से बड़ होकर अनेक शरीरों का निर्माण करता है।

न चाष्ययं संसरति न संसारमयः प्रमु । नायं पुक्ती न सुलिलं न तेजः पत्ननो नमः॥७॥ न प्रापो न मनोऽब्यकः न शब्दः स्पर्श एव चः न क्रदरसम्बद्धाः नाई कर्ता न सामपि॥८॥

यह ईश्वर न तो संसरण करता है और न यह संसारमय हो है। यह न तो पृथ्वी, न जल, न तेज, न वायु, न आकार है। यह न फ्राण, न मन, न अव्यक्त, न शब्द और स्पर्श हो है। यह न रूप, रस और गन्ध है। मैं कर्ता और वाणी भी नहीं हूँ

न पाणिपादौ नो पायुर्न चोपस्य द्विजोत्तमाः। न च कर्ता न पोत्ता वा २ च प्रकृतिपृश्लीः १॥ न पाया नैय च प्राणा न चैव परमर्थतः। यदा प्रकाशतमसोः सम्बन्धो नोपयद्यवे॥ १०॥ तद्वदैवयं व सम्बन्धः प्रपञ्चपरमान्यको । स्रावातपौ यद्या स्त्रोके परस्परविलक्षणौ॥११॥ तद्वत्रपञ्चपुरुको व्यिपत्तौ परमार्यतः। स्वात्पः मस्त्रिक सुष्टो विकारो स्यान्स्वस्थतः॥१२॥।

है दिजोत्तमो । यह हाय, पाद, पायु, उपस्थ कुछ भी नहीं है न वह कतां, न भोत्ता और नहीं प्रकृति और पुरुष हो है यह परमार्थतः न भावा है, न पंचप्राण है। जैसे प्रकार और अन्स्कार का सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है, उसी प्रकार परमार्थकप से प्रपन्न और पुरुष भिन्न-भिन्न हैं। उसी प्रकार यह आत्मा भी मलिन होकर स्वरूपतः सृष्ट और विकासी हो जाता है।

न हि तस्य भवेन्यृत्तिर्वन्थान्तरक्षतैरपि। पष्ट्यनि पुनयो मुकाः स्वास्थानं वस्थार्वतः॥ १३॥

उसको मुक्ति सैंकडॉ जन्मान्तरों में भी नहीं होती। मुनिषण ही परमार्थरूप में मुक्त हांकर आत्मा का दर्शन करते हैं।

विकारहीनं निर्हेन्द्रमानन्दरभानमध्यपम्। आहं कर्ता सुखी दुःखी कृत्र-स्कूलेति या पति ॥१४॥ सा बाहद्वरस्कृतेन्वादतमन्वारोपिता बनैः। कदन्ति वेदविद्योसः साक्षिणं उक्तेः परम्॥१५॥ भोन्द्रारमक्षरं बुद्धं सतंत्र समवस्थितम्। तस्मादद्वतनमूलो हि संसारः सब्देहिनाम्॥१६॥

यह आत्मा विकारसून्य, निहंन्द्र, आनन्दमय, अविनाशी है। मैं कर्ता हूँ, में मुखी-दु खो, कृतः स्थूल हूँ— इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, यह मनुष्यों द्वारा आत्मा में आरोपित और अहंकार के कारण होती है। वेदज्ञ विद्वान् साक्षी आत्मा को प्रकृते पर बताते हैं। अतः समस्त देहधारियों के लिए यह संसार ही अज्ञान का मुल कारण है

अञ्चानादनकाञ्चानात्त्रत्यं प्रकृतिसङ्गतम्। नित्योदितं स्वयं ज्योतिः सर्वगः पुरुषः परः॥ १७॥ अहंकाराधिकेन कर्ताहपिति पन्तते। पश्चनि क्षयोऽव्यक्तं नित्यं सदसदानकम्॥ १८॥

अज्ञान से अथवा अन्यव्य ज्ञान से यह नित्य जागरूके. स्वयंज्योति, सर्वगामो, परम पुरुषल्प तत्व जब प्रकृति से संगत होता है. तब अहंकार से उत्पन्न अविवेक के कारण वह अपने को कर्ता आदि मानने सगता है। ऋषिगण उस सदसदूप नित्य अव्यक्त को देखते हैं। प्रवानं पुत्रवं पृद्ध्य कारणं ब्रह्मकदिनं:। तेनायं सङ्गतः स्वात्म्य कृटस्योऽपि निरक्षनः॥१९॥ स्वात्मानमसरं ब्रह्म नायमुद्धयंतं क्रेस्वतः। अन्तर्यन्यस्यविज्ञानं तस्माष्टुःखं स्वेतरस्थ २०॥

ब्रह्मवादी प्रधान-पुरुष को ही कारणरूप मानते हैं, तभी वह कुटस्थ, निरंजन आत्या भी उससे संगत होता है और वह स्वात्परूप, अविनाशी ब्रह्म की तत्त्वत: जान नहीं पाते हैं। वे अनात्म में आत्मा का चिनान करते हैं जिससे दु:ख और अन्य दोशों उत्पन्न होते हैं।

रागद्वेशदयो दोषा. सर्वे झासिनिक्यना ॥ कर्माण्यस्य महान्दोक पुण्यापुण्यमिति स्थिति ॥ २ १॥ राग द्वेदादि सभी दोष भास्ति से उत्पन्न होने वाले हैं इसके कर्म महान् दोव हैं, जिनकी पुण्य और पापरूप में स्थिति है।

तहलादेव सर्वेषां सर्वदेहसमुद्धवः। किलं सर्वेत्र युद्धातमा कूटलो दोषवन्त्रितः॥२२॥ एकः सन्तिष्ठवे लक्त्या मापपा न स्वभावत तस्मादद्वेतपेवाहुर्मुनयः परमार्कतः॥२३॥

3सी के यहा में होने के कारण सब में इन सब जारेरों का प्राहुश्रांव होता है। नित्य, सर्वव्यापक, कूटरूप और दोषरहित मुह्मातम अकेला अपनी माया जाकि के द्वारा संस्थित रहता है. स्वश्ववतः नहीं इसोलिए, ऋषियन परमार्थरूप में इसे अद्वेत ही कहते हैं

बेदोऽव्यक्तस्त्रमावेन सः च भायाग्यसंख्या। कल च वृगसम्पर्कात्राकालो मसिनो भवेत्। २४॥ अन्तःकरणनीर्मावेरात्मा तद्वत्र शिष्यते।

अव्यक्त के स्वभाव से यह भेद होता है और वह माया आत्मा से संसक्त है। जिस प्रकार धूम के संपर्क से आकार पलिन नहीं होता है, उसी प्रकार अन्त:करण से उत्पन्न भावों से यह आत्मा लिस नहीं होता

क्या स्वप्रध्वा भारि केवलः स्फटिकोक्लैः॥२५॥ उपाधिद्वीनो विक्लस्तवैवस्या प्रकाशता जानस्वस्थ्यमेवाहर्जगदेतद्विवसम्याः॥२६॥

पैसे स्फटिक का पत्थर केवल अपनी आभा से चमकता है, इसी तरह उपाधिरहित निमंल अस्या स्वयं प्रकासमान होता है। जाने पुरुष इस जगत् को जनस्वरूप ही मानते हैं। अर्थस्वरूपयेवान्ये पश्यम्बन्ये कृदृष्टयः कृटस्वो निर्मुणो स्थापी चैतन्यात्या प्रस्थावतः॥२७॥ दृश्यते क्रवीरूपेण पुरुषेर्जानदृष्टिपिः।

अन्य कुदृष्टि वाले इसे अर्थस्तरूप ही देखते हैं स्विभावतः कूटस्य, निर्गुण, सर्वव्यापक और चैतन्य आत्मा ज्ञानदृष्टि वाले पुरुषों द्वारा अर्थरूप में देखा खता है

यका स सङ्घते रक्तः केवलं स्कारिको जनै ॥२८॥ रनिकानुष्यानेन तङ्गपरमपृख्यः

तस्मादात्माहारः शुद्धां नित्यः सर्वत्रगोऽकायः॥२९॥

जिस प्रकार स्फटिक पर्न्टर रितकः आदि को उपाधि (लालिमा) के कारण लोगों द्वार लाल देखा जाता है, उसी प्रकार परम पुरुष परमान्या भी स्वांपाधिकत्वेन अर्थरूप प्रतीत होता है। इसलिए, आत्मा अक्षर, शुद्ध, नित्य सर्वस्थापक और अविनाशी है

उपासितव्यो मनव्यः श्रोतव्यम् मुमुसूर्यः यदा मनसि चैतन्यं महित सर्वत्र सर्वदा॥३०॥ योगिन श्रद्यानस्य तदा सम्पद्यते स्वयम्।

मुमुश्च जर्ने को उस आत्मा का ध्यान, मनन और श्रष्टण करना चाहिए जब भन में सदा सब ओर से चैतन्य का भास होता है तब श्रद्धायुक्त योगो का स्क्यं जनसम्भन्न हो जाता है?

यदा सर्वाणि मृतानि स्वास्यन्येवाभियश्यति॥३१॥ सर्वभूतेषु वात्मानं व्रह्म सम्पद्धते तदाः यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्त्रो न पश्यति॥३२॥ एकीमृतः परेणासौ तदा भवति केवलमा

स्य वह साधक) समस्त भृतों को अपन्ते आत्मा में हो देखता है और सम भूतों में स्थयं को देखता है, तब वह ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। जब योगी समाधिस्य होकर समस्त भूतों को नहीं देखता है और परमात्मा से एकीभूत हो जाता है अब वह केवल (अनन्य) हो जाता है

वदा सर्वे प्रमुख्यन्ते कामा येऽस्य इदि स्विकः ॥३३॥ तदासावमृतीभूतः क्षेमं मच्छति पण्डितः।

ज़ब उसके हदय में स्थित सभी कापनाएँ सूट जाती हैं तब वह अमृतत्व को प्राप्त ज्ञानी कल्याण की ओर जाता है

वदा भृतपृष्ठग्यावमेकस्थापनुपरविता ३४॥ तत एव च विस्तारे इस सम्पत्तवे सदा। जब यनुष्य सम्पूर्ण भूतों के पृथकत्व को एक में ही स्थित देखता है तम उसे स्थापक प्रहा की प्राप्ति होती है। बदा पश्यति चात्मारं केवले वरमार्थतः॥३५॥ पायामात्रं तदा सर्व अग्यस्थिति निर्वृतः॥३६॥

और जब आत्मा को केवल परमार्थरूप में देखता है, तब सम्पूर्ण जगत् भाषामात्र दिखाई देता है और वह मुक्त होता है।

क्दा जन्मद्धरादुःख्याचीनामेकभेषजम्। केवलं ब्रह्मविज्ञानं जायतेऽमी नदा शिवः॥३७॥

जब जन्म, जरा, दु:ख और रोगों का एकमात्र औषधरूप ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है तब वह शिव हो जाता है

यथा नदीनदा लोके साम्नेणैकतां सङ्घः। दहदात्माक्षरंणासौ निकलेनैकनां क्रजेत्॥३८॥

संसार में जैसे नदी और नद सागर में जाकर एकत्व की प्राप्त होते हैं. उसी प्रकार यह आत्या भी शुद्ध अक्षर यहां से पिलकर एकता को प्राप्त हो जाना है

तस्माद्विद्यानमेवास्ति न प्रपञ्जो न संस्थितिः। अञ्जानेनावृतं लोके विज्ञानं तेन मुद्धति॥३९॥

इस कारण विज्ञान ही है, प्रपञ्च या संस्थित नहीं है। लांक में विज्ञान अज्ञान से आवृत है, इसलिए सब मोहित होते हैं।

विज्ञानं निर्मालं सूक्ष्मं निर्विकल्पं तदस्ययम्। अज्ञानमितरत्सर्वं विज्ञानमिति वन्मतम् ४०॥

विज्ञान (श्रह्म) निमंल, सूक्ष्म, निर्विकल्प और अविनाशी है और उससे भिन्न सब अज्ञान है। इसोलिए इस विज्ञान कहा गया है।

एतदः कवितं साङ्ख्यं भाषितं ज्ञानमुन्तमम्। सर्ववेदान्तमारं हि योगस्तौकचिन्तााः४१॥

मैन आप लोगों को यह उत्तम सांख्यज्ञान बता दिया। यही समस्त वेदान्त का सार है और उसमें एकचित होना योग है

योगस्सङ्क्षवते ज्ञानं इपनाद्योगः प्रवस्ति। योगद्धानाभियुक्तस्य नावास्यं विद्यते क्वस्ति॥४२॥

योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग प्रवृत्त होता है योग और ज्ञान से युक्त पुरुष के लिए कुछ भी अग्राप्य नहीं रहता। बदेव बोगिनो बान्ति सांख्यैस्तद्रतिगम्यते। एकं सांख्यस्य योगस्यः वः पश्यति स कविन्॥४३॥ योगी चन जिसे प्राप्त करते हैं सांख्यवेसा भी उसका अनुगमन और योग को जो एकस्प देखता है, वही तत्ववेसा है।

श्रन्ये हि पायिनो वित्रा **हीसर्वा**सक्तवेतसः। मरक्रान्ति तत्र तत्रैत ये चान्ये कुण्डमुद्धयः॥४४॥

हे विद्रो ! दूसरे योगी जो ऐसर्व में आसक्त चित हुए और दूसरे कुंटित बुद्धि वाले भी उसी में मान रहते हैं

क्तस्पर्वमतं दिव्यपैद्यर्थमपतं भहत्। हाज्योगाभिष्कस्तु देहाने स्टब्सजुपास्॥४५॥

और जो सर्वसम्मत दिल्य निर्मल पहान् ऐश्वर्य है उसे ज्ञानयोग से सम्मत्र शरीसन्त होने पर प्राप्त करता है

एव आत्माहभव्यको मायावी परमेशरः कीर्तिनः सर्वेवदेषु सर्वोत्मा सर्वहोपुखः॥४६ सर्वरूपः सर्वरसः सर्वगन्योऽचरोऽमरः। सर्वतः पाणिपादोऽहमनार्यामी सनातनः॥४७॥

पह अव्यक्त आत्मा मैं हूँ। सभी वेदों में वही मायावाँ, परमेश्वर, सर्वात्मा, सर्वतोपुख, सर्वरूप, सर्वरस, सर्वगन्ध, अजर, अमर, सर्वत्र विस्तृत हाद-पैर वाला कहा गया है, पैं ही अन्तर्यामी और सनातन हूँ,

अपाणिपादो जवमो प्रहोता इदि संस्थितः। अचक्षुत्रिय पञ्चामि समाऽकर्णः ग्रुणोम्पहप्॥४८॥

हाथ पैर न होने पर भी मैं तीव गति से चलता हूँ और इदय में संस्थित हाकर सबको ग्रहण करता हूँ नेत्ररहित भी मैं देखता हूँ और कानरहित होने पर भी सुनता हूँ।

वेदाई सर्वपेवेदं न भी आगाति कहान। प्राहुर्महान्तं पुरुषं मापेकं तत्त्वदर्शिनः॥४९॥

में इस सबको जानता हूँ पर कोई मुझे नहीं जानता है। तत्वदर्शी मुझ हो एक और महान कहते हैं

पश्वित प्रथवो हेतुमालनः सृहमदर्जिनः। निर्मुणामलस्वयस्य यदैश्चर्यमनुसमम्।(५०॥

िनगुंज और शुद्धातमा के हेतुभूत जो सर्वोत्तम ऐखर्य है उसे सुक्ष्मदृष्टा ऋषिगण देखते हैं।

यत्र देवा विजानन्ति मोहिता मम मायवा। कहरे समहिता यूर्व मृजुष्टं बृह्यवादिन ॥५१॥ उसे मेरी मावा से मोहित हुए देवगण भी नहीं जनते हैं उसे मैं कहूँगा, अवप ब्रह्मवादी समाहित चित्त होकर सुने

नाहं प्रशस्त । सर्वस्य मावातीतः स्वभावतः। प्रेरपापि तथापीदं कारणं सूरवो विदुः॥५२॥

में सबके लिए प्रसंसायोग्य नहीं हूँ और स्वभावतः माया से परे हूँ फिर भी प्रेरित करता हूँ। इसके कारण को विद्वान् ही जनते हैं।

चतो युद्धतमं देहं सर्वंगं क्लब्दक्षिनः। प्रविष्ठा पम सायुज्यं लक्षते योगिनोऽस्ययम्॥५६॥ इसी कारण तत्त्वदर्शी योगीजन मेरे सर्वंगामां, युद्धतम शरीर में प्रविष्ट हंग्कर मेरे अविनाशी सायुज्य (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं।

ये हि यायापतिस्थाना यम या विद्यस्थियो। लक्ष्मे पर्य शुद्धं निर्वाणं ते मध्य सह॥५४॥

ां। भेरा विश्वरूपा माया को अतिक्रियत कर लेते हैं, वे भेरे साथ परम शुद्ध निवांण को प्राप्त करते हैं।

न तेषां पुनसञ्जतिः कल्पकोटिझनैरपि। प्रसादान्यम योगीन्तः एतहेदानुशासनम्॥५५॥

सैंकड़ों, करोड़ों कल्प में भी उनकी बार बार आवृति (पुनरावृत्ति) नहीं होती, हे योगीन्द्रगण यही मेरी कृपा से हो ऐसा होता है और यही बेद का अनुशासन है।

सन्पुर्वाक्रकायोगिक्यो दासस्य ब्रह्मवादिभिः। महक्तपेतद्विज्ञानं सांख्ये योगसमाक्षयम्॥६६॥

इसलिए अध्यवादी लोग मेरे द्वारा करे गए इस सांख्ययांग पूरित विज्ञान को अपने पुत्रों, शिष्यों तथा योगियों की प्रदान करना चाहिए।

इति क्षेक्मपुरको उत्तराई ईश्वरगीतासूपनिषक्तु ब्रह्मविद्यायां योगहास्त्रो ऋषिव्याससंवादे द्वितीयोध्य्यायः॥२॥

## तृतीयोऽच्याय (ईश्वर-गोता)

#### ईधा उवाच

अव्यक्ताद्रभवत्कालः प्रवानं पुरुषः पर । तेष्यः सर्वविदं जातं तस्माद्ग्रहमयं जन्त्॥ १॥

इंशर ने कहा— अज्यक्त से काल, प्रधान और परम पुरुष हुए। उनसे यह सारा विश्व उत्पन्न हुआ, इसी कारण वह जगत् ब्रह्ममय है।

सर्वतः पाणिपदान्तं सर्वतोऽद्वितिशतोपुछय्। सर्वतः वृतिपरुषोके सर्वपादस्य तिष्ठति॥२॥

सर्वत्र हाथ पैर काला, सर्वत्र आँखे, तिर और मुख काला और सर्वत्र कान चाला यह (अब्धक्त) लोक में समको आवृत करके स्थित है।

सर्वेद्दियगुणापासं सर्वेद्दिपविवर्ण्नितम्। सर्वावारं सदानन्दपव्यक्तं द्वेतवर्णितम्)।३॥

क्ह समस्त इन्दियों के गुणों का आभास कराता है, तथापि सभी इन्दियों से एडित है। वह सबका आधारभूत सदा आकृद स्वरूप, अव्यक्त और दैतवर्जित है

सर्वोपमानरहितं प्रमाणातीतभोचरम्। निविकत्यं निराधासं सर्वावासं परामृतम्॥४॥ अपित्रं पित्रसंस्वानं हासतं बुवसव्यवम्। निर्मृणं परतं ज्वोतिस्तज्जानं सुरयो विद्वः॥५॥

पह सभी उपमानों से गहत, प्रमाणों से अतीत, अणोचर, निर्विकल्प, निराधास, सबका निवास स्थान, यरम अपृत है, वह अधिन है और पित्र संस्थान वाला भी है। वह शामत, धूब, अविन्द्रशी, निर्मुण और परम ज्योति-स्वरूप है. उस बहा के यथार्थ ज्ञान को विद्वान हो जानते हैं।

स आत्या सर्वभूतानां स बाह्यस्थनार वरः! सोऽङ्गं सर्वेदगः ज्ञानो ज्ञानारख परपेश्वर ॥६॥ मधा ततपिदं विश्व जनस्वावस्त्रद्भुयम्। मस्खानि सर्वभूतानि यस्तं वेदविदा विदुः॥७॥

वह समस्त प्राणियों का आत्मा तथा बाह्य और आभ्यन्तर में स्थित और (सबसे) पर है वहां मैं सर्वत्रणामी, सान्त, ज्ञानत्त्व और परमेश्वर हूँ। मेरे द्वारा ही इस स्थावर जंगमरूप विश्व का विस्तार है। समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं, इस खत को केदवंता ही जानते हैं। ज्ञ्ञानं पुरस्कोव वहस्य समुदादतम्। तवोरनादिस्रदृष्टः स्थलः संवोगवः वरः॥८॥ प्रधान और पुरुष को इसकी वस्तु कहा गया है और जो परंभ काल अनादिरूप में उदिष्ट है. वह उन दोनों के संवोग से दत्यन है

त्रवर्गतद्वाक्ततम्ब्यके सम्बन्धितम्। तद्वानकं वद्वतस्यानदूर्यं भागकं विदुः॥९॥

इसलिए ये तीनों तत्व अव्यक्त में अवदि और अवन्तरूप में अवस्थित है। इसी स्वरूपवाला और उससे भिन्न यो रूप है, वह मेना है ऐसा (विद्वान्) जानते हैं।

महदार्थ विशेषको समासूतेऽस्थिलं जयत्। सा सा प्रकृतिसर्दिष्टा मोहिनी संवदिहिनाम्॥ १०॥ महदादि से लंकर विशेषपर्यन्त अञ्चल जगत् को जो उनका करती है, वह प्रकृति कही गई है, जो सभी देहभारियों को मोहित करने वालो है।

युस्य प्रकृतिस्यो वैभृतेः यः अकृतान् गुणान्। अस्तुत्रस्विपुक्तवाकाच्यते प्रस्तिसम्ब ॥११॥

प्रकृति में हो स्थित रहता हुआ पुरुष प्राकृत गुणों का भोग करता है परन्तु अहंकार से सिमुक्त होने से उसे प्रमीसर्व्य तत्त्व कहते हैं

आहो स्विकारः प्रकृतिमंद्दानिति च कव्यते। विद्यानुशक्तिविद्यानात् हाहकुरस्वदुष्टितः॥१२॥ प्रकृति का प्रथम विकार महत् कहा जाता है। विद्यात की शक्ति के कारण अहंकार की उत्पत्ति हुई है।

एक एव महानात्मा सोऽहक्क्योऽफिबीयते। स जीवः सोऽन्यसमेति गीवते तत्त्वचिन्तकैः॥१३॥ जो एक महत् आत्मा है, वही अहंकार कहा जाता है। तत्त्ववेता उसे जीव और अन्तरात्मा भी कहा करते हैं।

तेन वेदको सर्व पुखं दुःखङ जनसुः। स विज्ञानसम्बद्धसम्ब मनः स्यादुस्कारकम्॥ १४॥ उसके द्वारा जन्मों में जो कुछ भी सुख और दुःख मोगा जता है, उसका वह मोघ कराता है। यह विज्ञानस्वसम् और उसका मन उपकारक होता है।

तेनावि तत्मवस्तरमध्ये संस्तरः पुरवस्य तुः च वाविवेदः प्रकृतौ संगतकलेन सोऽभवत्॥ १५॥

<sup>।</sup> देखें- इंक्स्कृष्णरचित सांस्थकारिका ३

तसी के कारण उसके द्वारा भी पुरुष का संसार तन्मय होता है। वह अविधिकी प्रकृति और काल के संयोग से उत्पन्न होता है.

काल सुप्रति धूसानि कालः संप्रते प्रधाः। सर्वे कालस्य यहाग्र न कालः कस्यचिद्वते। १६॥ वही काल सब भ्राणियाँ का सृजन करता है और वही प्रजा का संहार भी करता है अतस्य सभी काल के वहा में है किन्तु काल किसी के वहा में नहीं है।

सोऽनारा सर्वमेवेदं नियक्तित सनातनः। प्रोच्यते भगवान्त्राणः सर्वज्ञः, पुरुषोत्तपः॥१७॥ सर्वेत्रियेष्यः परमं मन आहुर्मनीविजः मनसङ्खाप्यहेद्भारपेहद्भारान्यहान्यरः॥१८॥

वही सनातन काल यह सब कुछ प्रदान करता है इसीलिए वसं भगवान, प्राण, सर्वत्र और पुरुषोत्तम कहा गया है। सनीपीयण सभी एन्द्रियों से बेह मन को मानते है। उस मन से भी श्रेष्ट अहंकार और अहंकार से श्रेष्ट महत् होता है।

महतः परमञ्डलस्यव्यत्त्रात्पुरुषः परः। पुरुवाद्भगवान् प्राणस्तरस्य सर्विमिदं जनत्। १९॥

महत् से परे अव्यक्त और अध्यक्त से परे पुरुष हैं। उस पुरुष से भी भगवान् ग्राणमय काल श्रंष्ट है। उसी का यह सम्पूर्ण जगत् है

प्राप्तास्वरतरं स्वोम क्वोमातीतोऽस्मिरीश्वरः। सोऽई व्रह्माव्ययः आनो मावातीतमिदं अगत्॥२०॥

प्राण की अपेक्षा आकाश परतर है। आकाश से भी अतीत ईश्वररूप अभि है। कही मैं परम शान्त, अध्यय, ब्रह्म हूँ एवं यह जगत मायातीत है।

व्यक्ति यनः परं पूर्व यास्य विज्ञाय मुख्यते। नित्यं नास्तीति अगति पूर्व स्थायस्त्रहृष्यम्॥२१॥

मुझसे यदकर कोई प्राणी नहीं है। मुझे यथार्थतः जानकर जीवभूक्त हो जाता है। जगत् में स्थावर अंग्रमात्मक प्राणीसमूह भी नित्य नहीं है।

ऋते मामेवपव्यक्तं व्योपरूपं महेग्ररम्। सोऽहं सुकायि स्टब्लं संहरामि सदा जनत्॥२२॥

एकमात्र मुझ अध्यक्त व्योमरूप महेश्वर को छोड़कर कुछ भी नित्य नहीं है। अत्तरह मैं सम्पूर्ण वगत् का सृवन करत। हूँ तथा सदा उसका संहार करता रहता हूँ भायी मायापबी देवः कालेन सह सहतः सरक्षिणकेष कालः करोति सकर्त जगत्। २३॥ मायावी और मायापब देव काल के साथ संगत होता है वहां काल मेरे साहिध्य से सम्पूर्ण जगत् की रचना करता है वहीं अन्तरात्मा नियोजन भी करता है। बही बेट का अनुशासन (शिक्ष) है।

इति श्रीकूर्मपुराणे असराई ईग्नरणेतासूचनिकस् इदाविकाओ योगमालो व्यक्तियाससंबादे दृतीयोऽस्थादः॥३॥

> चतुर्थोऽध्याय-(ईग्रर पीता)

\$धर उताच

कस्यं समाहिता यूर्यं मृणुव्यं ब्रह्मवादिनः माहास्यं देवदेवस्य येन सर्वे प्रवर्तते॥ शा

ईश्वर ने कहा— हे ल्रह्मवादियां। आप सब समाहित चित्त घोकर उन देशभिदेश का माहारूय सुनो जिससे यह सब कुछ प्रवृत्त होता है।

नाई तपोमिर्विक्विनं दानेन न केञ्चल। सक्यो हि पुरुषेत्रांतुमृते मक्तिमनुत्तमाम्॥२॥

अनेक प्रकार के तप, दान अथवा यहीं द्वारा मुझे जानना तक्य नहीं है। उत्तयोत्तम भक्ति के बिना पुरुष मुझे नहीं जान सकते हैं।

आहं हि सर्वपृतानामन्तस्तिष्ठापि सर्वतः। यो सर्वसाक्षिणे लोको न जानवित युनीश्वराः॥३॥ मैं ही सब भूतों के अन्दर सब ओर से विराजधान हूँ। है युनीशरो। युद्धा सर्वसाक्षों को यह संस्तर नहीं जानता है।

यस्यात्तरा सर्वमिदं यो हि सर्वातकः पर । सोऽहं मात्र विचाता च कालोऽस्तिर्वसतोनुखः॥४॥ जिसके भीतर वह सब कुछ है और जो सबके भीतर रहने बाला है। बही मैं भाता विधाता, कालरूप, अभिस्वरूप और विधतोमुख है

न यां पञ्चनित मुनवः सर्वे पितृदिवीकसः ब्रह्म च पनवः रुख्ये वे चान्यं प्रवितीयसः॥५॥

सभी मुनीगण, पितृगण, देवता, ब्रह्म, समस्त मनु, इन्द्र और जो अन्य प्रसिद्ध तेज वाले हैं वे भी मुझे नहीं देख सकते हैं। गृणिना सततं वेदा मार्मकं परमेग्टरम्। बजिन विक्रियेर्वजैद्धांहाणा वैदिकैमेंखे ॥६॥ समस्त वेद एकमात्र मुझ परमेश्वर की सदा स्तुति करते हैं और ब्राह्मण लोग विविध वैदिक दज्ञों द्वारा प्रेश यजन करते

सर्वे लोका न पश्यनि इद्धा लोकपितामहः\* ध्वायनि योगिनो देवे पृतासिपतियोक्तरम्॥७॥

सपस्त लांक और लोक पिनामह ब्रह्मा भी मुझे नहीं देख पाते। खंगीजन सम्पूर्ण भूतों के अधिपति देवस्वरूप मुझ ईन्नर का ध्यान करते हैं।

अहं हि सर्वहविषां भोता चैव फलप्रद । सर्ददेवतनुर्भृत्वः सर्वात्या सर्वसंप्लुत ॥४॥

में ही सम्पूर्ण हिंत का भोक्ता अतर फल देने वाला हूँ। मैं ही सभी देवां का शरीर वारण का सर्वातमा और सनक व्याप्त हूँ।

भा पत्र्यनीह विद्वांसा बार्मिको बेदवादिन । तथा सम्रिहितो किया चे भा कियमुपास्ती॥ १ मुझको बेदवादी धार्मिक विद्वान् हो देख पाते हैं जो मेरी किया उपासना करते हैं मैं सदा उनके समीप रहता हूँ।

काहाणाः कृत्रिया वैश्वा धार्म्मिका मामुपासते। तेवा ददामि ततस्थानमानन्दं परमम्पदम्॥ १०॥

साहाण, छतिय वैश्व आदि जो भी धर्मयुक्त होका मेरी उपासना करते हैं उन्हें मैं आनन्दमय परमपद प्रदान करता हैं।

अन्येऽपि ये स्वयर्गस्ता सूद्राचा नीवजातयः प्रक्रियनः प्रमुच्यने कालेनापि हि सङ्गताः॥११॥

दूसरे भी नीच अति के शृद आदि लॉग अपने धर्म में स्थित रहकर मिक्तियान् होकर काल के द्वारा सात्रिष्य प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं।

भद्धका न विनश्यन्ति भद्धका वीतकत्पन्याः। आदावेव प्रतिकातं न मे भक्तः प्रणश्यक्ति॥१२॥

मरे भक्त विनाश को प्राप्त नहीं होते, मेरे भक्त पापमुक्त हो जाते हैं। प्रारम्भ में हो मेरे द्वारा यह प्रतिज्ञात है कि मेरे भक्त का नाल नहीं होगा

यो वै निन्दति तं पृदो देवदेशं स निन्दति। यो हि पुजयते मक्त्या स पुजयति मां सदाध १३॥ जो मूद मेरे उस भक्त की निन्दा करता है वह देवाधिदंव की हो निन्दा करता है। जो उसका भक्तिपूर्वक आदर करता है वह सदा मुझे ही मुखता है

वर्त पुष्पं कर्ल तीयं मदासवनकारणात्। यो में ददाति नियतं स च मकः प्रियो ममाः १४॥

जो मेरी आराधना के उद्देश्य से निवमपूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल समर्पित करता है वह भक्त मेरा प्रिय है।

स्रहं हि जनतायादी **ब्रह्माणं प**रमेष्टिनम्। जिदली दत्तवान्वेदानशेषानस्थनि सुनान्॥ १५॥

इस जगत् के प्रारम्भ में परमेही ब्रह्मा को मैंने ही बनाया और आत्यनिसत समस्त वेदों को उन्हें प्रदान किया।

अहमेव हि सर्वेषां योगिनां गुरुरव्ययः। वर्तिकरणो च गरेसाहं निहन्त वेदविद्विषाम्॥१६॥ मैं ही सभी योगियों का अविनासो गुरु, वार्तिकों का

रक्षक और वेदों से द्वेष करने वाले व्यक्तियों की मारने वाला हैं।

अहं हि सर्वसंसारान्मोधको योगिनामिहा संसारहेतुरेवाहं सर्वसंसारवर्ज्जितः॥ १७॥

में हो योगियों को संसार से मुक्त कराने वाला हूँ मैं हो संसार का कारण हूँ और सम्पूर्ण संसार से भिन हुँ

अहमेव हि संहती संख्ष्टा परिचलकः। भारत वै माधिका ऋकिमंबा लोकविमोहिनी॥१८॥

र्ष हो संहारकर्ता, सृष्टिकर्ता और पश्चिलक हैं, यह माया मेरी हो शक्ति है। यह जगत् को मोहित करती है।

मभैव च परा शक्तियों सा विद्येवि गीयते। ताशयामि च तां मावां योगिनां इदि संस्थित:॥१९॥ मेरो जो पराशक्ति है उसे जिया नाम से पुकारते हैं। मैं योगियों के इदय में स्थित होकर उस माथा को नष्ट करता हैं।

अहं हि सर्वज्ञकोनां प्रथर्तकनिकाकः। अधारभूतः सर्वासां निवानसमृतस्य च॥२०॥ मैं ही समस्त शक्तियाँ का प्रयत्तक और निवर्तक हैं मैं ही सबका आधारभूत और अमृत का निवान हैं एका सर्वाक्तम शक्तिः करोति विकितं जगत्। (नाई प्रेरियता विद्याः परमं योगमाजिताः)। आस्थाय ब्रह्मणो सर्व पन्ययो महविष्टिताः। २१॥ वह मेरी ही सबके भीतर रहने वाली एक शक्ति, इस विचित्र जगत् का निर्माण करती है (हे परम संग के आश्रित द्राहाणों में प्रेरणा देने वाला नहीं हैं)

अन्या च हाक्तिविदुला संस्काववति ये जप्त्। मृत्या नारायणोऽनन्तो जगन्नाची जगन्ययः ॥२२॥

वह ब्रह्मा का रूप धारण करके मुझमें ही अधिष्टित है। मेरी दूसरी विधुला हाकि अनन्त, नारायण, जनजारा, जनन्तर ज़रायण का रूप धारण करके जगत् को संस्थापित करती है

करता ह

तृतीया महती श्रक्तिनैंद्वित सकलं जगन्।

तामसी में समाख्याता कालाख्या ख्रास्टिपणी॥२३॥

मेरी तृतीय महान् शक्ति सम्पूर्ण जगन् का विनाश करती
है जो कालरूपा, रुट्डूलिपणी, महती, तामसी कही गई है।

अपने मां प्रपत्नित केविक्तानेन खापरे।
अपरे मिक्रयांगेन कर्मयोगेन चापरे।
अपरे मिक्रयांगेन कर्मयोगेन चापरे।।
कोई मुझे प्यान द्वारा देखते हैं, तो कुछ जान से, अन्य
कुछ भक्तियोग द्वारा तो अनेक कर्मयोग द्वारा देखते हैं

सर्वेधामेल मक्तानारिग्छः विक्तमो मम
यो हि ज्ञानेन मां नित्यमरसम्बद्धित नान्यवा॥२५॥

परंतु इन सब भक्तां में ज्ञान के द्वारा जो नित्य उपासना
करता है वह मेरा सबसे इष्ट और व्रियतम् भक्त है।

अन्ये च इरपे भक्ता मदारायनकारिणः।

तंऽपि मां प्राप्तुवन्त्रेय नायर्तने च वै पुनः॥ २६॥ मेरो अवस्थना में संयुष्ट जो हरो भक्त है वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं और पुनः संसार में लौटते नहीं है

मधा ततिमदं कृतनं प्रधानपुरुषात्मकम्। प्रयोद संख्यितं चित्तं भया सम्प्रेवते जगत्॥२७॥

प्रकृति और पुरुषरूप इस सम्पूर्ण जगत् का मैंने हो विस्तार किया है मुझमें ही यह चित्त संस्थित है और मेरे हो द्वारा यह जगत् संक्रीरत है

नाई प्रेरचिता किया यस्त्रं योगमास्वितः। प्रेरवामि जगत्कृतसम्बेरताते वेद स्रोऽमृतः॥२८॥ ५ स्टिन् वे वेदक पूर्व वेद स्रोऽमृतः॥२८॥

है जिप्रो। मैं प्रेरक नहीं हूँ। मैं परमयोग का अश्रय लेकर इस सम्पूर्ण जगत् को प्रेरित करता हूँ। इस बात को जो जानता है वह मुक्त हो जाता है

पञ्चान्यक्षेष्वपेदेदं वर्तमानं स्वपादतः।

करोति कालो भगवान्यहायोगेश्वरः स्वयम्॥२९॥ मैं स्वभावत विद्यापान इस सारे संसार को देखता 🕏 पहायोगंतर भगवान काल स्वयं इसकी रचना करते हैं। योऽहं सम्बन्धिते योगी मायी हास्तेषु सृरिपिः। योगीखरोऽसौ भगवान्यहायोगेश्वरः स्वयम्॥३०॥ विद्वानों द्वारा शास्त्रों में मुझे बोगी और मायावी कहा गया है। वही योगोसर और महान् योगेश्वर स्वयं भगवान् है भहत्त्वं सर्वसत्त्वानां वरत्वात् परमेष्टिनः। पोच्यते भगवान् बृह्य महाबृह्यभवीऽमलः॥३१। परमेही की शेष्टता के कारण सभी प्राणियों का महत्व है। वे भगवान् बह्या, महान्, ब्रह्मभय और निर्मल कड़े जाते हैं। या मामेवं विज्ञानासि महावोगेन्हरेसरम्। सोऽविकल्पेन बोर्गन युज्यते नात्र संहाय ॥३२॥ इस प्रकार जो मुझ महायोगेश्वर को भलोभीति जानता है. वह निर्विकत्य योग से युक्त हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं। सोऽहं प्रेरीकता देव - परमानन्दमाहितः। नुत्यामि योगी सत्तां यसाहेद स योगवित्॥३३॥ दही में देव प्रेरक होकर परमानन्द का आश्रय घरुण कर, थोगी पनकर नृत्य करता हूँ। जो इस बात को जानका है वही

इति मुद्धातमं हानं सर्ववेदेषु निश्चितम्। प्रसन्नचेतसे देवं वार्मिकायहितास्त्रवे॥३४॥

इस प्रकार यह सर्वथा भोषनीय जान सभी वेदों में निश्चित किया हुआ है। यह प्रसन्न चित्त, धार्मिक और आहितास्नि के लिए देना चाहिए।

इति श्रीकृपेपुरानो स्वरार्दे ईसरपोतासूपनियस्य सङ्ग्रिकायां योगासास्त्रे ऋषिस्थाससेवादे क्युवॉऽस्वायः॥४॥

# पञ्चमोऽध्यायः (ईश्वर-मीता)

व्यास उवास

योगवेता है

एतावदुक्तक भगवान्छोगिनां परफेप्टर । नर्नतं परमं भावपेश्वरं सम्प्रदर्शयम्॥ १॥ स्थासः जी बोले— इतनः कहकः योगियों के परमेश्वर भगवान् अपने ईश्वरोय भाव को प्रदर्शित करते हुए नृत्य करने लगे। त ते दद्शुरीसार्व तेजस्मं परमं निविम्। कुलमार्च महादेवं विक्युना नगनेऽमले॥२॥

समस्त तेजों के परमनिधि उन इंशान महादेव की निर्मन आकाश में विष्णु के साथ नृत्य मुद्रा में उन ऋषियों ने दंखा।

यं बिदुर्योगतन्त्रज्ञा योगिना यतमानसाः। तपीक्षं सर्वभूतानामाकाको दद्शुः किला ३॥

जिसे पोणवंता तथा संयत मन वाले योगी ही जान पाते हैं। उन भूतादिपति शिच को आकार में सबने देखा।

यस्य पाकापर्व सर्वं वेनेदं प्रेयते जगत्। कृत्यमानः स्वयं विद्रैविश्वतः खलु दुश्यने॥४॥

यह मायामय सम्पूर्ण जगन् जिसके द्वारा प्रेरित है उन्हीं स्वय विशेषर को विश्रो ने साक्षान नृत्य करते हुए देखा।

यत्पादपंकश्चे समृत्वा पुरुषोऽज्ञानले भयम्) जहाति कृत्यमानं तं भूतेशे टट्सुः किला।५॥

जिनके चरण कमत का स्मरण करके पुरुष अजार-जीनत भय से मुक्त हो जाता है दस भूतपति को उन्होंने नाथते हुए देखा।

केचित्रित्राजितशासाः ज्ञान्ता मक्तिसमन्वितः । ज्योतिर्मायं प्रपञ्चन्ति स योगी दृश्यते किला। ६॥

कुछ लोग निद्रा को और प्राणवायु को जितने वाले, शांत और भैक्तियुक्त जिस ज्यांतिर्गय को देखते हैं वह योगी संघकों दिखाई दे रहे थे

योऽहानान्मोत्तयेत् क्षिप्रं प्रसन्तो भक्तवरसल । तमेवं मोचनं सदमाकाक्षे ददृष्टुः वरम्॥७॥

जो भक्त वत्सल अतिप्रसन्न होकर अज्ञान से मुक्ति दिलाते हैं। उस मुक्ति प्रदाता परमरूद को आकाश में सबने देखा।

सहस्रक्षिरसं देवं सहस्रचरणाङ्गतिम्। सहस्रवाहं जटिलं चन्त्राहीकाशेखरम्॥८॥

वे सहस्र शिर वाल, सहस्र चरण की आकृति वाले हजार भुजाओं से सुशोधित, जटाधारी और अर्धचन्द्र से शोधित ललाह वाले थे

वसानं सर्वं सैयाम् शूलासक्तपहाकतम्| दवहराणि प्रविनेत्रं सूर्यसोमान्तिलोचनम्॥९॥

वे व्याग्नवर्यधारी, त्रिज्ञूसधारी, दण्डपाणि तथा तीन नेत्रॉ से युक्त सूर्य, चन्द्र और अग्नि के समान नेत्र वाले ये ऐसे जिस को देखा। इह्याण्डं तेजसा स्वेन सर्वमातृत्व बिद्धितम्। दृष्टुन्त्रसालं दुर्ज्जं सूर्यकोटिसमप्रमम्। १०॥ सूजनसलनञ्चालं दहन्तमस्त्रिलं जनत्। नृत्यनं दृद्धपूर्देवं विश्वकर्माणमेशसम्॥ ११॥

जो अपने तेज से सम्पूर्ण ग्रह्मांड को समावृत करके अधिष्ठित है. जिनकी भयानक दंद्वा है जो अत्यन्त दुईर्ष और करोड़ो सूर्य के समान प्रभा वाल है जो अग्नि को ज्वलाओं को सृष्टि करने वाले और सम्पूर्ण जगत् को दग्ध करने वाले उस विश्वकर्षा इंश्वर को सबने नृत्य करते हुए देखा

महादेवं महायोगं देवानामपि वैवतम्। पञ्जनं पतिपीञ्चानमानन्दं न्योतिरस्थवम्॥१२॥ पिनास्थितं सिश्मलाक्षं घेषतं धवरोगिणाम्। कालात्मानं कालकालं देवदेवं महेसरम्॥१३॥

जो महादेव, महायोगी और देशों के भी देव, पशुओं के मित, इंशान, अजनदस्वरूप, ज्योतिस्वरूप, अविनात्री, पिनाकधारी, विशाल नेत्र दाले, संसार के रंगियों के औनधस्वरूप, कास्तत्मा, महाकाल, देवों के भी देव महान् इंशर हैं।

उमापति विकास्ताक्षे योगानन्द्रमयं परम्। इसनवैसस्यनिस्तयं ज्ञानयोगं सनातनम्॥१४॥

जो उमा के पति, विशाल नेत्र धारी, परम योगानन्दमय, ज्ञान और वैराग्य के निलय, ज्ञानयोगसम्पन्न और सनातन है (उस प्रभ को नृत्य करते हुए देखा।)

त्रास्त्रेसर्यविधवं वर्षाणारं दुरासदम्।
पहेन्त्रायेन्द्रनिकतं महर्षिनणवन्दितम्। १५॥
धोनितां इदि तिष्ठनं वोगमासामम्बन्तम्ः
श्रणेन जगतो योनि नासर्वणपनामसम्। १६॥
ईस्टरेणैक्यमायत्रमपरस्यन् बृह्मवादिनः।
दूष्टा क्ट्रैसरं रूपं रुद्धं नासर्वणस्यक्रम्
इतार्वं संनिरं संवः स्वात्मानं बृह्मवादिनः।। १७॥

जो साधत ऐसर्य के वैभव से युक्त, धर्म के आधार स्वरूप. दुष्प्राप्य, महेन्द्र और उपेन्द्र द्वारा प्रार्थित, महार्षिणण द्वारा सन्दित, योगियों के इंदय में निवास करने वाले और योगायाया से समावृत हैं। जो क्षणभर में ही जगत् की सृष्टि करने वाले अनामय नारायण स्वरूप है, ऐसे ईसर के साथ स्रायवादियों ने एक्यभास को प्राप्त करते हुए उन्हें देखा। उस समय सहासादियों ने उस भारायणस्यक ऐसर्यमय स्ट्रूरूप को देखकर अपने को कृतार्थ माना। सन्द्रकृपार सनको भृगुश्च सन्द्रवर्श्वेय सगन्द्रवर्श रैप्योऽद्विश वापदेवोऽच सुक्रो महर्षिरत्रि कपिलो गरीचि ॥ १८॥ सूराम स्त्रं जगदीशिकारं ते क्यनाधानितस्यक्षणम्। स्याचा इदिस्यं प्रक्रियस्य पूर्वा कृताञ्चार्ति स्वेषु शिर सु पृथं ॥ १९॥

सनत्कुमार सनक, भृगु, सनातन, सनन्दन, रैभ्य, अंगिय, वामदेव, शुक्त, महर्षि अत्रि, कपिल, मरीचि आदि मृतिगण विष्णु के आदित वासमार काले मगवान कद को देखकर, इदय में उनका ध्यान करते हुए मस्तक सुकाकर ग्रणाय करके पुन: अपने दोनों हाथों को बोड़कर हिर पर लगाकर खड़े हो गये

ओडूतरमुच्यार्थ विश्लोक्य देवः मनः शरीर निहतं मुहायाम्। समस्तुवन् ब्रह्मभवैर्ववापिः राजन्दपूर्णाहितमानसा वै॥ २०॥

ऑक्टर का उदारण करके और ऋरोररूपो गुहा में निहित उन देव का ध्यान करके, वे सब बेदमय बचनों से और आनन्दपूर्ण मन युक्त झंखर देवेखर की स्तृति करने लगे।

### मुनय क्यु

त्वापेकपोलं पुरुषं पुराधां प्रापेक्षरं स्द्रमस्तयोगम्। नगाम सर्वे इदि सक्षिविष्टं प्रचेतसं स्ट्रामयं पवित्रम्॥२१॥

मुनिगण बोले— आए हो ईसर, पुराणपुरुष, अनन्तयोग, प्राणेश्वर रुद्र हैं हम अवके इदय में संनिविष्ट, प्रचेतस, ब्रह्ममय और परम पवित्र आपको हम नमन करते हैं।

पश्यक्ति त्वां मुनयो ब्रह्मयोनि दानाः शान्ता वियमं स्वयवर्णम्। ध्यात्मात्मस्वप्रचलं स्वे शरीरे कर्ति परेध्वः परम् एत्सा। १२॥

आप ब्रह्मयांति, अत्यन्त विमल और मुवर्णमय कान्तिमान् हैं। अपने सरीर में आत्म्हरूप से प्रचलित, कवि, पर से भी परतर, परमहरूप आपका ध्यान करके, शांत और दान्त वित्ते बाले मुनिगण आपको देखते हैं।

त्वतः प्रमृता जगतः प्रमृति सर्वानुमुक्तं परमाणुमृतः। अणोरणीयान्महतो पद्मीयां-

स्वामेव सर्वे प्रवदन्ति सन्तः ॥ २३॥

आपसे ही इस जगत् की तत्पति हुई है। आप सनके द्वारा अनुभूत हैं और घरमाणुस्वरूप हैं। आप अणु से भी अणुतर और महान् से भी महानतम हैं। ऐसा ही संतजक करा करते हैं।

हिरण्यगर्भो जगदन्तरस्या स्वतोऽस्ति जातः पुरुषः पुराणः सङ्गायपानो भक्ता निसृष्टे स्वाविद्याने सकले स सदः॥२४॥

वह हिरण्यगर्भ जगत् का अन्तरातमा, पुराणपुरुष आपसे हो उत्पन्न है आप के द्वारा समुत्यन्न होकर ही उसने यथाविधि शीच्र ही समस्त जगत् की सृष्टि की थी।

त्वतो वेदाः सकलाः संत्रमूता-स्वय्येवाने संस्थिति ते लगनी। पश्चामस्वास्त्रकतो हेतुभूतं नृत्यनं स्टे इदवे सर्विविष्टम्॥१६॥

आपसे हो यह समस्त वेद प्रसृत हुए है और अन्तिम समस्य में आए में ही यह लोन हो जाते हैं हम सभी जगत् के हंतुभृत, अपने हृदय में सिजविष्ट, आपको नृत्य करते हुए देख रहे हैं।

त्वयैवेदं भ्राम्पते प्रहायक्रं पायाची त्वं जयतामेकनावः। नमापस्त्वां ऋरणे संप्रपत्ता वोगस्तानं कृत्यनां दित्यकृत्यम्॥२६॥

अपके द्वारा ही यह सहाचक्र भ्रमित हो रहा है। आप हो मायावी और जगत् के एकमान स्वामी हैं हम आपकी शरणागति को प्राप्त हैं। आप योगातमा दिव्य नृत्य करने वाले को हम प्रणाम करते हैं।

पञ्चापस्त्वा परमाकाशमध्ये भृत्यनं ते पश्चिमानं स्वराधः। सर्वात्मानं बहुद्यः सम्नितिष्टं स्राह्मसन्दं सानुसूखनुसूखाः २७॥

परमाकाश के मध्य नृत्य काते हुए इस आपको देख रहे हैं और आपको महिमा का स्मरण करते हैं। सभी आत्माओं में अनेक प्रकार से सन्निविष्ट और ब्रह्मानन्द का बार बार अनुभन्न करने वाले हैं ओङ्कारस्ते बाचको पुक्तिबोजं त्वमसरं प्रकृती गुबस्तपम्। तत्त्वां सत्यं प्रवदतीह सन्तः स्वयमप्रं भक्तो यसमावस्॥ २८॥

आपका वाचक ऑकार हैं' जो मुक्ति का खेज स्वरूप है आप ही अक्षर और प्रकृति में गृहकृष्य से संस्थित है संत लोग आपको ही सत्यस्वरूप कहा करते हैं। आएका जो प्रभाव है, वह स्थम प्रभाहै।

स्तुवन्ति त्वां सवतं सर्ववेदा नमन्ति त्वामृषयः श्लीणद्वायः। शानात्मानः सत्यसन्ये वरिष्ठं विश्वन्ति त्वां यतयो बृह्यनिष्ठः॥२९॥

समस्त वेद निरन्तर आपकी स्तुति करते हैं निष्पाप मुनिगण आपको नमन करते हैं। क्रांतियन सहने ब्रह्मनिष्ठ योगीजन, सत्यसन्ध और वरिष्ठ आप में ही प्रवेश करते हैं

भुवो नाशो नादिपान्विधसपो ब्रह्मा विष्णुः परमेही वरिष्ठः स्वात्पानद्यमुभूय विश्वते स्वयं ज्योतिरद्यला नित्यमुक्ताः॥३०॥

आप पृथ्वो के नाशक, अनिदिमान, विश्वरूप, ब्रह्मा. विष्णु और श्रेष्ठ परमेष्ठी हैं। निरूपुक्त अधिचल ज्योति स्वयं स्वात्मानन्द का अनुभव करके प्रवेश कर काती है।

एको स्ट्रस्त्यं करोबीड किसं त्वं पालयस्यख्रिलं विश्ररूपम्। त्वामेवारो निलयं विन्दतीदं

आप अकेले रुद्ध हो इस विश्व को रवते हैं। आप ही अखिल विश्वरूप का पालन भी करते हैं यही विश्व अन्तकाल में आप में ही लय को प्राप्त होता है। इस आपकी शरणागत होकर प्रणाम करते हैं।

नमापस्त्रां शरणं संप्रपन्नाः। ३१०।

एको वेदो कहुआएो इन्त-स्तामेवैकं बोधयत्येकत्रमम्। वन्त्रं त्यां ये हरणं संप्रपन्न मायामेतां वे तर-वोह विद्रा ॥३२॥ एक ही वेद बहुआखायुक्त और अनन्त है और एक स्वरूप वाले आएको एक ही बोच कराता है है बिफ्री ऐसे बन्दनीय आएको शरण को फ्राप्त, संसार में इस मोहमाया से तर जाते हैं

त्वापेकपाडु कश्चिमेकस्त्रं यहां मृणसं हरिमन्मिपीस्त्य्। स्त्रं नित्यमित्रं चेकिसनं शतास्मादित्यमनेकस्त्यम्॥६३॥

आपको हो कवि, एकस्ट्र, इत्थ्र का गुणगान करने साला, हरि, अप्नि, ईश, स्ट्र, नित्य, अनिल, चेकितान, धाता, आदित्य और अनेक रूप चाला करते हैं।

स्वमक्षरं परमं बेदितव्यं स्वमस्य व्यवस्य परं निवानम्। स्वमस्ययः ज्ञान्त्रत्वर्धगोता सन्ततनस्त्यं पुरुषोत्तमोऽसि॥३४॥

आप ही परम अविकासी, जानने योग्य और इस विश्व का परम नियान हैं। जाप ही अव्यय, शाशत धर्म के रक्षक. सनातन और पुरुषांत्रम हैं

त्तपेस विकाशतुरस्यनसर्वं त्वयेव स्त्रो भगवानपीशः। त्वं विश्वनवः प्रकृति प्रतिष्ठा सर्वेशस्यवं परमेश्वरीऽस्ति॥

आप ही विष्णू और चतुरानन ब्रह्मा हैं। आप ही रूढ़ भगवान् ईस हैं। आप ही किश्व के नाथ, प्रकृति, प्रतिष्ठा, सर्वेश्वर और परमेश्वर हैं।

त्वामेकमाहु पुरुषे पुराणमादित्ववर्णं तमसः परस्तात्। चिन्यव्यपद्यक्तमनतस्त्रयं सं इहः सून्यं प्रकृतिर्मुणस्त्रा। ३६॥

आप एक को ही पुराष पुरुष, आदित्यवर्ण, तम से पर, चिन्मात्र, अव्यक्त, अनन्तरूप, आकाशरूप, बहा, शून्य. प्रकृति और गुण कहते हैं।

यदन्तरः। सर्विषदं विद्यति यदव्ययं निर्मलपेकरूपम्। किपपर्यावन्त्यं तद रूपपेतनदन्तरः सन्नतिपाति सन्वय्॥३७

जिसके भीतर यह संपूर्ण जगत् भासमान है, जो अध्यय, निमंल, एकरूप है, आप का ऐसा स्वरूप कुछ अचिन्य है जिसके भीतर यह तस्त प्रतिभासित हो रहा है

बोगेसरं बद्रमननशक्ति परायणं इस्तनने पुराणम्। नमाम सर्वे अरणार्थिनस्त्वां प्रसीदभूतार्थिपते महेशा।३८॥

आप योगेश्वर भद्र, अनन्तशक्तिसम्पन्न, परायण, पुराय ब्रह्मतनु हैं. हम सभ शरणार्थी आपको नमन करते हैं। हे भूताधिपति महेश प्रसन्न हों।

<sup>।</sup> तस्य त्राचक प्रणवः (योगसूत्र)

त्वत्याद्वयस्परणादलेख-संसारवीजं क्लियं प्रयाति मनो निषम्य प्रणियाय कार्य प्रसादयामो वयमेकमीशम्। ३९॥

आपके पादपंकान के स्मरणमध्य से ही संपूर्ण संसार का बीज निलय को प्राप्त होता है अर्चात् नष्ट हो जाता है। हम सब अपने मन को नियमित करके प्रणिधानपूर्वक एक ही इंग्रर को प्रसन्न करते हैं अर्घात् उनकी स्तृति करते हैं।

रमो मबायाव भवोद्धवाव कालाय सर्वाय हराव तुष्यम्। नमोऽस्तु स्हाय कपदिने वे नमोऽस्त्ये देव नमः क्षिताय॥४०॥

भव, भन्न के उद्भव, कालस्वरूप, सर्वरूप महादेव को नमस्कार है आप कपदीं रुद्र के लिए प्रणाम है। हे देव, अभिस्वरूप, शिवस्वरूप आपके लिए नमस्कार है

ततः स भगवान्त्रीतः कपर्शे वृषवाहन संहत्य परमं कपं प्रकृतिस्तरेऽभवद्भवः॥ ४१॥

इसके बाद कंपर्श दृषवाहन भगवान् शिव अत्यन्त प्रसन्न होकर परम रूप को समेटकर अपने सामान्य रूप में स्थित हो गये।

ते भवं पूर्वप्रदेशं पूर्वक्समवस्थितम्। सृष्टुः ब्राह्मयणं देवं विस्मितं काक्स्प्यमुष्टम्॥४२॥ भगवन् भूतभव्येशः गोद्याद्वितशासन्। सृष्टा ते परमं स्त्र्यं निवृत्ताः स्यः सनातन॥४३॥

उन सब ने भृतभव्येश शिव को पूर्व के सभान अवस्थित और विस्मय को प्राप्त नाराधण देव को देखकर यह वाक्य अहा— है भगवन् हे भृतभव्येश है गोवृपाङ्कितशासन है सनातन हम सब आपके इस परम रूप को देखकर निवृत्त (कृतकृत्य) हो गयं हैं

भवतासादादमले परिमन्परमेहरे। अस्पार्क जायते प्रतिस्त्वखेवाव्यप्रिवारिणी॥४४

आपको कृष्म से निर्मल परब्रहा परमेश्वर आप में हमारी अट्ट भक्ति उत्पन्न हो गई है।

हदानीं श्रोतृषिनकामी महहत्त्वं वत सङ्कुर। भूगोऽपि चैवं यहित्यं यात्रात्व्यं परमेष्टिन ॥४५॥

है शकुर सम्प्रति हम आपके माहात्म्य को सुनने की इच्छा करते हैं तथा पुन: आप परमेश्ची का नित्य और यदार्थ स्वरूप का भी अवण करना चहते हैं स तेथा साक्यमाकार्य योगिना क्षेत्रसिद्धितः। प्राह गर्ध्वरिया लाख समालोकय च मानवस्॥४६॥ योगसिद्धिप्रदाताः क्षित्रजी ने उन खोगियों की जात सुनकर प्राध्य की ओर देखकर गंभीर नागी में कहा। इति श्रीकृर्वपुराणे उत्तराई ईस्टरनीतासूपनिकसु स्वाविकार्या योगजालो चुक्तियाससंग्रहे पंथमीऽस्यायः॥५॥

> षष्ठोऽध्यायः (ईसर-गीता)

ईसर ठवाच

शृपुध्यमृषयः सर्वे यवाक्त्यत्मेष्टिनः। वक्ष्यामीशस्य माहास्यं यत्तदेर्दविदो विदुः॥१॥

इंशर ने कहा— हे ऋषितृन्द आप सब लोग श्रवण कीजिए। मैं यथावन् परमेष्ठी ईश का माहतन्त्र कहती हूँ जिसको वंदों के जाता हो आनते हैं।

सर्वलोकैकविर्माता सर्वलोकैकरिक्ताः सर्वलोकैकसंहर्ता सर्वात्पाह सर्वातनः॥२॥ सर्वेषामेव वस्तूनामनद्गियो महेसरः॥ सब्दे चान्तः स्थितं सर्वे नाहं सर्वत्र संस्थितः॥३॥

एक में ही समस्त लोकों का निमाता हूँ। सब लोकों की रक्षा करने वाला भी में ही एक हूँ तथा सम्पूर्ण लोकों का संहारकर्ता भी में हूँ। में ही सर्वातमा और सनातन हूँ मैं महंशर समस्त बस्तुओं का अन्तयांची हूँ मध्य में और अन्त में, सब कुछ मुझ में स्थित है और मैं सबंत्र संस्थित नहीं हूँ।

धविद्वास्तुतं दृष्टं यस्वक्षयञ्च भागकम्। प्रमेषा तुपमा विद्वा भाषा वै दक्षिता भपा। ४॥ सर्वेषामेव भावानामनारं सम्वक्षितः। प्रेरवामि जगकुरस्तं क्रियाशक्तिरियं समा।५॥ मयदं चेष्टते विश्वं तद्वे भाषानुवर्ति मे। सोऽहं कालो जगकुरस्तं प्रेरवामि कलारमकम्॥६॥

आप लोगों ने जो यह मेरा परम अद्भुत स्वरूप देखा है है विप्रगण। यह भी मेरी हो द्रपमा माया है जिसे मैंने प्रदर्शित किया है मैं सम पदार्थों के मीतर समवस्थित हूँ और मैं सम्पूर्ण जगरा को प्रेरित किया करता हूँ— यही मेरी कियाशक्ति है। मेरे द्वारा ही यह विश्व चेटावान है और मेरे भाव का अनुवर्ती है। वहीं मैं काल इस कलात्मक संपूर्ण जगन् को प्रेरित करता रहता हूँ।

एकाञ्चेन जनस्करनं करोमि मुनिपुंगवाः। संहराय्येकरूपेण स्थितावस्था यसैव तुसस्र

हे मुनिश्रेष्टो मैं अपने एक अंश से इस सम्पूर्ण जगत् को बनाता हूँ और अन्य एक रूप से इसका संहार करता हूँ। इसकी स्थिति की अवस्था भी मेरी हो है

आदिक्ष्यान्तनिर्मृत्ये पायाकत्वप्रवर्तकः । शोषयापि च सर्गादौ प्रधानपुरवानुभौ॥८॥ साम्बां सञ्जायते विद्यं संवृत्ताम्यते पास्यरम्। महदादिक्षमेणैव सम तेजो विद्यामते॥९॥

मैं आदि और मध्य से निर्मुक्त तथा मायातस्य का प्रवर्तक हैं। सम के प्रारंभ में इन प्रवान और पुरुष दोनों को श्राधित करता हैं। इन दोनों के परस्पर संयुक्त होने पर यह दिश्व समुन्दक्ष होता है। महदादि के ऋम से मेरा ही तेज विज्ञिन्मित हुआ करता है।

यो हि सर्वजगरसञ्ज्ञी कालसङ्गावर्तकः। हिरण्यगर्यो मर्लव्हः सोऽपि महेहसम्बव ॥१०॥ तस्मै दिख्यं स्वपैद्धर्वं ब्रान्थोगं सनस्वनम्। दल्लानस्थवान्येदान् कल्यादौ चतुरो हिजाः॥११॥ स महियोगतो देवो ब्रह्मा मद्भावभावित । दिख्यं तन्यामकैश्वर्वं सर्वदावगताः स्वयम्॥१२॥

जो इस समस्त जगत् का साक्षो और कालचक्र का प्रवत्तंक यह हिरण्यगर्थ मार्चण्ड है, वह भो मेरे ही देह से उरका है। है द्विजो उसके लिये मैंने अपना दिव्य एंड्य, सनातन ज्ञानयोग अद्रैर आत्मस्वरूप चार वेदों को कल्प के आदि में प्रदान किया था। मेरे नियोग से देव ब्रह्मा स्वयं मेरे भाव से भावित होकर मेरे दिव्य ऐचर्च से सर्वदा अवगत हैं।

स सर्वलोकनिर्णता मन्नियोगेन सर्ववित्। भूत्वा चतुर्भुखः सर्गं सृजस्पेवतस्यसम्बन्धः। १३॥ पोऽपि नारायकोऽननो लोकानां प्रमबोऽक्यपः। ममैव च परा मूर्तिः करोति परिपालनम्॥ १४॥

मेरी आज्ञा से ही सर्वज्ञाता होकर यह सब लोकों का निर्माता, आत्मसम्भव, चतुपुंछ बड़ा। इस सर्ग का स्जन किया करते हैं। और जो यह उतनत नारायण, संपूर्ण लोकों का उत्पतिस्थल और अव्यय है, यह भी मेरी ही परा मूर्ति है को परिपालन किया करती है। योऽन्तकः सर्वभूतानां स्ट्रा कालास्मकः प्रभुः। यदाज्ञयासौ सततं संद्यिस्थति ये वनुः॥ १५॥ इत्यं वहति देवानां कत्यं कत्याहिन्तस्यपि। पाकञ्च कुस्ते वद्धिः सोऽपि यक्ततिन्त्रोदिवः॥ १६॥ पुन्तमाहारअतञ्च पक्ते वदहर्निक्रम्। वैद्यानरोऽग्नियंगवानीन्तरस्य नियोगवः॥ १७॥

जो समस्त प्रांणयों का अन्तक (विनाशक) है, वह कालात्मक प्रभु कद भी मेरी आजा से निरन्तर संहार करेगा वह मेरा ही शरीर है। वह देवों के लिये सम्प्रीय हच्या को वहन किया करता है और जो कव्या (होमस्त श्रेष) का मध्या करने वालों का कव्या वहन करता है तथा जो वहि पाचन किया करता है, वह भी मेरी ही शक्ति से प्रेरित हुआ करता है। ईक्टर के नियोग से भगवान् वैश्वानर प्राणियों हास खाये गये आहार को आहर्निक प्रवासे हैं।

योऽपि सर्वाक्यसां योनिवसणो देवपुंगव । सोऽपि सञ्जीवयेकुरस्नमीस्टरस्य निवोगतः ॥ १८॥ योऽन्तसिष्ठति भूतानां चहिर्देव प्रमञ्जनः। मदाइयासी भूतानां अर्राताणि किर्यातं दि॥ १९॥

जो सम्पूर्ण जलों का उत्पत्ति का स्थान देवों में श्रेष्ठ वरुण है वह भी इंग्रर के ही नियोग से सबको सञ्जावित किया करते हैं। जो प्राणियों के अन्दर और बाहर स्थित रहता है वह प्रभावन (बायुदेव) भी मेरी ही आज्ञा से भूतों के शरीर्य का भरण किया करता है।

योऽपि सञ्जीवनो नृष्णो देवानाममृतासरः। सोषः स मन्नियोगेन नोदित किल वर्तते॥२०॥ यः स्वपासा जगरकसर्ने प्रवासयति सर्वज्ञः। सूर्वो वृष्टि वितनुते स्वासेणैव स्वयंभुवः॥२१॥

जो मनुष्यों के लिए संजीवनरूप और दंवों के लिए अमृत का मंडार है वह स्तेम भी मेरे ही नियोग से प्रेरित हुआ वर्तमान है। जो अपनी दीति से सम्पूर्ण जगत् को सब और से प्रकाशित करता है, वह सूर्य भी स्वयम्भू के अपने उस्रवण से हो वृष्टि का विस्तार किया करता है।

योऽव्यवज्ञेषजण्डसस्या अकः सर्वापरेश्वर । राज्यसं फलटो देवो वर्तने स मदाक्रमा। २२॥

जो भी संपूर्ण जगत् के जासक, सकल देवों के अधीवर तथा यहकर्ता के लिए फल देने वाले इन्द्र हैं, वे भी मेरी आहम से वर्तित हो रहे हैं यः प्रशासत्र क्रमायुनां वर्तते नियमदिह। यमो वैवस्कते देवो देवदेवनियोगत ॥२३॥

जो असाथु (असत्कर्म वाले) पुरुषों के प्रशासक वैवस्तत देव यमराज हैं, वे भी मुझ देवाधिदेव के नियोग से नियमपुर्वक शासन करते हैं।

थोऽपि सर्वयनाध्यक्षां बनानां सम्बद्धायकः। सोऽपीश्वरनिर्वागेन कुवेरो वर्तते सदस्य २४॥ वः सर्वरक्षस्यं नावस्तात्रसानां फलप्रदः। पश्चियोगादसौ देवो वर्तते निर्वतिः सदाध २५॥

जो समस्त धनों का अधिपति और धनों का सम्प्रदायक है, वह जुजैर भी मुझ ईचर के नियोग से प्रवर्तमान है जो सभी सक्षसों का स्वामी तथा तामसजनों के फलदाता है, वह निर्फृतिदेव भी सदा मेरे नियोग से ही वर्तमान हैं

वेतालगणभूतानां स्थामी भोगफलप्रदः। ईज्ञानः किल भन्नानां सोऽपि तिष्ठेन्मदाज्ञयतः २६॥

ां वंतालगण और भूतों के स्वामी एवं भक्तों का भागफल प्रदाता है. वह हैशान देव भी भेरी आज्ञा के अधीन रहता है।

यो वापदंगोऽद्भित्सः क्षिय्यो स्त्रुगणात्रणीः। स्क्रको योगिन्सं क्रियं वस्तिऽसौ मदाज्ञवा॥२७॥ सदगणां में अग्रणी, ऑगरा के शिष्य और योगियों के स्थक जो सामदंग है वह भी मेरी आजा से हो प्रवर्तित है।

यस सर्वजगतपूज्या वर्तते विध्वनायकः। विनायकां वर्षत्तः सोपि महक्तात्किला। २८॥

जो सम्पूर्ण संसार के लिए पूज्य, धर्मपरायण, विभ्नों का रायक, विनायक (गणेश) हैं वे भी मेरे बचन से प्रेरित हैं।

योऽपि ब्रह्मविदां श्रेष्ठो देवसेनापतिः प्रयुः। स्कन्दोऽसी क्लिते नित्यं स्वयम्पूर्विद्यनादिन ॥२९॥

जो जहावैताओं श्रेष्ठ, देवताओं के सेनापति, स्वयम्भू, प्रमु स्कन्द कार्तिकेय भी विधि द्वारा प्रेरित होकर ही अधिष्ठित है।

ये स प्रजानां पत्रयो यसैन्धाशा पहर्षयः। सृजिति विविधं लोकं परस्यैयं नियोगतः॥३०॥ या च श्रीः सर्थमृतानां ददाति विमुलां श्रियम्। यस्पी नासयणस्यासी वर्तते मदनुत्रहातु॥३१॥

जो प्रजाओं के स्वामी मरीवि आदि महर्षिणण हैं, वे भी परात्पर की आज्ञा से ही विविध लोकों की रचना करते हैं। और जो नगरवण की पज़ी लक्ष्यों समस्त ग्राणियों को विपल धन सम्मति प्रदान करती है. यह भी मेरे अनुग्रह से ही। वर्तमान है।

वाचं ददाति विपुलां का च देवी सरस्कति। सापीश्वरित्वोगेन नोदितां संप्रकृति॥ ६२॥

जो देवो सरस्वती विपुल बाणी प्रदान करती है, वह भी इंडर के नियोग से प्रेरित होकर प्रवर्तित है

थाक्षेत्रपुरुषान् भौराष्ट्रस्कानारविष्यति। सावित्री संस्पृतः चापि मदाज्ञानुविधायिनी॥ ३३॥

जो सम्बक् प्रकार से स्मरण करने पर समस्त नरसमूह को घोर नरक से तार देती हैं. यह साथित्री भी मेरी आज्ञा की अनुवर्तिनी है

पार्वती परमा देवी सक्रविद्याप्रदर्मिनी। वापि काला विशेषण साथि यद्वचनमुख्या ३४॥

जो ब्रह्मविद्य को प्रदान करने वाली और विशेष रूप से ध्यान करने योग्य है, यह श्रेष्ठ देवो पार्वती भी मेरे वचन का अनुगमन करती है।

वोऽननमहिमाननः शेषोऽशेषामरप्रपुः। द्याति शिरसा लोकं सोऽपि देवनियोगतः॥३५॥

जो अनन्त महिमाशाली, अनन्त नामधारी, समस्त देवों के प्रभु शेष (नाग) अपने सिर से इस लोक को धारण करते हैं, वे भी मुझ देव के नियोग से हो करते हैं

योऽग्नि संतर्नको नित्यं बहवारूपसंस्त्रितः। प्रवत्यक्तिसमम्भोधिकसरस्य नियोकतः॥३६॥

जो अग्नि नित्य संवर्तक और वहवारूप में अवस्थित होकर संपूर्ण समुद्र का पान करती है, वह भी महेश्वर के आदेश से हो है।

ये चतुर्दश लोकेऽस्मिन्यनयः प्रस्कितैजसः। पालच्यन्ति प्रजाः सर्वास्तेऽपि तस्य नियोगतः॥३७॥

जो इस लोक में प्रचित तेज वाले चौदह मनु हैं. वे भी इंडर के नियोग से समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं

आदित्या वसको रहा मस्त्रह त्वासिनी। अन्यस्त्र देवता: सर्वा: झाखेजैव व्यिनिर्मिदा:॥३८॥ गन्वर्वा गरखास्यक्ष सिद्धा: साव्यस्त्र चारकाः। स्कृतकःचित्रावाह्य स्थिता: सृष्टाः स्वयंभुवा॥३९॥

आदित्य, यसु, रुद्र, मरुत्, दोनों अश्वितीकुमार तथा अन्य सभी देवता (मेरे) शास्त्र से ही नियमित हैं गन्यवे, गरुड, सिद्धः, सन्ध्याः, चारणः, पक्षः, राजसः, पिशाच अवदि सभी स्वयंभू द्वारः सृष्ट हैं

कलाकाहानिमेषस्य पुटुर्स्त दिवसाः क्षपाः। इतकः पक्षमासस्य स्विताः हास्त्रे प्रकारते ॥४०॥ युग्यन्यन्तराज्येव यम तिहन्ति ज्ञासने। परस्टीव परार्द्धाश्च कालमेदास्त्रवापरे। ४१॥ चतुर्विवानि मूलनि स्वावराणि वर्गाण च। नियोगादेव वर्तने देवस्य परमात्यनः॥४२॥

कला, काष्टा, निषेष, मुहूर्त, दिवस, क्षमा, ऋतु, एक्ष मास— ये सम प्रजापति के शक्त (अनुशासन) में स्थित हैं युग और भन्दन्तर भी मेरे हो ज्ञासन में स्थित रहा करते हैं। पतः परार्द्ध तथा अन्य कालभेद और चार प्रकार के चराचर प्राणी भी परमातमा देव के ही नियोग से वर्तमान रहा करते हैं

पातालानि च सर्वाणि मुक्तानि च लासनात्। मृह्याण्डानि च वर्तने सर्वाण्वेय स्वयंमुवना।४६॥ अतीतान्यप्यसंख्यानि मृह्याण्डानि मृमाद्वया। प्रकृतानि पदावाँधैः सहितानि समन्तवः॥४४॥

समस्त पाताल लोक और सभी भुवन तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड- ये सभी स्थयम्भू के शासन से हो प्रवर्तित हैं। जो सब और से अनेक पदाओं के सभूतों के सहित असंख्य अनीत ब्रह्माण्ड भी मेरी हो अन्जा से प्रवृत्त हुए थे

ह्माण्डानि भविष्यनि सह चात्पभिसत्पर्यः। करिष्यनि सदैवाहां परस्य परमात्मन ॥४५॥ भूमिसपोऽनलो वायुः स्तं मन्त्रे बुद्धिरंत चा भूबादिसदिप्रकृतिर्दियोगे मम कर्तत॥४६॥

अन्य भी बहुत से ब्रह्माण्ड आत्मगत वस्तु समूह से आत्माओं के साथ भविष्य में भी होंगे वे सभी परात्पर परमेश्वर की आजा का हो सदा पालन करेंगे। भूमि, जल, बायु, आकाश, अनल, मन, बुद्धि, भूतादि और प्रकृति मेरे ही नियोग में वर्तमान रहते हैं।

याशेषज्ञयता योनिर्मोहिनी सर्वदेदिनाम्। पाया विवर्जते नित्यं सापीसरनियोगतः॥ ४७॥ यो वै देहभूतो देवः पुरुषः पठसते परः। आस्पासी करते नित्यमीधास्य नियोगतः॥४८॥

जो सम्पूर्ण लोकों की योनि अर्थात् उद्भव स्थल है और सभी देहधारियों को मोहित करने बाली है. यह माया भी नित्य हो ईश्वर के नियोग से प्रवंतमान हैं। जो यह देहधारियों का देव पर पुरुष के नाम से ही कहा जाता है वह आत्मा नित्य हो ईश्वर के नियोग से वर्तमान रहा करता है।

विध्य मोहकलिलं' वया पञ्चति तत्पदम्। सापि वृद्धिमेहसस्य नियोगवशयर्जिनी॥४९॥

जिसके द्वारा मोहजनित भ्रम के अपसारण से परम पद का दर्शन होता है, वह श्रेष्ठ बुद्धि भी मेरी आजानुवर्तिनी है

बहुतात्र किमुक्तेन मध्य अवस्थात्मकं जगत्। मयैव प्रेर्यते कुलनं मयैक प्रलब्धं क्रजेत्॥५०॥

अधिक कहने से क्या? यह संपूर्ण जगत् मेरी शक्ति का स्थरूप है। सम्पूर्ण जगत् मेरे द्वारा ही फ़ेरित होता है और मेरे द्वारा ही लय को प्राप्त होता है।

अहं हि धगवानीक्षः स्वयं ज्योतिः सनतनः। परमात्मा परं इहा मत्तो क्वन्यो न विद्यते॥५२॥

में ही भगवान्, ईश्वर, स्वयंज्योति, सनातन, परमात्या और परब्रहा हैं। मुझसे भित्र कुछ भी नहीं है

इत्येतत्यस्यं ज्ञानं वृष्यकं कथितं भया। ज्ञात्वा विमुख्यते अनुर्जन्यसंसारसभ्यतत्।। ५२॥

यही परमञ्जान है, जिसे मैंने आप लोगों को कह दिया है। इसको जानकर प्राणी जन्मदिरूप संसार-बन्धन से मुक्त हो। जाता है

इति श्रीकृर्यपुराणे उत्तरार्हे ईसरणेशासूचनिससु इस्तवितायाः योगसाले ऋषिकाससेवादे प्होऽध्याव ॥६॥

> सप्तमोऽध्यायः (ईश्वर-गीता)

ईसर उवाच

नुजुब्बम्बयः सर्वे प्रभावं परमेहिन । यं प्रात्वा पुरुषो मुक्तो न संस्परे फोलुनः॥१॥

महादेव खेले— आप सब परमेडी के प्रमाब की श्रवण करें, जिसे जानकर पुरुष मुख्य होकर पुनः संसार में नहीं गिरना

परस्परवर्ग बह्य शक्षतं श्रुवमञ्चयम्।

<sup>।</sup> कलिल— प्रम् मिष्याज्ञान। द० भागवत २.५२

नित्यानन्दं निर्विकरूपं तद्याम एरमं मन॥२॥ जो पर से भी परतर शासत, शुष्त, अञ्चय, सदानन्दरूप और निर्विकल्प है, वही मेरा परम धाम है

अहं ब्रह्मविदां ब्रह्म स्वपंत्रृक्षिमतामुखः। मापाविनामहं देवः बुताबो हरिस्कायः॥३॥

मै बहावेशाओं का बहा, स्वयंभू, विश्वतोमृत्तः मायावियों के लिए देवस्वरूप, पुराण पुरुष हरि और अञ्चय हूँ। मोगिनायस्थ्यां प्राप्युः स्त्रीणो देवी गिरीन्द्रजा। आदित्यानाय्यं विष्णुर्वसूनायस्यि पासकः॥४॥ स्त्राणो सङ्ग्रन्थातं यस्यः प्रतापतम्। ऐराक्तो गर्जन्त्राणां सम्र्यः स्त्रामृतायहम्॥५॥

संगियों में मैं हो राष्पु हूँ, खियों में देवी पावंती. आदित्यों में विष्णु और वसुओं में पावक हूँ मैं ही रहों में राकर पाक्षया में गरूड़, गर्जन्द्रों में एंसवत तथा राख्यपारियों में परशुराम हूँ।

ऋषोणां च वसिष्ठोऽई देवानास अतस्त्रुः। शिल्पिनां विश्वकर्माई प्रहादः सुनविद्विषाम्।)६॥ पुनीनामण्यहं व्यासो गणानास्त्र विनायकः। कीराणां वीरमहाऽहं सिद्धानां कपिलो पुनि ॥७॥

ऋषियाँ में बसिष्ठ, देवताओं में इन्द्र, शिन्पियों में विश्वकर्मा और सुरहंपियों में प्रकाद हूँ। मुनियों में मैं व्यास. गणों में गणेश, दीतों में बीरभद्र और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ।

पर्वतानामई मेर्क्स्यताणाञ्च चन्द्रमाः कत्रं प्रहरणानाञ्च क्रमानो सन्यमस्म्यहम्॥८॥ अनको घोणिनां देव सेनानीनाञ्च पावकिः<sup>†</sup>। आक्रमणां गृहस्वोऽङ्गमीसरायतं महेसरः॥१॥

मैं पवंतों में सुमेर नक्षत्रों में चन्द्रमा, आयुधों में चड़ा और बतों में मत्य हूँ। नागों में अनन्त तेन. सेनापतियों में कार्तिकेय, आत्रमों में गृहस्थ आत्रम और इंबरों में महेबर हैं

महाकल्पम् कल्पानां वृष्यनां कृतपस्यहम्। कुन्नेरः सर्वपक्षामां वृष्णनाक्षेत्र वीरमः।।१०॥ प्रजापतीनां स्क्षोऽहं निर्मृतिः सर्वप्रकाम्।

सम् परज्ञुगमः अभदग्निपुत्रः। 2 अभिपुत्र कार्तिकेयः। वायुर्वलक्तामस्य होपानां पृष्करोऽस्थहम्॥ ११॥

में हो करनों में महाकरण और युनों में सत्वयुग हूँ सभी यक्षों में कुबेर और तृजों में बीरुप (सता) हूँ प्रजापतियों में दक्ष, समस्त राजसों में निर्श्वति, बलवानों में बायु और द्वोपों में पुष्कर हूँ।

पृगेन्यावाक् सिहोऽहं बन्यावां बनुरेव वा बेदानां सामबेदोऽहं प्रजुवां स्तासीहयम्॥ १२॥ सावित्री सर्वज्ञानां गृकानां प्रणवोऽस्माहम्। सुन्तानां पौनवं भूकं ज्येष्ठमाम च साम्यपु॥ ११॥ सर्ववेदार्वविद्वां पनुः स्वायामुबोऽस्म्यहम्। इह्यावतंस्तु देशानां क्षेत्राणामविष्कृत्तकम्॥ १४॥

मृगेन्द्रों में सिंह. बन्त्रों में धनु, वेदों में सामवेद और यजुमेन्द्रों में शतरुद्रिय में ही हूँ जपनीय सम मंत्रों में सावित्री और गुरु मन्त्रों में ऑकार स्वरूप में ही हूँ। सूक्त्रों में पुरुषमृत्क और सामी में ज्येष्ठसाम हूँ संपूर्ण वेदायों के ज्ञाताओं में स्वायम्भुव मनु में ही हूँ देशों में बहावते और भन्नों में अविस्का क्षेत्र हूँ

विद्यानामात्पविद्यक्षं ज्ञानानामेक्षरं परम्। भूतानामस्प्रकृ व्याम वन्तानां मृत्युरेव चः। १५॥ पालानामस्प्रकृ मान्य कालः कलपकामहम्। गतीनां मृक्तिरेवाहं परेषां परमेक्षरः॥ १६॥ वयान्यद्वि लोकेऽस्मिन् सत्तं तेजोवलाचिकम्। क्रस्तवं प्रतिकृतिस्यं मम तेजोविज्ञिन्यतम् १७॥

विद्याओं में आत्मित्या, ज्ञानों में परम ईश्रीय हान, पहाभूतों में ज्याम और तत्वों में मृत्यु स्वरूप में हो हूँ। पाजों (बन्धन) में में पाया हूँ और विनशक्तीलों में कालरूप हूँ गतियों में मुक्ति और परों (क्षेष्ठों) में परमेश्वर हूँ इस लोक में दूसरा जो कोई भी प्राणी तेज एवं बल में अधिक है, उन सब की मेरे ही तज से विकस्तित समझो।

अस्पानः पहावः प्रोत्धः सर्वे संसारवर्तिनः। तेषां पतिरहे देवः स्पृतः पशुपतिर्वृषैः॥१८॥ संसारवर्ती सभी आत्माएँ पशु नाम से कहो गयों हैं मैं देव ही उन सवका पति हूँ, अतएव विद्वानों द्वारा मुझे पशुपति कहा गया है।

मारापाहोन कनामि पञ्चनेतान् स्वलीलयाः मामेव मोसकं प्राहुः पञ्चनां वेदबादिनः॥१९॥ मामापाहोन बद्धानां भोसकोऽन्यो न विवते। भापूने बरभात्मानं भूतर्श्वपतिमध्यवम्॥२०॥ मैं अपनी लीला से इन पशुआं को मायापाश में बाँधता हूँ और वेदवादो विद्वान् इन पशुआं को बन्धन से मुक्त करने वाला भी मुझे ही कहते हैं भाषा के बन्धन से बीधे हुए जीवों को छुड़ाने वाला भूताविपति, अविनाशी मुझ परभात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है

धवृर्धिज्ञतिकतानि भारत कमें गुणा इति। एते पाशा धशुपते: क्लेशाम् धशुध्यनाः॥२१॥ धौबीस कत्त्व, माया, कर्म और गुण- ये सभी पशुपति के पाश क्लेशदायक और जीव को बाँधने वाले हैं।

यनो वृद्धिरहष्ट्रारः सानित्याप्तिकलानि मृ:। एताः प्रकृतवस्त्राष्ट्री विकासम् तवापरेष्ठ २२॥ स्रोतं त्वक् चसुनो जिह्ना ग्राणसैय तु प्रम्रपम्। प्रवृदस्तं करी पादौ दाक् चैव दशमी पता॥२३॥ शब्दः स्पर्शम् रूपम्भ रसो गन्यस्त्रीय च। त्रयोदिनतिरेशानि तस्त्वानि प्रावृतानि च। २४॥

मन, बुद्धि, अहंकार, अख्डाश, खायु, अग्नि, अल और पृथ्वी ये आठ प्रकृतियाँ कही गई हैं। अन्य सब विकार हैं। श्रांत्र, ख्या, नेत्र, जिह्ना और पाँचवां नाक, गुदा, लिंग हाथ, पैर और दशम वाक्, तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, यन्थ— इस प्रकार ये तेहंस तस्व प्रकृति के हैं।

चतुर्विज्ञकमस्यकं प्रधानं गुणस्कृत्यम्। अनादिमस्यन्यिनं कार्या जनतः वरम्॥२५॥ चौनौसर्वो तस्य गुणलक्षण वाला अस्यक्त प्रधान है। यही मध्य और अन्त से रहित तथा जनत् का मुख्य कारण है।

सन्तं रजस्तमञ्जेति गुणवपनुदाइतम्। साम्प्रवस्थितियंतेषामय्यन्त्रं प्रकृति सिदुः॥२६॥ सन्त्य् रज्ञ और तम— ये तीन गुण कहे गये हैं इन तोनों की साम्यावस्था को हो अञ्चल प्रकृति कहा जाता है

सत्त्वं ज्ञानं तयो ज्ञानं राजसं सपुदाहतम्। नुष्णयां वृद्धिवैवय्यद्विधयां कवयो विदुः॥२७॥ सन्त्वज्ञान, तमोज्ञान और राजस ज्ञान— ये तीनौ ज्ञान वृद्धि की विषयता के कारण होते हैं. ऐसा विद्वान् कहते हैं। वर्षायर्गीविति होकी पाली हो कर्षसंज्ञिती।

अविद्यास्मितारागद्दंबाधिनिवेशाः क्लेखः (योगसृत्र)

यस्यर्पितानि कर्पाणि च बन्धाय विपृत्तये॥ २८॥:

2 सांख्यकारिका ३

धमें और अधमे— वे दो कर्मसंज्ञक पात कहें गये हैं मुझ में ऑपंत किये गये कमें कन्यन के लिए न होकर मुक्ति के लिए होने हैं।

अविद्यापस्मितां रामं द्वेतं चामिनिवेशनम्। कलेलार्चास्ताने स्वयं प्राह पास्त्रमात्मनिक्यनात्॥२९॥ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश— ये पाँचां पाशों को आत्म के बन्धन होने के कारण क्लेश नाम से कहा गया है।

एतेषायेव पासानां भाषाकारणपुष्यते। भूलक्ष्मतिरव्यक्ता सा स्त्रीकर्पीय विद्यति॥३०॥

इन सम्भ पाशीं का कारण माया ही कहा गया है। वह माया पोरी अञ्चल मूल प्रकृति के रूप में मुझमें ही अवस्थित है

स एव पूरप्रकृतिः प्रयानं पुरुषोऽपि च विकास पहरादीनि देवदेवः सनातन ॥३१॥ वही पूल प्रकृति हैं, जो प्रधान और पुरुष भी है। महत् आदि सम विकार कहे गये हैं और देवाधिदंय सनातन हैं।

स एवं बन्तः स च वन्यकर्ता स एवं पातः बशुभूतः एवः स वेदं सर्वं न च तस्य वेता

वसङ्ग्राचे पुरुषं पुराजम्॥३२॥

वही (सनातन) स्वयं बन्धरूप है। यही बन्धनकर्ता है वही पास है और वही पशुभृत है। यह सम्ब कुछ जानता है उसको जानने वाला कोई नहीं है। उसे ही आदि पुराण पुरुप कहते हैं।

इति जीकूर्यपुराजे कराएर्द्धे ईप्रश्मीतासूचिनास्यु वर्ह्णांच्छणां योगञ्जाले ऋषिव्याससीकदे १४४फोऽध्यायः॥७॥

> अष्ट्रपोऽध्याय (ईश्वर गोता)

ईसर उद्याद

अन्यदगुरुतम् ज्ञानं व्यक्षे त्रग्राणपुरुवाः। येनासो तरते अनुर्धोरं संसारस्वरम्॥१॥

्रईश्वर बोले - हे इतहाणश्रेष्ठोः अब मैं अत्यन्त योपनीय ज्ञान की कहुँगा जिससे जोट इस कोर संसार सागर से तर जाते हैं अयं ब्रह्मः तमः प्रवतः प्रत्यको निर्मलोऽव्यवः। एकाकी भगवानुक केवलः परमेश्वरः॥२॥ यह भगवान् ब्रह्म तमःस्वरूप, शान्तः, जासत, निर्मल, अविनाजी, एकाकी, केवल और एरमेश्वर कहे गये हैं।

मम यानिर्महद्शक्षा तत्र ममे दक्षम्बहम्। मूलयायाभिकानं तं ततो जातियदं जगत्॥३॥

भी महद्बहा है, वह भेरा यानि है भें उसमें गर्भ को धारण कराता हूँ वह भूलभाषा नाम से प्रसिद्ध है। उसीसे यह जगत उत्पन्न होता है।

प्रधानं पुरुषो हात्या महस्तुतादिरेय च तन्यात्ररिण मनोमृतानीन्द्रियरिण च जित्ररे॥४॥

उससे प्रधान, पुरुष, महान् आत्मा, भूतादि, पञ्च तन्मात्रा एवं इन्द्रियों उत्पन्न हुई हैं।

ततं।ऽण्डमभवद्धैममर्ककोटिसम्प्रभम्। तस्मिञ्ज्ञे महाद्राहा सन्द्रक्त्या चोपमृहितः॥५॥

उससे करोड़ों सूर्य के समान प्रभायुक्त सुवर्ण अण्ड उत्पन्न हुआ और पेरी ज्ञक्ति द्वारा परिवर्धित महान्नह्य। उससे उन्पन्न हुआ

ये चान्ते वहको जीवास्त-भवाः सर्व एव हे। न मां वस्यन्ति पितरं माववा मम मोहिता ॥६॥

ये जो अन्य बहुत से जोब हैं. वे सब तन्मय हैं दे पेरी मापा से फोहित होकर मुझ पिता को नहीं देखते हैं।

वासु योनिषु ताः सर्वाः सम्भवनीह पूर्वयः। ता मतर्व परा योनि मानेत विदर्श विदुः॥७॥

इस संसार में ये सब मूर्तियाँ जिन योजियों से उत्पन्न होती हैं उस परायानि को माला और मुझे ही पिता जानो।

यो मामेस विज्ञानांति वीजिने फितरे प्रभुम् स वीरः सर्वामांकेषु न माहमधिगस्कृति॥८॥

जो मुझे बीजरूप प्रभु की पितारूप में जनता है, वह बोर पुरुष सभी लोकों में मोह को प्राप्त नहीं होता.

ईमानः सर्वविद्यानां कृतानां वरपंछर । ओक्नुरमृर्तिर्वणवानहं सन्ना प्रवायनि ॥ २॥

में ही समस्त विद्याओं का इंडर, सब भूतों का परमेनर, ऑकारस्वरूप, भगवान, ब्रह्म और प्रजापति हूँ

समं सर्वेषु पृतेषु तिष्ठन्तं परपेश्वरम्। विनयसम्बद्धिनस्थनं यः परवति स परवति॥१०॥ समस्त भूवों में समान भाव से अवस्थित मुझ परमेश्वर को जो मनुष्य इस विनाशसील जगत् में अविनाशोरूप में देखता है. वही यवायंत: मुझे देखता (जानता) है।

समं प्रस्थन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। य हिनस्वारमनत्यानं सतो याति पराङ्गीतम्। ११॥

जो व्यक्ति सर्वत्र ईश्वर को समानभाव से अवस्थित देखता है, वह अपने से अपनी हिसा नहीं करता है, जिससे परम गति को प्राप्त होता है

विदित्वा सप्त सूक्ष्माणि घडक्षे च महेस्टरम्। ज्वानविनियोगम्नः यरं ब्रह्मस्मिनस्प्रति॥१२॥

सात सूक्ष्म पदार्थी तथा पडङ्ग महेबर को जानकर जो व्यक्ति प्रधान के विनियोग को समझ लेता है. वह एएब्रह्म को प्राप्त करता है

सर्वञ्चता वृक्षिरमध्देबोधः

स्वचान्द्रता नित्यमलुप्तशस्ति । अनन्तशस्त्रिश्च क्रिमोर्विदित्वा

वशहुरङ्गानि यहेखरस्याः १६॥

सर्वज्ञता, तृति, अशिदियोध, स्वच्छन्दता, नित्य अलुम्बक्ति और अनन्तवक्ति- ये विभु महेन्द्र के छः अङ्ग कहे यये है जो जनने योग्य है।

तन्यात्राणि पन आत्मा च तानि

सूक्ष्माण्याहुः सस तत्त्वातमकानिः या सा हेतुः प्रकृतिः सा प्रयाने वन्धः प्रोक्तो विनयेनापि तेनाः १४॥

परिच तन्यात्र-सन और आत्मा ये ही परम सूक्ष्म सात तस्य कहे जाते हैं। इन सबका जो कारण है वही प्रकृति है और उसने इसी को बिनय से प्रधान बन्ध कहा है

यः सा शक्तिः प्रकृतौ लीनरूपा वेदेवृक्ता कारणं ब्रह्मयोनि :।

तस्या एकः भरमेडी पुरस्ता

न्याहेश्वरः पुरुषः सत्यस्यः। १५॥

ओ वह शक्ति प्रकृति में हो विलोनरूपा है. वेदों में उसी को कारण ब्राह्मयोनि कहा गया है। उसका एक परमेही, पुरस्तात, माहेश्वर पुरुष वाला सत्यरूप है

इह्या बोगी परपात्मा पद्गीयान् व्योषध्यापी वेदतेष्ठः पुराणः। एको स्त्रो मृत्युमव्यक्तमेकं बीजं विसं देव एक: स एका।१६॥

वह बहा, योगी, महीयान, परमात्मा, व्योप में व्यापक. वेदों के द्वारा हो जानने के केग्य और पुराण है वह एक हो रुद्र, अव्यक्त, मृत्यु है, जिसका विश्वरूप एक बीज है, किन्तु वह देव एक ही है।

तमेवैकं प्राहुरन्येऽप्येनकं त्वापेवात्मा केविदन्यं तमाहुः। अणोरणीयान्महतो महीयान् महादेवः प्रोच्यते विश्वकृषः॥ १७॥

उसी एक को अन्य लोग अनेक कहा करते हैं— तुमको हो आत्था और कुछ उसे अन्य कहते हैं बहो अणु से भी बहुत हो अणुतर और महान् से भी परम भहान् है। वही महादेव दिश्वरूप कहे जाते हैं

एवं हि वो बेद गुहाझयं परं प्रभुं पुराणं पुरतं विश्वकरम्। हिरण्यपं वृद्धियतं पराङ्गति स वृद्धिमान् वृद्धियतीत्व निष्ठति॥ १८॥

इस प्रकार जो (इदयरूपी) मुहा में शयन करने वालं, परम प्रमु, पुराण पुरुष, दिशरूप, हिरण्यमय तथा बुद्धिमानी की परागति को जानता है, बहो वस्तुत: बुद्धिमान् है और बह बुद्धि का अतिक्रमण करके स्थित एहता है।

इति श्रीकूर्मपुराणे उत्तराई ईश्वरणीठासूर्णनेकसु इक्कविधार्या जेगज्ञस्त्रे ऋषिव्याससंवादे शहसीऽव्यात ॥८॥

> नवमोऽध्यायः (ईसर-गीता)

ৰুবৰ জযু

निकास निर्मसो निस्यो निक्तियः पर्थम्यः । तम्रो यद महादेव विश्वस्त्रयः कश्चे भवान्। १॥ ऋषियों ने पूछा— निकास, निस्स, नित्य, निकास और परमेशर हे महादेव आप विश्वस्त्रप कैसं तुए यह बताने की कृपा करें ?

ईम्रर उदान

नाहं किहा न विश्वज्ञ माध्ये विद्यते द्विजाः। भाषा निमित्तमात्रास्ति सा चारमनि सर्वाश्रित्सः। २॥ अनदिन्धिन सक्तिमीया व्यक्तिसमझयाः तिर्थिपतः प्रयक्षोऽयभव्यक्तान्यायते खलु॥३॥

ईसर ने कहा— है द्विजगण! मैं स्वयं विश्व नहीं हूँ और मेरे बिना यह विश्व भी विद्यमान नहीं रहता। इसका निभित्त सात्र माया हो है और वह माया आत्मा में मेरे द्वारा ही आश्रित रहती है। यह आदि अन्त से रहित शिक्तरूपा माया स्यक्ति का अप्रश्नय ग्रहण करती है उसीका निभित्त यह प्रपश्न है जो उस अव्यक्त से समुत्यन हुआ करता है

अध्यक्ते कारणं प्राहुरानन्दं ज्योतिरहरम्। सहयेव परं व्रह्म पत्तो हान्यत्र विश्वते॥४॥ तस्मान्ये विश्वसम्बद्धं निश्चतं ब्रह्मवादिषिः। एकस्ये क पृथकत्वे ध प्रोक्तपेतविदर्शनम्॥५॥

इस एक अव्यक्त को हो सबका कारण कहा जाता है। मैं ही आनन्दमय, ज्यातिस्वरूप और परब्रह्म हूँ— मुझसे अन्य कोई भी नहीं है। इसी कारण मेरा विश्वरूप होना ब्रह्मवादियों ने निक्षित किया है। मेरे एकरूप होने और भित्ररूप हाने में यही एक निदशन है।

अहं तत्परमं ब्रह्म परमातमा समातमः। अकारणं द्विणाः प्रोक्ताः न दोषो क्वात्मनस्तशाः ६॥ अननाः अक्तयोऽव्यक्ताः माययाः संस्थिताः प्रताः। सस्मिन्दियि स्थितं निष्यस्थ्यकं भाति केदलस्॥७॥

में हो यह सनातन परम ब्रह्म परमातमा हूँ है हिजो। जो बिना कारण का कहा गया है, उसमें आत्मा का कोई भी दोष नहीं है अनन्त सक्तियों हैं जो अञ्चक है और माया के द्वारा संस्थित हैं तथा धुव हैं। उस दिव लोक में स्थित नित्य अञ्चक हो केवल प्रतिभासित होता है।

अभिन्ने वस्त्रते मिन्ने ब्रह्मस्यक्ते सनातनम् एकत्या पायया युक्तमनादिनियनं ब्रुवम्॥८॥ पुंसोऽन्याभूकवा भूमिरन्यया व तिरोहितम्। अन्तदि मध्ये विद्वन्ते चेष्टते विद्यया किला।९॥

अभिन्न ही भिन्न कहा जाता है। ब्रह्म अव्यक्त और सनातन है। वह एक माया से युक्त, आदि तया अन्त से रहित निञ्चल है। पुरुष की जिस तरह अन्या भूति है और अन्य से तिरोहित नहीं है वह अनादि मध्य से स्थित विद्या के द्वारा नेष्टा किया करता है।

नदेवत्यरमञ्जलं प्रमामण्डलमण्डितम्। तदक्षरं पर्व क्योतिस्तद्विष्णोः धरमं पदम्॥१०॥ यह परम, अव्यक्त और प्रभाषण्डल से मण्डित है। वही अक्षर, परम ज्योतिरूप और उस विष्णु का परम पद है।

तत्र सर्वमिदं प्रोतमोतं चैद्यांख्यः जगत्। तदेवेदं जगत्कृतलं तद्विज्ञाय विषुच्यते॥११॥ यतो वाचो निवर्तन्ते अत्राच्यं मनसा सह। आनन्दं द्रष्ट्रणां विद्वान् वियेवि व कुत्रश्चन॥१२॥

वहां पर उसमें यह सम्पूर्ण जगत् ओल प्रोत है अथात् बाहर भीतर सर्वत्र हो विद्यमान है। वही यह समस्त जगत् इसका भलो भौति ज्ञान करके विपुक्त हो जाया करता है। जहाँ पर बाणी मन के साथ वहां न पहुँचकर निवृत्त हो जाती है, वह बहा आनन्दमय स्टब्ल्य है। विद्वान् पुरुष कहीं भी भयभोत नहीं होता है

वेदाहमेतं पुस्तं महानः पादित्यवर्णं तपसः परस्तात्। तं विज्ञाय परिमुच्येत विद्वात् नित्यानन्दी भवति इत्यापुतः॥ १३॥ अस्मान्यरं नापरप्रस्ति किञ्चित् यक्यवेतियां ज्योतिरेकं दिनिय्यप्। तदेवात्यातं मन्द्रमानोऽत्र विद्वा-नारपानन्दी भवति इद्वापुतः॥ १४॥

में उस महान् पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य के समान वर्ण वाला और तम से परे हैं उसे भली- भाँति जानकर बिद्धान् संपूर्णरूप से मुक्त हो जाता है और नित्य ही आनन्दमय ब्रह्मभूत अर्थात् ब्रह्मस्वरूप हो जाया करता है। इससे परे दूसए कोई भी नहीं है. जो घुल्हेक में स्थित सभी ज्योतियाँ का एक ही ज्योतिरूप है उसी को आरमा मानने बाला विद्वान् आनन्द से युक्त और ब्रह्ममय हो जाया करता है

तदस्ययं कलिलं गुबदेहं
च्यान-दममृतं विद्यासः
वदन्येवं ब्राह्मणा ब्रह्मनिष्ठा
यत्र गत्वा न निवर्तेत भूगः॥१५॥
हिरण्यये परमाकाञ्चतत्थे
यद्वै दिवि विद्यतिभातीव केजः।
निहंज्ञाने परिपल्यन्ति वीदा
विद्याजमानं विद्यालं खोदवासः॥१६॥

यही अविनाशी, किलल, गृढ़ देह काला, अमृतस्यक्रय, ब्रह्मानन्द और विश्व का धाम है— ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कहते हैं वह ऐसा स्थान है जहाँ पर एक बार पहुँच कर यह जीवस्था पुनः इस संसार में औट कर नहीं आता है अर्थात् अन्य नहीं लेता है। हिरण्यय परमाकाशतत्त्व में औ दिवलांक में प्रकाशमान होता है, उसके विज्ञान में और पुरुष विश्राजमान विमल स्थोम के शाम को देखा करते हैं।

ततः यरं परिपश्यनि धीरा आस्पन्यस्पानपनुभूय साक्षात्। स्वयं त्रभुः परमेष्ठी महोबान् इह्यानन्दी मणवानीत्र एवः॥१७॥ एको देवः सर्वभूतेषु भूदः सर्वव्यापी सर्वभूतानरस्पर। तमेवैकं येऽनुपश्यनि धीरा-स्तेषां ज्ञान्तिः साम्रसी नेतरेषाम्॥१८॥

इसके अनन्तर धीर पुरुष साक्षात् आत्मा में आत्मा का अनुभव करके परम तत्व को देखा करते हैं। यहां भगवान् इंश स्वयं प्रभु, परमेडी, महीयान्, ब्रह्मानन्दी है। यह एक ही देव समस्त भूतों में व्यात है और सब प्राणियों में गृह है तथा समस्त भूतों कर कन्तरात्मा है उसी एक को प्ले धीर भलो-भौति देख लेते हैं अर्थात् उसका लेक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उन्हों को शास्त्र शास्ति प्राप्त होती है अन्य जनों को नहीं।

सर्वाननशियोग्रीयः सर्वभूतगृहाशयः। सर्वव्यापी स मगवानासमदन्यस विद्यते॥१९॥ इत्पेवदैश्वरं सानमुक्तं वो मुनियुंगवाः। गोपनीयं विश्लेषेण योगिनाभपि दुर्लभय्॥२०॥

सभी ओर मुख, शिर और ग्रीवा वाला, समस्त भूकों की इदय गुहा में दास करने वाला, सबंत्र व्यापक रहने वाला वह भगवान है। इससे अन्य कोई नहीं है है मुनिश्रेशे! यह हमने आपका इंबरीय सन बता दिया है। यह योगिजनों के लिए भी अञ्चन्त दुर्लभ है अत: विशेषरूप से गोपनीय है

हति श्रीकूर्पपुरत्ये उत्तराई ईसरगीतासूर्यानससु ब्रह्मविद्यायां व्यक्तिगरदर्सवादे नवयोऽध्यायः ॥ ९॥

# दशमोऽध्याय, (ईप्टर गीता)

ईश्वर उठाव्य

अस्तिङ्गयेकमञ्चलतिङ्गे इस्ति निक्कितम्। स्वयं ज्योति वर्षे शत्यं भूवं व्योप्नि व्यवस्थितम्॥ १॥ अव्यक्तं कारणं यसदक्षरं परयं पदम्। निर्मुणं सिद्धिविज्ञानं तद्दै पश्चिकं सूरवः॥ २॥

ईशर में कहा— अलिङ्ग एक. खव्यक्त लिङ्ग, ब्रह्म — इस नाम से निशित स्वयंज्योतिरूप. परम तन्त्र और परम व्यंग्म में व्यवस्थित है जो अव्यक्त कारण है वह अक्षर और परम पद है वह गुणों से रहित है। इस सिद्धि के विज्ञान को विद्वान हो दंखा करते हैं अर्थात् व्यनतं हैं।

तिस्त्र स्वान्तभद्धस्या निस्त्रं तकावभर्तवता । पश्चिन तत्परं व्रह्म क्वॉल्लगमिति सुतिः॥३॥ अन्यना न हि मां व्रष्टुं सक्यं ये पूनिपृद्वयाः नहि नहिस्त्रेते ज्ञानं येन स्व्याक्ते परम्॥४

जिनके अन्त:करण में संकल्प नष्ट हो गये हैं और नित्य हो उसी को भावना से भावित रहा करते हैं वे ही उसी परब्रह्म को देखते हैं क्योंकि यहां उसका लिङ्ग है— ऐसा श्रुति ने प्रतिपादन किया है है मुनियुङ्गकों? अन्यया मुझको नहीं देखा जा सकता है अर्थात् अन्य कोई भी साधन नहीं है जिसके द्वारा मुझ कोई जान सके। ऐसा और कोई भी जान नहीं है जिसके द्वारा वह परब्राह्म याना जा सकता है।

एत त्यरमं स्थानं केवलं कवतो विदुः अद्धानविधितं ज्ञानं यस्यरन्यायायवं जगत्। ५॥ कव्यानं निर्मल सुद्धं निर्विकल्पं निरञ्जनम्। समात्मासौ नदैवैर्नापति प्राहुर्विपश्चित ॥६॥ वेऽध्यनेकं प्रमिपश्चिति तथां परमं वदम् अतिव्रताः परमां निद्धां युद्ध्यैक्यं तस्वमव्ययम्॥७॥

वही एकमात्र परम पद है, ऐसा विद्वान् लोग जानते हैं। अज्ञान रूपों तिपिए से पूर्ण ज्ञान है जिससे यह मायामय जगत् होता है जो ज्ञान निमंत, शुद्ध, निविकल्प और निरञ्जन है वही मेरी आत्मा है, ऐसा बिद्वान् लोग कहते हैं। जो उसके अनेक रूप को देखते हैं, वह भी परम पद है। उस अविनाशी तत्त्व को जानकर वे परम निष्ठा को आश्रित कर लेते हैं।

ये पुन परमं तत्त्वमेकं वानेकमीसरम्। पक्त्वा मां सम्बग्हमिकं विहेवास्ते क्द्रह्मकाः॥८॥ साक्षादेवं प्रपश्वत्वि स्वात्मानं परमेश्वरम्। नित्यानदं निर्विकस्यं सत्यरूपिति स्थिविः॥९॥ मजनो परमानदं सर्वगं बगदात्मकम्। स्वात्मन्यविक्ताः ज्ञानाः यरे ब्वकापरस्य तु॥१०॥

जो लोग पुन: उस परम तत्त्व को एक अथवा अनेक इंधररूप में मुझको देखते हैं वे तत्स्वरूप वाले हो जानने चाहिए। इस प्रकार वे अपने अत्मा परमेश्वर का साक्षात् दर्शन करते हैं। वह नित्यानन्दमय, निर्विकरूप और सत्यरूप स्थित है वे अपनी हो आत्मा में अवस्थित परम सान्तमांव वाले, परमानन्द स्वरूप, सर्वत्र गमनज्ञोल और इस जगत् के आत्मरूप की उपासना करत हैं और दूसरे लोग अव्यक्त पर का भवन करते हैं।

एवा विपुक्तिः एरवा मय सायुज्यमुत्तमम्। निर्वाणं इत्राणा चैववं कैवल्यं कवयो विदुः॥ ११॥ तस्माद्वादिमध्यान्तं वस्त्वेकं परमं शिवम्। स ईश्वरो महादेवस्तं विज्ञाय प्रमुख्यते॥ १२॥

यह परम मुक्ति है और मेरा उसम सायुव्य है। ब्रह्म के साथ एकता ही निर्वाण है जिसको ऋषिगण कैवस्य कहा करते हैं इसलिए आदि मध्य और अंत से रहित परम जिन एक हो वस्तु है। कही ईसर महादेव हैं जिनका निरोध ज्ञान प्राप्त करके जीव मुक्त हो जाया करता है

न तत्र सूर्य प्रतिमातीह छन्। नक्षत्राणो यणो नोत विद्युत्। तदासित द्वारिकलं भाति विश्वः मतीद प्रासमयलं तद्विमाति॥१३॥ विद्योदितं निष्यलं निर्विकल्पं शुद्धं बृहत्परमं यद्विमाति। अञ्चलरे ब्रह्मविदोध्य निर्व पश्यन्ति कर्ष्यम्यलं यस ईसः॥१४॥

वहाँ पर सूर्य प्रकाश नहीं करता है न चन्द्रमा ही है। नक्षत्रों का समुदाय भी नहीं है और न विद्युत् ही है। उसी के भासित होने पर यह संपूर्ण विश्व भासित होता है और उसकी भासभानता अतीव अभल है। इसी तरह वह दीति युक्त भासित हुआ करता है। विश्व में उदित या जिससे यह विश्व उदित हुआ है। निष्कल, निर्विकल्प, शुद्ध, बृहत् और एरम विभासित होता है। इसी के मध्य ब्रह्मवैत्ता इस अचल नित्यतत्व को देखते हैं, बही इंस है

नित्यानन्द्रमपृतं सत्यरूपं सुद्धं कदिन बुरुषं सर्ववेदाः। प्राणानिति प्राणाविनेतितारं व्यवक्ति वेदैशिति निक्ठितार्खः॥ १५॥ न सूमिरापो न मनो न विद्व प्राणोऽनिलो गगनं नोत बुद्धिः। न चेतनंऽन्यस्परमाकाशमध्ये विभाति देव सिष्य एक केवल ॥ १६॥

सभी वंद उसे नित्यानन्दस्वरूप, अमृतमय, सत्यरूप, शुद्ध पुरुष कहा करते हैं। प्रणव में विशिता को प्राणान्— इस तरह ध्यान किया करते हैं। इस प्रकार वंदों द्वारा सत्य अर्थ का निश्चिय किया है। यह परमाकारा हदयपुड़ा में स्थित चेतनरूप में विश्वज्ञमान है। वह भूमि, जल, भन, अग्नि, प्राण, वायु, गनन, बुद्धि और अन्य कोई भी इस परमाकारा के सध्य में प्रकाशमान नहीं होता है केवल एक देव शिव ही प्रकाशित होते हैं

इत्येतदुक्तं परमं गहस्यं ज्ञानक्षेदं सर्ववेदेषु गीतम्। जानति योगी विजनेऽर्दं देशे युक्कोत योगं प्रयक्ते कृजसम्॥ १७॥

यह परम रहस्य जान मैंने आपको कह दिया है जो कि समस्त बंदों में गाया गया है। जो कोई योगी निरन्तर संयतचित होकर योगयुक्त रहता है, वही एकान्त देश में इसका जान प्राप्त किया करता है।

इति श्रीकृषेपुराजे राजसर्वे ईक्षरमीतासूचनिकन्तु व्रक्रविकायां योगस्यको कविनास्टसंबादे दशमोऽस्वायः॥ १०॥

> एकादशोऽध्याय: (ईग्रर-गीता)

ईसर उदाच

अतः परं प्रवक्षयापि योगं परमदुर्लभम्। येनात्वतनं प्रपत्यन्ति भागुमन्तमिकेग्ररम्॥ १॥

### वोगान्तिदेश्ते क्षिप्रमञ्जेषं यायपञ्चरम्। प्रसतं बायते ज्ञाने सामाधिर्वाणसिद्धिदम्॥२॥

इंबर ने कहा— इसके अनन्तर में परम दुर्लभ योग का वर्णन करता हूँ, जिसके द्वार ईंबररूप आत्मा को सूर्य की भारत देखा करते हैं। योग को अग्नि समग्र पापसमुदाय को शीध ही दग्ध कर देती है और तब साक्षात मोक्ष को मिद्धि देने वाला प्रसन्न निमंख जान उत्पन्न हो जाता है।

योगातसंज्ञायते ज्ञानं ज्ञानाहोगः वक्ति। योगज्ञानाभियुक्तनव त्रसीदति महेशरः॥३॥ एककाले द्विकालं वा विकालं क्रियमेत च। ये युक्जनि महायोगं ते विज्ञेगा गहेशराः॥४॥

यांग से ज्ञान की तत्पति होती है और ज्ञान से ही यांग प्रकृत हुआ करता है। योग और ज्ञान से अभियुक्त होने पर महेकर प्रसन्न होते हैं। यो कोई एक काल में, दां कोली में अथवा तीनों कालों में सदा महायोग का अभ्यास किया करते हैं उनको महंबर हो जानना चाहिए।

योगस्तु द्वितियो झेयोद्धामावः प्रथमो मतः अपरस्तु महायोगः सर्वयोगोत्तमात्तमः॥५॥ शून्यं सर्विनसमासं स्टब्स्यं यत्रं चित्रपते। अधावयोगः स त्रोत्तो वेनस्मानं प्रपष्ट्यति॥६॥ यत्र पश्यति चात्भानं निरस्नानम्। सर्वेतनं स मया योगो भीषितः परम स्वयम्॥७॥

यह यांग दो प्रकार का जानना चाहिए प्रथम योग तो अभावस्थ हो माना जाता है और दूसरा समस्त यांगां में इसमीतम महायांग है जहाँ शुन्य और निराभास का चिन्तन किया जाता है अभाव योग वह कहा गया है। जिसके हारा आत्मा को देख लेता है, जिसमें कियानन्द, निरजन अल्पा को देखता है, वह मेरे साथ ऐक्य है। इस प्रकार मैंने परम को का स्वयं वर्णन क्या है

ये वान्ये योगिनां योगाः श्रूयनो प्रश्वविस्तरे। सर्वे ते ब्रह्मयोगस्य कर्ला नाईन्ति योडश्रीम्॥८॥ यत्र साहतत्रपश्यन्ति विमुक्ता विस्प्रमिश्वरम्। सर्वेषामेय योगानां स योगः परमो पत्तः॥९॥ सहस्रकोऽश बहुशो ये केश्वरबाँहक्कताः। न ते पश्यन्ति पारेकं योगिनो यत्रपानसा ॥१०॥

जो बोगियों के अन्य योग इन्हों में विस्ताग्पूर्वक सुने जाते हैं वे सब ब्रह्मयोग की सोलहवीं कला की भी योग्यता प्राप्त नहीं करते। जिसमें विमुक्त लोग विश्वत्या हंडर को साक्षात् देखा करते हैं. वह योग सभी योगों में परम श्रेष्ठ माना गया है सहसों और बहुत से जो इंबर के द्वारा बहिब्कृत संयतचिक वाले योगीजन हैं, वे एक मुझ को नहीं देखते हैं अर्थाद मुझको स्थिर चित्त वाले योगीजन ही देखा करते हैं

त्राणायामस्त्रवा ध्वाने त्रस्यहारोऽध बारणा। समाधिक्ष पुनित्रहा वपक्ष नियमासने॥ ११॥ मध्येकविनता योग अस्यन्तरनिकायतः तत्सायनानि यान्यानि युष्णाकं कवितानि तु॥ १२॥

है मृनिश्रोते शाकायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और समाधि, यम, नियम और आसर्ग यह योग कहा जाता है प्रत्यन्तर नियोग से अर्थात् अन्य में से वृतियों का निरोध करने से यह योग साध्य होता है। इसके सिद्ध करने के अन्य साधन होते हैं जो मैंने आपको बता दिये हैं

अहिसा सन्यमस्तेयं इज्ञचर्यापरिषडी। यमाः संक्षेपतः प्रोत्काधितसृद्धिप्रदा नृष्णम्॥१३॥

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह— ये यम संक्षेप में बता दिये गये हैं। ये म्युष्यों के चिन को शुद्धि प्रदान करने वाले हैं

कर्पणा पनसा वाचा सर्वपृतेषु सर्वदा। अक्लेक्टबर्व प्रोक्ता व्यक्तिमा परमर्दिभिः॥ १४॥

कमं से, मन से, वयन से समस्त प्राणियों में सदा किसी प्रकार का क्लेश उत्पन्न न करना हो परम ऋषियों द्वारा अहिस्स कही गई है

अहिसायाः परो धर्मो नास्त्याहिसापरं मुख्या। विधिना या भवेद्धिसा व्यक्तिमैवं प्रकीर्तिता॥ १५॥ सत्यंत सर्वयाप्नोति सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। स्कारंकवनासारः सत्यं प्रोक्तं विज्ञातिषिः॥ १६॥

अहिसा से परम धर्म अन्य कोई नहीं है और अहिंसा से बढ़कर कोई सुख नहीं है। 'यज्ञादि में) जो हिंसा शालीक विभियूतक होती है उसे अहिसा ही कहा गया है सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है सत्य में सब प्रतिष्ठित है द्विजातियाँ के द्वारा प्रवार्थ कथन का जो व्यवहार है. उसी को सत्य कहा गया है।

परप्रस्थापद्धरणं सौर्यादव बलेन वा। सोयं तस्यानाधरणादसोयं वर्षस्रस्यतम्। १७॥ कर्यणा पनमा वाचा सर्वावस्वासु सर्वदा। सर्वत्र मैबुनस्वागं दक्कवर्यं प्रसारते॥ १८॥

पराये द्रव्य का अपहरण घोरी से अवसा बलपूर्वक किया गया हो, वह स्तेय (चोरी) है। उसका आवरण न करना ही अस्तेय है। वही धर्म का साधन है। कर्म, मन और वचन से सवंदा सभी अवस्थाओं में सवंत्र मैथुन का परित्याग ही ब्रह्मचर्म कहा जाता है

द्रव्याणामप्यनादानपाएतपि त्रवेशस्याः अपरित्रहमिन्याहुस्तं प्रयत्नेन पालयेत्॥ १९॥ तपःस्याव्यायसस्तोषो श्लीवसीसरपूजनप्।<sup>१</sup> समापाणितपाः प्रोत्ता योगसिद्धिप्रदायिनः॥ २०॥

आपित के समय में भी इष्ट्यपूर्वक द्रव्यों को जो प्रहण नहीं करता है, उसे ही अपरिप्रह कहा जाता है। उसका प्रयतपूर्वक पालन करना खाहिए रूप, स्वाध्याय, सन्तेष, सौच, इंशर का अचेन— ये ही संक्षेप से नियम कहे गये हैं इन नियमों का पालन योग की सिक्कि प्रदान करने वाला है

उपवासपराकादिकृष्णुचान्द्रायणादिभि । इतीरङ्गोषणं ब्राहुस्तापसासन्य उत्तयम्॥२१॥

पराक आदि व्रत-उपवास तथा कृच्छ्-चान्द्रायण आदि के द्वारा जो शरीर भोषण किया जाता है, उसी को सपस्वी उत्तम तथ कहते हैं।

वेदानकारस्त्रीयप्रणयादिकपं बुया सन्त्रसिद्धिकरं पुंसां स्वास्थायं परिचक्षते॥२२॥ स्वास्थायस्य क्यो धेदा वाधिकोपांशुधानसाः। उत्तरोत्तरवैशिष्ट्यं ब्राहृसेदास्येयेदिवः॥२३॥

वेदाना, शतरुद्रिय और प्रणव आदि के जप को बिद्धान् लोग तप कहते हैं। स्वाध्याय पुरुषों को सत्व सिद्धि प्रदान करने बाला कहा जाता है। स्वाध्याय के भी तीन भेद हैं। वाचिक, उपांशु और यानस। इन तीनों की उत्तरोक्तर बिक्षेषता है. ऐसा बेदल कहते हैं

(यो. सू २३८)

<sup>।</sup> यमनियमासनप्रामायायप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधकोऽश्वक्कानि (स्त्रे. सु. २.२९

<sup>2</sup> ऑहिंसासल्यास्तेयप्रद्रायर्यापरिप्रहाः यमाः (खे. स्. २३०)

<sup>3.</sup> शीचमन्त्रोवतपःस्वाध्यायेष्ठछाणिधानानि नियमाः ।

वः ज्ञन्दबोदकननः परेमां कृष्यतां स्कृटम्। स्वास्थायो साधिकः प्रोक्त उपाजोस्य स्वस्थान्॥२४॥ आहर्षाः स्वन्दपानेण परस्याजन्दबोकवस्। उपाशुरेष निर्देष्टः साध्यसौ वाजिभक्तज्ञकत्॥२५॥

जो दूसरे सुनने वालों को सब्द का स्पष्ट बोध कराने वाला होता है उसी को वाधिक स्वाध्याय कहा गया है अब उपांशु का लक्षण बताते हैं दोनों होऊं के स्पन्दन महत्र से दूसरे का असन्द का बोध कराता है, यही उपांसु जय कहा गया है। यह वाधिक जय से साधु अब होता है।

कायदक्षरसङ्ख्या परिस्पन्दनविर्णतम्। चिन्तनं सर्वसम्बद्धानं मनसं क्रमपं विदुः॥२६॥

जो पद और अक्षरों की संगति से परिस्पन्दन रहित मन्त्र के सब शब्दों का चिन्तन ही मानस वर्ष कहा जाता है।

बद्ध्यासामतो वित्तं अतं पुंसो मवेदिति। प्राज्ञस्थपृषयः प्राहुः संतोवं सुखलक्षणप्॥२७॥

पुरुष को यहच्छापूर्वक जो धन मिल जाता है और उसे ही वह पर्योग्न मान सेता है ऋषियों ने उसी को संतोष और सुख का श्रेष्ठ लक्षण कहा है

बाह्यमध्यत्तरं शीर्धं द्विषा बोर्तः हिजोत्तमः। मृज्यताच्यां समृतं बाह्यं यनः शुद्धिरवान्तरम्॥२८॥ स्तृतिस्परवापुजाधिर्वाह्मनः कायकर्मीयः । सृतिहरूतः सिद्धे पश्चितिहरूतः पृजनम्॥२९॥ वपाद्यं निप्पाः बोर्त्सः ब्राणावार्यं निबोकतः। ब्राणः स्वदेहजो वायुरायामस्तिव्रस्यनम्॥३०॥ व्यामायसम्बद्धातिबादं प्रतिपादितः। व एव द्विविषः बोर्नः सगर्माद्रम्यं एव चा।३१॥

है दिजोत्तमो! बाह्म और आध्यन्तर दो प्रकार का सौध कहा गया है। मिट्टी और जल से जो सुद्धि है वह बाह्म सौच है और आन्तरिक सौध मन को सुद्धि से हुआ करता है वाणो, मन और सरीर के कर्मों से स्तुति-स्मरण और पूजा के द्वारा जो सुनिधित भिक्क शिव में होती है, इसी को ईश का पूजन कहा जाता है यम और नियम पहले ही बता चुके हैं अब प्राणायाम को जान लो। प्राण अपनी देह से उत्पन्न बायु का जाम है उसका आयाम अथात् निरोध करना ही प्राणायाम है, जो उत्तम, मध्यम और अपन तीन प्रकार से प्रतिपादित है। वह भी फिर दो प्रकार का कहा गया है— एक समर्भ और दूसरा अग्रभ। माराह्मद्रसको सन्दश्चृतिशतिमयकः सम्प्रमः शामसंरोग वर्धत्रश्चमात्रिकोऽन्तकः॥ ३२॥ वः स्वेदकम्पनोन्धवास्त्रमकस्यु व्याक्रमम्। संबोगस्य मनुष्याजायानदाबोक्तमोत्तमः॥ १३॥ सुनकात्रमं वि तं वोगं सन्तर्गिक्षमं सुनाः। एतौ वोगिनां प्राष्ट्रः शामायामस्य लक्ष्णम्॥ १४॥ सरवाहति स्वान्यमं नामश्ची त्रिरसा सह। विविद्यावरक्षाणः शामायामोऽभ नामनः॥ ३५॥

द्वादत मात्राओं दाला अर्थात् उतने कालपर्यन्त का प्राणायाम मन्द्र होता है। चीनोस मात्राओं से युक्त मध्यम है और इन्तीस मात्राओं वाला उत्तम होता है। जो कम से स्वेद, कम्पन, उक्तास को उत्पन्न करने वाला होता है तथा मनुष्यों का आनन्द से संयोग होता है वह उसमोत्तम होता है। उस सुनक नाम वाले योग को ही ज्ञानी जन समर्थ विजय कहते हैं। यह योगियों के ही प्राणायाम का लक्षण कहा गया है स्थाहतियों (भू, भूव:, स्व:, मह:, जन:, तप: सत्यम्) के सहित प्रणव (अञ्चार) से युक्त तथा सिर से समन्तित पायत्री मन्त्र का आयत प्रण होकर तीन बार जप करे। इसी का नाम प्राणायाम कहा गया है।

रेखकः पूरकक्षेत्र प्राचायायोऽध कुष्पकः। प्रोच्यते सर्वज्ञान्त्रेषु पोर्गिपर्यतपानसैः॥३६॥ रेखको बाह्यनिकासः पूरकस्तविरोजनः। साध्येन संस्थितियाँ सा कुष्णकः परिगीयते॥३७॥

रेक्क पूरक और कुम्भकः वे तीन प्रकार के प्राणाश्रम को संवतचित वाले चोणियों ने समस्त शालों में कहा है बाह्म निवास को ही रेक्क कहते हैं और उसका निरोध कर लेना ही पूरक होता है। साम्यावस्था में जो संस्थिति है, उसे ही कुम्भक कहा जाता है

इतिशामां विश्वतां विषयेषु स्थमकाः।

निव्रहः मोच्यते सदिः अचाद्यस्तु स्वमा ॥३८॥
इत्पृण्डरीके नाव्यां वा मूर्जि पर्वतु यस्तके।
एवमदिषु देशेषु व्यरमा विस्तवकनम्॥३९॥
देशावस्थितिमालम्ब उन्त्यं या वृत्तिसन्तिः।
अचनौरमुष्टा या स्ट्यानं सूरयो विदुः॥४०॥
एकाकारः समाविः स्वाहंशासम्बन्धवर्णितः।
अचमो इर्वमावेण योगशासनमुक्तमम्॥४१॥
बारमा ग्रदशायाम व्यन्ते द्वादश वारमाः।
स्मानं द्वादशकं याकसमाविरिक्वीयते॥४२॥

है मुनिश्रंष्ठों स्वभावतः विषयों में विषयण करने वाली इन्दियों को नियह करने की साथु पुरुषों ने प्रत्याहार करत है। इदयकपल, नाभि, पूर्णी पर्व,स्स्तक अवदि स्थानों में बैठकर चित को एकाप्र करना धारणा है। स्थानविशेष का आलम्बनपूर्वक कपर की ओर जो चित्रवृत्तियों को एकतानता रहती है, तथा जो प्रत्यन्तरों से असम्बद्ध रहती है. इसे विद्वान् लोग ब्यान कहा करते हैं किसी स्थानविशेष के अप्रतम्बन से रहित एकाकार होना हो समर्गय है। उसका बस्तुमात्र से सम्बन्ध रहता है। यही उत्तम योग का उपदेश है। बारह प्राणायामपर्यन्त धारणा, होदश धारणापर्यन्त ध्यान और हादश ध्यानपर्यन्त समाधि कही गई है।

आसनं स्वसित्वं ब्रोकं प्रधमर्द्धासनं तथा। सम्बद्धानाञ्च सर्वेषानंतत्साव्यमुक्तमम्॥४३॥ उत्वीकारि विधेन्द्रः कृत्वः पादतत्ते उपे। समासीनात्मनः प्रचमनंतदासनमुसमम्॥४४॥ उमे कृत्वा पतदले जानुर्वोरत्तरेण हि। समासीनात्मनः ब्रोक्डधासनं स्वस्थिकं वरम्॥४५॥ एकं पादमकेकिमिन्विष्ट्योर्गस स्वसाः आसोनाद्धांसनित्दं वांगसावनमुक्तमम्॥४६॥

आसन तीन प्रकार के कहे हैं— स्वस्तिक, पदा और अद्धासन। समस्त साधनों में यह अति उत्तम साधन होता है। है विप्रेन्द्रों! दोनों पैसे को जोगों के ऊपर रखकर स्वयं समासीन होना पदासन है. जो अत्तम आसन कहा गया है। दोनों पादतलों को जानु और ऊरु के भीतर करके समासोनात्मा पुरुष का जो आसन है. वह परम स्वस्तिक कहा गया है। एक पाद को विष्टम्पन करके उसमें रखे— ऐसो स्थिति की अद्धासन कहते हैं। यह योग साधन के लिये उत्तम आसन है।

अदेशकाले योगस्य दर्शनं न हि विक्रते। अन्वभ्यासे कले वापि शुक्लपणंचये त्वा॥४७॥ अनुव्यासे अम्हानं च जीजंगांहे बतुष्यं। भशस्य महावे वापि चैत्यक्रसीकसङ्ख्ये॥४८॥ अशुमे दुर्शनकाले महाकादिसमन्तिते

स्वविषयासभ्ययोगे पितस्य स्वरूपमुखार इवेन्द्रियाणी प्रत्यहार (यो. स. २.५४)

#### नावरहरूबाचे का दौर्मनस्पादिसंघवेश ४९ ॥

अदेश काल में योग का दर्शन नहीं होता है। अग्नि के समाप में— बरू में तथा सुष्क पत्तों के सप्ह के जन्तु व्यास में, रमकान में, जीजें गोड़ में, चतुष्यंत्र में, सशब्द में, सञ्जय में, कैट्य और कल्मीक सञ्जय में, अशुभ, दुर्जनकाल और मशक आदि समन्त्रित स्थल में नहीं करना चाहिए देह की बाधा में दौर्मनस्य आदि के होने पर भी योग का सहधन नहीं करना चाहिए

सुगुने सुनुने देते गुरुवां पर्यतस्य वा नद्यास्तीरे पुण्यदेते देवतय्यते तथा। ५०॥ गुढे वा सुनुषे देते निकति चनुवर्जिते। मुझीत बोग सत्तवगत्यानं त्वपराध्याः॥५१॥ नपस्त्रत्याय योगीन्य्रक्तिस्थानेय विनायकम्। गुल्कीय च मो योगी मुझीत सुसम्बद्धितः॥५१॥

किसी भी भली भौति रिशत, सुम, निजंद, पर्नत को गुफा, नदी का तट, पुण्यस्थल, देखयतन, गृह, जन्तुवर्जित स्थान में आत्मा में तत्परायण होकर सतक योग का अध्यास करना चाहिए वह योगी कियाँ, विनायक, गुरु और मुझको नमन करके संसमाहित होकर योगाभ्यास करें।

आसनं स्वस्तिकं बद्ध्या प्रदासर्वस्थापि का जसिकामे समा इष्टिमीयदुर्ज्यस्तिकाणः॥५३॥ कृत्वाप निर्मयः ज्ञानस्वयक्षा प्राथापनं जनत्। स्वस्थन्येव स्थितं देवं शिक्तवेत्यरकेश्वरम्॥५४॥

स्वस्तिक, यदा या आद्धांसन को बाँध कर नासिका के अग्रभाग में एकटक दृष्टि करें, नेत्र कांद्रे खुले होने चाहिए निभंद और शान्त होकर तथा इस म्हळापय जगत् का त्याग कर अपनी आत्मा में अवस्थित देव परमंखर की विन्तन करना चाहिए।

शिखाते हादशांपुरूषे करणिक्तास पङ्ग्यम्। वर्षकन्दसमुद्धतं झानेनालं सुशोपनम्॥५५॥ ऐसर्वाष्ट्रदलं सेतं परं वैशायकर्णिकम्। विजयेत्यस्यं कोशं कर्णिकायां हिरणस्यम्॥५६॥

शिक्षा के अग्रभाग में हादल अंगुल बाले एक पहूच की कल्पना करे जोकि धर्मकन्द से समृद्धत हो और ज्ञानरूपी नाल से सुशोपित हो। उसमें ऐसर्व के आठ दल और देसायरूपी परमोत्तर कर्षिका है। उस कर्षिका में हिरण्यय परम कोल का जिन्तन करना चाहिए।

<sup>2</sup> देशसम्बद्धितस्य आरणा। तत्र प्रस्पर्वेकतानतः भ्यानम्। तदेवाधंमाप्रनिर्मासं स्वसंपशुन्त्रमितं सम्बद्धिः॥ १यो. सृ. ३१३

सर्वज्ञतिमयं साझाद्यं प्राहुर्दिव्ययव्यवम्। ओद्भुत्रवाच्यमव्यतः रज्ञिक्वालासमाकुलम्॥५७॥ किनायंत्रत्र विश्वलं परं ज्योतियंद्श्वरप्। तस्यिक्त्योतिवि विन्यस्य स्वानन्दं पप भेदत् ॥५८ : व्यायीत कोञ्चम्ब्यस्यमीशं परमकारणम्। तदातमा सर्वणो भूत्वा न किञ्चिद्दि विन्तयेत्॥५९॥

वह सर्व शक्तियों से साक्षात् परिपूर्ण है जिसको दिव्य और अव्यय कहते हैं। वह कोङ्कार से सान्य- अव्यक्त तथा रियमों की ज्वाला से समाकुल है। वहीं पर जो अक्षर, विमल—पर ज्योति है, उसका ही चिन्तन करना चाहिए। उस ज्योति में मेरे भेद से स्वानन्द का विन्यास करके कोश के मध्य में स्थित परम कारण ईश का ध्यान करे तदात्मा और सर्वगामी होकर अन्य कुछ भी चिन्तन न करें।

एतद्पुद्धतमं आनं स्थानान्तरमधीच्यतं चिन्तयित्वां तु पूर्वोक्तं इदये पद्ममुनमम्॥६०॥ आस्थानम्ब कांतारं तत्रान्तसम्बद्धियम्। मन्त्रे विद्वित्वाद्यारं पुस्त्रं पद्मविक्तकम्॥६१॥ चित्रयेत्यरमात्यानं तन्मस्ये गमनं परम्। आंद्वारवोधितं तत्त्वं शासतं शिवपुच्यते॥६२॥ सद्यक्तं प्रकृतौ स्प्रैनं परं ज्योतिरनुक्तमम्॥६३॥

यह परम गांपनीय ज्ञान है अब ध्यानान्तर कहा जाता है पूर्वाक्त इदय में उत्तम पदा का चिन्तन करके आत्मा की—अनल के तुल्य कान्ति वाले दन को मध्य में विद्व की शिखा के आकार वाले पंचविंशक पुरुष परमात्मा का चिन्तन कर उस मध्य में परमाकाश है। अोङ्कार से वोधित शाश्चत तत्त्व शिव कहे जाते हैं अञ्चल प्रकृति में त्यीन है जो उत्तम परम ज्योति है, उसके मध्य में आत्मा का आधार निरद्यन परमात्त्व विद्यमान है

स्यायीत तन्ययो नित्यमेकस्त्यं महेस्टरम्। विशोध्य सर्वतस्यानि प्रणवेनस्वयः पुनः ॥६४ संस्थाच्य पवि धारमानं निर्मतं चरये पदे। प्रभवधित्वास्पत्ते देहं तेनैव ज्ञानकारिणा॥६५॥ पदात्या धन्यना पस्य गृहीत्वा त्वप्तिहोत्रिकप् तेनार्ज्यान्तरसर्वाङ्गपप्निरादित्यमन्त्रतः॥६६॥

इस प्रकार तन्मय होकर नित्य ही एकरूप वाले महेसर का ध्यान करना व्यक्तिए समस्त तत्वों का विशेष गोधन करके अथवा पुन: प्रणव के द्वारा निर्मल परम पद एक में अपनी आत्मा को संस्थापित करके और आत्मा के देह को उसी अन के वारि से आप्लावित करके भुझ में ही मन लगाने वाला हांकर— मदात्मरूप होकर अभिन्होंत्र की भरम को ग्रहण करे उस भरम से अपने सब अन्नों को अभिन या आदित्य मन्त्र से धुलित करना चाहिए

रिस्तवेसवास्पनीशानं परं ज्योति स्वक्विणम्। एव पानुपती योगः पशुक्तशिवमुक्तवे॥६७॥ सर्ववेदान्तभागोऽयमस्यभविति नृतिः। एकपरतरं गृह्यं भरतापुञ्चश्रदायकम्॥६८॥ हिवातीनां तु कवितं मकानां शहायारियाम्। वहायवैपहिंसा च क्षया शीचं वयो दमः॥६९॥ सनोषः सम्बद्धारितक्यं काद्वानि विशेषतः। एकनाव्यव हीनेन वत्यस्य हु सुक्वते॥७०॥

पुनः अपनी आतम में परम ज्योतिस्वरूप शिन का विस्तान करे यही जीय के बन्न की विमुक्ति के लिये पाशुपत योग है यह समस्त वेदान्त का मार्ग है यह अत्यात्रम (सभी अवस्थाओं में उत्तम) है, ऐसा श्रुतिवचन है। यह परतर और परम गांपनीय है यही मेरा सायुन्य प्रदान करने वाला है। इसे द्विजाति श्राह्मवारी एवं भक्त है उनके लिये कहा गया है। ब्रह्मवर्ष अहिंसा, क्षमा, श्रीच, दम, तप सन्तोष, सम्य, आस्तिकता— ये विशेषरूप में वह के अन्न होते हैं इनमें एक के भी नह होने से इसका बत लुग हो जाता है

वस्पादात्मगुणोपेतो मद्ववं वोहुमईति। वीतरागमवकोमः मन्स्या मामुपात्रिताः ॥७१॥ बहुबोऽनेन बोणेन पृता मद्भावसोगतः। ये यहा मो प्रयक्तने तोससीव मजान्यहम्॥७२॥

इसीलिये अल्पपुणों से युक्त पनुष्य ही मेरे इस का नहन करने में समर्थ हैं। राग-भय और क्रांच को छोड़ देने वाले मुझ में ही मन लगाने वाले मेरा आश्रय ग्रहण करके इस योग से बहुत से मेरी भावना से मुक्त होकर मुझको जो भी जिस भावना से प्रयत्न होकर जिस भावना से मेरी हरण में आते हैं, मैं भी उसी को उसी भाव से भजता हूँ

ज्ञानयोगेन मां सस्याव्योत परमेश्वरम्। अवना प्रक्तियोगेन वैराग्येण परेण तुस्थ३॥ सेतस्य बोधपुर्तेन पूजवंन्मां सदा भृषि । सर्वकर्माणि संन्यस्य विकाशी निव्यरिकः॥७४॥ इस लियं मुझ परमंत्रर का ज्ञानपोग से अपन्त भक्तियोग से तथा परम वैराग्य से यजन करे सदा पवित्र होकर बोधयुक्त चित्त से ही मेरा पूजन करें अन्य समस्त कमों का त्याग करके निष्परिग्रह होकर फिखाटन से निर्वाह करे

प्राप्तिति सम साकुम्यं नृक्तमेतन्ययोदितम्। अदेशा सर्वमृतानां मैत्रीकरण एव घा।७६॥ निर्ममो निरहक्कारो को सद्धकः स मे प्रियः। संतृष्टः सततं योगी कतत्वा दक्षन्तिस्यः॥७६॥

वह व्यक्ति मेरे द्वारा कवित भरम गोपनीय मेरे सायुज्य प्राप्त करता है समस्त भूतों से कभी भी देव न करने जाता तथा मैत्री भाव रखने बाला. ममता से हीन, अहकूर से रहित जो मेरा भक्त होता है वही मुझे प्रिय है संवत आरुप बाला और इब निश्वयी योगी निरन्तर सन्तह होता है

मर्व्यापतमनोबुद्धियाँ भद्धकः स मे विषः। मरमाबोद्धिको लोको लोकाबोद्धिको व मः॥७७॥

जो मुझमें ही यन और युद्धि को अर्पित कर देता है वही मेरा प्रिय फक है। जिससे काई भी लोक संद्विप्त नहीं होता और जो स्वयं भी लोक से उद्देग प्राप्त नहीं करता।

हर्ममर्वप्रयोद्वेगैर्मुको यः स हि मे प्रियः। अनपेक्षः सुविर्दक् उदासीनो गतव्यव ॥७८॥ सर्वारक्यपीतवागी धक्तिमान्यः स मे प्रियः। हरूयनिन्दास्तुतिर्मीनी सनुक्षो बेन केनचित्॥७९॥

हयं, अमर्ष, भय और उद्देग से को मुक्त होता है वहीं मेरा प्रिय भक्त है जो किसी भी पदार्थ या व्यक्ति की अपेक्षा व करे, पवित्र, दक्ष, उदासीन और समस्त व्यवाओं से दूर रहता है एवं सब तरह के आरम्भों का त्याग करने वाला होता है और भेरी मिक्त से युक्त हो वहीं मेरा प्रिय हुआ करता है। जिसके लिए अपनी निन्दा और स्तुति दोनों हो सरमान हों, मौन व्रत रखने वाला हो, नवा जो कुछ भी प्राप्त हो उसी से सन्तीय करने वाला हो वहीं मेरा प्रिय भक्त है।

अनिकेतः स्विरमितिर्यक्षको मानुष्यिति। सर्वकर्षयपि सदा कुर्वाणो प्रत्यसम्पादकः॥८०॥ मत्त्रसादादवाभोषि शास्त्रवे परमं पदम्। वेतसा सर्वकर्माण प्रति संन्यस्य परपरः॥८१॥ निराष्ट्रीरिर्वमा पूर्वा मामेकं शरणं कृतेत्। स्वक्रवा कर्मकलासङ्गं निर्वतृतो निराष्ट्रयः॥८२॥ अनिकेत (स्वपृद्यसिकं से रहित), स्थिरमितं से युक्त जो मेरा भक्त है बही यहे पात करेगा। सभी कर्मों को भी करता हुआ जो मुझ में हो परावण रहता है और निराशी निर्मम होकर एक मेरी हो जरण में आता है सब कमों के फलों में आसक्ति को छोड़कर नित्य हो दृत रहता है तका चित से सब कमों को मुझको हो समर्पित करके मुझ में ही तत्पर रहता है, वह मेरी कृषा से परम शास्त्र पद को प्राप्त कर लेता है

कर्मण्यपि प्रदृतोऽपि कर्मणा तेन कुनते। निराष्ट्रीर्यतकितस्या त्यकसर्वपरिष्कः॥८३॥ श्वरीरं केवले कर्म कुर्वज्ञामोति क्लद्रम्। यद्वसमाधतुष्वस्य हुन्द्रातीतस्य केव हि॥८४॥

कर्म में प्रवृत्त रहता हुआ भी उस कर्म से बोध युक्त रहता है और निरामी-चित्त और आत्मा को संयव रखने वाला समस्त परिग्रह का त्याग करने चाला, मेरा भक्त हाता है यद्व्या आभ से तृत होने वाला, इन्हों से परे अवांत् सुख दु:खादि में समभाव रखने चाला केवल कर्रार सम्बन्धी कर्म करता हुआ भी मेरा स्वान प्राप्त करता है।

कुर्वता महाभादावे कर्म संसारनाष्ट्रनम्। सन्धना महामस्कारो महाजी मत्वरायणः॥८५॥ मामुपास्यति मोनीलो हास्या मां परमेक्टरम्। मामेक्षाह् वरं ज्योतिर्वोचयनः परस्वरम्॥८६॥ कवकन्क्षां मो निर्धं यम सायुज्यमानुबुन।

वह केवल पेरी प्रसन्नता के लिये ही संसार के नाश के हंतु कमों को करता हुआ— मुझ में ही परायण होकर, मुझे ही नमन करता हुआ और मेरा ही क्वन करता हुआ योगीहर मुझे परभेडर जानकर मेरी ही हपासना करता है। वे सब मुझे ही परम ज्योति कहते हैं और परस्थर मेरा ही बीध करते हैं जो सदा मेरे कर में ही कहते हैं, वे मेरे सायुज्य को प्राप्त करते हैं

एवं नित्त्वाधिबुकानां यायेयं कर्म सात्त्वगम्।।८७ कल्लामि तपः कृतनं ज्ञानदीयेन भास्तताः।

इस प्रकार को मुझ में ही नित्य संयुक्त और मेरे कमी में निरन्तर संलग्न होते हैं, उन पर यह मेरी मापा कुछ भी प्रभाव नहीं करतो है में भासमान ज्ञानदीय के द्वारा समस्त अज्ञानरूप अधकार को नह कर देता हूँ

पर्वक्षो पा सक्ते पूजवन्त्रेष्ठ वे कमः॥८८॥ तेवां निकामिपुरकानां योग्यनेपं वहाम्बहम्। ये वान्ये मोगकर्मार्कां स्थाने क्रन्यदेवताः॥८९॥ तेवां तदन्तं विक्रेयं देवतानुगर्तं फलम् वे चान्ये देवताभक्ताः पूजवन्तीह देवताः॥१०॥ मन्द्रावनासयायुक्ता मुख्यनं तेऽवि मानवाः। तस्माद्विनश्चरानन्यास्थ्यक्तवा देवानक्षेपतः॥११॥ मामेव संश्रयदीकं स बाति परमं पदम्।

मर ही अन्दर बुद्धि रखन वाले जो मनुष्य यहाँ पर निरन्तर मेरो पूजा किया करते हैं उन निरम अभियुक्त मेरे भक्तों के यांगक्षम जीवन निर्वाह) को मैं वहन करता हूँ। अन्य जो भोग के कमों में प्रयोजन रखते हैं अखांत इच्छित भागों के लिए अन्य देवों का यजन किया करते हैं, उनका वैमा ही अन्त समझना चाहिए उनको उसी देवता के ही अनुरूप फल मिसता है परन्तु जो लोग अन्य देवों के भक होते हैं और यहाँ पर देवताओं का पूजन किया करते हैं किन्तु मेरी मावना से समायुक्त होते हैं तो वे मनुष्य भी मुक्त हो जाया करते हैं इसोलिये विनश्वर अन्य देवों का मदा त्याग करके जो मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है, वह परम पद को पा लेता है

त्यवत्वा पुत्रदिषु स्तंह निःशोको निव्यस्तिहः॥९२॥ यश्रवामरणालिनद्गं विरक्षः परमेशरम्। यंऽवंयिके सदा लिङ्गं त्यवत्वा भौगानशेषतः॥९३॥ एकंन जन्मना तेवा ददामि परमे पदम् परात्मनः सदा लिङ्गं केवलं रजतप्रमम्॥९४॥ प्रात्मनकं सर्वगतं भौगिनां हृदि संस्वितम्। यं वल्वे निपता कता भाववित्वा विकानतः॥९५॥ यत्र वयवन तलिनगर्मायन्ति महेश्वरम्। वलं वा विद्वम्ये का व्योगि सूर्यंऽप्यकान्यतः॥९५॥ सर्वलिङ्ग्ययं कृतस्यवं लिङ्गे प्रतिष्ठितम्॥९७॥ तस्यात्मनगेऽर्घयदीशं यत्र वययन शाक्षतम्। अन्ते क्रियायवासम्या व्योग्नि सूर्यं मनोपिणान्॥९८॥

अपने पुत्रादि में स्लेह की त्याय कर शांक से रहिते होकर, परिव्रहरान्य होकर मरणपर्यन्त परम विरक्त हो परमेश्वर के लिङ्ग का बजन करें जो सदा समस्त भोगों का परित्याण करके मेरे लिङ्ग को पूजा किया करते हैं उनको में एक हो जन्म में परम पद प्रदान करता हैं उस परमात्मा का लिङ्ग मदा रजत की प्रभावाला है। यह हानस्वरूप होने से. सर्वव्यापक और पोणियों के हृदय में समदस्थित है। जो अन्य नियत भक्त विधिपूर्वक भावना करके सहेश्वर के उस तिक्षं का जहाँ कहाँ भी यजन किया करते हैं। जल में, अग्नि के मध्य, वायु, स्योम सूर्य में तथा अन्य भी किसी में रबादि में ईश्वरीय लिख्न को भावना करके उसका अर्चन करना चाहिए यह सब कुछ लिक्नमय हो है अर्थात् यह सब लिक्न में ही प्रतिक्षित है इसन्तिये इंश अर्चन लिक्न में ही करना चाहिए। जहाँ कहीं भी हो यह साक्ष्म है। यह यजादि) किया सम्पादन करने करने के लिए अग्नि में और मनीविधों के लिए जल, स्थोम और सूर्य में विद्यमान है।

काष्ट्रादिष्यंच पूर्खांको इदि लिङ्ग्लु केगिनाम्। बरानुत्पद्गविज्ञानो विरक्षः प्रीतिसंयुतः॥१९॥ पावरजीवं जरंदुक्तं ज्ञणवं सहाणो वपु । अध्य प्रातमदीवं अपंदामरणादिहज्ञ ॥१००॥

मूखों का लिक्न काश्च (दिशा) आदि में होता है और यंगियों का लिक्न हृदय में रहता है पदि विज्ञान के उत्पन्न न होने पर भी विरक्त हुआ प्रीति से संयुक्त है, तो उस दिज को जीवनपर्यन्त एस्मात्मा के असेररूप प्रणव (ॐ) का जय करना चाहिए अथवा मरणपर्यन्त शतस्त्रीय (बेद) का जय करना चाहिए

एकाको बतविज्ञात्मा स बाति परम् पदम्। वसंबाधरणाहिता बाराणस्यां समर्पहतः॥ १० १॥ मोऽपीश्वरप्रसादेन बाति तत्परभण्यदम् तत्रोतकमणकाले हि सर्वेषामेच देहिनाम्॥ १० २॥ दक्षति परम् ज्ञाने वेन मुख्येत कथन्तत्।

जो एकाकी, संयतः चितातमा है. वही परम धाम की प्राध होता है। हे विद्रो मरणपर्यन्त जाराणसी में समाहित होकर वास करता है. वह भी ईवर के प्रसाद से परम पद की प्राप्त करता है क्यों कि वहाँ पर उत्क्रमण (मृत्यु) के समय समस्त देहधारियों को वे श्रेष्ठ झन प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वह संमारकप) मन्धन से मुक्त हो जाता है

वणांत्रमिवियं कृतनं कुर्वाणो पत्परायमः॥ १०३॥ तेनैव जन्मना ज्ञानं लक्ष्या पादि ज्ञितं पदम्। येऽपि तत्र वससीह नीचा वै पापयोगवः॥ १०४॥ सर्वे नानि संसारमीसरानुत्रशद् हिमा किन्तु विच्या पविश्वनि पापोपहतकेतसाम्॥ १०५॥

वणाश्रम धर्म का शास्त्रविहित सम्पादन करते हुए जो मुझमें ही परायण , एकाग्रचिच ) रहता है, वह उसी जन्म से ज्ञान प्राप्त करके शिवपद को प्राप्त कर लेता है। जो भी नीच तथा पाप योनि बाले लोग वहाँ पर निवास करते हैं, हे द्विजगण वे सभी ईक्टर के अनुप्रह से इस संसार को तर जाते हैं किन्तु जो पापों से उपहत विश्व बाले (नीच) हैं, उनके लिए विध्वकारक होंगे

धर्मन्समाद्रकेसस्मान्युक्तवे सतते द्विताः। एतव्हरसं वेदानो न देवं वस्य कस्यचित्॥१०६॥ धार्मिकावैव दावस्यं भक्ताय ब्रह्मचारिये।

है द्विजगण दसिलये युक्ति के लिये निरन्तर धर्मी का संमाश्रय करना चाहिए। यह देखें का परम रहस्य है इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए जो धार्मिक हो, भक्त हो और बहाचारी हो उसी को यह विज्ञान देना चाहिए।

#### व्यास उत्तर

इत्वेतदुक्त्वा भगवान् ज्ञाश्वतो योगपुत्तमप्। १०७॥ व्यावहार समामीनं नारायणमनामयम्। मरीतदाधितं ज्ञानं हितावं बृह्यवादिनाम्॥ १०८॥ दातव्यं सान्तविकोभ्यः क्रियोभ्यो भवता शिवप् उक्तवेदमर्थं योगीन्द्रानद्ववीद्धगवानकः॥ १०९॥

व्यासजी बाले— इतना कहकर सर्वोत्तम आस्पयोग अथवा रहस्य ज्ञान का उपरेश शास्त्र भगवान् शंकर ने अपने पास आसीन सनातन नारायण को कहा था। वही यह ज्ञान ब्रह्मवादियों के हित-सम्पादन के लिये मैंने कहा है। यह शिवस्वरूप कल्याणकारी ज्ञान शान्तचित वाले शिष्यों को भी देने योग्य है इतना कह कर भगवान् अन योगोन्द्रों से बोले

हिताब सर्वपतानां हिजातोनां हिजातमा भद्मतोऽपि हि मजातं शिव्याणां विधिपूर्वकम्॥ ११०। उपदेश्वयत्ति भक्तानां सर्वेषां द्वचतान्मपः। अपं नारायणां योऽसावीश्वरो नात्र संशयः॥ १११॥ नानारं वे प्रपत्यत्ति तेषां देयपिदं परम्। भनेषा परमा मूर्तिनांसवणसमहवकः। ११२॥

है उत्तम बाह्यणों! समस्त द्विजातियों (बाह्यण, श्रादिय, वैश्य) के भकों के हित के लिये आप लोग मेरे इस ज्ञान को मेरे वचन से विधिपूर्वक शिष्यों को और सब भक्तों को प्रदान करेंगे। यह नारायण साक्षात् ईश्वर हैं— इसमें जरा भी मंशय नहीं है जो इनमें कोई अन्तर नहीं देखते हैं, उनको ही यह ज्ञान देना चाहिए। यह नारायण नक्ष्य वाली मेरी ही अन्य परमा मूर्ति है। सर्वपृतात्पपृतस्या शास्ता चाक्षरसंस्थिता। वेऽन्यया मा प्रवश्यन्ति लोके भेदद्वशो जनाः॥११३॥ म वे पुर्तिः प्रवश्यन्ति जायने च पुनः पुनः। वे त्वेन विद्युमकाकं माझ देवं महेस्परम्॥११४॥ एकीभावेन पश्यन्ति न तेषां पुनरुद्धवः। तस्मादनादिनिसनं विद्युभात्मानमस्यवम्॥११५॥ माप्रेय सम्बपश्यावं यूज्यकं तथेय चः

यह मूर्ति समस्त भूतों की आत्मा में शाना और अक्षर अविनाशीरूप से संस्थित है, फिर भी जो इस लोक में भेटदृष्टि वाले हांकर अन्यथा देखते हैं, अर्थात् हम दोनों के स्वरूप को फिल भिन्न मानते हैं, वे कभी भी मुक्ति का दर्शन नहीं करते हैं और बारम्बार इस संसार में जन्म लिया करते हैं। जो अव्यक्त इन विष्णुदेव को और महेक्सदेव मुझको एकीपाव से हो देखते हैं, उनका संसार में पुनर्जन्म नहीं झेता। इसोलिये अनादि निधन अव्ययात्मा भगवान् विष्णुस्वरूप मुझको हो भलीभीत देखों और दसी भावना से पुजन करों

पेऽन्यवा सम्बप्तश्यक्ति मस्त्रैयं देवतानरम्॥११६॥ पं यक्ति नरकान् घोराञ्चाहं तेषु व्यवस्थितः। मृष्टं वा पण्डितं वापि क्राह्मणं वा मदालयम्॥११७॥ मोचयामि समाकं वा व नारावणनिन्दकम्।

जो लांग मुझे अन्य देवता मानकर अन्य प्रकार से ही देखा करते हैं, दे परम घोर नरकों को प्राप्त करते हैं। डनमें मैं स्थित नहीं रहता हूँ। मेरा आश्रय ग्रहण करने वाला मूर्ख हो अथवा पण्डित या ब्राह्मण अथवा नारायण की निन्दा न करने वाला चण्डाल भी हो. तो उसे मैं मुक्त कर देता हूँ।

तस्यदेव पहायोगी बद्धकैः पुरुषोत्तमः॥११८॥ अर्वनीयो नगस्कार्वी फग्नीतिबनगद वै। एवमुक्त्वा वासुदेवगार्तिग्व सं पिनाकपृक्॥११९॥ अक्तर्हितोऽपवसेवां सर्वेवायेव परुषताम्

इसीलिये यह महायोगी पुरुषोत्तम प्रभु मेरे भक्तों के द्वारा अर्चना करने के योग्य हैं। इनका अर्चन करना व्याहिए— और मेरी ही प्रोति को उत्पन्न करने के लिये इनको प्रणाम करना चाहिए। इतना कहकर उन पिनाकधारी प्रभु शिव ने भगवान् बासुदेव का आलिक्षन किया और वे भगवान् यहेशर उन समके देखते हुए अन्तर्धान हो गये नारायणोऽपि भगवांस्तापसं कंवमुत्तमम्॥ १२०॥ जज्ञाह योगिनः सर्वास्त्यकत्वः वै वरमं वपुः। ज्ञानं भवद्भिरम्भं प्रसादात्वरमहिनः॥ १२१॥ साक्षाद्वमहेशस्य ज्ञानं संस्तरनाञ्चनम्, गरक्वयं किञ्चराः सर्वे विज्ञानं परमेष्टिनः॥ १२२

भगवान् नारायण ने भी संग्रीयों के परम शरीर को त्यागकर उत्तम तापस का बेच ग्रहण कर लिया और उनसे कहा— आप सब लोगों ने परमेही—परमाल्या महेन्द्र के प्रसाद से निर्मल ज्ञान प्राप्त कर लिया है साक्षात् देव महेन्द्र का यह ज्ञान संसार का नाश करने वाला है। इसलिये सब संताप रहित होकर परमेही के इस विज्ञान को ग्रहण करो

प्रवर्गकवं शिष्यंभ्यो शर्मिकेभ्यो मुनोश्चराः। इदं जन्मय श्वन्ताय वर्गिकायाहिताग्नये॥१२३॥ विज्ञानपैष्टां देवं ब्राह्मजाय विशेषतः। एवमुक्त्वा स विद्यालय योगिनां योगविषयः॥१२४॥ नासवणो पहायोगी जगायादर्शनं स्वयमः।

हे मुनंबरां । यह ऐश्वयेय विद्यान शिष्य, भक्त, मान्त, धार्मिक, आहितान्ति और विशेषरूप से ब्राह्मण की ही देना चाहिए इतना कह कर चांगियों के उत्तम योग के जाता विश्वातमा महायोगी नारायण स्वयं भी अदर्शन को प्राप्त ही गय।

ऋववस्तेऽवि देवेशं नमस्कृत्व महेस्यम्॥१२५॥ नसवणङ्गं भूतादि स्वानि स्वानप्रेन संस्किरे। सनत्कुमारा भगवान् संसर्ताय महामुनिः॥१२६॥ दत्तवानेश्वरं हानं सोऽपि सत्यस्वमाययौ।

उन समस्त ऋषि भ्ये देवंश महेश्वर को और ग्राणियों के आदिस्करूप नास्त्रयण को नफ्स्कार करके अपने अपने स्थानों को चले गये थे महाभूनि भगवान् सनत्कुपार ने अपने शिष्य सम्बर्त के लिये यह ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया था. इसने भी अपने शिष्य सत्यवत को दिया था।

सनन्दनोऽपि योगीन्द्रः पुन्नहाय भहवेते॥ १२७॥ प्रटदी गौतमायाद पुन्नहोऽपि प्रजापतिः अक्टिन वेदविदुषे भारद्वाजाव दनवान्॥ १२८॥

योगीन्द्र सनन्दन ने भी महर्षि पुलह के लिये यह झन प्रदान किया था। पुलह प्रजापति ने भी गौतम को दिया था। फिर अङ्गिरा ने वेदों के महान् विद्वान् भरद्वाज को प्रदान किया था। वैशोषस्यव कपिलस्यका पश्चित्राम्य चः
परामरोऽपि सन्धारिका ये सर्वतत्त्वद्वः १२९॥
लेचे कपरमं हार्न वस्माहरूपीकिरमञ्जूनः १२९॥
वामदेवो महावोगी स्तुः, कर्लावनावस्यकः।
नारायणोऽपि चगवान्देवकोतन्त्ये हरिः॥१३९॥
अर्जुनाय स्वयं सामाहत्वर्धन्दमुन्तमम्॥१३२॥
विहोपाद् विरिष्टं मिकस्वस्मादारस्य पेऽमवद्।
स्राययं गिरिष्टं स्तुं सपन्नोऽहं विशेषकः॥१३२॥

कपिल ने जैगीपत्य तथा पहासिख का दिया था। सभी तन्तों के दृष्टा मेरे पिता प्रशान मुनि ने इसे सनक से प्राप्त किया था। उनसे उस परम ज्ञान को वाल्मीकि ने प्राप्त किया था। उनसे उस परम ज्ञान को वाल्मीकि ने प्राप्त किया था पहले सती के देह से उत्पन्न महायोगी वामदेव ने मुझे (व्यास को) कहा था। वे वामदेव महायोगी कीलपिनाक को धारण करने वाले रुद हैं और नारायण भगवान भी देवकी के पुत्र हरि हैं उन्होंने साक्षात् स्वयं इस उत्तम्य योग को अर्जुन के लिये दिया था। जब मैंने यह उत्तम ज्ञान वामदेव रुद से प्राप्त किया था, तभी से विशेषक्रम से गिरीश में मेरी भक्ति आरम्भ हुई यी में विशेषक्रम से शरण्य, गिरीश रुद्रदेव की शरण में हैं।

भूतेशं विरोज्ञं स्वाम्ं देवदेवं विश्वलिनम्। भवनांऽपि हि ते देवं शम्भुं भेवपवाहनम्॥१३४॥ प्रपद्धनां सपलोकाः सपुत्राः जरणं सिवम् क्तेवं तरासादेन कर्मबोगेन शंकरम्॥१३५॥

आप सब भी उन भूतंत्त, स्थानु, देवदेव, त्रिशूली, गोवृत्रवाहन वाले शिव की शरण में सपत्रीक एवं पुत्रीं सहित प्राप्त हों और उनके प्रसाद से कर्मयोग द्वारा वन संकर की संवा में तत्पर हों

पूजवस्तं महादेवं गोपति व्यालमृक्ष्णम्। एवपुक्तं पुनस्ये तु श्वैनकाका महेक्सम्॥१३६॥ १९४५ आक्षतं स्वाणुं व्यासं सस्पवतीसृतम्। अञ्चल् इष्टमनसः कृष्णदेशकने प्रमुम्॥१३७॥

ठस सर्पमाला के आभूषण वाले, गोपति, महादेव की पूजा करो। ऐसा कहने पर पुनः शौनकादि ऋषियों ने उस नित्य, स्थाणु, पहेशर की प्रणाम किया और वे प्रसन्न होकर सायवतीपुत्र कृष्णद्वैपायन प्रभु व्यासनी से बोले साक्षादेवं इषीकेलं शिवं लोकपहेसरम्। भवतप्रसादादकला लाएप्यं गोवृष्टकवं॥ १३८॥ इटानीं जायते मक्तियां देवैरणि दुर्लमा। सम्बदस्य पुनिसंख कर्मयोगमनुस्त्रमम्॥ १३९॥ बेनासी सम्बानीकः समाराज्यो मुनुसुपिः। त्वतप्रतिसावेय सूतः मृणोतु समयद्वतः॥ १४०॥

वे तिव साक्षाम् देव, इर्वाकेश और लोकों के महान् ईका है आप के ही प्रसाद से उन शरण्य, नोवृष्टवज में हमारी अचल पत्ति तत्त्वन हुई है, जो देवताओं द्वारा भी दुलंभ है हे मुनिश्रेष्ट अत्युत्तम कर्पयोग के विषय में कहें. जिसके द्वारा मुमुधुओं द्वारा भगवान् इंश आराधन-योग्य हैं। आपके साजिध्य में वे सुतजी भी इन भगवट्टयनों को सुनें

तद्वयाख्रिललोकानां रक्षणं वर्षसंस्कृप्। बहुक्तं देवदेवन कियुना कूर्यस्थिणा॥ १४ १॥ पृष्टेन युनिषिः सर्वे शक्तेणामृतमन्वने।

उसी प्रकार समस्य लोकों के रक्षणस्वरूप धर्मसंग्रह को भी कहें जिसे इन्द्र के द्वारा अमृतमधन के समय मुनियों के द्वारा पृष्ठे जाने पर कुर्मरूपधारी देवदेव विष्णु ने कहा था।

श्रुत्वा सत्यवतीसून्, कर्मयोगं सनावनम्॥१४२॥ मुनीनां पाक्ति कृत्सनं प्रोवाच सुस्यपहितः। य इमं पठते नित्यं संवादं कृत्तिवासम्॥१४३॥ सनत्कृष्यरप्रमुखै। सर्वपापै: प्रमुख्यते। श्रमवयेद्वा हिकान् शृद्धान् प्रह्मययंपरायणान्॥१४४॥

सत्यवती पुत्र (व्यास) ने वह सब सुनकर मृतियों द्वारा किंवत उस सनातन कर्मयोग को संपूर्णरूप से समाहित चित्त होकर कहा। कृतिवास के इस संबाद का जो नित्य पाठ करता है अथवा जो ब्रह्मचर्यपरायण पवित्र ब्राह्मणों को सुनाता है, यह भी उन सनत्कुमार आदि मुर्जनयों सहित समस्त पापों से मुक हो जाता है।

यो क विचारपेदवे स कति वरमां गतिम्। यहीतक्षणुयात्रित्यं पक्तियुक्तो दृहततः॥१४५॥ सर्वपापविनिर्युक्तो ब्रह्मलोके पहीवते। तस्मात्मर्वप्रकार पठितव्यो मनीविभिः॥१४६॥ श्रोतव्यक्षानुमन्तव्यो विशेषाद्शाहायौः सदा॥१४७॥

अचना जो इसके अर्थ का भलीभौति विचार करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। को दृहत्रतो भक्तियुक्त होकर इसका नित्य श्रवण करता है, वह समस्त पापीं से मुक्त होकर प्रहालोक में पूजित होता है। अत: मनोवियों को सद प्रकार से प्रथमपूर्वक इसका पाठ करना चाहिए और विशेषरूप से ब्राह्मणों को सदा इसे सुनना और मनन करना चाहिए

इति क्रीकुर्मपुराणे उत्तराई ईश्वरणीतासूचनिवासु सहाविद्याची सोगज्ञालो अकियाससंकादे एकादसांक्रवासः ॥ ११॥

# ह्नादशोऽध्यायः (व्यासगीताः)

व्यास स्वाच

नृणुख्यपृष्यः सर्वे सङ्क्ष्यामं सनसन्त्। कर्मयोगं ब्राह्मणानसम्बन्धिसम्बन्धस्यः १॥ आम्नापमिद्धपश्चिलं ब्राह्मणानां प्रदर्शितम्। श्वरीयां शृष्यता पृष्ठं प्रमुखः प्रकापतिः॥२॥

व्यास जी ने कहा— मैं ब्राह्मणों के आत्पन्तिक फल की प्रदान करने वाले समातन सम्योग को कहता हूँ जिसे आप सब ऋषिगण शवण करें। यह वंदी द्वारा सम्पूर्णरूप से सिद्ध है और ब्राह्मणों द्वारा ही प्रदर्शित किया है इसे शवणकतां ऋषियों के समक्ष पहले प्रजापति पनु ने कहा था।

सर्वपापहरं पुण्यभृतिसङ्गैर्निषेवितम्। समाहितवियो वृधं शृकुश्चं गदतो मम॥३॥ कृतोपनयनो केदानबीधीत हिजोत्तमाः। गर्माष्ट्रपेऽष्ट्रमे बास्दे स्वसूत्रोक्तवियास्य ॥४॥

सह समस्त पापों को हरने काला. परम पुण्यमय और ऋषि समुदायों के द्वारा निषेतित है। मैं इसे कहता है, इसलिए समाहितनुद्धि होकर आप सब इसका श्रवण करें। है द्विजोत्तमो गर्भ से आठवें वर्ष में अववा जन्म से आठवें वर्ष में अपने (गृह्य)सूत्रोक्त विधि के अनुसार हो उपनयन संस्कार सम्मन्न होकर वंदों का अध्ययन करना चाहिए

दण्डी स बेखली सूत्री कृष्णाजिन्त्यते पुनि । विश्वाचारी ब्रह्मचारी स्वास्त्रचे निवसन् सुखम्॥५॥ कार्यासमुपवीतार्थं निर्मितं ब्रह्मणा पुरा। ब्राह्मणानां त्रिवृत्सुत्रं कोहो वा वस्त्रमेव का॥३॥

दण्डवारी, मंखला पहनने चाला, सूत्र (यज्ञोपवीत) को कृष्णमृण्डमं को धारण करने वाला भूति अक्ष्मचारी होकर भिक्षाचरण करे और अपने आक्रम में सुख पूर्वक निवास करे। पहले ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत के लिये कपास कर निर्माण किया था। ब्राह्मणों का सूत्र तीन आवृत्ति हो, वह कुश का बन हो अथवा घरत हो हो।

### सदोपकीतो सैव स्थातसदा बद्धशिखो द्वितः। श्रन्थना बस्तुले कर्म बद्धस्यवसाकृतम्॥७३।

ब्रह्मचारी को सदा उपनीत (अनोई) धारो ही होना चाहिए और सधंदा उसको शिखा भी मैंथी हुई रहनी चाहिए। इसके अभाव में जो भी वह रूप करता है, वह सब अग्रवाकृत अर्थात् निष्युल ही होता है।

### वसेदविकृतं वासः कार्यासं वा क्यायकम्। वदेव परिवानीयं शुक्लपक्षित्रमृतमध्॥८॥

सूनी या रेशमी वस्त्र अविकृतस्थ्य अर्थात् विना कटा हुआ दत्तम कोटि का छिट्ट रहित और स्वच्छ ही धारण करना वाहिए।

इतरन्तु भागाख्यातं वासः कृष्णाजिनं सुप्रम्। अपाके दिव्यपंजिनं रोरवं वा विवीयते॥ १॥

ब्राह्मणों के लिए कृष्णवर्ण का मृग्चर्म उत्तम उत्तरीय माना गया है उसके अधाव में क्रकृष्ट कॉटि के रुक्मृगचर्म के उत्तरीय का भी विधान है

उद्धत्व दक्षिणं काहुं सब्वे वाह्मं समर्पितम्। उपयोगं भवेजिस्यं निर्वातं कण्ठसञ्जने॥ १०॥ सब्यं बाहु समुद्धत्व दक्षिणे तु वृतं क्रियः। प्राचीनावीतमित्रपुक्तं येहे कर्मणि योजयेत्॥ ११॥

दाहिना हाथ ऊपर उठाकर बाम बाहुभाग (कन्से) पर समर्पित उपनीत होता है नित्य कण्ठहार के रूप में धारण सूत्र निवीत होता है। हे द्विजगण पाम बाहु को समृद्यृत करके दक्षिण बाहु में धारण किया गया 'फ्रचीनाबीत' नाम से कहा भया है जिसे पैत्र्य कर्म में ही धारण करना चाहिए

अस्यागारे गर्वा गोहे होये जब्दे तहेव दे। स्वाच्याये पोजने नित्यं हाहणानहरू सर्फ्रवी॥१२॥ उपासने गुरुणाकु सञ्चयो साबुर्सगये। उपवीती वर्वाहरी विविरेष सनावदः॥१३०

अभिताला, गौराला, हवन, यप, स्थाध्याय, भोजन, बाह्मणों के सात्रिष्य, गुरुओं की उपासना और सन्ध्या के सभय तथा साधुओं के सातिष्य में सदा यहांपवीत धारण करने वाला होना चाहिए यही सनानत विधि है।

मौड़ी त्रिदासमा रलहणा कार्या वित्रस्य मेखला। कुशेन निर्मिता विद्या त्रस्थितेकेन का त्रिभिता १४॥ प्रत्येक आहाण को मृंज से बनी हुई, त्रिगृष्टित, सम और विकनो मेखला बनानी चाहिए। मृंज के न रहने पर कुरा की एक या तीन गाँठों जली संखला बनानी चाहिए।

## भारवेदीस्वयालाको दण्डी केक्स्प्रस्की हिनाः। वज्राई वृक्षनं वाच सौध्यमक्रणमेव च॥१५॥

ब्राह्मण केश के अग्रभाग तक लम्बा, सुन्दर तथा छेद रहित बंल का प्रसास अचवा यज्ञ में प्रमुख होने बाले किसी भी वृक्ष का दण्ड धारण का सकता है।

सायं प्रतिर्देशः संस्थापुषासीत समाहितः। कामाल्योमाद्धसन्मोहात्यसत्येनां पतितो भवेत्॥१६॥ बाह्यण को प्रतिदित एकाग्रचित्र होकर प्रातः और सांध्य बन्दन करना चाहिए। काम, लांभ, भय तथा मोहबस सन्ध्य। बन्दन २ करने से यह पतित होता है।

### अग्निकार्यं ततः कुर्वान्सावप्रात्तर्ववादिविः। स्नात्वा सन्तर्पयेदेवानुर्वीन् पितृषणांसावास १७॥

प्रातः तका सन्ध्या के समय यथाविधि अग्निहोत्र करना चाहिए। (प्रात:काल) स्नान के अनन्तर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए

देवतत्त्वर्धनं कुर्णातुषीः एतेण चाम्बुना। अभिवादनशीलः स्वान्नित्यं वृद्धेषु वर्णतः॥१८॥ अभावत् भी नामेति सम्यक् प्रणतिपूर्वकम्। अम्युतारोज्यसर्वत्रष्टं गुज्यादिपनिवर्जितम्॥१९॥

इसके बाद पत्र, पुष्प और बल से देवताओं की पूजा करें। धर्म के अनुसार निल्म गुरुवनों को प्रणाम करना चाहिए द्रव्यादि को छोड़कर केवल आयु और आग्रेप्य को कामना के साथ घलोभाँति प्रणाम करते हुए कहे— 'मैं अमुक नाम वाला बाहाज (आपको प्रणाम करता हुँ)'।

आयुक्तन् भव भौन्येति वाच्यो विक्रोऽभिवादने। सकारकास्य नाम्बेऽने वाच्यः पूर्वाक्षरस्तृतः॥२०॥

अधिवादन करने पर उस आहाण को 'हे सौम्य! आयुष्त्रान् भव अधीत् दीवीयु हो— ऐसा वास्त्र प्रणाम करने वाले बाह्यच को कहना चाहिए। उसके नाम के अन्त में स्थित अकारादि स्वर वर्ण का अन्यचा अन्तिम वर्ण के ठीक पहले स्थित स्वर वर्ण का संक्षेप में उद्यारण करना चाहिए।

न कुर्याहोऽभिवादस्य द्वितः ऋषित्वादनम्। त्रमिवाद्यः स विदुषा यथा सूत्रसम्बेव सः॥११॥ जो द्विज अभिवादन काने वाले का फ्रयमिशादन नहीं करता है, ऐसा द्विज विद्वान के द्वारा कभी भी अभिवादन थीग्य नहीं होता: क्योंकि वह शृद् के समान हो है

विन्यस्तवाणिना कार्यमुपसंवहकं गुरोः। सब्येन सब्धः स्तष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणः॥२२॥ लोकिके वैदिककापि तथाधान्यिकपेव वा। बाददीन यतो ज्ञानं तं पूर्वपपिवादयेत्॥२३॥

हाथों को घरणों में किन्यस्त करके हो गुरु का उपस्पर्शन करना चाहिए। वाम कर से वाम चरण का और दक्षिण कर से दक्षिण चरण का स्पर्श करें। लीकिक तथा वैदिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान दिससे भी ग्रहण करें, उसका सर्वप्रथम अभिकादन करें

नोदकं प्रस्थेद्रैह्यं पृष्पाणि समितं वदा एवंकिशानि चान्यानि च दैवाह्येषु कर्षसु॥२४॥ काह्यणं कुइतनं पृष्केद्धात्रक्षयुगनामयम्। वैद्यं क्षेत्रं समानत्य सुद्रमारोग्ययंक च॥२५॥

देवादि कर्मों में (बासी) जल, भिक्षा, पुण, समिध्व तथा इस प्रकार के अन्य बासी पदार्थों को प्रहण नहीं करना चाहिए (अपितु ताने दृष्य ही लेने चाहिए)। (सस्ते में मिलने पर) ब्राह्मण सं कुशल पूछना चाहिए क्षत्रिय बन्धु सं अनामय, वैश्य से क्षेष- कुशल और शुद्र से मिलने पर भी आरोग्य पूछना चाहिए।

उपस्यायः पिता स्थेष्ठो प्राता चैव महोपति । मातृलः श्वशृरक्षेत्र मानामहपितामक्षे॥ २६॥ वर्णज्येष्ठः पितृत्यक्षु सर्वे ते गुरवः स्मृता माता मातामहो गुर्वो पितुर्मातुष्ठ सोदराः॥ २७॥ श्वशृ. पितामहो स्थेष्ठा भातृज्ञाया मुरुक्तियः। इत्युक्तो गुरुवर्गोऽयं मातृतः पितृतस्त्वा॥ २८॥

उपध्याय, पिता, ज्येष्ट भ्रता, राजा, मामा, बशुर मातामह पितामह वर्ण में ज्येष्ट और पितृव्य— ये सभी गुरुजन कहे गये हैं माता, मातामहो, गुरुपबी, पिता और माता की सोदश भगिनी, सास पितामही, ज्येष्ट भागृजाया ये सभी गुरु (ज्येष्ट अतएव पूज्य) स्त्रिया ही होती हैं, यह माता और पिता के पक्ष से ज्येष्ट-वर्ग बताया गया है

अनुक्तंनमेतेचां मबोवाकावकर्मभिः। गुरु दृष्ट्य समुनिष्ठेदनिशास कृताञ्चलिः॥२९॥ नैतैरुमधिशेल्यार्स्ट विधदेशार्धकारणात्। जीवितार्थपपि द्वेषाद् गुर्सार्थनैय भाषणप्॥३०॥

इस उपयुक्त गुरुवर्ग का सदा अनुवतंत्र मन, वाणी और शरीर से करना चाहिए। गुरु को देखकर कृतावृति होकर अभिवादन करते हुए खड़ा हो जाना चाहिए उनके साथ बैठना नहीं चाहिए। अपने जीवन निर्वाह हेतु तथा द्वेषभावना के कारण गुरु के स्वमने कुछ नहीं खेलना चाहिए

उदिहोऽपि गुणैरन्यैर्गुरुद्वेषी पतत्त्वाः। गुरुकामपि सर्वेषा भूज्याः पद्म विशेषतः॥३१॥ तेपामाद्यास्त्रयः ब्रेष्टास्तेषां याता सुपूजिता। यो पावयति या सूते वेन विद्योपदिश्यते॥३२॥ ज्येष्ठो प्राता च मर्ता च पद्यैते गुरतः स्मृताः।

गुरु सं द्वेष करने वाला व्यक्ति, दूसरे अनेक गुणों से सम्पन्न होने पर भी नरक में गिरता है. इन सभी प्रकार के गुरुओं में भी पाँच विश्लेष प्रकार से पूजनीय होते हैं — उनमें भी प्रथम होन सर्वाधिक श्रेष्ठ होते हैं और उनमें भी माता की समसे अधिक पूज्या कहा गया है. उत्पादक (पिता) प्रसूता माता) विद्या का उपदेशक अर्थात् गुरु, बड़ा भाई और पति— इनको उपर्युक्त पाँच गुरुओं में गिना गया है।

आत्पनः सर्वयन्तेन प्राणत्याचेन या पुनः॥३३॥ पुजनीया विशेषेण पक्षेते भृतिपिच्छकाः

ऐशर्य को चाहने वाले व्यक्ति को अत्यन्त मापूर्वक अथका प्राप्त च्यान करके भी उपयुक्त भीच गुरुओं की मूजा करनी चाहिए

वादरिकाः च पत्ता च हासेतौ निर्विकारिणौ॥३४॥ ताकसर्वं परित्वज्य पुत्रः स्वात् क्यरायमः।

जब तक पाता और पिता दोनों निर्विकारी हों अर्थात् जब नक दोनों में निर्देश भाव बना रहे, तब तक प्रत्येक पुत्र को चाहिए कि वह अपना सब कुछ त्याग कर उनकी संवा करने में तत्यर रहे।

विता प्राता च सुप्रोत्तै स्थातो पुत्रगुणैर्वदि॥३५॥ स बुद्रः सकलं बर्पयानुयानेन कर्मणा।

वदि पुत्र के युगों से मस्ता-पिता वहुत सन्तुष्ट हों. तो माता-पिता को सेवारूपी कर्म से ही वह पुत्र समग्र धर्म को प्राप्त कर लेता है।

नस्ति महसमो देवो गस्ति ततसमा गुरु:॥३६॥ तयोः प्रत्युपकारो हि न करुक्तन विकरे। संसार में भारत के समान कोई देव नहीं है और पितः के समान गुरु नहीं है। इनके वरकार का वदला किसी भी कप में नहीं चुकाया जा सकता।

तयोर्नित्यं त्रियं कुर्यात्कर्यका घनमा निरामक्षण न तत्थ्यायननुष्ठालो वर्षपन्यं समावदेव्। कर्याक्षिका पुनित्यालं निर्त्यं नैपिकिक क्षामक्षण

अतएव इनका नित्य हो यन, वाणी और कर्म के द्वारा सबंदा प्रिय करना चाहिए। उनको आज्ञा र मिलने पर मोक्षसाधक तथा नित्य या नैमितिक कर्म को छोड़कर अन्य धर्म का आक्षरण नहीं करना चाहिए।

सर्मसारः सपृष्टिष्टः क्षेत्राननस्वत्यदः। सन्वन्यसम्बद्धः वक्तारं विस्वष्टस्यद्वप्रस्या। ३९॥ किन्यो विद्यापस्यं सुकृतं प्रस्य वा पूज्यतं दिवि वो प्रात्तरं पितृसमं स्पेष्ठं मूर्खोऽवयन्यते॥४०॥ तेन द्वेवेण स्र प्रेत्वं निर्द्यं पोरमुक्कवि। पुंसां कर्मनि विष्ठेत पूज्यो पर्सा स सर्वद्यः॥४१॥

यही धर्म का सार कहा गया है जो मृत्यु के पश्चत् फल प्रदान करने जाता है वक्ता को भलोभाँति आराष्ट्रम करके उसकी अनुजा से विस्ट हुआ शिष्य विद्धा का फल भोगता है और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग लोक में पूजा जाता है जो मृद्ध फिला के तुल्य बड़े भाई की अवमानना करता है, वह इसी दोध से मरणांपरान्त परम घोर नरक को प्राप्त करता है। पुरुषों के मार्ग में पुज्य भर्ता सर्वदा स्थित रहा करता है।

क्षपि माति लोकेऽस्मिनुषकाराद्धि गौरवम् ने नस भर्तृपिण्डाचै स्वान्ताणान् सनवजनि हि॥४२॥ तेषाम्बद्धावौन्नोकान् प्रोवाच भगवान्यन्।

इस माता के लोक में उपकार से ही गौरव होता है, जो मनुष्य भर्त्रापण्ड के लिये अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं उन लोगों के लिये भगवान् मनु ने अक्षय खोकों की प्राप्ति कही है

मातुलांख पितृष्यांख श्रमुपानृत्यिको गुक्रम्॥४३॥ असावर्शमित बृष् असुरवाय बचीवसः। अदाय्या दीक्षितो नामा यवीवानपि यो प्रवेत्॥४४॥ स्ते प्रकपुर्वकत्वेन अधिपानेड वर्षिकत्।

मामा, चाचा, बजुर ऋषि और गुरु वर्ग से यह मैं हूँ, ऐसा ही बांसना चाहिए चाहे वे युवा ही हो। जो दीछित बाहरण हो वह भस्ते ही युवा क्यों न हो उसे नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। धर्मवता उसे भवत्) अस्य **सन्द के** साव अभिभावण करें

श्रामिताहरू पृज्यस्य किरसा बन्त एवं चा।४५॥ स्वास्य श्रामिताहरू सोकारें सावरं सदा। नामितास्यस्यु विशेष श्रामिताहाः कवस्यत्र ४६॥ सानकर्मगुणोपंतरं ये कवन्ति बहुमुतः। साहायः सर्वदर्णानां स्वस्ति कृतिहिति सृतिः॥४७॥

सम्पति की कामना रखने वाले क्षत्रिय आदि के लिए ब्राह्मण सदा आदर के सहित अभिवादन योग्य, पूज्य, और सिर सुकाकर बन्दन करने सोग्य होता है। परन्तु उत्तम ब्राह्मण के हात क्षत्रियादि किसी भी रूप में अभिवादन योग्य नहीं होते चाहे वे ज्ञान, कर्म और गुणों से युक्त या विद्वान तथा दित्य यजन करते हों ब्राह्मण सभी वर्षों के प्रति तुमहारा कल्याण हो— ऐसा कहे यह बृति वचन है।

सवर्णेषु सवर्णानां काम्ययेवाधिवादनम्॥ भूभरिनिर्द्विज्ञातोनां वर्णानां ब्राह्मण्ये गुरुः॥४८॥ प्रतिरेव गुरुः खोणां सर्वस्थाप्याग्यो गुरुः। बिह्य कर्म तथे वस्त्रितं चयति पद्मप्रम्॥४९॥

समान वर्ण के सभी लोगों को अपने सक्यों का अभिवादन करना ही चाहिए द्विजातियों का गुरु अगि है और सब वर्णों का गुरु चाहाज होता है खियों का गुरु एक उसका पति ही होता है अभ्यागत जो होता है यह सबका गुरु होता है। विका, कमें, तम, कम्यु और धन पौचवा होता है

बान्यस्थानानि पञ्चाहुः पूर्व पूर्व नुकतरस्। एतानि चित्रु वर्णेनु पूर्यासि बसवनि चा।५०॥ यत्र स्तु सोऽत्र बानाई सुग्नेऽपि दसमी गतः।

ये पाँच ही मान्य-स्थान कहे गये हैं और इनमें उत्तर-उत्तर की अपेक्षा पूर्व-पूर्व गुरु (लंड) होता है। ये सभी (बाह्मणादि तीनों वर्णों में अधिक होने पर प्रभावशाली हुआ करते हैं। जिन में ये होते हैं, वह सम्माननीय होता है इसी प्रकार दशमी को प्राप्त (नक्षे वर्ष की) आयु वाला सूह भी सम्मान योग्य कहा गया है

क्या देवो ब्राह्मणाय स्मिचै राह्नै ह्रच्याचे॥५१७ वृद्धाय भारतुम्माय रोजिये दुर्बसाथ छ।

यदि मार्ग में सामने ब्राह्मण, रखी. राज्य. अन्या, वृद्ध, भारवाहक, रोगो और दुवंन आ बाए तो उसके लिए रास्ता स्रोड़ देना चाहिए। निक्षतमाहत्य जिल्लामां गृहेन्यः प्रयतोऽन्तहम्॥५२॥ निकेत गुरवेऽभगीयाद्वान्यतस्तरनुत्रया

प्रतिदिन यजपूर्वक सज्जनों के घर से भिक्षा को प्रहण करके गुरु के सामने सर्पापत करें, फिर उनकी आज्ञ से पौन होकर भोजन करना चाहिए

### पक्रपूर्वं चरेर्देक्ष्यपुषनीतेः द्विजोत्तपः॥५३॥ भक्षनम्बर्वे तु राजन्यो वैश्यस्तु चवदुत्तरम्।

यहोपबीती ब्राह्मण त्रह्मकारी 'भवत्' सन्द पहले लगाकर भिक्षा याचना करें (अर्थात् 'भवति भिक्षां देहि' ऐसा कहेंगे) यहोपवीती क्षत्रिय वाक्य के बीच में 'भवत् सन्द लगाकर भिक्षा याचना करेंगे (अर्थात् 'भिक्षां भवति देहि' कहेंगे) और यहोपबोती वैश्य अन्त में 'भवत्' सन्द का उद्याग्ण कर भिक्षा याचना करें (अर्थात् 'भिक्षां देहि भवति')।

### मातरं वा स्वसारं का मानुर्का भगिनों निजास्। ५४॥ निष्यंत स्थितां प्रवयं सा चैनं न विधानसंत्।

माता. बहन, माता की सभी कहन (मौसी) अथवा ऐसी ली जो ब्रह्मचारी को (खाली हाथ लाँटाकर) अपमानित करने दाली न हो, इन सबसे पहले भिक्षा खचना करनी चाहिए

## स्कातीयगृहेकोव सार्ववर्णिकमेव वा॥५५॥ भैक्ष्यस्य खरणं युक्तं पतितादिव् वर्णितम्।

कपनी जाति के लांगों के घर से ही मिश्रा मांगकर लानी चाहिए अथवा अपने से उद्यवर्ण के लोगों से भिक्षा मांगी जा सकता है। परन्तु पतित क्यकियों के यहां से भिक्षा प्रहण वर्जित है

## वेदयहँगहीनानां प्रपत्रानां स्वकर्षसु॥५६॥ इद्राचारी हरेद्रीहर्ष मृहेष्यः प्रकाऽन्यहर्ष

वेदों के श्राता, यज्ञादि सम्पन्न करने वाले और अपने वर्णानुकूल कर्मों का सम्पादन करने वाले लोगों से ही इहरावारी को प्रतिदिन यन से भिक्षावरण करना चाहिए।

### गुरोः कुले न चिक्षेत न प्रातिकुलकसुनुस५७॥ अस्तये सान्वग्रहानं पूर्वं पूर्वं सिकर्णकेत्।

गुरु के कुल से, अपने संगे सम्बन्धियों के कुल (सामा आदि) और मित्र के परिवार से ब्रह्मचारी को भिक्षा नहीं माँगनी चाहिए अन्य गुरुस्थ से भिक्षा न मिलने पर उपरोक्त पूर्व पूर्व कुला को छोड़ देना खहिए अर्थात् परवर्ता बन्धु-बांघव, मापा आदि के परिवार से धिका मौंग लेना चाहिए

### सर्वं वा विचोद्धायं पूर्वोक्ताग्रमसम्बद्धे॥५८॥ नियम्ब इक्ता वाचं दिशस्त्वनक्लोकपन्।

यदि पूर्वोक्त सभी गृहों से भिक्षा मिलना संभव न हो, तो यद्भपूर्वक आण्डे को नियन्त्रित करके, इधर-उधर दूसरी दिशा में दृष्टि न डालनी चाहिए।

### समाहत्य तु त्रज्ञीस्यं प्रसेदप्रममायया॥५९॥ भृजीत प्रकते नित्यं सम्बतोऽनन्यमानसः।

उपयुंक भिक्षाचार से प्राप्त (कच्चे) अन्नादि का संग्रह करके उसे सावधानीपूर्वक पंकाना चाहिए नन्पश्चात् वाणी को नियन्त्रित करके एकाग्रचित होकर खाना चाहिए।

### पैक्ष्येण वर्तयेष्ट्रिस्थपेकालादी भवेदवरी॥६०॥ पैक्ष्यण वृत्तिनो वृत्तिक्ष्यवाससमा स्पृता।

प्रहाबारी नित्य भिद्धा से जीवन निवाह करें और किसी एक व्यक्ति का अन नहीं ग्रहण करना चाहिए, (प्रतिदिन भिन्न भिन्न व्यक्ति के घर से भिन्ना संग्रह करनी चाहिए । इसलिए महासारी को भिक्षा द्वारा जीवन निवाह की विधि को उपवास के समान माना गया है।

### पूजयेदशनं नित्ययद्याचेतदकुरसयन्॥६१॥ सुद्रा हम्पेलसीदेव तत्ते पुत्रीत वाप्यत ॥६२॥

अत्र का (प्राणधारक देवरूप में भानकर) प्रतिदित पूजन करें और आदरपूर्वक, बिना तिरस्कार के (अर्थात् यह अच्छा नहीं वह अच्छा नहीं यह कहे दिना) उसे ग्रहण करना चाहिए अन्न को देखते ही पहले स्वस्थ और प्रसन्न होकर फिर वाणी को नियन्त्रित कर भोजन करना चाहिए

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्धक्रातियोजनम्। अपुष्यं लोकविद्विष्टं तस्मास्त्यरिवज्जेयेत्॥६३॥ प्रारमुखोऽप्राति मुझीत सूर्विप्रमुख एव वा। नारादृदङ्गुखो नित्यं विविरेष सनातनः॥६४॥ प्रशास्य पाणिपादी च पुश्रानो द्विरुपस्पृत्रेत्। सुचौ देशे समासीनो मुक्तवा च द्विरुपस्पृत्रेत्॥६५॥

अधिक मात्रा में भरेजन करना आरोग्य से स्क्रित. आयु को न बढ़ाने बाला, स्वर्गीय सुख न देने बाला, अपुण्य करने बाला तथा सभी लोकों में तिरस्कृत होता है, अत: उसका परिलाग कर देना चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके अथवा सूर्व के सम्मुख होकर ही अब ग्रहण करे उत्तर की और मुख करके कभी भीजन न को— यही सनातन काल से चला आ रहा नियम है। दोनों हथा और पैर धोकर भोजन करने से पूच दो यार आचमन करे। किसी पवित्र स्थान में बैठकर ही भोजन करे और पुनः दो बार आचमन करे।

इति बोक्म्पूराने करमार्द्धे व्यासमीतासूपनिष्मस् व्रह्मविद्वार्थाः योगसानां व्यक्तियासस्वर्धः हाटलोऽस्यरः॥ १२॥

# त्रयोदशोऽध्याय: (व्यासगीता आचमन आदि कर्पयोग)

क्यास उद्याच

पुरस्या पीत्वा च सुरस्य च श्तात्वा स्थ्योपसपंगे। ओही किलोपकी स्पृष्टा बासी विपरिपाय च॥ १॥ रेतांमूत्रपूरीपाणामुस्सर्गेऽयुक्तपायणे। हीकिकाव्यवनारम्ये कासश्चासागमे क्यां। २॥ सत्वरं वा त्र्यक्षानं का समागन्य द्विजानमः। सन्वयोक्तपंगेस्तद्वदाचानोऽष्यायमेतुनः॥ ३॥

व्यसंजी बांसं— भोजन करके, यानी फीकर निदा से उटकर, स्नान करने पर, राह चलते समय, रोमविहीन हॉट्रॉ का स्थरी करने पर, बल्ड पहनने पर, वीर्य- मूत्र- मेल की त्याग करने पर, असंगत वातांलाप करने या यूकने के बाद, अध्ययन से पहले खाँसी आने या सांस छोड़ने पर आंगन या स्मशान की चर करने पर तथा दोनों संख्या समय ब्राह्मणों को पहले एक कर आवमन किए रहने पर भी, पुन: आवमन करना चाहिए।

### चवडालप्लेन्डसंपादे स्त्रीशृद्धोन्छिष्टमावजे। इन्डिश्टं पुरुषं स्पृष्ट्य पोज्यसावि नकविषय्॥४॥

चाण्डाल और प्लेष्ड से बात करने पर, सी जूद अथवा उच्छिष्ट व्यक्ति के साथ बातचीत करने, टबिड्ड पुरुष का या वैसं हो अच्छिष्ट पोजन स्पत्तं करने पर आदमन करना चाहिए।

आचामंद्रशुपातं वा लोहितस्य तथैव च। भाजने सन्वय्ये स्नात्वा त्वामे मृत्रपुरीववो:॥५॥ आवानोऽप्यासमंस्युक्वा सङ्क्षसद्भद्रवाव्यय:। अन्नेगंबाकवालाने स्पृष्टा प्रयत्नेव चत्र६॥

अश्रु या रक्त प्रवर्शनत होने पर, भोजन, संध्यवन्दन, स्नान करने और मल- मूत्र त्यागने पर, पहले आक्सन किया हों, सद भी आवमन करना चाहिए। निद्रा के पश्चान् या अन्यान्य कारणों के लिए एक-एक बार आवमन अयक्ष अग्नि, गाय या पवित्र करनु ,गंगाजलं) का स्मर्श करना चाहिए।

स्तीपाम्बात्मनः स्पर्ते नीवीं ता परिवाद छ। उपस्पृतेक्वलक्कान्तसूची वा भूमियेव च।।७॥

वी का एरीर, उसका करियन्यन या दल खू लेने से शुद्धि के लिए जल, भीगा हुआ तृष वा पृथ्वी का स्पर्श करना चाहिए

केशानां सहपनः स्पर्शं वाससोऽशासितस्य च। अनुव्याधिरफेनाभिर्विशुद्धाद्धिष्ट बाग्यतः॥८॥ होषेष्युः सर्वदाकोदासीनः प्रशुद्धसुखः

अपने ही केशों का स्पर्श तथा बिना भूले हुए वस्त्र का स्पर्श करके अनुष्ण (गरम न हो) फेन से रहित विशुद्ध जल से भीन होकर जलस्पन्नं करे इस प्रकार वाह्यशृद्धि की इच्छा रखने वाले को पूर्व या उत्तर की और मुख करके बैठकर आचमन सबंदा करना चाहिए

तिरः प्रावृत्य क्षण्ठं वा मुक्तक्कश्चिकोऽपि कः॥९॥ अकृत्वा पादयोः शीवपाचान्तेऽच्यशुक्तिर्पवेत्। भोपानको कलस्तो वा नोच्पीयो चाचमेट्टम ॥१०॥

शिर को उँककर अथवा कण्ड को वस्त्र से उँककर कमरबंध और शिखा को खोल कर तथा पैरों को शुद्ध किये बिना आचारन करने वाला पुरुष अपवित्र ही होता है। जूते पहने हुए, जल में स्थित होकर और पगड़ी पहने हुए इद्धिमान पुरुष को कभी आचारन महीं करना चाहिए।

न चैवं वर्षवासभिद्धंस्त्रोकिष्टे तथा बुधः। नैकहस्तर्षितजलीर्वना सूत्रेण या पुनः॥११॥ न पादुकासनस्यो या बहिर्जानुकरोऽपि वा। विद्शुत्रादिकसमुक्तैनं नोच्छिष्टेस्त्वयैय चा।१२॥ न चैवाङ्गलिपिः हस्तं बकुर्यक्रवमानसः।

हसी प्रकार जानी पुरष को वर्षा की धराओं से आचमन नहीं करना चाहिए हाथ के उच्छिट होने पर, एक ही हाथ से अपित जल से, यज्ञोपयोत के न होने से, पादुकासन (खड़ाऊँ)पर स्थित होकर, जानुओं के बाहर हाथों को रखते हुए, वैश्य और जूद आदि के हाथों से छोड़े हुए तथा उच्छिट जल से आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन के समय अङ्गुलियों से आवाज नहीं करनी चाहिए वधा जन्यमनस्क होकर (एकछताशून्य होकर) कभी आध्यमन नहीं करना चाहिए।

न वर्णरसदुष्टानिनं चैवात्रचुरोदके:॥१३॥ न पाणिकृष्टितस्मिनं न चहिन्यक एव वरः

नो जल (स्वाधाविक) वर्ष और एस (स्वाद) से दूषित हो का बहुत ही थोड़ा हो तथा जिसमें हाथ झानकर शुधित कर दिया गया हो, उससे बगल से बाहर हाय रखकर भी आचमन नहीं करना चाहिए।

इट्जामिः पुन्ते विशः कण्टपापिः शक्तियः जुणिः॥१४ शक्तितामिसाम वैश्यः सर्वेजुदौ सर्शतोऽस्थसः।

जाहाण इदय तक पहुँचने वाले आचमन के जल से पवित्र हो जाता है और कण्ड तक जाने वाले जल से छविय की जुद्धि हो जाती है। वैश्य तो प्राशित (मुख में डाले) जल से ही शुद्ध हो जाता है तथा त्वी और सुद्र जल के स्पर्श मात्र में हो शुद्ध को प्राप्त कर लेते हैं

अबुह्यपुत्परसायां तीर्थं ब्राह्मपिद्धोध्यते॥ १५॥ प्रदेशन्यास्य वन्यूसं पिद्धतीर्थपनुत्तरम्। सनिहामूलकः पश्चास्त्राचापस्यं ब्रव्यस्ते॥ १६॥ अबुल्यते स्पृतं देवं नदेवार्थं वसीर्तितम्। मूलं वा देवामादिष्टमानेथं मन्यतः स्मृतम्॥ १७॥

अबुह के मूल की रेखा में बहातीये कहा जाता है। अबुह से प्रदेशिनी अबुलि के मध्य का भाग उत्तम पितृतीयें कहा गया है किन्हा के मूल से पीछे प्राजापत्य तीर्य कहा जाता है। अबुलि के अग्रभाग में दैवनीयें है जो देखों के लिये प्रसिद्ध है। अथवा (अबुलि के) मूलभाग में दैव अदिह है और मध्य में आग्नेय कहा गया है।

तदेव सौषिकं तीर्वपेवं झात्वा न मुझति। झालेणैव तु तीर्वेन क्रियो नित्यमुपस्कृतेत्॥ १८॥ कार्येन वाच दैवेन बाबाचान्ते शुच्चिर्वेत्। जिस्तवायेदयः सूर्वं साह्यणः प्रकारकतः॥ १९॥

वही सीर्पक (सोम) तीर्च है. ऐसा जानकर मनुष्य कभी भी मीह को प्राप्त नहीं होता. ब्राह्मण को ब्राह्मतीर्च से ही नित्य अपस्पर्रात करना चाहिए। काव (क्रांजपत्य) तीर्च अथवा दैवतीर्च से भी उसी भीति आचमन करने पर सुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण को सब से पहले संयद होकर तीन बार आचमन करना चाहिए

मंद्रताहुडपूलेन पूर्व वै ममुपस्पूरीत्। अहुशानांपिकास्यानु स्पृतेत्रेत्रद्ववं तत ॥२०॥ कर्णन्यकुष्ययोगेन स्पृत्तेक्रसायुट्डवम्। कन्किमुख्योगेन क्रको समुपस्पृतेत्॥२१॥

संवृत अङ्गुष्ठ के मूलभाग से मुख का स्पर्श करना चाहिए। जनन्तर सङ्गुष्ठ और अनाधिका से दोनों नेत्रों का स्पर्श करना चाहिए। तर्जनी और अङ्गुष्ठ के योग से दोनों नासिका के चिद्रों का स्पर्श करे और कनिष्ठिका और अङ्गुष्ठ के योग से दोनों कानों का स्पर्श करे.

सर्वाहुलीमिर्वाह् च इट्यन्तु तलेन न कः नामिः लिखा सर्वामिरहुदेनम् क द्वम्॥२२॥

सभी अङ्गुलियों से दोनों भुजाओं, हथेली से इदय तथा अङ्गुट वा सारी अङ्गुलियों से नामि और सिर का स्पर्श करें

तिः प्राप्तनीयातदस्यस्यु सुप्रीतास्त्रेन देवताः। इ.स. विम्युमहेरस्य स्थानीत्यनुसुवृत्याः। २ ५ ॥

हमने यह सुन्न है कि जल का तीन कर आक्रमन करने से बह्या, विक्यु और महेबर— तीनों देव प्रसन्न होते हैं

गंगा च वपुना चैव प्रीदेते परिवास्पनाम्। संस्पृष्टकोर्लोचनकोः भ्रीदेते भृष्टिकासकरीः। २४॥

परिपार्कन (मुखप्रकालन) करने से गंगा और वसुना प्रसन्न होती है तथा दोनों नेत्रों का स्पन्न करने से चन्द्रमा और सूर्य प्रसन होते हैं।

नासम्बद्धनी त्रीयेते स्पृष्टे नासापुटद्वये। क्रोत्रयो स्पृष्टकोस्तद्धतीयेते वर्णनस्यनस्पीत २५॥

नासपुटों का स्पर्ज करने से अश्विनीकुमार प्रसन होते हैं। इसी प्रकार कानों के स्पर्श से वायु और अपने प्रसन होते हैं।

संस्पृष्टे इदयेकास्य प्रीकाने सर्वदेककः । वृद्धिः संस्पर्धनादेक प्रीतस्तु पुरुषो प्रवेत्॥२६॥

इदय के स्पर्श से सारे देवता प्रसन्न होते हैं और सिर पर स्पर्श करने से परम पुरुषकम विष्णु प्रसन होते हैं।

नोक्सितं कुकी निर्म विद्युक्तेऽङ्गे नवनि वा । दनानाईनलम्बद् विद्योद्दैरमुचिर्यवेद्॥ १७॥

(आवमन करते समय) इतोर घर गिरने वाली अरपना सुध्य जल की बूँदों से अङ्ग जुळ वहीं होता। दौतों में लगी हुई वस्तु, दौतों के समान मानी जाती है, घरना जिङ्का और ओड़ के स्पन्न से वह अपवित्र हो बाती है।

स्पृज्ञन्ति बिन्दवः बाटी व श्राचामकतः वरान्। पृजिकासी समाज्ञेका न तैरप्रवती प्रवेत्॥२८॥ ्रसरे व्यक्ति को आचपन कराते समय, यदि जल की बूँदें देने बाले के पैरों पर गिर पड़े, तो उन जलकर्षों को विशुद्ध भूमि का जल के समान ही भानना चाहिए, उससे का अपवित्र नहीं होता।

म्बुवर्के व सोमे च ताम्मूलस्य च धहणी। फले मून्केहरण्डे च न दोने त्राह वै पनु:n२९॥

मोमरस और मञ्जूपके (दहों-ची-चिश्रित मधु) का पान करने तथा ताम्यूल (पान), फल- मूल और इसुदण्ड का भक्षण करने में यनु ने कोई दोच नहीं माना है।

प्रधुममोदयानेषु यमुच्छिष्टो मवेदिङ्गः। भूगौ निक्षिप्य तद्रव्यमाचम्यान्युक्तिपेत्ततः॥३०॥

परन्तु प्रभूत अन्न और जलकान कर लेने से यदि ब्राह्मक उच्छिष्ट हो जाय, तो उसे वे सभी दृख्य भूमि पर रखकर आयमन कर लेना चाहिए। परन्तु अहस्मन के बाद किर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए।

तैजसं वा सपादान यद्वच्छिष्टो धवेदिङ्कः भूगौ निक्षिण तहच्चमाचम्बद्धियते तु तत्॥३१॥

यदि तैजस् ( एमं एत. सुवर्ण आदि ) पदार्थ हाथ में लंकर जात्मण जूत हो जाय, तो इस वस्तु को पूमि पर रख कर पहले आवमन करके तत्पश्चात् उसे जल द्वारा ही सिश्चित कर लेना चाहिए

यद्यपनं समादाय भवेदुन्तेयणान्तितः। अन्तिमार्थेव बहुद्रव्यपन्तानाः कृषितापियत्॥३२॥ वस्तादिषु विकल्पः स्वातं सृष्ट्या चैवमेव हि।

यदि तदितिरिक किसी अन्य को ग्रहण कर कोई उक्किप्ट हो जाय, तो उस इट्य को (भूमि पर) बिसा रखे ही आचमन कर लेने पर पवित्र हो जाता है परन्तु वस्त आदि में विकल्प होता है इस प्रकार से स्पन्नं च करके ही होता है अर्थान शृद्धि के लिए चस्त्र को अलग कर दंग चाहिए।

अरण्येऽनुदके राजी चीरस्थाक्षाकुले पवित्त ३६॥ कृत्वा पूर्व पुरीषं का इस्यहरतो न दुष्यतिः निवाय दक्षिणे कर्णे इहासूत्रपृदस्युख ॥३४॥ अहि कुर्योच्छकृत्यूत्रं राजी चेरक्षिणामुखः अन्तद्धांव पहीं काहैः पनैलाँहैस्तृणंग वा॥३५॥ प्रायुख्य क शिरः कुर्याहिण्युत्रस्य विसर्ण्यरम्।

अरप्य में, किना जल वाले स्थान में, रात्रि में, चोर तथा व्यास से समाकुलित मार्ग में, मृत्र तथा महा को करके भी जो हाथ में इट्य रखता है, वह दृषित नहीं होता। दक्षिण कर्ण में ब्रह्मसूत्र (यझेपबीदा) को रखकर उत्तर की ओम मुख करके दिन में मल और मृत का त्याग करना चाहिए और रात्रि में दक्षिणाभिमुख होकर त्याग करना चहिए। उस मृत्य को काह, पत्ते, ढेले और दुर्णों से ढैंक दें शिर को वस्त्र से लपेटकर हो मल-मृत्र का विसर्जन करना चाहिए।

समाकुरनदीगोष्टवैत्यन्तः पश्चि भरमसु॥ ३६॥ अभी वंश्य इमझाने व विष्मुद्रे न सपत्वरेत्। न नोपने न कुट्टे वा महाकुन्ने न झाइवले॥३७॥ न तिष्ठन्या न निर्वासा न च पर्यतमस्तके। न जीपदिवाक्यने न कस्पीके समाचनेत॥३८॥

श्राया, कूप, नदी, गोष्ठ, चैत्व के अन्दर, मार्ग भस्म. अग्निवंश्म, श्रदशान में कभी भी मल- मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। गोपण में. जुती हुई भूमि में. मशक्ष्य के नीचे, हरो चास वाली जमान पर, खड़े होकर या निर्वस्त्र होकर, परंत को चोटी पर, जोर्ज देवता के आयतन में, वल्मीक में कभी भी मल-मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए।

न सक्ततंतु वर्तेषु नाम्ब्यन्या समाधोत् तृवाद्वररकपालेषु राजधार्गे तटैस धा।३९॥ त क्षेत्रे विधले धापि न तीर्थे न धतुष्यवे। नोक्तने न समीरे दा नोपरे न पराष्ट्रयो॥४०॥

जीवां से युक्त गर्नों में, चलते हुए, तुमाङ्गार (छिलकों के अंगोरों पर) कपाल मिट्यों के बतेनों। में तथा राजधार्यों, स्वच्छ क्षेत्र में, तीय में, चौराहे पर, उद्यान में, कबर भूमि में तथा परम अपवित्र स्थल में भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए

न सोगन्तगदुको वा गन्ता यानानाँद्धणः न चैवाप्रिमुखं संतेषां गुरुवाह्मणयोनं साः४१॥

जूतें पहने हुए तथा पादुका पहने हुए गमन करने कता, यान में अन्तरिक्ष पत्नमी होकर, लियों के सामने और गुरुबाह्मणों के समक्ष भी मल-मृत्र का उत्सर्ग नहीं करे।

न देवदेवालयपोर्नजार्वायं कदाचन। नदीं ज्वांतीचि वीक्षिश्चा न वार्यापिमुखोऽय वा। क्रवादित्यं प्रस्थाननं चूर्तिसोयं तदीव छ।। ४२॥

देवता. पन्दिर तथा नदी के भी सामने, ग्रह नक्षश्रों को या इधर-उधर देखते हुए, बायु के बहाव के सामने तथा अग्नि चन्द्रमा या सूर्य की ओर मुख करके मल मृत्र का कभी भी स्थाग न करें।

### आहत्य पृत्तिकां कूलाल्लेपनसापकर्यणात्। कुर्यादतस्तितः शीवं विसुद्धैद्धतांदकै ॥४३॥

लेप और दुर्गन्ध को दूर करने के लिए आलस्य त्यागकर नदी तट से लाई गई मिट्टो और उठाए गए मुद्ध जल से शौच करना चाहिए

नाहरेन्मृतिकां वित्रः पांशुलाच च कर्मनम्। न मार्गात्रोचराहेशास्त्रीचोच्छिष्टातवैव च।।४४॥

ब्राह्मण को चाहिए कि वह धूल, कीचड़, मार्ग, करर भूमि और दूसरे के शीच से चनो हुई मिट्टी को कभी भी यहण न करें,

न देवायतगरकृषाद्वामादनर्जलातया। उपस्पृत्रेसको नित्यं पूर्वोक्तिन विद्यानतः॥४५॥

मन्दिर, कुँआ, भाँव या जल के भीतर से शाँच के लिए मिट्टी नहीं लेगी चाहिए। शांच के अनन्तर पूर्वोक्त विधि से प्रतिदिन आचमन करना चाहिए

इति जीकूर्मपुराणे उत्तराई व्यासमीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविकायां योगज्ञास्त्रे अधिक्यासमंज्ञादे अयोदक्षांऽञ्चायः॥ १३॥

# चतुर्दशोऽध्यायः (स्यासगीता-शिष्यब्रह्मचारी के वर्ष)

ध्यास स्थान

य्वं दण्डादिष्यिर्दुन्तः श्रीधाचारसमन्तितः आहृतोऽध्ययमं कुर्याद्वीक्षणाणी गुरोर्मुखम्॥ १॥

व्यासजी बोले - पूर्वोक्त (पलाश)दण्डादि धारण करने वाले और शीचादि नियमों से युक्त ब्रह्मचारी को गुरु के द्वारा बुलाए जाने पर उनके मुख की ओर देखते हुए अथात् गुरु के सामने बैठकर अध्ययन करना चाहिए

विस्पनुद्धतवाणिः स्यात्सन्यतस्यवसम्पन्तितः। आस्यतापिति चोक्तः सन्नासीतापिपुखं युरोना २॥

सन्ध्या-वन्दन करने वाले, सदाचारी ब्रह्मचारी को दाहिन। हाथ (उत्तरीय चस्त्र से) कपर ठलकर मुरु के द्वारा 'बैठ जाओ' ऐसा आदेश मिलने पर उनकी और अभिमुख होकर बैठना चाहिए

प्रतिश्रवणसम्भाषे ज्ञयानो न समाचरेत्। आसीनो न च तिष्ठन्या उत्तिहन्या पराङ्गुखः॥३॥ लंटकर, बैटकर, भीजन करते हुए, दूर खड़े रहकर या पोड़े को ओर मुँह करके (गुरु की) आज्ञा का ग्रहण का उनसे वातालाप नहीं करना चाहिए

न च सच्यासनञ्जास्य सर्वदः गुरुसप्रिकीः गुरोधः चक्षुर्विकये न यतेष्टासनो प्रवेत्॥४॥

तिष्य का आसन तथा उसकी रूप्या, सदैव पुरु के स्थान के वरावर नहीं होती चाहिए अर्थात् उनसे नीची होती चाहिए तथा पुरु की औंखों के सामने उसे अपनी इच्छानुस्वर हाथ-पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए

नोदाहरेदस्य नाम परोक्समपि केक्लम्। न चैवास्थानुकुर्वीत गतिभाषितग्रेष्टितम्॥५॥

गुरु के परोक्ष में केवल उनके नाम का ('ठपाथि आदि से रहित) उद्यारण नहीं करना चाहिए और न ही उनके चलने बोलने आदि विभिन्न चेहाओं का अनुकरण करना चाहिए।

मुरोर्यत्र प्रतीवादो निन्दा चापि प्रवर्तते। कर्जी का पियातस्यी मनस्य वा ततोऽन्यतः॥६॥

जहाँ गुरु का विरोध या निन्दा हो रही हो, वहाँ शिष्य को अपने दोनों कान (होकों से) हैंक लेने चाहिए या उस स्थान से अन्यत्र कला जाना चाहिए

दूरस्के नार्चपेदेनं न कुछो गानिकं स्त्रियाः। न वैवास्योतनं बुयात् स्थिते गासीत सन्नियी॥७॥

्र खड़े होकर या फ्रोधित अवस्था में अथवा स्त्री के समीप गृह की पूजा नहीं करनी चाहिए उनकी चातों का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए और विदे वे खड़े हों हो उनके समक्ष शिष्य को बैठना नहीं चाहिए

उदकुर्भ्य कुझान् पुष्पं समिवोऽस्याहरेत्सदा। पार्कनं लेपनं नित्यमङ्गानां वा समाचरेत्॥८॥ नास्य निर्माल्य शक्तं पातुकोपानझवपि। आक्रमेदासनं झायामासन्दर्भं वा कदाचन॥९॥

(गुरु के लिये) सबंदा जलकलर, कुशार्थ, पूज्य और समिधाओं का आहरण करना चाहिए। उनके अंधे का मार्जन (स्नान आदि) लेपन (चन्दन) निरूप करे, गुरु के निर्यालय (गुरु की मासा आदि) पर शयन न करे और इनको पादुका तथा जुतों, जासन और खाया आदि का भी लंघन न करें और कभी भी उनके आसन पर न बैठे।

सावचेदनकाहादीनं कृत्यञ्चासमै निवेदवेद्। अनापृच्छय न ननस्यं भवेत्रियदिते स्वः॥१०॥

#### न पादौ सारवेदस्य सफ्रिकने कदावन।

गुरु के लिये) दन्तकाह (दाँतुन) आदि का प्रबन्ध करें और जो भी कृत्य हो उन्हों को समर्पित कर दें गुरु से बिना पूछे बासचारी शिष्य को कहीं भी नहीं जाना चाहिए और सदा गुरुदेव के प्रिय कार्य तथा हित में लगा रहना चाहिए उनके समिधान में कभी भी अपने पैसे को नहीं फैलाना चाहिए।

कुमाहास्यादिकश्चेत कण्डासवरणं तथा॥ ११॥ कर्जयेत्सप्रियौ नित्यमवास्प्रोटतमं वतः क्वाकालमयोगीत यावत्र किमना गुरु:॥ १२॥

जैंभाई, हास्यादि तथा कष्ठ का आच्छादन (गले में हार आदि पहनेका) और वाली बजाना या उद्यस्वर से बोलना नित्य ही गुरु की सम्निध में बर्जित रखना चाहिए उस समय तक अध्ययन करता रहे, जब तक गुठदेव बक न जार्य

आसोताल युरोसके फलके या समाहित आसमे ग्रापने याने नेकसिद्धेतकदावना। १३॥ धावनायनुवायेलं एकस्त्रक्षानुगच्छति।

मुरु के कहने पर हो समाहित हांकर फलक (काछ्रसन) पर बैठे आसन, जयन और यात में कभी भी एक साथ नहीं बैठना चाहिए मुरुदेव के दौड़ने पर स्वयं भी उनके पीछे दौड़े और उनके चलने पर शिष्ट को फोड़े चलना चाहिए।

गांऽश्राष्ट्रयानप्रास्यदप्रस्तरेषु कटेषु सा। १४॥ अवसीत गुक्तमा सार्द्ध जिलाफलकरौषु यः जितेन्द्रिय स्थानस्तरं वज्ञ्यात्माऽक्रोयनः जुविः॥ १५॥ प्रयुक्तीत सदा वर्त्य मधुरां द्वितपाविणीम्॥

बैल, अब, या ऊँट की सवारी, प्रासाद, प्रस्तर तथा चटाई पर अथवा शिलाखण्ड और नाव में पुरु के साथ बैठ सकता है। ब्रह्मचारी को निरन्तर जितेन्द्रिय, पन को वह में रखने वाला. शुचि और क्रोप रहित होना चाहिए। सर्वदा दितकारी और पशुर वाणी का प्रयोग करे।

गर्वमान्यं एतं पद्धं झुक्लं प्राणिविहिसनम्॥१६॥ अप्यक्षसासनोपानकक्षत्रदारणमेव च। कामं लोगं भयं निद्धं गोतवादिकार्तनम्॥१७॥ दूतं जनपरीवादं स्वीप्रेक्षालम्बनं तवा। परोपषातं पैशुन्यं प्रकलेन विकर्ययेत्॥१८॥

सहाचारी को वतपूर्वक गन्ध, माल्य, भव्य शुक्कित रस प्राणियों की हिसा, अभ्यक्ष (मालित) अनुन, उपानत्, छत्र धारण. काम, क्रांच, लोभ, मम, निद्धा, गीत, नादित्र, गृत्य. चृत, जनों की निन्दा, खी को देखना, आसम्भन, दूसरों पर उपचात, पैक्स-य— इन सब का परिवर्जन कर देना चाहिए

उदकुष्णं सुपनसो गोशकृत्यृत्तिको कुञान्। आहरताबदर्वानि पैक्समाहरहक्रोत्ताः १९॥

गुरु के लिए उनकी आवश्यकतानुसार जल का घड़ा, फूल, गोबर, मिट्टी और कुक आदि लाने चाहिए और प्रतिदिन भिक्षाटन भी करना चाहिए

कृतम् लक्षणं सर्वं कर्वं पर्वृष्तिनम् स्त्। अनुस्पदर्शो सततं भवेद् चेतादिनिस्पृहः॥२०॥

सवणपुक्त सब प्रकार की रसोई का त्याग करना साहिए और बामो रसोई का भी त्याग करना चाहिए। कभी भी नृत्य न देखें और गायन आदि के प्रति उदासीन रहना चाहिए अर्चात न तो भीत भाने और सनने नहीं चाहिए।

नादित्यं वै समिश्रेत न धरेहनधावनम्। एकानमशृक्षित्तीमिः शुद्रान्यैरमिभावणम्॥२१॥

ब्रह्मचारी को सूर्य के सामने देखना नहीं चाहिए और म हो (अधिक) दाँत साफ करने चाहिए। एकान्त में बैठकर अपवित्र ख़ी, शुद्ध और चाण्डालादि के स्थथ वातांलाप भी नहीं करना चाहिए

गुरुवियामं सर्वं हि प्रमुखीत व कापतः। मलावकर्षणं स्नातमाचरिद्वे कराहन॥२२॥

पुरु को जो प्रिय समं वैसे सब कार्यों में प्रवृत रहेगी चाहिए अपनी इच्छा से कोई कार्य न करे नहाचारी कां खूब मल-मल कर स्नान नहीं निकालना चाहिए (केवल शरीर पवित्र करने हेतु स्नान करना चाहिए)

न कुर्यान्यानसं विश्लो गुरोस्त्वाणं कदाचन। मोहाद्वा स्वदं वा लोफाब् त्यवत्वीनं प्रतितो प्रवेत्॥ २६॥ श्राह्मच को गुरुजनों को छोड़ने की बात पन में कदापि नहीं लानो चाहिए। लोभ या मोहचश गुरु का त्याण करने से प्रतित होना पड़ता है

लौकिकं वैदिकज्ञापि सवस्यात्मिकमेव था आददीन यत्नो जाने न वे दुष्टेस्कदाचन॥१४॥

बाह्मण ने जिस गुरु से लौकिक, बैदिक और आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण किया हो, उस आचार्य के प्रति दोह कभी नहीं करना चाहिए गुरोरम्पर्कलप्रस्य कार्याकार्यप्रधानाः.। उत्पन्ने प्रतिपप्रस्य मनुख्यागं समन्नतीत्॥२५॥

परन्तु यदि वह गुरु अहंकारी, कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानने वाला, कुमार्गगामी हो तो, उस का भी रुप्रण कर देना चाहिए, ऐसा मनु ने कहा है।

गुरार्गुरी सन्निहिते गुरुवदक्तिमाचरेत्। च वातिसृष्टो गुरुवा स्तान् गुरुविमादवेत्। २६॥

अपने विधापुत के भी गुरु जब उपस्थित हों. तो गुरु के समान ही उनकी भक्ति करनी चाहिए तथा (गुरुगृह में रहते हुए) उनकी आज्ञा के बिना अपने पूज्यवर्गों का अभिवादन न करे

विद्यानुरुखेतदेस नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु। प्रतिपेवस्तु चालमंद्रितं चोर्षदशस्त्वपि॥२७॥

इसी प्रकार अपने कुल में अधर्म का प्रतिकंध करने वालों में और हितकारी उपदंश देने वालों में भी सदा गुरु के समान ही वर्तन करना चाहिए

श्रेयसम् गुस्यद्वृति नित्यपेव समावरेत्। मुख्यत्रेषु दारेषु गुरोधीव स्वक्युषु॥२८॥

सदा हित चाहने वाले गुरु के पुत्रों, गुरु की पवियों और अपने बन्धुओं के प्रति भी अपने गुरु के समान ही आकरण करना चाहिए

बालः संमानयन्यान्यान् जिच्छो था यज्ञकर्मीण अध्याययन् गुरुसुतो गुरुवन्यानपर्हति॥२९॥ जन्मादनं सै गाजानां स्नापनोच्छिष्टपोजने। न कुर्यादगुरुपुत्रस्य पादशोः शौचमेव च॥३०॥

मान्य व्यक्तियों का सम्भान करने वाला बालक या यज्ञकर्म में संयुक्त शिष्य और अध्यापन करता हुआ गुरु का पुत्र भी गुरु के समान ही सम्मान के योग्य होता है भरन्तु (यह ध्यान रहे कि) उस गुरुपुत्र के शरीर को मालिश करना, स्नान करना, उसका उचित्रह भोजन करना, पादप्रक्षालन करना आदि नहीं करना चाहिए

गुरुवत्परिपृत्याञ्च सदर्णा गुरुवाचितः असदर्णास्तु सम्पृत्याः अत्युक्तानाचितादवै ।। ३ १।।

गुरु की जो पत्रियां समान वर्ण की हों तो वे गुरु के तुल्य ही पूजनीय होती हैं किन्तु गुरु को असवणा पत्रियों उठकर तथा केवल नमस्कार कर अभिवादन के योग्य होती हैं अभ्यक्षनं स्नापनक्क मात्रोत्सादनमेस द्याः मुख्यन्यः न कार्याणि केलानाक्क प्रसाधनम्॥३२॥ मुख्यन्यः च कार्यः में उद्यटन समाजः, स्नान कराना, लरीर की मालिल करना और केल प्रसाधन करना निषिद्धं है।

नुस्त्रस्यो तु युवती नामिकाछेह प्रद्योः। कुर्वोत कदनं भूमावसावहपिति बुवन्॥३३॥

यदि गुरुपत्नी युवावस्था की हो. तो उसका चरणस्पर्श कर प्रणाप नहीं करना चाहिए, खपितु में अमृक नाम बाला आपका अभिवादन करता हूँ', ऐसा कहकर केवल मृथि पर दंडचत् प्रणाम कर लेका चाहिए

विक्रोच्य पादवहणमन्त्रहं कामिवादनम्। गुस्दारेषु सर्वेषु सत्तां कर्ममनुस्मरन्॥३४॥

परन्तु यदि शिष्य बहुत समय बाद प्रवास से लौटता है, तो सक्षतों के आचार व्यवहार का स्मरण कर सभी गुरुपतियों का चरणस्परांपुर्वक अधिवादन करे।

मातृष्यसः मातृतान्ते अञ्चलक विद्याससः संपूज्या गुरुपणी च समस्ता गुरुमार्पण॥३५॥

मौसी, मामी, सास और बुआ (फिला की वहन), गुरुपती के समान पूजनीय होती हैं क्योंकि वे सभी गुरुपती के समान हो हैं।

प्रस्तुर्योर्या च संत्राहा सवणंहन्यस्ट्यिए। वित्रस्य नूपसंवाहा ज्ञातिसम्बन्धियोवितः॥३६॥ पितुर्योगन्या मातृष्ट ज्वायस्यां च स्वसर्विण मातृबद्धत्तिमर्वतष्टेन्माता ताम्यो गरीवसी॥३७॥

भाई की एती जो सक्यां हो, प्रतिदिन तसका भी अधिवादन करना चाहिए, विग्न की ज्ञाति सम्बन्धी स्त्रियों का भी अभिवादन करना चाहिए पिता तथा माता की बहन और अपनी बड़ी बहन का भी माता के समान ही आदर करना चाहिए किन्तु इन सबमें माता सब से अधिक गौरवयुक्त (श्रेष्ठ) होती है।

एवमाबारसंपन्नमात्मकतमदान्मिकन्। वेदपञ्जापयेद्धपै पुराणाङ्गानि किवलः॥३८॥

इस प्रकार के सदाचारों से सम्पन्न, जिलेन्द्रिय और अदाम्भिक (दंभ न करने वाले) को वंद का अध्यापन कराता चाहिए और नित्य ही धर्म, पुराण तथा छः अङ्गतें को एकाना चाहिए।

संबत्सरोषिते जिस्से गुरुजीवमनिर्दिशन्।

इस्ते दुक्तं तस्य शिष्यस्य वसतो गुरु:॥३९॥ जो शिक्त एक वर्ष कर गर के वर्षो (विद्याध्यवन

जो जिल्हा एक वर्ष तक गुरु के यहाँ (विद्याध्ययन के लिहा) उनके पास रहता है, फिर भी लिह्य को गुरुजान का निर्देश (उपदेश) प्राप्त नहीं होता, तो उस शिष्य के दुष्कृत (पाप) गुरु हरण कर लेने हैं अर्थात् उनमें आ जाते हैं।

आचार्वपुत्रः सुत्रुपुत्रांनदो वर्धिकः सुचिः। सुत्तर्वदोऽरसः साषुः स्वाध्याप्वादेशवर्षवः॥४०॥ कृतञ्ज्ञ क्वाद्रांझे पेकाची तूपकृत्ररः। आसः त्रियोऽव विविकत् वक्रवाचा द्विजातवः॥४१॥ एतेषु बद्धामे दानमन्त्रत्र च यंबोदितान्। आसम्य संयतो नित्यमधीयीत सुद्धमुखः ॥४२॥

आचार्य का पुत्र, सुश्रुवा करने खला, ज्ञानदाता, वार्मिक. सुवि, वैदिक-सुकों का अर्थ देने वाला, अरिक्क. सरजन, दसलक्षणयुक्त धर्मानुसार स्वाच्याय करने वाला तथा कृतज्ञ, अदोती. मेधायो, उपकारी, आठ, प्रिय - ये छः द्विजातियाँ विधिवत् अध्यापन के योग्य हैं इनको वेदाध्यापनरूप दान देना चाहिए और अन्यन्न कहं हुओं को भी अध्यापित करें आध्यमन करके, संयत होकर तथा उत्तर की और मुख करके नित्य हो अध्ययन करका चाहिए।

उपसंगृहा तत्सदी वीक्षमाणो गुरोर्मुखम्। अबोध्य भो इति कृषाद्विरामस्विति नारमेत्॥४३॥

गुर के चरणों में बैठकर दनके मुख को देखता हुआ 'अध्ययन करो' ऐसा मोलना चाहिए और (गुरु के द्वास) 'विराम हो' ऐसा कहने पर आरम्भ रहीं करना चाहिए।

अनुकूलं अमासीनः पविनेश्चैव पातितः। प्राणायामैस्विपिः यूवस्तत ओङ्कारमहीति॥४४॥

जैसे अनुकूल हो, उस ढंग से समासीन होकर, पवित्र कुशों द्वारा पवित्र हुआ, तीन बार ग्राणायाम करके शुद्ध होकर वह ओङ्कार का उद्यारण के बोग्य होता है।

ब्राह्मण प्रणवे कुरांदने स विकिन्दद्वितः कुर्वादकायनं नित्यं ब्रह्मासुलिकतस्थित ॥४५॥

हे आध्येषो वैदाध्ययन के अन्त में भी हिन्में को विधिवत् ओड्डार का उद्यारण करना चाहिए तथा नित्य ब्रह्माइति । अध्ययन के समय पुरु के सामने विनयसृचक दोनों हाय आंड्रकर बैठने की स्थिति। बौंधकर बेदाध्ययन करना चाहिए।

सर्वेदामेस भूतानां वेदश्रश्चः सनातनम्।

अक्रीवीतात्वयं नित्यं द्वाह्मण्याच्य्यवतेऽन्यवा। ४६॥ सभी प्राणियों के लिए वेद सनातन चश्चस्वरूप है. इसीलिए प्रतिदिन वेदाच्ययन करना चाहिए, अन्यथा वेदाच्ययन न करने से। बाह्मण्युष्ट से च्युत हो जाता है। वोऽक्षीवीत ऋषी नित्यं श्रीराहुत्वा स्टेक्काः। प्रीकारित तर्पयन्येनं कामैश्वसाः सदैव हि॥४७॥

जो नित्य ऋग्वेद को ऋषाओं का अध्ययन करता है और दूध की आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न करता है। इससे नृप्त दूए देवता सभी कामनाओं की पूर्ति कर उसे सन्तुष्ट कर देत हैं।

पर्युष्यकोते निपतं दभा प्रीणाति देवताः। सामान्यकोते प्रीणाति स्ताहुतिचिरन्यहम्।४८॥

प्रतिदिन यजुर्वेद का अध्ययन करने वाला दिधरूप आहुति से देवताओं को प्रसन्न करता है तथा स्वमवेद का अध्ययन करने वाला मृताहुति देकर प्रतिदिन देवों को प्रसन्न करता है

अक्ष्वीद्भिरसो कियं कर्या प्रीणाति देवता वेदाद्वर्ति पुराणानि मॉसैश तर्पयेन्युरान्॥४९॥

प्रतिदिन अधर्ववेद का अध्ययन करने वाला मयु और घेदाङ्ग तथा पुराण का अध्ययन करने वाला विविध पदार्थी से देवताओं को प्रसन्न करते हैं

अयां समीये नियतो नैत्यिकै विविधाश्रितः। गायत्रीमण्यवीयोत गत्वारण्यं समाहितः॥५०॥

द्विज को अरण्य में जाकर पूर्णरूप से एकप्रवित होते हुए किसी जलाशय के समीप संपतिचित्त से नैत्यिक-विधि का आश्रय लंकर पायत्री का भी अध्ययन (जप) करें।

सहस्रपरमां देवीं अतम्बदां दशावराम्। गावती वै उपेत्रित्यं अपयत्रः इसीर्जितः॥५१॥

एक हजार बार गायत्री मंत्र का अप सर्वोत्तम मान्य गया है. सौ मन्त्र का जप मध्यम है और दश बार अप करना अबर है (परन्तु किसो भी रूप में) गायत्री का नित्य जप करना चाहिए, यही जप यह कहा गया है।

गापत्रीक्षेत्र वेदांस्तुं कुलकतोत्पक्यम् । एकतम्बतुरो वेदान् पायशिक्ष क्रीकतः ॥५२॥ आङ्कारमदितः कृत्वा व्यक्कितस्वदनसरम्। क्षतोऽसीवीतः साविजीयेकताः श्रद्धयान्तिवः॥५३॥ एक बार प्रभु ने गायजी पत्त्र और समस्त देदों को तुला में रखकर तीला था। एक ओर पत्तड़े में चारों बंद वे और दूसरी ओर कंवल एक गायत्री मन्त्र ही वा (दांनों का कजन बराबर था. अतः दोनों का महत्त्व भी समान है)। सर्वप्रथम ऑङ्कार को रखकर अनन्तर व्याहतियों (भूर, भूबर स्वर) करनी चाहिए। इसके पहाद सहवित्रों है ठसका एकात्र विस हाकर तथा ब्रद्धा सं युक्त होकर जम करना चाहिए

पुरस्कान्ये समुत्यम् भूर्युवः स्वः सनातनाः) महास्वाहतवस्तितः सर्वाः जुर्धनिवहंगाः॥५४॥ प्रधानं पुरुषः कालां क्विणुर्वद्धा महेश्वरः। सन्तं रचयतमस्तितः क्रमाद्व्याहतस्यः स्पृत्वः॥५५॥ आंद्वारस्तत्वरं हक्ष स्मृतिको स्थानदक्षरम्। एव मन्यो महायोगः सारक्षार उदाहवः॥५६॥

पूर्वकल्प में (सृष्टि के प्रारंभ में) 'भू भूव: स्व. समुत्यन हुई ये सनातन तीनों महाव्याहतियों हैं। कम से हो ये व्याहतियों कही गई हैं। ये सभी शुभ को निवहण करने वालों हैं प्रधान, पुरुष काल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सत्व, रज, तम— ये कमशः तीन तीन व्याहतियों कही गई हैं। ओक्ट्रार उससे भी परब्रह्म है तथा सावित्रो उसका अक्षर हैं यह मन्त्र महायोग है, जो उत्तम सारह्मय कहा गया है

योऽयीतंऽहन्यहन्वेतां सावित्रीं वेदमातरम्। विकासार्वं ब्रह्मचारी स बाति एरणं गतिम्॥५७॥ पास्त्रीरे वेदस्तननी गामत्री स्प्रेटस्यवनी। न गास्त्रसाः एरं साध्यमेतद्वित्राव मुख्यते॥५८॥

सावित्री बेद याता है, जो पुरुष दिन-प्रतिदिन उसका अध्ययन किया करता है और जो बहुमचारी इसके उस्में को जानकर इसका जप करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है यह गायत्री देदों की जननी और लोकों को पावन करने बाली है गायत्री से परम अन्य कोई जप नहीं है— ऐसा जो जान लेता है, वह (पुरुष) मुक्त हो जाता है

श्रावणस्य वु मासस्य पौर्णमास्यां हिजेतामः । आवाक्यां प्रोष्ठपद्यां वा वेदोपस्करणं स्मृतम्॥५९॥ उत्सृज्य प्राप्तनवरं सासान्तिप्रोर्ध्वपञ्चमान् । अयोगीत सुद्यौ देशे हहाचारी समाहितः॥६०॥ पुत्यो वु क्रन्दसां कुर्वाहर्षितसर्वनं हिजाः

हे हिजोत्तमो आवणमास की, आपाइ की अथवा भारपद की पूर्णभासी में बेद का उपाकरण (बेदाध्ययन की साधन किया) कहा गया है। हे विद्या उस तिथि से आगे के पाँच मासों नक प्राम नगर को त्याग कर किसी पवित्र स्थान में बहाचारों को एकार्ट्यांक होकर बेदाध्ययन करना चाहिए पुष्प नक्षत्र में छन्दों का बाहरी भाग में उत्सर्जनरूप वैदिक कमं करना चाहिए।

मापसुक्तस्य वा प्राप्ते पूर्वाद्धे प्रवर्धेऽहाँना।६ १॥ छन्दम्। प्रीणनं कुर्यात् स्वेषु ऋसेषु वे द्विजा वेदाङ्गानि पुराणानि कृष्णस्यो च मास्य ः६२॥ इपाधित्यपन्त्रधावानशीयानो विकर्जवेत्। अस्यापनं च कुर्वाको हानस्यावान्तिकर्जवेत्॥६३॥

है द्विजगण। माध शुक्ल के प्राप्त होने पर प्रथम दिन में पूर्वाह में इन्दों का स्वाध्याय करना चाहिए। अपने ही नक्षत्रों में वेदाङ्ग तथा पुराणों का मनुष्य को कृष्णपक्ष में स्वाध्याय करना चाहिए। इन सबको नित्य करता रहे परन्तु अध्ययन करने वाल अयोग्य काल को छोड़ दें और अध्यापन करने वाल भी अनुष्याय के दिनों को वर्जित करें।

कर्णज्ञवेऽनिसे रात्री दिखपांशुमपृहने। विदुत्स्तनितवर्षेषु पहोल्कानाञ्च संपन्छं॥६४॥ आकालिकपनन्यायपेतेष्वाह प्रजापति ॥

जिस समय राजि में हवा चलने की आवाज दोनों कानों से सुनाई पड़े और जब दिन में हवा के साथ धूल उड़तों हो, बिजली की चमक हवा बादलों की गड़गड़ाइट के साथ पानी बरसता हो या कहीं उल्कापात आदि उपद्रव होते हो तो उसे आकालिक अध्ययन अध्ययन वर्जित। जानें एंसा प्रजापित ने कहा है

नियति पूर्मियलने ज्योतिपाङ्कोपसञ्जनि॥ ६५॥ एतानाकालिकान्विद्यादक्यतमन्त्राविषः

उसी प्रकार आकाश में गड़गड़ाहट हो, भूकम्प हो रही हो, या आकाश से तारे गिर रहे हॉ— इस पूरे काल की किसी भी ऋतु में अनध्याय हेतु आकालिक मानना चाहिए।

प्रादुक्तंत्र्यस्तिषु तु विद्युत्पतितिनिस्वनेश६६॥ सञ्चोति स्पादनव्यायमन्त्री चात्र दर्शनेः नित्यानव्याय एव स्पाद्यानेषु नगरेषु चेश६७

जिस समय होमानि प्रज्वलित हो तया बादलों की गढ़गड़ाहट के साथ बिजली समकती हो, तो भी अनध्याय को और दिन रहते हुए भी आकाश में तारे दिखाई दें था · वर्षा) ऋतु के किना भी आकाश में बादल दिखाई दे रहे हां. तो भी ग्राम यः नवरों में अनस्याय होता है

#### धर्मनैपुरुपकायानां यूतिगखेन नित्यक्त । अन्तःस्रवनते प्रापे वृषलस्य च सङ्ख्यी॥६८॥

धर्म में निपुणता चाहने वालों को आसपास दुर्गन्यमय वातावरण होने पर अनध्याय रखना चाहिए। यदि गाँव में कोई शब पढ़ा हो. तथा शृद्धवाति के पुरुष के समीप भी सदा अनध्यय रखना चाहिए।

अन्त्यायो भूज्यमाने समयावे जनस्य छ। उदके मध्यमत्रे च विष्णुते च विकर्णयेत्॥६९॥ उच्छित् आञ्चपुक् चैव मनसापि न चिन्तयेत्। प्रतिगृद्ध दिस्रो विद्वानेकोदिहस्य केतनम्॥७० ज्यहं न कोर्तयेद्द्रक् सहो सहोश्च सुनके।

यदि लागां का समूह भाजन करता हो, तो अनध्याय रखना चाहिए उस्त्री प्रकार जल में, मध्यरार्ग्नर में, विद्या और भूत के त्याग करते समय (वेदाध्ययन) अध्ययन बर्जित रखाँ। उच्छिष्ट और (चित्तिमित) ब्राइ में भाजन करने वाले दिज का मन से भी (बंद का) चिन्तन नहीं करना चाहिए। चिद्वान दिज को एकोदिष्ट का निमंत्रण प्रतिग्रहण करके राजा और राहु के सूतक में तीन दिन तक वेदाध्ययन या स्वाभ्याय नहीं करना चाहिए।

षावदेकोऽनुहिष्टस्य स्नेहो लेखा तिष्ठतिग७ शा विप्रस्य विपुले देहे तावदहाहा न कॉर्नरोन्।

विप्र के विशाल देह में जब तक एकोहिंग्शाद्ध के निर्मित्त किया हुआ भाजन थोड़ी मी भी खेकनाहट या गन्ध को स्थिति रखता हो, तब तक ब्रह्म (बेट का कीर्तन अध्ययन) नहीं करना चाहिए

शयान प्रोह्माट्य कृत्वा वै व्यवस्थिककान्॥७२॥ नावीयोतामिषं जन्द्रा सूतकाद्यप्रमेव चः नीहारं बाणसते च सम्बयोहस्योरिमा।७३॥

सोते हुए, पैर कैंचे रखकर आसनयुक्त) होकर वंदाभ्यास न करें। जानुओं को वस्त्र से याँधकर, भोस खाकर तथा सुतकादि के अन की खाकर, कुहरा छ। जाने पर, बाण गिरने के समय और दोनों संध्या काल में अध्ययन नहीं करना चाहिए।

अपावास्यां चतुर्वस्यां पौर्णमास्यष्टमीषु च। उपाकर्मणि श्रांत्सर्गे प्रिरात्रं क्षपणं स्पृतम्॥७४॥ अमाजस्य, चतुरंशी, पूर्णमासी तथा अष्टमी तिथियाँ में. उपाकमें संस्कार के समय और उत्सर्ग क्रिया के समय तीन रात्रि तक अपण (अनध्याय) कहर गया है

अष्टकासु अहोरात्रपृत्कवासु च रात्रिषुः मार्गजीर्षे तथा पौषे माध्यासे तथैव चत्र७५॥ तिस्रोऽष्टकाः समाख्याताः कृष्णपक्षे तु सूरिधि । स्लेष्मातकस्य कायायां ज्ञाल्पलेयंशुकस्य च॥७६॥ कहाविद्यि नाय्येवं कांविदारकपिक्षयोः। समानविद्ये स मृते तथा सम्रद्धार्थारिण॥७७॥

अहका नामक श्राद्ध करम में एक रात दिन की अन्ध्याय एका है ऋतु की अन्तिम रात्रियों में अनध्याय रखना चाहिए। मार्गशीर्ष पीष, माघ मास के कृष्णपश्च में विद्वानों ने तीन अहका (श्राद्ध) कही हैं (अस समय अनध्याय रखना चाहिए)। रलेप्यातक, ताल्मिन और मणुको की खाया में तथा कोविदार और कपिन्ध की छाया में कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए किसी समान विद्या चाले साहभ्यायों (सहपाले) की मृत्यु हो जाने पर तथा ब्रह्मचारी की मृत्यु होने पर भी अनध्याय होता है।

आचार्ये संस्थिते वापि विरात्तं क्षपणं स्मृतम्। स्टिहाण्येतारि सिद्धाणां येऽनवास्तः प्रकीतितः ॥७८॥ हिसन्ति राह्यसम्बोषु तस्यादेतान्तिसम्बोषेत्। नैत्यके न्यस्यक्रमावः सम्योगसम् एत चा।७९॥

आचार्य की मृत्यु होने पर भी तीन रात्रि की अनध्याय कहा गया है। जो उपर अनध्याय कह गये हैं, ये विप्रो के बारे में छिद हैं। इनमें राक्षस प्रहार कर सकते हैं। इसीटियं इनका स्थाप कर देना चाहिए। निन्त होने बाले कमें में और सन्ध्योपासन में कभी भी अनध्याय नहीं होता है।

उपारक्षिण कर्माने हायमत्रेषु चैव हि। एकापृच्छके वा कडुः सामाव वा पुन ॥८०॥ अष्टकाद्यायको मास्ते चातिवापनि अक्यायस्य नाहेषु वेतिहासपुराणयोः॥८१॥ न वर्महास्त्रेष्टाचेषु पर्याप्येतानि कर्ववेत्। एव वर्म समासेन कीर्नितो ब्रह्मचारिकाप्॥८२॥

- I Cordia myxa Roxb (Sebasten)
- Bombax mafabarium (Silk certan tree)
- 3. Bassia latifolia
- 4 Bauhinia variageta. Mountain Floory
- Acacia catechii

**इत्हणाचि**हितः पूर्वपृषीणां भावितात्पनाप्।

उपाकर्ष के समय कप के अंत में तथा होग के मन्त्रों में अनुष्याय नहीं होता अहका बाद में तथा वायु के केगपूर्वक सलते पर ऋग्वेद, यजुर्वेद अथवा सामवेद का एक मंत्र, पढ़ा जा सकता है। वेदाङ्गों में तथा इतिहास पुराणों में तथा अन्य धर्मकाओं में अनुष्याय नहीं होता है परन्तु पत्नों के दिन इनका अध्ययन बर्जित रखना चाहिए। ब्रह्मचारियों के इस धर्म को मैंने संक्षेप में कहा है। इसे पहले ब्रह्माची ने शुद्धात्मा ऋषियों से कहा था

योऽन्यत्र कुरुते यत्मभन्योत्य श्रुति द्विजा ॥८३॥ स संपूरी न सम्याच्यो वेदवाहो द्विज्यविभिः। न वेदपाठमधेण सन्तुष्ठो वै द्विजोत्तमा ॥८४॥ एकपाचारहीनस्तु पट्टे गौरिव सीदतिः। पोऽयोष्य विविवदेदं वेदत्वं न विचारयेत्॥८५॥ स साम्यः शहकत्यस्तु पदार्थं न प्रपत्ते।

है दिजो जो वेदाध्ययन न करके अन्यत (अन्य श्वास्त्रीं में ज्ञान प्राप्ति का) यन किया करता है. वह अतिहाद मूढ होता है, उस वेदयाहा व्यक्ति के साथ साहाणों को यातचीत भी नहीं करनी चाहिए। और भी है ज्ञाहाणो! केवल वेदपाटमात्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए यदि वेदाध्यायी बाहाण वेदोक सदाधारों का पालन नहीं करता है, तो वह कीयह में फंसी हुई भी के समान दु:को होता है। जो विधिपूर्वक वेदाध्ययन करके भी वेद के अर्थ पर विचार नहीं करता, उरस्का संपूर्ण वंश सूद्रतुल्य माना जाता है और वह दान लंगे की योग्यता नहीं रखता है।

यदि चात्वतिकं वासं कर्नुमिक्ति वे पुरौ॥८६॥ वुक्त परिवर्षदेवमाश्रारीरामियातनात्। गत्वा वर्न वा विविचन्त्रहृद्याञ्चातवेदसम्॥८७॥ अध्यक्षेत्रसं तदा नित्यं इहानिश्च सर्वाहितः। सावित्रीं शतस्त्रीयं वेदाङ्गानि विशेषतः। अध्यक्षेत्रसातं युक्ते धस्मस्नानपरायण ॥८८॥

यदि कोई द्विज मरणपर्यन्त गुरुगृह में हो वास करने की इच्छा करता हो, तो उस निष्ठाबान् ब्रह्मचारी को आजीवन एकाग्रचित्त होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए अचवा बन में आकर विधिपूर्वक अग्नि में हक्षन करते हुए प्रतिदिन ब्रह्म- परमात्मा में निष्ठधान् और एकाग्रचित्त होकर वेदाभ्यास करना चाहिए और पूरे मनोयोग से गायची, शतकड़ीय और वैदाङ्ग का विशेषरूप से अभ्यास करते हुए मस्म लगाकर हो स्नान परायण रहना चाहिए

एतद्वियानं पर्स्य पुराणं वेदागमे सम्बग्धिरितञ्च। पुरा महर्षिप्रवरानृष्धः स्वायम्पूर्वो सन्मनुराह देव ॥८९॥

बेदबान की प्राप्ति में पूर्वोक्त यह उत्सृष्ट विधान पुरातन है, जिसे मैंने आप लोगों को सम्बक्त बता दिया है प्राचीन काल में देव स्वायम्भूव मनु ने श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा मुखे जाने पर यह बताया था

एवपीसरसमर्पितानारे योऽनुतिष्ठति विक्रि विकासविद्। योहजालमपहाय सोऽपृतं व्यति तत्पदयनामयं शिवम्॥९०

इंबर में आक्रमसमर्पण कर टपर्युक्त प्रकार से विधि विधानों का जाता जो मनुष्य इस दस किया के अनुसार ही आचरण करता है, दह संसार के बाया-मोह को त्याग कर निसमय (समग्र रोगों का दोनों से रहित), परम-कल्याणकारी मोक्ष को प्राप्त करता है

> इति श्रीकूर्पपुराणे उत्तराई व्यासगीतासूपनिष्रस् श्रुक्तवारिवर्षीरस्थलं अय चतुर्दशोऽस्थरमः। १४।।

# पञ्चदशोऽध्याय.

(व्यासगीता-ब्रह्मचारियों के बाईस्टब्बर्म)

द्यास स्वाब

वेदं वेदौ त्या वेदान्त्रिन्त्राह्य बहुरो हिना । अबोह्य चामिगम्यार्च ततः स्नायादहिबोत्तमा ॥ १॥

श्रीव्यासदेव ने कहा— है द्विजगण! हरकोई द्विज को एक वंद. दो वंद अथवा आरों ही वंदों को प्राप्त करना खाहिए इन देहों का अध्ययन करके और इनके अर्थ को जानकर पुन: ब्रह्मचारी को (स्वाध्याय का समाप्ति सूचक) स्नान करना चीहिए

भुरवे तु धने दत्त्वा स्नायीत तदनुज्ञया। चीर्णवृतोऽय वुक्तस्य सं इत्तः स्नातुमहीति॥२॥

इसके बाद अपने गुरु देव को (दक्षिणानिमित्त)धन देकर उनकी आज्ञा से ही स्नान करना खड़िए जिसने ब्रह्मदर्य) इंत का अनुग्रन किया है. यह युकाल्या होकर शक्तिसम्बद्ध होता है और स्नान (समावर्तन) करने की योग्यता को प्राप्त करता है वैणवीं भारयेर्गाष्ट्रपन्तर्वासं त्योत्तरम्। यज्ञोपवीतद्वितये सोदकक्क कमण्डलुम्/१३॥

इसके पहात् उसे बाँस का दण्ड धारण करना चाहिए उसके बाद अन्तवांस (काँपीन) और उत्तरीय (धोती आदि) बला, दां यजोपनीत और जल के सहित एक कमण्डलु धारण करना चाहिए

छत्रं क्लेक्शीयसम्बर्धं पादुके चाम्युपानही। रीक्षे च कुण्डले वेदं ब्युमकेश्वनकः शृथि ॥४॥ स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्वाहहिर्माल्यं न वारपेत्। अन्यत्र काञ्चनाहित्रः च रक्तो विद्ययसम्बरम्॥५॥

इसके अतिहिन्छ एक छत्र, स्वच्छ पगडी, पाटुका और सुवर्ण के दो कृण्डल धारण करने चाहिए क्द उसके पास हो। केश तथा नख काटकर पवित्र बने। स्वाध्याय में नित्य हो युक्त रहे तथा बाहरी भाग में पुष्पमाला को घारण न करें। बिप्न को सुवर्ण को माला के अतिहिक्त अन्य रक्तवर्ण की पुष्पमाला धारण नहीं करनी चाहिए।

शुक्काम्बरमरो नित्यं सुगया प्रियदर्शनः। न जीर्पोप्यत्मवद्वासा प्रवेद्वे वैषये सति॥६॥ न रक्तमुक्वपञ्चान्वपृतं वासो न कुण्डिकाम्। नोपानही सर्ज वाद्य पादुके न प्रयोजयेन्॥७

वह बेत अस्त्र धरण करने वाला हो, नित्य सुगन्ध से यक और लोगों के लिए प्रियदर्शी हो। वैभवयुक्त होने पर फटे और मैले वस्त्र कभी धारण न करें अत्यधिक गाई लाल रंग का और दूसरे का पहना हुआ वस्त्र तथा कुर्वण्डका (पत्र) जूता, माला और पारुका का भी प्रयोग न करें

उपवीतकसन् दर्भान्तवा कृष्णाजिनानि च। नापसव्यं परीदस्याद्वासो न विकृतम् वत्॥८॥

यज्ञापवीतरूप में निर्मित कुशाओं को तथा मृगयमं को अपस्तव्य अयात् उलटा (दाहिनं कन्धे पर) धारण नहीं करना चाहिए और विकृत देवभूवा भी पहननी नहीं चाहिए

आहरेद्विषिवहासम् सद्भानस्यनः सुभान् रूपलक्षणसंयुक्तानपानिदोषविवर्जितान्॥९॥ अभातृगोत्रप्रमतामसमानर्षिगोष्ठग्राम्॥ आहरेद्बाहाणो भागौ सीलसीचसमन्विताम्॥१०॥

इसके बाद यह रूपलक्षण से सम्पन्न तथा योनि या यभाजय के दोष से रहित अपने हो समान (वर्णवाली) जुभ स्त्री के साथ विधिपूर्वक 'गुरु की आज्ञा से) विवाह करें। वह स्त्री माता के गांत्र में उत्पन्न हुई न हो दथा ऋषि योज भी समान न हो। इस प्रकार ब्राह्मण को शील गुण और पविवता से युक्त भागों से विवाह करना चोहिए।

अनुकालाधिगामी स्याहाकपुत्रोऽभिज्ञायते। कवंयेकविधिद्धानि दिनानि तु प्रयत्नतः॥११॥

जब तक तससे भुत्र की उत्पत्ति हो, तब तक हो ऋतुकाल में स्त्रों के साथ अभिगमन करना चाहिए। परन्तुं उसमें भी निषिद्ध दिनों का प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए

वहच्छमी प्रश्नदशी छदशी च चतुर्दशीम्। बह्मसारी प्रथेत्रित्यं ब्राह्मणः संवतंत्रियः॥१२॥

वे दिन हैं— पत्नी, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अभावास्या ब्राह्मण संवतेन्द्रिय होकर सदा (उन दिनों मैं) ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिए।

आदबीताचसञ्चार्मिन बुहायाज्वातवेदसम्। इतानि स्नातको क्रियं पायनानि च पालयेत्॥१३॥

गृहस्थ बना वह) स्नातक आवसंथ्य अस्ति को स्थापित करके उसमें दित्य होम करें और पवित्र बतों का पालन करें।

वेदरेदितं स्वकं कर्म नित्वं कुर्यादनन्तितः। अकुर्वाणः पतस्याञ्च नरकान्वाति भीवणान्। १४॥

वंदरें द्वारा निर्देष्ट अपने कमों को आलस्य त्यागकर सदा करते रहना चाहिए: यदि वे इन कमों को नहीं करते हैं. तो श्रीच्र ही (मृत्यु पक्षात्) भीषण नरकों में गिर जाते हैं।

अध्यक्षेत्रयतो देदं पहायत्रोश भावयेत्। कुर्पाद् गृकाणि कर्पाणि सन्योगासनमेव यश १५॥

उसं प्रयक्षपूर्वक क्षेत्रों का अभ्यास करते रहना कार्टिए और महायजों का भी सम्पादन को इसी प्रकार अन्य गृह्मसूत्रों क कर्मों को तथा सध्योगस्थन। आदि नित्य कर्म भी करता रहे

सख्यं समाधिकै कुर्वादर्घयेदोस्तरं सदा। दैयतान्यविगस्तरेत कुर्वादर्शाविभूवसम्। १६॥

वह अपने समान यो अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति से साम मित्रता करे और सदा इंडर को मृजा करे। देवों में भक्तिभाव रखे और पत्नी को आभूषण से सुसज्जित करें

न वर्षं ख्यापयेडिहान् न पार्व गृहयेदिये। कुर्वीतात्महितं नित्यं सर्वभूतानुकम्पनम्॥ १७॥ अपने द्वारा संपादित धर्म को किसी से न कहे और अपने पाप को भी न किपाये अपने आत्पहित को को और सदा प्राणियों पर दया रखे

#### क्यसः कर्पणोऽशेखः श्रुतस्याधिजनस्य चः वेदवासुद्धिसारस्यपाचरेद्विहरेखस्या। १८॥

वह सदा अपनी आयु, कर्ष, सम्पत्ति, शास्त्रज्ञान और कुल की सर्पादा के अनुसार बंद, वाणी और बुद्धि की एकरूप करके आचरण को और सदा जीवन यापन करे।

## श्रुतिस्मुत्युदितः सम्यक् साबुधियंद्य सेवित तमाचारं निषेत्रेत वेहेतान्यत्र कर्हिवित्॥१९॥

ब्रुति (सेद) और स्मृति (धर्मशास्त्र) द्वारा अनुमोदित तथा साथु पुरुषों द्वारा सैचित आचारों का ही सेथन करना चाहिए, इसके अतिरिक्त दूसरों के आचार विचार का सेवन कभी न करे

#### येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः। तेन यायान्सतो मार्ग तेन गच्छन् तरिप्यति॥२०॥

(क्यांकि कहा भी है कि) जिस (शास्त्रोक्त) मार्ग से माता पिता गये हों और जिस मार्ग से दादा आदि गये हों. सज़नों के उस मार्ग पर ही जाना चाहिए उस मार्ग से जाते हुए वह संसार से तर जायेगा क्यांत मुक्त हो जाता है

## नित्यं स्थान्यायसीलः स्वाजित्यं यञ्जोपवीतकन्। सत्यवादी जितकोच्ये ब्रह्मपूषाय कल्पने॥ २ १॥

नित्य स्वाध्यावसील हो और सदा यक्नोपवीत चारण करना चाहिए। जो सत्यवादी है तथा जिसने कोध को जीत लिया है, वह ब्रह्मरूप होने की योग्यता रखता है।

## सन्यस्मानपरो नित्यं इहायहपरायणः। अनस्यां मुदुर्दान्तो गृहस्यः प्रत्य बर्द्धते॥२२॥

नित्य सन्ध्याः स्वान करने कता, ब्रह्मयत्र का अनुष्ठाने करने वाला, इंच्यां न करने वाला, मृदु स्वभाव वाला और जितेन्द्रिय गृहस्थ परलोक में अभ्युदय प्राप्त करता है।

# वीतराजभवक्रोधो लोधपोहाँववर्जितः। सावित्रीजापनिस्तः शाद्धकुन्मुच्यते गृहीः २३॥

राग, भय और क्रोध से रहित तथा लोभ माह से वर्षित, गायत्री का जप करने में तत्पा तथा श्राद्ध करने वाला गृहस्य मुक्त हो जाता है।

मातापित्रोहिते बुक्तां पोद्याद्ययहिते एतः। दानो क्ष्मा देवसको बह्यलोकै महीको॥२४॥ जो माता पिता का हित करने में तत्पर, में तथा बाह्यण का हित लगा रहता है, दाता, यजनशील, देवों में भक्ति रखने वाला है, वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है।

# त्रिवर्गसेकी सन्तर्व देवताना# पूथनम्। कुर्वादहरहर्मित्य स्वस्थेत् प्रयतः सुगत्॥२५॥

्रमहस्य को सतत जिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम) का सेवन करना चाहिए और प्रतिदिन नियमपूर्वक देवताओं को नमस्कार करे

# विचारशीलः सततं क्षणायुक्तो दवालुकः। गृहस्थस्तु समारामातो न युहेण गृही मनेत्॥२६॥

जो पुरुष सदा विकारशीक्ष, क्षमायान् और दखलु होता हो वही गृहस्थ कहा जाता है. केवल घर बनाकर उसमें रहने मात्र से गृहस्य नहीं हो जाता

क्षमा दया च विज्ञानं सत्यं चैव दमः समः। अध्यात्मनिरतज्ञानमेतद्वाद्यणलक्षणम्॥ २७॥ एतस्माच प्रमावेत विज्ञेतेणः द्विजेतमाः। ववाप्तरिक चरेत्कर्यं निन्दितानि विवर्णयेत्॥ २८॥

क्षमा, दया. अनुभवपूर्वक ज्ञान, सत्य, दम (बाह्यदियों को दश करना) राम (अभ्यत्यर-इन्द्रियों की दश करना) और अध्यात्मज्ञान में निरत होना ही ब्राह्मण का लक्षण है. श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इनसे प्रमाद नहीं करना चाहिए और क्ष्याशिक कर्म करना चाहिए और वो निन्दित कर्म है, उनका त्याग करना चाहिए

## किवृय पोहक्रजिल लच्या योगमनुत्तमय्। गृहस्यो मुख्यते कसान्नात्र कार्या विचारणा॥२९॥

मोहरूप पाप को क्षोकर और उत्तम योग को प्राप्त कर गृहस्थ बन्धन से मुक्त हो जाता है, इस विषय में कोई विचार (तर्क) नहीं करना चाहिए।

# विगहीतिऋषश्चेपहिसावस्ववासम्बाम्। अन्वपन्यसम्बानी दोवाणी मर्वणं कृपा॥३०॥

कोचवश दूसरे के द्वारा की गई निन्दा, जनादर, दोदारोपण, हिंसा, बंधन और ताडनरूप दोवों को सहन करना ही क्षमा है

स्तदु स्रोत्यिक कारुण्यं पातु खेषु सौहदात्। दर्वति मुख्य प्राहुः साहराद्धर्मस्य सामनम्॥३१॥

विभागशील पाट मानने से अर्थ होगा— अपनी संपत्ति का शास्त्रकेक विधि से विभाग करने वाला।

स्वयं को ओ दुःख होता है. वैसा ही दूसरों के दुःस्त में सौहार्दवश करुण प्रकट करना ही दया है, ऐसा मुनियों ने कहा है। यहां (दया) साधात धर्म का साधन है।

चतुर्देशान्तं विद्यानां बारणं हि श्वार्थतः । चिज्ञानमिति तद्विद्याहार वर्षो चित्राद्वीतः ३ २ ॥

चौदह विद्याओं (चार वेद, सः वेदाङ्ग, पुराण, यायशास्त्र मोमांसा और धर्मशास्त्र) को यदार्थरूप से धारण करना हो विज्ञान जानना चाहिए। इसके द्वारा धर्म को बृद्धि होती है।

अधीत्य विधिवद्देदान्धंक्षेतोपलस्य तु। यर्पकार्वाभिवृत्तक्षेत्र नहिज्ञानमिष्यते॥३३॥

विधिपृष्ठंक देदों का अध्ययन करके सवा उसके अर्थ को जानकर भी जो धर्मकार्यों से दिमुख रहता है, उसका वह अन विज्ञान इच्छा करने योग्य नहीं है

सन्वेन लोकाञ्जयति सत्यं तत्परमं पदम्। यथाभूतप्रवादं तु सत्यमाहुर्मनीविणः॥३४॥

वह सत्य से ही लोकों को जीत लेख है, वही सत्य परम पद है जो जैसा है, उसका उसी रूप में वर्णन करना सत्य है, ऐसा मनीमियों ने कहा है

दमः हारीरोपस्य समः प्रज्ञाप्रसाद्यः अञ्चात्मपञ्चरं विकासक गत्वा न शोवति॥३५॥

शतीर का उपरम (चेष्टाओं को विश्वान्ति या इन्द्रियनिग्रह) दम है और शम (मन का निग्रह) बृद्धि को प्रसन्नता से उत्पन्न होना है तथा अध्यास्म को ही अविनासी परमतन्त्र जानना चाहिए, जहां जाकर मनुष्य शोक नहीं करता।

यया स देवो भगव्यन्तिहत्या वेद्यते यर । साक्षादेवो महादेवस्तव्यानमिति कोर्तितम्॥३६॥

जिस विद्या के द्वारा परम देव भगवान साक्षात महादेव का जान होता है वही (बस्तुत ) 'जान' कहा जाता है

तत्रिष्ठस्तत्वनो विद्वात्रित्वमकोचनः भृचि । महायज्ञपने विद्वात् लभने वदनुत्रमम् ॥३७॥

उनमें सदा निष्ठा रखने वाला. तत्परायण, कोच न करने वाला. पवित्र और महायज्ञपरायण विद्वान ही उस उत्तम ज्ञान को प्राप्त करता है।

विद्राप्त धवेनदनुसमम्' याठ मिस्तता है. जो अनुचित जान पड़ल है। धर्मस्थायतत्रे यलाच्छरितं प्रतिपालवेत्। न च देहं विना स्त्रो विक्रते पुरुषैः परः॥३८॥ धर्म के आयतनरूप उस सरीर का यत्रपूर्वेक पालन करना चाहिए। बिना देह के मनुष्य परमात्मा रुद्ध को नहीं जान सकते

नित्यवर्गार्थकामेषु कुञ्चेत दिस्तो द्वितः। न वर्गवर्ष्यितं कामम्बं वा मनसा स्मरेत्॥३९॥ संयतिवत्त होकर सदा द्विज को वर्ग, अर्थ और काम में संयुक्त रहना चाहिए। परन्तु धर्म से रहित काम वा अर्थ का कदापि मन से भी स्मरण न करे

सीदश्रिष हि धर्मणः न त्व्यमें समाधरेत्। धर्मों हि भगवान्देवो गतिः सर्वेषु अनुषु॥४०॥ धर्माचरण करते हुए कभी दु.ख भी दखना पढ़े तो भी अध्यं को ग्रहण न करें। धर्म ही देवस्वरूप मगवान् और सम प्राणियों के लिए गतिरूप है

धूतानां व्यिकारी स्थात्र पाडोहकर्पनी.। २ बेट्देवतानिन्दां कुर्यातक्ष्म न संबदेव्॥४९।

प्राणियों का सदा प्रिय करने वाला होना चाहिए और दूसरों के प्रति द्रोहसुद्धि वाला नहीं होना चाहिए वेद तथा देवताओं की निन्दा नहीं करनी चाहिए और निन्दा करने बालों के साथ बालना भी नहीं चाहिए।

यस्टियं नियतं विश्लो वर्यांच्यायं पठेक्कृत्तिः। अव्यावयेक्कृत्वयेद्याः इक्तालोके पहीयते। ४२॥

जो विश्व नियमपूर्वक पवित्र होकर इस धर्माध्याय को पढता है, (दूसरे को) पढाता है अथवा सुनाता है, यह ब्रह्मलोक में पूजित होता है।

इति श्रीकूर्यपुराणे उत्तराई व्यासनीतासूगनियस्य सहविद्यायां योगशास्त्रे ऋषिक्वससंवादे सहकारिणां वर्षस्थ्यर्थनिकवण नाम पहत्रकोऽस्थायः॥ १५॥

> चोडशोऽध्यायः (गार्हस्थ्य्यम् निरूपण)

#### व्यास स्वाव

न हिस्पारप्रविभूतानि संदृतं वा करेकविष्। बाहितं नाहियं यूपात्र सोनः स्पारकवस्ता। १। व्यास नोले— किसी भी प्राणी को हिस्स न करें और कभी भी असत्य न बोले अहितकारी और अग्रिय लगने वाला भी न बोले और कभी भी चोरी न करें। तृष्णं का यदि वा उग्रकं पूर्वं वा जलमेव च। बरस्यायहरकुर्नुर्नरकं प्रतिपद्यते॥२॥

कांहें भी व्यक्ति दूसरे की बास, खाक, मिट्टी तथा जल को चुराता है तो वह प्राणी नरक को प्राप्त करता है।

न राज्ञः प्रतिगृद्धीयाद्यः शुद्रात्पतितादपि। सन्दरमाद्यायकत्वम् निन्दिताद्वज्वीद्वयः॥ ३॥

(कांड्र भी ब्राह्मण) राज्य से दान ब्रहण न करें तथा शुद्र और (वर्णाश्रमधर्म से) पतिश व्यक्ति से भी न लें अन्य निन्दित व्यक्तियों से भी बुद्धिमान् पुरुष को याचना नहीं करनी चाहिए

नित्यं याचनको न स्थान्युनसर्त्रतः पात्तयेत्। प्राणानपहरत्येक साधकसास्य दुर्गतिः॥४॥

प्रतिदिन दान मांगने वाला नहीं होना चाहिए और एक ही व्यक्ति से बार बार नहीं मांगना चाहिए। ऐसी दुर्बुद्धि बाला यावक दाता के प्राणों को ही हर मोता है

न देवद्रव्यहारी स्वाहिशेषेण हिजोतमः । इत्यस्यं वा नत्यहरेदापद्यपि कदावन॥६॥ न विषं विषणित्याहुर्बद्धस्यं विषमुच्यते। देवस्यं वापि समेन सदा परिहरेन्छः॥६॥

विशेषस्य से श्रेष्ट बाह्मण को देवताओं के निमित्त रखे दुव्य को नहीं चुराना चाहिए। ब्राह्मण के धन को तो आएतिकाल में भी चुराना नहीं चाहिए; क्योंकि विष को ही विष नहीं कहा जाता. अपितु बाह्मण को सम्पत्ति या दुव्य हो विष कहलाता है इसी कारण देवद्वव्य का भी पत्रपूर्वक सदा त्याग कर देना चाहिए।

पुण्डे एककोदके काहे तथा पूले त्यो फले। अदलादानपस्तेषं पन् प्राह प्रथापतिः ॥७॥

पुष्प, शतक, जल, काष्ठ तथा तृण, मूल और फल को दिना दिये हुए जो ग्रहण नहीं करता है, वह अस्तेय है. (बिना दिये ले लेना चोरों हैं) ऐसा प्रजापति मन् ने कहा है।

प्रहातव्यक्ति पुष्पाणि देवस्वंनवियो द्विजाः। नैकस्यादेव निषतपनुद्वाय केवलम्॥८३।

हिज देवताओं की पूजा के लिए पुष्प ग्रहण कर सकते हैं परन्तु इन पुष्पों की भी प्रतिदिन केवल एक ही स्थान से बिना (स्वामी की अनुमति के ग्रहण नहीं करना चाहिए।

तृषां कर्त्वा फर्ल पुत्रां प्रकाशं वे हरेडूव

रामंद्रं केवलं प्राह्मं हान्यथा पतितो भवेत्॥९॥

उसी प्रकार विद्वान् पुरुष को चाहिए कि तृष, काड, पल और पुष्प को प्रकटरूप में अर्घात् किसी की मौजूदगी (या मालिक की अनुमति से) केवल धर्मकार्य के लिए प्ररुष करे, अन्यथा यह नरक में गिरता है अथवा नीतिमार्ग से पतित हुआ माना जाता है

तिलपुद्गपतादीनां पुष्टिर्वाहम पनि स्थिते शुक्रतिनीन्यस निज्ञ पर्मनिद्धिरिति स्थितिः॥ १०॥

(फिर भी) है बिप्रो धर्मवेताओं ने यह मर्यादा स्थित की है कि मार्ग में चलते समय (कभी) भूख से पीडित होने पर मुट्टोभर तिल, मूँग और जी (मालिक से दिना भूछ) ग्रहण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं

न वर्षस्थारदेशेन वापं कृत्या वर्षं वरेत्। कोन पापं प्रदशक कुर्कन् स्वीशृद्धसम्बनम्॥११॥ प्रेत्यह चेद्शां वित्रो गर्कते ब्रह्मवादिभिः। छदाना चरितं वत्र वर्तं स्वासि गच्छति॥१२॥

देशे ही धमें के बहाने से (जाननूझ कर, पाप करके (प्रायक्षितरूप) व्रतादि का अनुष्ठान भी नहीं करना चाहिए। वह के द्वारा पाप को छिपाकर वह ब्राह्मण स्त्री या शूद्र का जन्म सेकर इस सोक में भी ब्रह्मवादियाँ द्वारा निन्दित होता है छुपक्ष (कपट) से किया हुआ उसका वृत का फल राक्षसों को जाता है अर्थात् राक्षस ही उसका भीग करते हैं।

अनिद्वते सिद्धियेषेर यो यतिपुष्त्रीयति। स भिद्वितां हरेदेनसिर्यंग्योगी च जायते॥१३॥

ां अतिक्री अवात् सापुः संन्यासी के विशेष चिहा से रहित होते हुए भी जो (चौंगपूर्वक) लिक्को अर्थात् सापु संन्यासी के बेष को भारण करके उससे अपनी आर्गाविका चलाता है, वह लिक्कथारियों के पापों को स्थयं हर लेता है (उसका भागी बनता है) और (अगले जन्य में) पशियां की योनि में उत्पन्न होता है

वैद्यासद्वतिन <sup>'</sup> जपा लोके वर्गविनाङ्गकाः। सङ्घ पतिने पापेन कर्मणस्त्रस्य तस्प्रतम्॥१४॥

वैडालकती से तात्पर्य हैं निष्ट्री के समान संबंधाये। विक्री कृते को पकड़कर खाने लिए ध्यानगण होकर चुपवाप वैदी रहती है और अपने प्रापाचार का भाव प्रकट होने नहीं देती, वैस ही दुसवासे का भी यह होता है। जो इस लोक में बैडाल के समान बत रखने वाले पापरवारी हैं वे 'फाछण्डी) धर्म के विचासक होने हैं और शीघ़ ही पाप से (नरक में) गिर जाते हैं। उसके कर्मों का यही फल है।

# पाउण्डिनो विकर्मस्यान्यामयानंस्तवैव च। पञ्चरात्रान् पाञ्चपान् वाव्यात्रेणापि नार्धवेत्॥ १५॥

पाखण्डो (ढॉगी) (श्वास्त्र) विपरीत कर्म करने दाले वामाचारी विपरीत आचरण करने वाले) पाइराजसिद्धानी और पाशुपत मत के अनुयायों को बाणोमात्र से भी सत्कार नहीं देना चाहिए।

वेदर्गिन्दास्तान् मर्त्यान्देवनिन्दारतांस्तवा। द्विजनिन्दारतांक्षेत्र पनसापि न चिन्तयेत्॥१६॥ याजने योनिसम्बन्धे सहवासञ्च पायणम्। कृषाणः पत्तवे जन्तुस्तस्माक्तसेन कर्वयेत्॥१७॥

येद की निन्दा में कत्पर तथा देशों की निन्दा में आनन्द रखने काले और ब्राह्मणों की निन्दा में आसक प्रमुखों का मन से भी चिन्तन नहीं करना चाहिए। इनका यब करने. उनसे विवाह-संबन्ध रखने, उनके साथ वास करने और उनसे वातांलाप करने से भी प्राणी पनित हो जाता है इससिए वातपूर्वक इनका त्याम करना चाहिए अर्थात् उनके साथ सभी व्यवहार स्वाम देने चाहिए

देवत्राहार्गुस्त्रोहः कार्टिकोटिगुणाधिकः। ज्ञानपवादो भारतकर्व तस्थातकोटिगुणाधिकम्॥१८॥

देवदोह करने से युरुदोह करना करेडो मुना अधिक (दोषपृष) है। ज्ञान को जिन्दा करना और नास्तिकता उससे भी करोड भुना अधिक खराब हैं:

गोपिक्स दैवतैर्विप्रैः कृष्या राजोपसंबद्या। कुलान्यकृतना यानि वानि हीन्तनि वर्मतः॥१९॥

गी-बैल द्वारा और देवताओं या बाह्मणों के निमिक्त कृषिकर्म करने नवा राजा की सेवा द्वारा (जीविकोपार्जक व्यक्ति के) सारे कुल अकुलता को प्राप्त हो जाते हैं और ये सब धर्म से भी हीनता को प्राप्त होते हैं

कुविवाहैः किवालांपैवेदानव्ययनेन वः कुलान्वकुलतां व्यक्ति ब्राह्मणतिकर्पण च॥२०॥

निन्हा से विवाह करने से, धार्मिक फ्रियाओं का लोप होने से और देदों के अनध्याय से तथा अस्टाणों का उरपमान करने से भी (दोषयुक्त होकर) सभी उच्च कुल निप्तता की प्राप्त होते हैं।

अनुतात्वारदार्वाच नवाऽभ्ययस्य भ्याणात्। अज्ञौतवर्गाचरणाव्यत्रं नश्यति वै कुलम्॥२१॥

अप्रत्य भावन करने से, दूसरे की स्त्री से सम्बन्ध रखने से, अभक्ष्य (मांसादि) पदार्थों का भक्षण करने से तथा अवैदिक धर्म का आवरण करने से निक्रय ही कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है

अस्रोतियेषु वै दानाद्युक्तेषु तथैय च। विहिताचारहीनेषु स्टिप्ट नल्पति ये कुलम्॥२२॥

उसो प्रकार अशोत्रियों को, शुद्धों को तथा सास्त्रविहित आचार्प से हीन पुरुषों को दान देने से (उद्य जाति का) कुल भी अवस्य नष्ट हो जाता है।

नवार्षिकेर्वते शामे व व्याधिवङ्कले पृष्ठाप्। व जुद्रराज्ये निवसंग्र बाखण्डअनैद्वि॥२३॥

अधार्यकों से स्थात तथा अनेक प्रकार को ज्याधियों से अस्यन्त संकुल प्राप्त में और पाखण्डी लोगों से विरे हुए सुद्र के राज्य में निवास नहीं करना चाहिए।

हिमवाहिक्ययोर्षस्य पूर्वपश्चिमयोः सुमन्। मुक्त्वा सपुरवोर्देशं कान्वश् विवरेद्द्वियः॥२४॥ कृष्णो वा यत्र वरति एगो निन्दं स्वमान्तः। मुक्त्वश्च विश्वता नवस्ता वा निवसेदिद्वाः॥२५॥

हिमवान् और विध्याचल के मध्य का सुभ प्रदेश और पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम समुद्री भागों को छोडकर अन्यत्र कहीं पर भी द्विज को बास नहीं करना चाहिए अपना उस स्थान पर जहाँ कृष्णमृग स्वच्छन्दतापूर्वक विचरते हों तथा जहाँ प्रसिद्ध पवित्र मदियाँ बहती हों, वहीं पर द्विज को निवास करना चाहिए

अर्द्धकांश्वत्रद्वोकूलं कर्वपित्वा द्विजोत्तमः। नान्दत्र निक्सेत्पृण्यं नान्यजनामसन्त्रियौ॥२६॥

अवल प्रत्येक उत्तम द्विज को किसी भी नदी के किनारे आधा मील पवित्र प्रदेश को छोडकर अन्यत्र कहीं भी निवास नहीं करना चाहिए और निम्नदर्भों के प्राप्त के समीप भी निवास नहीं करना चाहिए न संवसेष पतितैर्न घण्डालैनं पुरुक्तसैः ।

#### न मूर्खेर्नावलितेष्ठ नास्पैर्नास्पावसापिषिः॥२७॥

उसी प्रकार धर्म से पतित लोगों के साथ, चांडालों के माथ, पुकस जाति के लोगों के साथ, मूखों के साथ. धर्मांड्यां के साथ. निम्न जाति के लोगों के साथ तथा उनके साथ रहने वालों के साथ भी (द्विज क्ये) निवास रहीं करना चाटिए।

एकशब्दासनं पेकिपीण्डपक्यान्नविश्रणम् याजनस्वापनं योगिस्तवेव सहयोजनम्॥२८॥ सहस्वाचस्तु दशमः सहव्यजनपेस चः एकादशैते निर्दिष्टा दोषाः साङ्गर्यसंज्ञिताः॥२९॥

(उन लागों के साथ) एक शस्या पर सांना और सैठना, एक पंक्ति में भोजन करना, उनके बतेनों में खाना, पके दुए अब को मित्रित करना, उनका यहां करना, उनको पहाला, उनके साथ विवाहादि करना, एक साथ भोजन करना, एक साथ पढ़ना और एक साथ यहां करना— ये एकादश दोष सांकर्य नाम वाले कहं गये हैं अद्यांत् दर्णसंकरता के कारण होने कुले दोष हैं।

समीपे वा व्यवस्थानहपापं संज्ञपते नृशाप्। तस्मात्सर्वप्रपत्नेन संकर्ग कर्णवेड्डा ॥३०॥ एकपंतन्त्रुपविष्ठा ये न स्यूलिन परस्यत्म्। परस्यन कृतपर्यादा न तेमां संकर्त पर्यत्॥३१॥

(इतना ही नहीं) ऐसे लोगों के समीप डटने बैटने से भी ठनका पाप संक्रमित हो जाता है, इसलिए बुद्धिमान को सब प्रकार से प्रयवपूर्वक बर्णसंबरों का त्याग करना चाहिए। परनी कुछ लोग जी उनके साथ एक पंक्ति में बैठे हॉ और परस्पर एक दूसरे को स्पर्श न करते हों तक भस्म द्वारा (रेखा से, जिस्से सोमा बाँच दी हो, उनको सांकर्य दांच नहीं लगता।

अग्निना घरमना देव स्रांतलेन विशेषतः। द्वारेण स्तम्भपार्नेण विद्यः क्षेत्रिविभित्रते॥३२॥

इस प्रकार अस्मि से, भस्म से, विशेषक जल के प्रोक्षण से, द्वार खड़ा कर देने से, स्तम्भ लगा देने से तथा मार्ग में

 एक अधम जर्रति। सनु के अनुस्तर शुद्धा में उत्पन्न निपाद की सत्तान को पुष्पक्षम कहा जाता है— जातो निपादाच्युद्धायां जात्या पत्ति पुष्पकसः (यन्०१०१८) अवरोध खड़ा कर देने से— इन छ: प्रकार की कियाओं से पंक्ति का भेदन हो जाता है

न कुयांदुःखवैराणि विसादं चैन पैसुनम्। एरक्षेत्रं गाँ वरनीं न चावसति कस्पवित्॥३३॥

किसो से भी अकारण सञ्जा, झयडा और चुगलखारी वहीं करनी चाहिए। दूसरे के खेत में चरती हुई भी के बारे में किसी को वहीं कहना चाहिए।

- न संवसेत्सूर्वाकेना न कक्किमर्पणि स्वशेत्।
- न सूर्वपरिवेष वा नेन्द्रचार्य श्रवाम्निकम्॥३४॥ एरासै क्यवेद्विद्वार्थ्यश्चनं दा कदार्थनः।
- न कुर्<mark>याद्वहणिः सार्द्ध</mark> विरोधं वा कदाचन॥३५॥

किसी भी सूतकों के साथ नहीं सोना चाहिए। किसी को भी मर्पस्थान में स्पर्श न करें। सूर्य के चारों और का भंडल, इन्द्रधनुष, बितानि तथा चन्द्र-मंडल को दंखकर भी विद्वान् पुरुष दूसरे से न कहें। बहुत से लोगों के साथ और बन्ध्-बान्धनों के साथ कभी भी विद्योग नहीं करना चाहिए।

आत्मनः प्रतिकृतानां परेषां न समावरेत्। तिर्वि पद्मस्य न तृपालक्षत्राणि विनिर्दिशेत्॥३६॥

जो कुछ अपने प्रतिकृत हो अख्या स्वयं को अच्छी न लगतो हो, बैसा आचरण दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। कोई भी पश्च की तिथि को न बताये और नक्षणों के विषय में भी निर्देश न करे।

नंदक्यार्गीमपावेत नाशुक्ति वा क्रिजोनमः। न देवगुरुविद्याणाः दीयमानं तु वारफेत्॥ ६७॥

न्नेष्ठ द्विज रजस्वला स्त्री से बात न करे और अपवित्र व्यक्ति के सामने भी वार्तालाम न करे। यदि दंबता, गुरु मा विश्रों के निमित्त कुछ दिया जा रहा हो तो उसको संकना नहीं चाहिए।

न चान्माने प्रशंसेद्वा परनिन्दास वर्षयेत्। बेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नेन विस्त्रज्ञेषेत्॥३८॥

अपनी प्रशंसा कभी न करे और दूसरों की निन्दा का त्याग करें। उसी प्रकार बेदनिन्दा तथा देवनिन्दा का भी एअपूर्वक त्याग करना चाहिए

यस्तु देवानुषीन् विद्रान् वेदान्या किदति द्विजः। न तस्य निक्तृतिर्दृष्टा सात्त्रीव्यहः मुनीसराः॥३९॥ किद्रपेद्वै गुरूदेवान्वेदं वा सोप्यृंहणम्।

#### कल्पकांटिसर्व सार्व गैरवे पच्छवे नर ॥४०॥

स्थांकि हे मुनोसरं जो द्विज देवों, ऋषियों, विप्रों अथवा वदों की निन्दा करता है. उनके लिए शास्त्रों में इस लोक में कोई प्रायक्ति नहीं देखर गया है: और भी जो पुरुओं, देवों तथा उपबंहण (अंग) सहित केद की निन्दा करता है, वह सौ करोड करूपों से भी अधिक समय तक रीरव नामक नरक में पकाया जाता है अथांत कष्ट भोगता है

## तूच्यीपासीत निन्दायों व चूर्यास्किञ्चिदुत्तरम्। कर्णी क्यांव गन्तव्यं न चैतनसनोकवेत्॥४१॥

उसी प्रकार इन सबकी जहाँ निन्दा हो रही हो, वहां सुनने वाला चुप रहें और कोई भी उत्तर न दें तथा दोनों कान बंद करके कहां अन्यत्र चला जाना चाहिए और निन्दा करने बालों को देखना भी नहीं चाहिए

#### कर्जयेदै रहस्यक्ष परेषां गृहयंदुध । विकादं स्वजनै सर्व्हं न कुर्पाई कदाचन॥४२॥

बृद्धिमान् पुरुष दूसरां के रहस्य को किसी के सामने प्रकट न करे। अपने बन्धुओं के साथ कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए।

## न वापं वापिनं बूक्कदवापं वा द्विजीतमाः। स तेन तुल्यदोवः स्वान्भिक्षादिदोववान प्रवेत॥४३॥

है दिजानमां। पापी को उसके पाप के विषय में न कहें और वेंसे ही अपाप की भी पापी न कहें ऐसा करने वाला वह पुरुष उसके समान ही दोषपुक्त होता है ज्यांत जो पापी को धोध सगता है, वहीं उसकी भी लगता है और (अपापी को पापी कहने से) विध्यादि दोषपुक्त भी वह हो जाता है अयांत् सुद्ध आरोप लगहने से वह उस दांच का भी भागी होता है

## यानि विख्याधिक्रास्तानी पवन्त्वश्रृष्टि सेदनात्। तानि पुत्रान् पञ्चन् स्ननि नेवां विध्याधिक्रीसिमाम्॥ ४४०

उस्मे प्रकार जिन पर यह मिथ्या आरोप किया गया हो, (इस दु:ख के कारण) रोने से, उनके जितने और गिस्ते हैं. उनने हो संख्या में उन मिथ्या आरोप करने वालों के पुत्री और पशुओं का हनन हाता है

## कहाहत्यासुरापाने स्तेथगुर्वक्क्ष्मागदे। दृष्टं विशोधनं सदिहर्नास्ति फिब्बाभिश्रंसने॥४५॥

बाह्यहत्त्वा, सुरव्यान, चोरी तथा गुरुपत्तो के साथ | व्यक्तिमार करने बाले पाणी को सुद्ध करने वाला प्रायक्षित | सबनें द्वारा (जास्त्र में) देशा गया है, परन्तु मिच्यारोपों के लिए कोई प्राथमित नहीं है

# वेक्षेताञ्चलमादित्यं क्रशिक्ष्मानिमित्ततः वासां यातं व वर्षस्त्वं नोपसृष्टं न मध्यगम् ४३॥

विना निमित्त के किसी भी मुरुष को उदित होता हुआ। सूर्य और चन्द्र को नहीं देखना चाहिए। वैसे ही अस्त होते हुए, जल में प्रतिबिम्बित, प्रहण से उपसृष्ट और आकाश के मध्य में स्थित सूर्य और चन्द्र को नहीं देखना चाहिए।

तिरोहितं वासमा वा न दर्शान्तरनापिनप्। न नग्नां स्तियमिक्षंत पृत्यं वा कदावन॥४७॥ न च मुत्रं पुरीवं वा न च संसृष्टमैकुनप्। नाकृचि सूर्यसोपादीन् ब्रह्मबालोकपेटुच ॥४८॥

उसी प्रकार वस्त्र से ढेंके हुए अथवा दर्पण के भीतर प्रतिबिध्यित सूर्य और चन्द्र को कभी नहीं दंखना चाहिए चन्द्र स्त्री अथवा पुरुष को कभी भी न देखें। वैसे ही अपने या अन्य कें) मृत्र या विद्या को नहीं देखना चाहिए तथा मैथुनासक किसी भी मिथुन को नहीं देखना चाहिए। उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को अपनी अपवित्र अवस्था में सूर्य-चन्द्रादि किसी भी ग्रह को नहीं देखना चाहिए।

#### पतितस्यङ्गचण्डालानुन्तिष्टातावलोकपेत्। नामिमारेत च परमुन्तिष्टो वावमर्थितः॥४९॥

उसी प्रकार पतित, विकलाङ्ग, चाण्डाल तथा अशुक्क लोगों को नहीं देखना चाहिए। अथवा स्वयं उन्तिष्ट हो और मुख ढेंककर बैठा हो, तब उसे किसी से वातांलाप नहीं करना चाहिए।

## न स्पृत्तेकेतसंस्पर्शं च कुन्हस्य गुरीमुंखम्। च तैलोदकवोत्रसम्यां च पत्नी भोजने सति। नियुक्तवम्बनहृतं वा नोन्मतं यतमेव वा॥५०॥

जिसने मृतसरोर का स्पर्श किया हो, उसे स्पर्श र कों और कुद्ध हुए गुरुजन के मुख को, तेल या जल में अपनी छाया को, भोजन करते समय पढ़ी को, अयोग्य हाँग से बींचे हुए गाय-बैल को, उत्मत एवं मदमत व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए।

## नाश्नीवात् धार्वया सार्द्धं नैनामैक्षेत मेहनीम्। क्षुकर्ती क्षणमाणां या नासनस्यां क्वासुखम्॥५१॥

अपनी भार्या के साथ कभी भाजन न करे वह जब पेक्षाब का रही हो, छींक कर रही हो, जम्हाई से रही हो या सुखपूर्वक आसन पर बैठी हो, तो उस अवस्था में भी देशे न देखें

बोटके सात्यको सम्बं शुभं काशुभमेव था। न सङ्ग्रेस पृत्रं का नावितिहेत्कदासना।५२॥

अपना रूप सुभ हो अववा असुभ, उसे बल में नहीं देखना चाहिए। किसी के भी मूत्र को कभी लाँधे नहीं और न उसके ऊपर खड़ा रहे।

न शुद्धाय मिन-दशक्तुःश्यरं पात्रमं दक्षि। नोच्छिष्टं का पुतपत्तु न च कुष्याचिनं इकि:॥५३॥

कोई भी दिज शूद्र जाति के मनुष्य को सद्युद्धि उपदेश) प्रदान न करे (क्योंकि उसके लिए वह बांग्य ही नहीं है) उसे कृश्त (खोचडो), खोर दहीं तथा अपनित्र घृत या मधु भी न दें। उस्ते तरह उसे कृष्णमृगचर्म और हविकास भी न दें

न चैकास्मै द्वतं दहात्र च वर्षं बदंदुवः। न च क्रोववञ्जद्वच्छेद्वेषं राणक्ष कर्ञ्यवेत्।५४॥ लोगं दक्षं तथा यज्ञादसूयां ज्ञानकुल्सनम्।' मानं मोहं तथा क्रोवं देवज्ञ एरिकर्वयेत्।।५५॥

कोई भी विद्वान् उस शुद्र की वत धारध न करावे और धर्म का उपदेश भी न दे। उसके सामने कोध के वश्रीभृत न हो और द्वेष तका सम को भी त्याग दे। लोध, घमण्ड. असूया (दूसरों के गुर्णों में दोषारोपण करना) जान भी निन्दा, मान मोह क्रोध तथा द्वंष को यवपूर्वक त्याग देना नाहिए।

न कुर्वात्कस्यविद्योशं सुतं शिष्यत्र ताडवेत्। न होनानुषसेकेतः न च तीक्षत्रभतीन् क्वचित्।। ५६॥

किसी भी व्यक्ति को पीढित न करे (परंतु हित की पृष्टि से) अपने पुत्र और लिब्द को प्रताहित किया जा सकता है कभी भी हीन व्यक्ति का आश्रय प्रहण न करे और बैसे ही तीखी बुद्धि बाने का भी आश्रव न ले।

नात्रपालस्थात्रयन्येत दैन्दं क्लेन कर्ण्डयेत्।

विजिष्टानस्कुर्यात्रात्मानं ज्ञंसयेट्टयः॥५७॥

बुद्धिमान् पुरुष को अपनी अवसानना नहीं करनी चाहिए। और दोनभाव को भी प्रयवपूर्वक त्याग देना चाहिए। अपन

वर्ज खत्राविज्ञानुस्तनम् इति पाठः 2. व बाहिष्यं २. इति पाठः से उत्तम व्यक्तियों को अभादर नहीं करना चाहिए और स्वयं को संत्रयग्रस्त नहीं होना चाहिए

न न**र्जर्वि**क्लिक्ट्रिमि गाँ क संवेक्षवेत्र है। न नदीबु महीं बूक्तपर्वते न च व्यंतान्॥५८॥

नक्षों से भूमि को कूतरना नहीं चाहिए और गाय पर सवारी नहीं करनी चाहिए नदों में स्थित रहते हुए (अन्य) नदों के विषय में कुछ न कहे और पर्वत में विचरते हुए 'इसरे) पर्वतों के विषय में चर्चा न करे

आ करोतेन नैवापि न त्यकेत्सहवादिनम्। नावसहेदयो नम्बे वहिष्टापि इकेत्यदा॥५९॥

आबास और भाजन के समय अपने साथ रहने वाले साथी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जल में नग्न होकर स्नान न करं तथा अनि पर पैर स्लकर कभी न चले।

शिरांऽभ्यहुरवशिष्टेन तैलेनाहुं न लेपयेत्। न सहसर्पे अदित न स्वानि खानि च स्प्रशंता।६०॥

जिर पर मालिस करने के बाद यहे हुए तेल से दूसरे अड्डॉ पर लेप न करें सस्त्र और सर्प से खिलवाड न करे और अपनी इन्द्रियों को भी स्पर्श न करें

रोपाणि च रहस्यानि भौतिष्टेन सह क्रजेत्। न पूर्वमाणुदानानी च चायलानि समझवेतु॥६ १॥

अपने पुसस्यानों के रोमों को स्पन्न न करे तथा असभ्य व्यक्ति के साथ पमन न करे। अग्नि में हाच-पैन डालने की चपलता ग्रहण न करे।

न भिजनोदरवोर्नित्यं न च श्रवणयोः क्वयित्। न बाह्रनस्रवारं वै कुर्वात्रासनिक पिवेद्॥६२॥

उसी प्रकार लिङ्ग, उदर और कानों की चपलता भी कभी न करे अपने किसी अंग या नख को नहीं बजाना चिहिए तथा अञ्जल करके जलादि चीना नहीं चाहिए

नाधिहन्यात्व्यस्तं पदस्तां पाणिना वा कदावनः य ज्ञानयेदिष्टकार्थिः फलानि सफलानि चः।६३॥ कभी भी अपने हाथ या पैरों से जल की आहत नहीं करना चाहिए। इंट-परधर लेकन फलों को नहीं तोडना चाहिए और फलों से भी फलों को नहीं तोडना चाहिए

न स्लंब्छकावणं शिक्षेषाकर्वेश पदासनम्। २ भेदनपश्चिक्कोटं छेदनं का क्लिखनम्॥६४॥ कुर्याद्विमर्दनं वीयाननाकस्मादेव निकलम्। जेत्सक्नं पदायेकश्यान् द्वावेष्टास्त्र नावरेत्॥६५॥ म्लन्छ लांगां को भाक को संख्या नहीं चाहिए और पैर से आसन को खींचना नहीं चाहिए भुद्धिमान को अकस्मात् व्यर्थ ही नाष्ट्रनां से चौरना, बजाना, उससे काटना या कृतरना आदि नहीं करना चाहिए और व्यर्थ ही अंगों का मदेन नहीं करना चाहिए। भक्ष्य पदार्थों को अपनी गोद में स्ख्युर नहीं खाना चाहिए और व्यर्थ चेटाएँ भी नहीं करनी चाहिए।

न नृत्येदक्का मध्येत्र वादिज्ञाणि वादयेत्। व सहतास्यां पाणिस्यां कष्टुचंदात्सनः ज्ञिरः॥६६॥

उसी प्रकार (विन्त प्रयोजन के) मृत्य और गायन नहीं करना चाहिए तथा बात- यन्त्र भी नहीं चजाने चाहिए अपन शिर को दोनों हावों से खुजलाना नहीं चाहिए।

न लौकिकैः स्तवैर्देवांस्तोषयेद्धेपकैरपिः नाक्षैः क्रीडेन्न भावतः तप्सु विण्णृत्रपाचरेत्॥ ६७॥

त्सैकिक स्तांत्रों द्वारा देवों की स्तुति नहीं करनी चाहिए और औपधियों से भी उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयप्त न करे पाशों से जुआ नहीं खेलना चाहिए और जलाशय में मल भूश का न्यांग नहीं करना चाहिए।

नांक्षिष्ठः संवित्तेद्रित्यं न नम्नः स्तानमाचरेत्। न ग<del>फो</del>ल्र प**डेहा**वि न चैव स्टक्तिरः स्मृष्टेत्⊪६८॥

अपवित्र होकर कभी सोना नहीं चाहिए और निर्देख होकर स्नान नहीं करना चाहिए। उसी अवस्था में न चले, न पढ़े और न अपने शिर को स्पर्श ब्हरे

२ दन्तैर्नेखरामाणि छिन्द्रारसूरं न धोमधेत्। न बालातपमासेवेत् प्रेतसूर्य विकर्णयेत्॥६९॥

र्दातों से नासून और रोएँ न कार्ट सोये हुए को जगाना नहीं चाहिए आत:कालीन सूर्य की थूप का सेवन न करे और शवांग्ने के थूएँ का त्याग कर देना चाहिए।

नैकः सुध्याकपृत्यगृहे स्थवं नोपानही होत्। नाकारणाहा निष्ठोवेत्र बाहुर्स्या नदीं तरेत्॥७०॥

सूने घर में अकंशे सांचा नहीं चाहिए और स्वयं अपने जुतों को उठाकर नहीं से जाना चाहिए अकारण युकते नहीं रहना चाहिए तथा मात्र भुजाओं के यस से नदी को पार नहीं करना चाहिए।

न पादशास्त्रम् कुर्यात्यादेनैय कदाचन। भारती प्रतापयेत्यादी न कांस्ये शाययेहुय ॥७१॥ कभी भी अपने पैसें से पैसें को बोना नहीं चाहिए। विद्वान् पुरुष को दोनों पैर अस्टि में तपाने नहीं चाहिए और कांस्य पात्र में भी पाँच खोने नहीं चाहिए।

नानित्रसारयेहेर्व झाह्यणान् गामकापि वा। वास्त्रमिगुर्सवित्राच्या सूर्यं वा शक्तिने प्रति॥७२॥

देवताओं, खहाणों तक गौओं, वायु, अग्नि, गुरु. विप्र तथा सुधे और चन्द्रमा को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए

अञ्चद्धशयमं यानं स्वत्रयायं स्वातमोजनम्। वर्द्धनिकामणश्चेत व कुर्वोत करहन॥७३॥

अशुद्ध स्थिति में शयन करना, यात्रा करना, स्वाध्याय करना, रनाम और भोजन करना तथा घर से बाहर जीनी आदि कभी भी नहीं करना चाहिए।

स्वप्रमध्ययनं चानपुधारं धोजनं गतिम्। उभयोः सस्वयोनित्यं मध्याद्वे तु विवर्जवेतु॥७४॥

्रोगी सध्या काल में तथा मध्याह में सीना, अध्ययन करना, बाहन एर स्ड्रन्ड, भोजन करना और मल मूत्र का त्याग करना आदि का त्याग कर देना चाहिए।

न स्पृशंत्याणिनोधिकष्टो विद्रो गोबाद्धणानस्यन्। न चैवार्त्र पदा कपि न देवहतिमां स्पृत्रेत्॥७५॥

हिज अपवित्र होने पर अपने हाकों से गाँ. ब्राह्मण और उद्गित का स्पर्श न करे तथा कोई भी अपने पैरों से अब तथा देवप्रतिमा का स्पर्श न करे

तालुद्धोऽस्मि परिचरेत्र देवान् कीर्नपेद्धीत्। तालमहोदगायाच्यं शारयेत्राग्नियेकतः ॥७६॥

अपवित्र होने पर अग्नि को परिचर्या, देवाँ तथा ऋषियों का कीर्तन न करें। यहरे जल में स्मानार्थ प्रवेश न करे तथा अपने किसी भी एक भाग में अग्नि को धारण न करें।

न वापहरतेनांद्धत्य पिनेष्टकोण या जलम्। नोसरेटनुपरमृष्ट्य नाप्यु रेत समुरस्केत्॥७७॥

अपने बाँचे हाथ को उठाकर मुख्य से चल को नहीं पीना चाहिए जल का उपस्पर्श करके ही उसमें प्रवेश करे और जल में बीर्थ का स्थाग न करे।

अपेव्यक्तिसम्बद्धाः स्टोइतं वः विवापि कः व्यक्तिकमेत्र सक्तीं नाप्तुं मैयुनमार्थरेत्॥७८॥

अपवित्र बस्तु से लिस किसी पदार्थ का, खून का, विष का तथा नदी का अतिक्रमण कभी न करें और कभी भी जलाशय आदि में मैथुन न करे।

#### कैलं कुर्य व वै क्रिन्द्वाशास्यु हीयनपुन्स्वेत्। नास्थितस्यक्षपात्नानि न केशस्य च कप्टकान्। ओवांगारकरीयं चा नादितिहोकदाचना(७९॥)

चैत्य (यज्ञस्थान) या चौराई के वृक्ष को कभी न कारे और पानी में कभी धूकना नहीं चाहिए। जल में कभी भी अस्थि, भस्म, कपाल, केश, कॉर्ट, चान के डिलके. अंगार और गांधर महीं डालना चाहिए।

न चार्गिन लंबयेद्धीफश्रीपद्मयाद्यः दयचित्। न चैनं पादतः कुर्यान्युग्रोव न श्रमेट्टयः॥८०॥

मुद्धिमान् पुरुष कभी भी अग्नि को लाँचे नहीं और उस अपने पास भी न रखें उसी प्रकार अपने पैरी की तरफ अग्नि को न रखे और भुख से अग्नि को फूँकना भी नहीं चाहिए।

न कृपमवरोहेत नायक्षीताञ्चचिः कवयित्। सम्मौ न प्रक्षिपेदम्नि नाम्हिः प्रश्नमधंतवा॥८१॥

अपवित्र व्यक्ति को कुएँ के ऊपर चढना चाहिए और न कभी उस में मुँह डालकर देखना चाहिए। अपि में अग्नि का प्रक्षेप न करे और जल से उसे बुझना भी नहीं चाहिए

युष्ट्रन्यरणयार्ति वा न स्टर्ग स्नाववंतपरान्। अषण्यामय एण्यं वा विक्रवे न प्रयोजयेत्॥८२॥

किसी की भी अपने मित्र की भृत्यु अथवा उसके दुःख का समाचार स्वयं दूसरों को मुनाना नहीं चाहिए जो विक्रय के अयोग्य हों और जो छल कपट द्वारा प्राप्त हों, ऐसे पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए

र बहि पुर्खानसामैज्यांसपेदाशुच्चित्रुंच । पुण्यस्नानोदकस्नाने सीमानां वा कृत्रेस तु॥८३॥

उसी प्रकार बुद्धिमान् पुरुष अपवित्र अवस्था में अनि को अपने मुख से फूँक देकर प्रज्वलित ने करे ऐसी अवस्था में नीमेस्थान के पवित्र जल में स्नान न करे तथा उसकी सोमा पर्यन्त भूषि को भी न जाते

न चिन्छारपूर्वसम्बद्धं सत्योपेतं कदायन। परस्परं पञ्जून् व्यालान् पक्षिणो नावमोक्येत्॥८४॥

इसी प्रकार सत्य से युक्त पूर्व प्रतिज्ञ नियम को तोड़ना नहीं चाहिए तथा परस्पर एशुओं को, सर्पों को और पश्चिमीं का लड़ाने के लिए प्रेरित नहीं फरना चाहिए

परकमा न कुर्वीत बलपानायनादिषिः। कार्रीयना सुकर्माणि कारून् पशुःष वर्तयेत्। सायं प्रातर्गृहद्वारान् विकार्यं नावपाटवेत्।।८५॥

जल, बायु और धूप हारा दूसरे को बाधा नहीं पहुँचानी चाहिए अच्छे काम करा लेने के बाद बाद में कारीगरों को (पारिश्रमिक दिये बिना) छोड़ नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार सार्य तथा प्रात काल भिक्षा के उद्देश्य से आने वालों के लिए यर के द्वार बन्द नहीं कर देने चाहिए।

बहिष्यंत्यं बहिर्गसं पार्थया सद भोजनम्। विगृह्यवादं कुहारप्रवेशं स विवर्शयेत्॥८६॥

दसी प्रकार बाहर की कोई दूसरे अनवाने व्यक्ति की पाला धारण न करे। बाहर के गन्ध चन्दन आदि, पर्वा के साथ भीजन करना, विप्रहपूर्वक विवाद और कृत्सित द्वार से प्रवंश आदि का त्याग का देना चाहिए

न खादन् ब्राह्मणस्तिष्ठेस जल्पस इसन् कुषः। स्वर्माम् नैस इस्तेन स्पृशेषाप्तु विर्द वसेत्॥८७॥

किसी भी विद्वान् आद्धाण को खाते हुए खड़ा नहीं होना चाहिए और हैंसते हुए बोलना नहीं चाहिए अपने हाथ से अपनो अपने का स्पर्श नहीं करना चाहिए और देर तक पानी के भीतर नहीं रहना चाहिए

न प्लक्षेणोफ्यमेत्र सूर्पेण न पाणिनः। मुखैनेव बमेदिन मुखादिनस्जापत#८८॥

अग्नि को पंखे से, सूप से या हाथ से (हवा देकर) प्रज्वतित नहीं करना चाहिए। मुख से (फुँकनी द्वारा) अग्नि को जलाना चाहिए क्योंकि (परमान्मा के) मुख से हो अग्नि को उत्पत्ति हुई है।

परस्तियं न भावेत नायान्यं क्षेत्रपेद् द्वित्रः। नैकश्चरेत् समां वित्रसम्वतयं च वर्वयेत्। देवतावतवं गच्छेत्कदाचित्राप्रदक्षिपाम्॥८९॥ न बीजयेद्या क्लोण न देवायवनं स्वयेत्।

द्विज को परस्थी के साथ बात नहीं करनो चाहिए और ओ यह कराने के लिए बोग्य न हो, उसके यहादि नहीं कराने चाहिए बाहाण को सभा में अकेले नहीं जाना चाहिए तथा मण्डली का भी त्याग कर देना चाहिए अर्थात् एक दो व्यक्तियों के साथ हो जाना चाहिए देवालय में बायों और से कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए अयवा बिना प्रदक्षिणा के देवमन्दिर में नहीं जाना चाहिए किसी भी वस्त्र से हवा नहीं करने चाहिए और देवमन्दिर में सोना नहीं चाहिए।

नैकोऽध्यानं प्रपष्टेत नावार्षिकाजनैः सह। ९०॥ २ व्याधिदृषितैर्वीपि न सुद्रैः पतितैनं वाः नोपानद्वजितोऽच्यानं जलादिरहितस्तवम्। ९ १॥

मार्ग में कभी भी अकेले, अधार्मिक जनों के साथ, रोगग्रस्त मनुष्यों, जुदों और पतितों के साथ नहीं जाना चाहिए। बिना जुता पहने तथा बिना जल लिये हुए भी यात्रा नहीं करनी चाहिए।

न सत्रो थारिणा सार्डं न विना च कमण्डलुम्। नाम्त्रिगो**वाक्ष**णादीनायनरेण क्रजेत्वसचित्॥९२॥

यत्रि में, सबु के साथ और बिना कमण्डल लिए तथा अग्नि, माँ अथवा ब्राह्मण आदि को साथ लिये बिना कहीं नहीं जाना चाहिए

निवत्स्यन्तीं न वनितामतिकामेद् द्विजोत्तमः। न निन्देशोगिनः सिद्धान् गुणिनो वा धर्तीसत्त्वा॥९३॥

हे श्रेष्ठ बाह्यको। अच्छे आयरण बाली नग्न स्वभाव की स्त्री का तिरस्कार न करें। उसी प्रकार योगियों, सिद्धों और गुणवान् संन्यासियों की भी निन्दा न करे

देक्तायतने प्रद्धो न देवानां च सक्रियो। नाकामेत्कामतरस्रायां ब्राह्मणानां गदायधि॥९४॥

चुद्धिमान् पुरुष को देवसन्दिर में या देवसूर्तिकों के सामने बाह्यणों की तथा गौओं की परछाई को जानसूझकर नहीं लौमना चाहिए

स्वां तु नाजमयेच्छायां पतितार्धेर्न सेगिरिनः भाइतस्थरमकेसादिव्यक्तिकेस्कदाचन॥१५॥

उसी प्रकार पतित आदि नीच लोगों से अचवा रोगियाँ से अपनी खाया को लाँघने नहीं देना चाहिए और कभी भी अंगार, भस्म, केश आदि पर खड़े नहीं होना चाहिए।

वर्तथेन्मार्जनीरेणु स्वानक्त्वप्रदेवकम्। त पञ्चयेदमञ्जाणि नापेयञ्चाणिबेदिद्वताः ॥९६॥

है हिजो शाह् की धूल, ध्नान किया हुआ वस्त्र और उस घड़े के जल का त्याग कर देना चाहिए अर्थान् वस जल को पुन काम में नहीं लाना चाहिए, उसी प्रकार अधस्य पदार्थी का भक्षण नहीं करना चाहिए और अपेय पदार्थी की पीना भी नहीं चाहिए

इति क्रोकूर्यपुराचे उत्तराई गाईस्कावर्यनिकपण नाम चेत्रजोऽध्यायः॥१६॥

# सप्तदशोऽध्याय<sup>,</sup> (मस्वामश्वनिर्णय)

नावाच्युद्धस्य विजोऽत्रं मोहाद्वा यदि सान्यतः। स जुदयोनि द्वयति यस्तु भृष्ट्के क्वनापदि।।१॥

बाह्यण को शुद्ध का अत्र नहीं खाना चाहिए। आपात्काल को छोड़कर जो मोहबश या अन्य प्रयोजन से शुद्ध का अत्र खाता है, वह शुद्धयोगि को ही प्राप्त होता है

वण्यासान्यो हियो शुंके लुद्रस्थात्रं विगर्हितम्। जीवन्नेय पर्वेच्छुद्रो मृत एवाधिजास्तो।२॥

जो द्विज छः मास तक निरन्तर शुद्ध का निन्दित आहार एक्टण करता है, वह जीवित अवस्था में ही शुद्ध हो जाता है और मरणोपरान्त भी दसी योनि को प्राप्त होता है (या बान-वानि में जाता है

बाह्ममञ्जूतियविद्यां शृदस्य च मुनीसराः। वस्याक्षेत्रोदरस्येन मृतस्त्रात्तिमाप्नुवात्॥३॥

हे मुनीशरो ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और शुद्ध में सं जिसका भी अन्न उदर में स्थित रहता है, मृत्यु के पश्चात् वह उसी यानि को प्राप्त करता है।

नटाम् नर्तकाशस्त्र सङ्गाउन वर्षकारिण:। गणात्रं मणिकाशस्त्र वदस्तरि व्य कर्णपेत्। ४॥

नट (अथवा राजा), नतंक, बढ़ई चर्मकार (मोची) किसो जनसमूह का और बेह्या का अप्र- इन छः प्रकार के अन्यों का त्याग करना चाहिए।

चक्रोपवीविरजकतस्वरव्यक्तिनां तथा। गर्यविलोहकारात्रे सुतकात्रञ्ज वर्षयेत्।।५॥

उसी प्रकार चक्रोपजीवि अद्यात् चक्र निर्माण करके आजीविका चलाने वाला या तैली, कपड़े रंगने खला या धोचो, चोर, भग्नविकवी, गायक, लुहार तथा सृतक के अत्र का भी त्यान करना चाहिए।

कुल्लालिशकर्गात्र वार्तुवेः परितस्य च। पुरुर्णकारशैलूकवास्त्रद्वानुरस्य च।।६॥ विकित्सकस्य सैवाचे पुंक्षत्या दण्डकस्य च। सोननास्त्रिकयोरस्रं देववर्गनन्दकस्य च।।७॥ सोमविकविपाश्यात्रं श्वयाकस्य विशेषतः। उसी प्रकार कुम्हार, चित्रकार ज्याज लेने वाले, पतित (धमांचरण से रहित) सुनार, नर, ज्याध, कैदी, रोगो, चिकित्सक, व्यभिचारिणो ली, सल्लण्डी, घोर, नास्तिक, देवनिन्दा करने वाला. सांस्य बेचने वाले तथा स्वपाक-चाण्डाल के अत्र का विशेषरूप से त्याण कर देना चाहिए

## भावीन्तिस्य चैवातं वस्य खेपप्रिगृहे॥८॥ खेळाष्ट्रस्य कदवस्य त्येवोन्छिष्ट्रमोजिनः।

्यां को का वंशगामां हो और जिसके घर में पत्नी का प्रेमी जार पुरुष) रहता हो, जो अपवित्र रहता हो, जो कंजूस हो और जो सदा उच्छिट अत्र खाने वाला हो, उसके अत्र को भी त्याग दे।

#### अपंतरवस्य संपातं शक्तजीवस्य चैन हि॥९॥ क्लीवस्यासिन्धासं पशीन्यसस्य चैन हि॰ भीतस्य संदितस्याप्रसम्बद्धं परित्रहम्॥१०॥

पीक्त (अपनी विशवसी) से बाहर हुए व्यक्ति का अत्र. समुदाय विशेष का अत्र, जो मनुष्य शक्तजीवि हो, नपुंसक हो, संन्यासी हो, शराजा, उन्मत्त और भवमीत हो, जो रोते रहना हो, जो तिरस्कृत हुआ हो और जिस पर छोंका गया हो, ऐसं अत्र को ग्रहण नहीं करना चाहिए।

## ब्रहाद्विषः पापरत्येः शाद्धात्र सूतकस्य चः कृशणकस्य सैवातं शतातं सतुरस्य च।। ११॥

ब्रास्ट्रंसी का, प्राप्तसक का, श्राद्ध का और सुतक का अब नहीं खाना चाहिए। दंवों को त्यागकर अपने निमित्त पकाया हुआ: धूर्व और चतुर व्यक्ति का अत्र भी नहीं खाना चाहिए।

अप्रजानानु नार्गणां भृतकस्य त्येव सः कारुटामं विशेषण शस्त्रविद्यविषयस्याः। १२॥ श्रीण्डासं श्रातिकानां च चिक्रनायम्रपेद सः विद्धक्रवनस्यातं परिवेत्रवयेय च॥ १३॥ पुनर्मुको विशेषण त्येव दिव्यकृतं अवज्ञातं चादकृतं सरोपं विस्पयान्तितम्॥ १४॥ गुरोरपि न पोक्तव्यवमं संस्कारवर्णितम्। दुष्कतं हि पनुष्पस्य सर्वपन्ने व्यवस्वितम्॥ १५॥ यो सस्यातं समञ्जाति स् तस्याञ्जाति क्षित्विषम्॥

सन्तानहीन नारी, नौकर, शिल्पो और विशेषतः शस्त्र विक्रता का अन्न नहीं खाना चाहिए सुख बेचने वाले का अन्न, भाट चारण तथा वैश्या का अन्न, विद्वलिङ्गो का अन्न, परिवेता। ज्येष्ट माई के अविवाहित रहने पर जिसने विवाह कर लिया हो उसका अन, दो बार विवाहिता की या ऐसी ली के पति का अन विशेषरूप से त्याज्य हैं। जो अन अवज्ञात-अनजाना हो पा अवज्ञा-तिरस्कारपूर्ण हो, जो अवध्वत हुआ हो, जो कोषपूर्वक दिया गया हो, जो सन्देहयुक हो तथा गुरु के द्वारा दिया गया संस्कारहीन अन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए पनुष्य का जो कुछ पापकर्म होता है, यह उसके अन में हो रहता है इस कारण जो मनुष्य जिसका अन्न खाता है वस्तुत: वह उस अन विकेता के पाप का हो पक्षण करता है।

आर्थिकः कुलमित्रस्य स्वगोपालस्य प्राप्तिः॥ १६॥ कुर्जीलयः कुम्पकारः संत्रकर्पक एव च। एते सुदंषु मोज्यात्रं दत्वा स्वत्यं पर्ण कुषैः

इन रहाँ में जो आर्द्धिक (जो सुद हिजाति के यहाँ खंत का आधा भाग लेकर खंती करता है) कुर्लामत्र (जो कुल में परम्परागत चला आ रहा हो, दाश नामक शुद) जो अपनी गीओं का पालन करने वाला हो और जो नापित हो जो कुशीलव नाम से प्रसिद्ध शुद जाति में यश फैलाने वाले नट हों, चारण या भाट हों अथवा गायकरूप से प्रसिद्ध हों, कुम्हार जाति के हों, क्षेत्रकर्मक अयात् खेतों में काम करने वाले हों— ऐसे शुद्ध जाति के लोगों को थोड़ा बहुत धन दंकर बुद्धिमान पुरुष उनका अग्र ग्रहण कर सकते हैं।

# पायमं स्नेहपरुचं यत् गोरसं चैव सक्तव ॥ १७॥ चित्रयाकं चैव तैलं व भूसद्भाद्यं तथेव चः

दूध से निर्मित तथा भी में पकाई हुई बस्तुएं, दूध, सत्, पिण्याक (तिल क सरसा को खली वा गन्धद्रव्य) और नेल आदि शुद्र से लिये जा सकते हैं।

दुनाकं जालिका साकं कुमुष्पास्थनकं स्था॥ १८॥ फ्नाण्डुं लसुनं सुक्तं निर्यासं चैव वर्जवेत्। छत्रकं विद्वसहस्र शैलं पोयुषपेव छ॥ १९॥ विस्तयं सुमुखद्वीय कवकानि च वर्जवेत्।

बैंगन, नालिकासाग, कुसुम्भ (पृत्यविशेष) अश्मन्तक (अम्लोटक) प्याज, लहसून, सूक (कांजी) और निर्यास अर्थात् किसी भी वृक्ष का गाँद आदि- ये सब अमहर होने

जालिका के स्थान पर 'नालिका पात मिलता है थह तालाव में होता है, जो डंडलमात्र रहता है।

से नहीं लंगे चाहिए। उसी प्रकार मशरूम, जंगली स्थर, लसोडा (बहुवार), पीयूव-ताजी व्यामी हुई गी का दूध विलय और सुमुख नामक खाद्य पदार्थ तथा कुकुरमुत्ते का त्याग करना चाहिए।

गृहाने किलुके केन कुनकुट स तरीन सा। २ = 11 उदुष्परमत्त्रार्ज स जन्मा फाति से दिन: 1 क्या कुलरसेवाने पायसापूर्यनेन सा। २ ११। अनुणकृतमंसे स देवालान हवींकि या प्रवानुं यातुलिक्षस पारवानकानुपाकृतान्। १ २ ॥ नीपं कवितां कहां स प्रवतन विकर्षयेत्।

गाजर, पलाल, कुकुट, पूलर (Fig tree) लौकी खाने से हिज पतित हो जाता है। कृतर (मिल का चावस से निर्मित पदार्थ) संवाद (इल्कुल) खीर, मालपुक्त, असंस्कारित मांस, देवों को अपित अल, हविव, यक्तमु (जौ की खीर) मातुलिक्क मन्त्रों द्वारा असंस्कृत मन्त्यादि, नोम-कदम्ब, कपित्थ, कोठफल और पीपल के फलों का न्याग करना चाहिए

पिष्याके कोद्धुतस्तेहं दिवन्यानास्त्रवेव च॥२३४ रात्रो च जिलसम्बद्धं प्रवत्तेन दवि त्यजेन्। नाहनीयान्ययसा तकं न बीजान्युपजीवपेन्॥२४॥ क्रिपादुहं पाकदुहमसस्तेनं विकर्णवेत्।

दिन में घृतादि रहित द्रव्य या तिल को खली या उससे युक्त धान्य और राशि में तिल मिशित दहीं का सावधानी से त्याग कर देना चाहिए इसी प्रकार बीच वाले इच्चों का आजीवका के साधनरूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य आदि को फ़िया से दूर्णित अथवा भाव से दूर्णित द्रव्य का भी त्याग करना चाहिए उसी प्रकार दुर्जनों के संग का भी विशंवरूप से संग नहीं करना चाहिए।

केशकीटावरमं स स्वपूर्लेखं स नित्पन्न ॥२५॥ श्राप्तमं स पुन किन्दं चण्डात्मविक्तिं तथा। उदक्यम स पतिनैर्गवा चाहात्मवेष स॥२६॥ अनर्थितं वर्षेषितं पर्याचानां च क्तिपन्नः। काककुक्कुटसंस्पृष्टं कृष्टिन्धीय संयुत्तम्॥२७॥ मनुष्टेरवया प्राप्तं कृष्टिना स्पृष्टनेय स। यदि अत्र में वाल और कोई हों तथा नाखून या रक्त आदि से युक्त हो तो उसे निक्ति ही छोड़ देना चाहिए। जिस इस्थ को कुछ ने सूंच लिया हो, जो फिर से पकाया गया हो. जिस पर चाण्डाल को नजर पड़ी हो, उसे यो छोड़ तेना चाहिए उसी प्रकार निस पदार्थ पर किसी अगुद्ध को को दृष्टि पड़ जाये, जिसे पतित ज्यक्ति ने सूँच लिया हो अथवा देख लिया हो. जिसका सरकार न किया गया हो, , जो बस्सी हो गया हो. जिस पर सदाधान्ति बनी हुई हो, जिस टूक्य को कौए ने तथा मुगें ने स्पर्श किया हो, जिसमें कोड़ा लग गया हो और जिस टूक्य को मनुष्यों ने सूँच लिया हो अथवा जिसे किसी कोड़ी ज्यकि ने स्पर्श किया हो उसे अवस्य ही त्याग देना चाहिए

न रजस्कलका दलं न पुंग्रस्था सरोककम्। २८॥ मलबद्वासमा घापि परवाचोक्योजयोत्। विकल्पायक्षा यो श्लीरमीष्ट्रं या निर्दशस्य च॥२९॥ आकिकं सक्तिनेक्षीरमधेने मनुदक्कीत्।

को बस्तु किसी रचस्कला को ने दी हो उसका प्रयोग न कर उसो प्रकार किसी व्यभिवारिण की हारा दी गयो और रोप के साथ दी गयो बस्तु का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जिस बस्तु को भलीन बसा पहने हुए किसी दूसरे को लो ने दिया हो उसका भी उपयोग नहीं करना कहिए मगवान मनु ने ऐसा मो कहा है कि बिना सकड़े की गाँ का दूध खेने चोग्य नहीं हांता। कैंटनी का दूध भी न पियें।

क्लाकं इंसदात्पृहं कलिक्कं सुकं तथा। ३०॥ तथा कुरत्वलपृहं कलपादक्क क्रांकित्स्य। वायंक्क स्वकृतिरांक रूपेनं गृशं तथेव था। ३१॥ अनुकं श्रक्षताकक जाने गारावयं तथा। क्रमेलं रिष्ट्रिभक्कंच सामकुक्कुरमेव था। ३२॥ सिंह स्वकृत्क मार्जारं शानं कुक्कुरमेव थ। नुगालं एकंटं चैव नदस्क न भक्षमेत्।

यदि कोई यांसाहारी हो उसे भी बगुला, हंस, चातक, जल कोजा, चिहिया, तोला, कुरर, सुखा हुआ मांस, जिन पिक्षयों के नास्तृत आपस में जुई हुए हो कोयल मीलकंट, कंजन, बाज, गिद्ध, उस्तृ, चक्रवाक, मास पसी, कबृतर, पंहृक, टिटहरी, ग्राम्य मुर्गा, मिंह, बाथ, बिह्नी, कुता, ग्रीमीण सूअर, सियार, बन्दर और गये का मांस नहीं खाना चाहिए

I Cordia myża

<sup>2.</sup> गुडनं गाजरं प्रोक्तं तथा नारङ्गवर्णकम् (भावनिव सक्तवर्ग)

३ पल्डकः किंजुकः पर्णो, (भावनिव साकदर्ग

#### न भक्ष्यंत्रसर्वपृगाप्रान्यान्यनस्यान् क्रिक्रन्॥३३॥ जलेकसन् स्थलसरान् प्राणिन्धेति शरणा।

उसी प्रकार सभी जाति के मृग और अन्य जो भी जंगती पश्चिमों का मांस, जलचर तथा स्वलचर प्राणियों का मांस कभी नहीं खाना चाहिए ऐसा शास्त्रीय नियम है।

योगा कुर्यः जञ्जः साक्षित् सन्त्वकी चेति सत्तमाः॥३४ भक्ष्याः पञ्चनका सिथं भनुराह प्रकार्यतः

और भी मनु कहते हैं कि गोह, कछुआ, छरगोश, गेंडा और शाहो जैसे पाँच उख वाले प्राणीयों का मांस नहीं खाना चाहिए।

फस्यान् सहस्कान् मुझीयान्त्रांसं रीरतपेत छ। ३५॥ विशेष देवताम्यस्तु झाहणेन्यस्तु भान्यवा।

परन्तु जो प्रकृतियाँ ज्ञास्क नाम के समझे से युक्त हो उसका मांस और रुरु नाम के मृगों का मांस देवताओं को तथा ब्राह्मणों को अर्पित करने के बाद हो खा सकते हैं परन्तु अन्य प्रकार से उन्हें नहीं खाना चाहिए।

मयूर्गनिनिरञ्जैव कपिञ्चलकपेव था। ३६॥ बर्ह्मीणसे द्वीपितम् ब्ध्यानाह प्रजापतिः।

मपूर, तित्तिर, श्रेत तित्तिर या चातक, गॅडा अथवा इस नाम का एक प्रकार का पक्षी, चिडिया इन सब को प्रजापति मनु नै भक्ष्य बताया है।

राजीवान् सिंहतुण्डांक्ष तथा पाठीनरोहितौ॥३७॥ मत्त्येष्वते सपृद्धिः पक्षणीया मुनीसराः। प्रोक्षितं पक्षयेदेषां यासक्ष द्विजकाष्यया॥३८॥ यक्षाविषि नियुक्तं क प्राधानामपि कारवये। पक्षयेदेव मांसानि शेवमोजी न लिय्यते॥३९॥ औषणर्वपशन्तौ वा नियोगार्वं न कारवेत।

उसी प्रकार है मुनीवरो मरस्य, सिंह के समान मुख वाला मरस्य, पालेन नामक मरस्य तथा रोहित मरस्य इतने मरस्यों को मक्षण करने योग्य कहा गया है। पान्तु इन कपर कहे हुए प्राणियों का मांस मन्त्रों द्वार या अभिमन्त्रित जल से सिचित हो तभी द्विज वर्ण को अपनी इच्छा होने पर विधि के अनुसर देवों को अपित करने के बाद अथवा प्राण संकट में आ गये हों, तभी खाना चर्तिए। वस्तुतः कोई भी मांस भक्ष्य नहीं होता किर भी देवों को अपित करने के बाद अविताह प्रसादक्षण में ही जो मनुष्य उसे खाता है उसे पाप नहीं लगता अथवा जो मनुष्य औषधरूप में. अशक्ति होने पर अवना किसी की बिशाध प्रेरण। से अथना यज्ञ के निम्सित उसे खाता है, वह भी पाप से लिए नहीं होता।

अत्मन्तिवस्तु वः आद्धे देवे वा मांसमुरक्ष्येत्। यावत्ति पञ्चरोमाणि तावतो नरकान् व्यवेत्॥४०॥ अपेयं वाष्यपेपञ्च वर्ववास्पृत्रवरेव ता। विवातीनस्यनालोको निस्तं मार्गपति स्वितिः॥४१॥

जिसे श्राहरूप पितृकर्प में आपन्तित किया गया है। अथवा किसी देवकर्प में अवपन्तित किया है। फिर भी जो सबुध्य उस समय उस नैवेद्यरूप मांस का त्याग करता है तो वह जिस पशु का मांस परोसा गया हो, उसके जितने रीम होते हैं, दतने ही काल तक वह नरक में जाता है।

तस्मात्सर्वास्थलेन मधं निन्तञ्च कर्ज्येत्। पीत्वा पतितः कर्मभो न सम्भाव्यं भवेदिह्वै ॥४२॥ मक्षयित्वा इमक्ष्याणि पीत्वापेयान्यपि द्विषः। नाक्ष्यत्यो भवेनाक्षशावनम् क्रतत्यवः॥४३॥ वस्मात्यद्वित्यमभक्ष्याणि प्रवत्ततः। अपेयानि स विद्रा वै तता सेद्याति रीत्वम्॥४४

उसी प्रकार को वस्तु दान दने अयोग्य हो, जो पीने योग्य म हो और जो स्पन्न करने थोग्य न हो तो वह श्राहरण आदि को भी देखने के लिए अयोग्य होती है। क्योंकि वे सभी चम्तुएँ पदिश के समान हैं अथवा दिज को मदिश आदि देना योग्य नहीं है। वैसे हो पीने, स्पन्न करने तथा देखने योग्य भी नहीं है ऐसी मयांदा है। इस कारण सायधानीपृत्रंक मदिश को त्याग कर देना चाहिए जो विप्र इन अभश्यों तथा अपेयों को ग्रहण करता है वह रीस्व नामक नस्क में जाता है

इति जीकूर्पपुराणे उत्तरार्द्धे भक्ष्यायक्ष्यनिर्णये व्यासगीतासु सम्बन्धिः

> अष्टादशोऽध्याय (बाह्यणों के नित्यकर्तव्यकर्य)

ऋषय कव्

अहन्यहिन कर्तस्य ब्रह्मणानां महामुने। तदावस्वास्त्रिलं कर्म वेन मुच्येत क्यनात्॥१॥ ऋषियों ने कहा— हे महामुनि ब्राह्मणों के प्रतिदिन के करने योग्य सभी नित्य कर्मों के विषय में कहिए, जिसे करने से वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है व्यास उवाच

क्क्ष्ये समाहिता यूर्व शृजुब्दं गदले पम। अञ्चन्यहनि कर्तव्यं बाह्यजानां ऋगाहिष्यमः २०

व्यासजो योले— ब्राह्मणों को जो कर्म प्रतिदिन करने यांग्य है, उसकी विधि में बधाकम से कहता हैं, आप सन एकप्रवित होकर श्रवण करें।

प्राह्म मुहूर्त कुचाय धर्मभर्वक्क किन्तवेत्। स्मयकलेशस्य सन्यूलं स्थायेत सनस्वरूप्।। ३॥

प्रत्येक ब्राह्मण को प्रातः ब्राह्म मुहुई (सूर्योदय से पूर्व) में उठका धर्म और अर्थ का चिन्तन करना चाहिए तथा उसके मूलरूप कायक्लेशों पर भी विचार को और मन से ईंबर का ध्यान करता रहे।

उप-काले च सप्तारे कृत्य कावश्यके कृषः। स्मायण्यदीषु शुद्धासु श्रीचे कृत्य वधाविधि॥४॥ प्रातः सामेन पूचले येऽपि पापकृतो जनाः। नस्मात्सर्वप्रकलेन प्रातः सानं सपाचरेत्॥५॥

इसके बाद प्रात:काल हो जाने यर विद्वान् को आवश्यक शोखाँद कमें करके पवित्र बदियों में यखाविधि स्वान करना चाहिए इस प्रकार प्रात: करता में स्थान करने से पापाचारी मन्द्र्य भी पवित्र हो जाते हैं इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न स प्रात: काल का स्वान करना चाहिए

प्रातः स्वानं प्रशंस्थितं दृष्टादृष्टकरं हि कत्। ऋषोणामृषिता नित्यं प्रातः स्वरनात्र संशयः॥६॥

विद्वान त्यांग इस प्रात कालीन स्तरन की प्रशंसा करते हैं क्यांकि यह दृष्ट (प्रत्यश्च सुभ) और अदृष्ट (पुण्य आदि) दोनों प्रकार का फल देने वाला है नित्य प्रात: स्वान से ही ऋषियों का भी ऋषित्व स्वायों है, इसमें कोई संशय नहीं है।

मुखं सुप्तस्य प्रवतं लाला याः सस्रवनि हि। तते नैवाधरत्कमं अकृत्वा स्नातमादिते ॥७॥

सांगे हुए ज्यक्ति के मुख से अ निरन्तर लार बहती है. उसकी भॉलनता को प्रात:कालीन स्नान से दूर किये बिना किसी भी कम का अनुष्टान बस्तुत. करना हो नहीं चाहिए

अलक्ष्मको जलं किञ्चित् दु स्वानं दुर्विधितितम्। प्रातः स्मानेन पापानि पूचन नात्र संजय ॥८॥

दस प्रात: कालीन स्नाच से दारहता, जलदोष, दु:स्वप्न. और खराब विचार नष्ट होते हैं और सार पाप भी धूल जाते हैं. इसमें सन्देह नहीं है। अतः स्मानं विना पुंसां प्रभातं कर्ष संस्पृतम्। होपे अध्ये विशेषेण तस्मातसानं समाचरेत्॥ ९॥

अतः प्रातः स्नान किये बिना मनुष्यों का कोई भी कमं करते में पवित्रता नहीं मानी जाती, होम और अप करने में तो विशेष उद्यवश्यक है। इसलिए प्रातःकाल स्नान करना ही चाहिए।

अञ्चलक्ष्मारकं वा स्नानमस्य विश्वीको। अञ्चल वासस्य वास बारकंनं काण्टि स्मृतस्य १०॥

(रुग्णावस्था में) स्नाद करने में असमर्थ होने पर सिर पर किना पानी डाले स्वरून किया जा सकता है अथवा गीले वस्त्र से शरीर पॉसकर भी पवित्र होना कहा गया है।

आध्ये वे अपुरुषे स्नानमेव समावरेत्। इतादीनामवासको स्नानन्याहुर्मनीविण ॥ ११॥

असहाय (असमर्थ) होने पर भी (किसी भी विधि से) स्वान करना चहिए। इसलिए अञ्चल होने पर चिद्वानों ने ब्रह्मारे स्नानों को विधि कही हैं:

द्वाह्मयानेवपृद्दिष्टं सायव्यं दिख्योत सः वास्त्यं गौगिकं यद्यं योद्या स्मानं स्वामतः ॥ १२॥ द्वाहं तु मार्कनं मन्ने कुन्नैः सोदकविन्दुनि । आमंत्रं भरमना प्रदमस्त्रकाहेह्युस्तरम्॥ १९॥ गवां हि स्वसा प्रोक्तं वास्त्यं स्नानुत्तरम्। यतु सारपर्वाणं स्नानं तिह्वयुक्तते॥ १४॥ वास्त्रणद्वावगाहस्तु मानसं स्वास्त्रवेदनम्। योगिनां स्नानमाख्यातं योगे विद्यार्तिचिन्तनम्॥ १५॥ आन्यतीर्विमितं ख्वातं सीवतं वह्यवादिभिः। सनःशुद्धिकां पुंसां नित्यं वस्त्रान्त्रमायोत्॥ १६॥ सनःशुद्धिकां पुंसां नित्यं वस्त्रान्त्रमायोत्॥ १६॥

वाहा, आगंध, वायव्य, दिव्य, वारुण और ग्रीगिक ये छः प्रकार के स्वान संक्षेपतः कहे गये हैं कुशों को संकर जलविन्दुओं से मन्वपूर्वक मार्जन करना 'ब्राह्म' स्वान है भस्म द्वारा मस्तक से लेकर पाँव तक शरीर को निष्ठ करना आगंध्य' स्वान है गोधूलि से सर्वाङ्ग लेप करना उत्तम वायव्य स्वान कहा गया है और जो सूर्य के आरूप के साथ दर्षा के अन्त से किया जाने वाला स्वान दिव्य' स्वान कहा जाता है। जलाशय के अन्दर स्वान करना 'दारुण स्वान है। इसी प्रकार अपने भन को आत्या में निवेदित करना गोगियों का गाँगिक स्वान कहा गया है। इस योग में सम्पूर्ण विश्व का आत्म-चिन्तन होता है। यहाँ आत्मतीर्थ नाम से कहा गया है, जो अध्यवादियों द्वारा सेवित है। यह स्नान मनुष्यों के मन को नित्य शुद्ध करने चाला होता है, अत: इसे अवस्य करना चाहिए परन्तु जो विद्वान् समर्थ हो, उसे वारुण स्नान या पाजापन्य स्नान करना चाहिए।

प्रश्लाल्य दनकार्त्त वै मश्लियता विद्यान्त ॥ १७॥ श्लाचम्य प्रपतो निर्द्य स्थानं प्रतः समावरेत्। मध्याङ्गुलिसमस्योल्यं स्थानंत्रुलसम्मितम्॥ १८॥ सम्बद्धं दनकार्त्तं स्थानद्वेण तु स्थावेत्।

दातुन को अच्छी तरह धोकर विधिपूर्वक उसको चयाना चाहिए फिर आचमन करके मुख स्वच्छ करके नित्य प्रात: स्नान करना चाहिए दातुन धो मध्यम उंगली के तृल्य स्यूल और बारह अंगुल जितना लम्बा तथा छाल से युक्त होना चाहिए। उसके अग्रभाग से दन्तधावन करना चाहिए।

शीरदुवसमुद्धतं मालतीसम्मवं शुभप्। अपामार्गस्र विल्वस् करवीरं विशेषतः॥१९॥

चह दातुन बरगद आदि भोरद्रभं का हो, घालती' का हो. अपामार्ग' या बिल्च का हो। कनेर का दिशेषरूप से उत्तम है।

कर्जिक्ता निन्दितानि पृहीत्वैकं बद्धेदितम्। परिहत्य दिनं यार्च अञ्चवेद्दै विवानवित्॥२०॥

अन्य निन्दित वृक्षों को छोड़कर मधाविधि एक दातृन लेकर प्रात:काल कर लेख चाहिए। दिन निकल जाने के कद जो दातृन करता है, वह पाप को ही खाता है. ऐसा विधिज्ञ जन कहते हैं।

नोत्पारयोदनकार्छ नाहुक्त्वप्रेण बारयेत्। षक्षास्य भंकत्वा कञ्चक्राच्युची देशे मणहितः॥२१॥

उस दन्तकाष्ठ को कहीं से उखाडना नहीं चाहिए और उंगलियों के अग्रभाग से भी उसे मकड़ना नहीं चाहिए। उसे करने के बाद धोकर तोड़कर किसी पवित्र स्थान में छोड़ देन चाहिए।

स्तात्वा स्टवर्पयेदेवानुषीन् पिदुशणीरतदा। आवस्य सर्वविक्रियं युनरावस्य वास्पाता। २२४ इसके बाद स्तान करके, आध्यमन करके मन्त्रवेता की देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तर्पण करना खाहिए और पुत: आचमन कर मौन खारण कर लेना चाहिए

सम्बन्धं मन्त्रेशस्त्रानं कुशैः सोदकविन्दुभिः। आयोहिहाव्याहर्तिमः सावित्र्या वास्त्रीः शुपैः॥२३ कोक्नुस्व्याहतियुतां भायत्रीं वेदमातस्य् जप्ता जलाग्रसि दहाद् मास्करं प्रति तम्पनाः॥२४॥

फिर मंत्रोबारपूर्वक अपने सरीर पर कुशाओं से जलबिन्दुओं द्वारा मार्जन करके 'आपोहिशा इस मंत्र और गायत्रों तथा वरुषदेव की त्रुष व्याहतियों सहित ओंकार-च्याहतियुक्त बेदमाता गायत्रों का जप करके सूर्व के प्रति मन लगाकर जलावृत्ति देनो चाहिए

प्राक्करूपेषु ततः; स्थित्वा दर्पेषु सुसमाहितः। प्राणायामप्रये कृत्वा स्वाधेस्मभ्यासितः स्मृतिः॥२५॥

पहले से बिछाई हुई कुशासनों पर एकाग्रेषिस से बैठकर तीन प्रकार से प्राणायाम करके सच्या-ध्यान करना चाहिए, ऐसा स्मृतिवचन है।

या छ सस्या जगरमृतिर्पायलीता हि निकलाः ऐश्वरी केवला शक्तिसत्त्वत्रयसम्द्रवा॥२६॥

वह सन्ध्या जगत् को उत्पन्न करने वाली होने से माया से रहित और कलातीत है। वही परिपूर्ण केवल ऐश्वरी शक्ति है, जो तीनों तत्वों (अह्मा-विष्णु-भहंश) से उत्पन्न है।

व्यक्तार्कपण्डलगतो सावित्री वै अपेट्टूबः प्राइमुखः सततं विष्रः सम्बोपासनमानरेतु॥२७॥

बिद्वान् ग्राह्मण को चाहिए कि सूर्यमण्डल में स्थित साबिती का जप करे और सदा पूर्व का ओर मुख करके ही संख्योपासना करे

सन्याहीनोऽञ्चितित्यपनहै, सर्वकर्मसुः यदन्यकृतने किश्चित्र तस्य फलमाजुयान्॥२८॥ अनन्ययेनसः शाना बाह्मणा वेदगरणाः उपास्य विधिवत् सन्यो प्राप्ताः पूर्वेऽपर्यं गतिम्॥२९॥

सन्ध्या न करने वाला सदा अपवित्र ही होता है और सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है सन्ध्योपासना के अतिरिक्त जो अन्य कमें करता है, असका उसे फल हो नहीं मिलता है। ऐसा जानकर अन्यत्र चित्त की न लगाने हुए वेद के पारणाची बाह्यण ज्ञान्त होकर विधिवत् सन्ध्योपासना कर्म करके परम गति को प्राप्त हुए हैं

Ficus Indicus.

Jasminum grandiflorum.

Achymethes aspera.

<sup>4.</sup> Nerium odorum soland.

योऽन्यत्र कुस्ते यत्वं धर्मकार्यं द्विजोत्तमः। विहास सस्याप्रणति स धार्ति वरकायुतम्॥३०॥ तस्यान्सर्वप्रयादेन सस्योगसनमाधरेत्। उपामितो धवेतेन देवो बोगतम्, परः॥३१॥

जो द्विजात्तम सन्ध्यापासना को छोड़कर अन्य किसी धर्मकायं में प्रयत्न करता है, वह हजाएँ नरकों को प्राप्त होता है इसलिए सब प्रकार से प्रयद्भपूर्वक सन्ध्यापासना करनी नाहिए ऐसा करने से योगशर्मिस्थारी परम देख ही उपासित होते हैं

सहस्रपरम्। क्तियं ऋतमध्यां दशावसाम्। सावित्रीं वै जपेड्डिइन् प्राह्मुखः प्रकतः स्थितः॥३२॥

विद्वान् पुरुष को प्रयत्नपूर्वक पूर्व को ओर खड़े होकर नित्य उत्तमरूप से एक हजार, मध्यमरूप से एक सौ और निष्नरूप से इस सावित्री मन्त्र का जप करना चाहिए

अयोपतिष्ठेदादित्यम्बन्तं वै समहितः मन्त्रस्तु विविधैः सीरै ऋष्वजुः सामसन्मदैः॥३३॥

इसके बाद सावधान होकर उगते हुए सूर्य का उपस्थान और आराधन भी ऋग्वेद बजुर्वेद और सामबेद के सूर्यपरक विविध मंत्रों से करना चाहिए।

उपस्थाय महाबंधि देखदेवं दिवाकरम्। कुटीत इपति पूर्मो पूर्मा देनैय मन्द्रतः॥३४॥

इस प्रकार महायंगी देवदेव दिवाकर का अपस्थान करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हों के मंत्री हास प्रणामपूर्वक प्राथना करनी चाहिए

ओङ्कद्वोताय च ज्ञान्ताय कारणत्रय्वेतत्रे। निवेदयामि चात्पानं नमस्ते विश्वस्वरिजेश३५॥

खद्योतस्वरूप, शान्तस्वरूप और तीनों कारणों के हेतुरूप आपको मैं आत्पनिवदन करता हूँ! विश्वरूप आपको समस्कार है

नमस्ते घृणिने तुम्यं सूर्याय इह्यस्त्रिक्को। स्वपेय इह्य परममायोज्योतीरसोऽमृतम्। भूर्युकः स्वस्त्यमोङ्कारः सर्वो स्त्रः सनस्तर-॥३६॥

प्रकाशस्त्रकरम्, ब्रह्मस्वरूप आप सूर्व को नगरकार है। आप हो परब्रह्म, जल, ज्योति, रस और अमृतस्वरूप हो भू:, भुष: स्व:, ज्याहति, ऑकार सुवं और समातन रुट् हैं।

पुस्त्व सन्महोऽत्तस्थं प्रणामामि कपर्दितम्। स्वयेव विश्वं बहुवा जात क्रजायते च वत्। नमो रुद्राय सूर्यीय त्वामहं झरणं गतः॥३७॥

अप ही परम पुरुष होकर प्राणियों के भीतर रहने वाले महान् नेजरूप हो जदाबारी किक्स्वरूप आपको प्रणाम है। आप ही विश्वरूप हैं, जो बहुधा उत्पन्न हुआ है और होता रहवा है। बहुरूप सूर्य को नमस्कार है, मैं आपकी करण में अव्या हूँ

त्रयंत्रसे नसस्तुत्र्यं नमो मीड्डमाय च। नम्यं नमस्ते स्द्राय त्वामह शरणं गतः। हिरण्यवाहत्रे तुभ्यं हिरण्यकाये नमः॥३८॥

प्रचेतस वरुणरूप आपको नमस्कार है और मौतुष्ट्रमरूप आपको नमस्कार है। उदलप आपको वह बार नमस्कार है, मैं आपको शरण में आया हूँ। हिरण्यसह और हिरण्यपति आपको नमस्कार है।

अस्विकायतये तुम्यपुमायाः एतये नमः। नयांऽस्तु नील्झांवाय नयस्तुष्यं विनाक्ति॥३९॥ किलांद्विवायः पर्गाव सहस्राक्षाय ते नमः। तमोऽपहायः ते कित्यमादित्यस्य नमोऽस्तु वे॥४०॥

अस्विकापित पार्वतीपित, नीलग्रीच, पिताकपाणि आपको तमस्कार है विशंप लाल रंग वाले, भग तथा सहस्राश्च आपको नमस्कार है निष्य अधकार को नष्ट करने वाले आदित्यरूप अरपको नमस्कार है।

नमाले स्वहस्ताय व्यावकाय नमी नमः। प्रमुखे त्यां विकामक्षे महान्ते परमेश्वरम्॥४१॥ हिरवमये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदिहिनाम्। नमस्वामि परं ज्योतिर्ह्माणं त्यां परामृतम्॥४२॥

हाथ में बज्ज धारण करने वाले और त्रिनेत्रधारी आपको नमस्कार है। आप विरूपाक्ष तथा महान् परमेश्वर को सरण में जाता हूँ। सर्वप्रणियों के अन्त:करणरूप सुवर्णमय गृह में गुत आत्मरूप में विराजमान परम ज्योतिस्वरूप, ब्रह्मारूप, परम अमृतस्वरूप आपको नमस्कार करता हूँ।

क्षित्रं पशुपति श्रीमं नरनारीश्चरीरिणम्। नषः सूर्याय स्ट्राय भास्वते परमेष्टिने॥४३॥ दशय सर्वनकाय त्यां प्रपष्टे सदैव हि

विश्वमय, पशुपतिरूप, भीम और अर्धनारीश्वरूप, रुद्रस्तरूप, परमेहीरूप प्रकाशमान सूर्व को नमस्कार है। उग्ररूप होने से सब का भक्षण करने वाले आपकी शरण में आता है प्तद्रै सूर्यहृदयं अथ्वा स्तवपनुसमम्॥ ४४॥ प्रतःकालेऽच मध्याद्रे नमस्कुर्वादिवाकरम्। इदं पुत्राय क्रियाथ व्यक्तिकाव द्विवातये॥ ४५॥ प्रदेवं सूर्यहृदयं बृह्मणा तु प्रदर्शितम्।

इस सर्वोत्तम सूर्यहृदय स्तोत्र का मन में पाठ करके प्रतःकाल अथवा मध्याह काल में सूर्य को नमस्कार करें। त्रह्मा द्वारा क्लाये गये इस सूर्यहृदय स्तोत्र को अपने पुत्र, शिष्य सक्त द्विजाति के श्वामिक पुरुष को अवस्य देना चाहिए।

सर्वपाफालमनं वेदसारसमुद्धवम्। इस्हणानं हितं पुण्यद्वविसंवैनिवेवितम्॥४६॥

यह स्टॉप्ट समस्त पापों को ज्ञान्त करने वाला, बेदों के साररूप में उत्पन्न, ब्राह्मणों के लिए हितकारी, पुण्यमय और ऋषियों के समुदाय द्वारा सुसेवित है

अवागम्य गृहं विकाः समाचाग ग्रहाविद्धिः प्रज्योल्प बह्नि विद्यवरुषुदुव्यक्तात्वदसम्॥ ४७॥

इसके बाद ब्राह्मण को अपने घर आकर विधिपृतंक आयमन करके अपने का प्रज्वन्तित करके यद्याविधि उसपें होम करना चाहिए।

कन्विक् पुत्रोऽव पन्ने वा शिष्यो वर्षि प्रहोटर । प्राप्यनुज्ञां विलेवेण कृष्यर्पुर्वा यद्याविद्यि॥४८॥ प्रवित्रपाणिः पुतास्मा जुक्साम्बस्यरः जुक्तिः। अनन्यपनसा निष्ये जुक्कासंयतेन्द्रियः॥४९॥

क्रिक्क, पुत्र, पत्नी, शिष्य, सहांदर अथवा अध्वर्षु ध्री विशेष अनुता प्राप्त करके विधिपूर्वक पवित्री श्रथ में धारण कर पवित्रात्मा होकर, डेल वस्त्र धारण करके, पवित्र होकर इन्दियों को संयत करके अनन्यचित से नित्य होन कर सकते हैं।

विना दर्भेष अरकर्प किना सुत्रेण वा पुत्रः। रक्तसं तन्द्रवेरसर्व नामुत्रेह फलप्रदम्॥५०॥

विना कुस के और विना यहांपदीत के जो कर्म किया जाता है. यह सब ग्रथस के लिए होता है उसका फल न तो इस लोक में मिलता है न परलोक में।

दैवनानि नषस्कुर्यादुपहारान्तिसेदयेत्। दशस्युष्यादिकं तेवां वृद्धाक्षैवाभिवादयेत्॥५१॥

प्रत्येक द्विज को चाहिए कि वह देवताओं को नमस्कार करे और उन्हें नैवेद्यादि अर्पित करे। बाद में पृथ्यात्राति अर्पित करे तथा अपने से बड़े लोगों का अधिवादन करे पुरुक्कैवाय्युपासीत दितञ्चास्य समावदेत्। वेदाम्यासं ततः कुर्याकायस्यक्तितो द्वितः॥५२॥

उसी तरह गुरु की भी सेवा करे तथा उनके हित के लिए आचरण करे। तदननार द्विच को अपनी ज्ञानि के अनुसार वेदाभ्यास करना चाहिए।

जपेद्ध्यापयेकिञ्चान्यास्वेष्ठै विचारयेत्। अक्षेत्रय तक्क शास्त्राणि धर्मादीनि द्विजोत्तमाः॥५३॥

श्रेष्ठ झाहाणों को धर्मशास्त्रों का अवलांकन करते हुए जप करना चाहिए तथा शिष्यों को उसका अध्यापन कराना चाहिए, उसे कण्डम्थ करावें और उन पर विचार विभन्ने करना चाहिए

वैदिकांक्षेय निगमान्वेदांगानि च सर्वतः। उपेयादीसारं वात चोग्यहेमप्रसिद्धवे॥५४॥ सावपेद्विकानर्यान् कृदुष्कर्ये ततो द्विजः। ततो महाद्वसमये स्नानार्ये मृदपहरेत्॥५५॥

इसके अतिरिक्त बेदशास्त्र, आगम और सभी बेदांगों का स्वाच्याय करें और अपने जीवन के मुन्दर निर्माण हेतु ईशर की शरण में जाय द्विज को चाहिए कि यह अपने परिवार के लिए विधिध पदार्थों का संपादन करें। इसके बाद मध्याह काल में स्नान के लिए मिट्टी का संग्रह करें।

पुष्पाक्षतान् कुशतिस्तान् बोशकृत्युद्धमेक वा। नदीषु देवखातेषु तहागेषु सरस्यु घ। स्तानं समावरंत्रित्यं यर्नप्रस्रवशेषु च॥५६॥

पुष्प, आक्षत, कुस, तिल तथा पवित्र गाय का गोवर भी लग्ना चाहिए। सदा नदियाँ, चलाजयाँ, तालाबों, सरावराँ, स्थाभविक गर्त से प्रवाहित झरनाँ आदि में स्नान करना चाहिए।

परकीयनिपानेषु २ स्त्रपादै कदावन। पञ्चपिण्डानसमृद्धत्य स्तायाद्वा सम्मसे पुर ॥५७॥ पृदैकया शिर शास्यं द्वाच्यां नापेस्त्वोपरि। असस्तु तिसृतिः कार्यः पादौ वहिषस्त्रवेव च॥५८॥

दूसरों के जलाशयों में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए यदि सार्वजनिक जलाशय उपलब्ध न हों. तो दूसरे के जलाशय में से पाँच पिण्डों को निकालकर फिर उसमें स्नान करना चाहिए सबसे फरले मिट्टी से शिर को, फिर दो बार नाधि और उसके कपरो भाग को पांगे। इसी तरह तोन बार नाधि से नीचे का भाग और पैसे को छ-बार प्रशालित करे पृक्षिका च समृद्दिष्टा सार्द्राक्यकमादिका। गांपवस्य प्रमाणस्तु तेनाङ्गं लेपपेत्युनः॥५९॥ लेपक्तिवा तोरसंस्यं तस्सिङ्गेरेव मन्ततः प्रशालपाद्यम्य विधिकततः, स्वापातसमादितः॥६०॥

मिट्टी गोलों होनी चाहिए और उसका प्रमाण एक औवले के बराबर बताया गया है पुन: उतने ही प्रमाण का गोवर लंकर शरीर पर लेप करना चाहिए। , बलाशयादि के) तट पर रखे हुए उस गोवर से उस उस अंग से संबंधित मंत्र से उस उस अंग पर लेप करने के बाद पुन: उसे धीकर विधिबत् आचमन करके एकाग्रचित होकर स्नान करना चाहिए।

# अभिमन्य जलं मनेस्तस्लिद्देयांच्यी शुपै । पावपुतस्तदव्यक्तं बारवेद्विष्णुपव्ययम्॥६१॥

हस समय तत्सम्बन्धी वरुण देवता के शुभ मंत्रों से जल को अभिमात्रित करके पुनः परित्र भावीं से युक्त होकर अञ्चल, अविनासो विष्णु का ध्यन करना चाहिए

आपो नागवणोद्धतास्ता एवास्यायनं पुन । तस्मात्रारायणं देवे स्नानकाले स्मरंद्ध्यः ॥६२॥ प्रेक्ष्य सरेह्वास्मरिद्ध्यं विनिधन्येक्कलालये॥६३॥ आचानः पुनराचार्यन्यन्त्रेणानेन मन्त्रवित्॥६४॥

ये जल नारायण से ही समुद्भूत है और ये हो जल उनका भी आश्रयस्थान है इसलिए स्नान के समय विद्वान् पुरुष को नारायण देव का अवस्य स्मरण करना चाहिए ऑम् का उद्यारण करते हुए सूर्य का आंद देखकर बलाहाय में तीन खार दूबकी लगानी चाहिए इसके बाद मन्त्रवंता को निम्न मंत्र के द्वारा एक बार आचमन किया होने पर भी पुन: आचमन करना चाहिए

#### अन्तक्षरस्य भृतेषु युहायां विश्वतोषुखः। त्यं यहस्यं वयद्कार आयो ज्योतीयसोऽमृतस्मद्दस्य

है विद्यतामुख ! आप प्राणिमात्र के अन्त:करणरू भुफा में विचरण करते हैं। आप हो एड, घवट्कार, अल, ज्योति, रस और अमृतस्वरूप हैं।

#### दुपदां वा त्रिरध्यस्थेद्वबाहति त्रणवान्तिताम् सावित्रीं वा वर्षेद्विद्वानवा सैतायमर्वणस्॥६६॥

अथवा तीन सार 'दूपदा' मंत्र का उग्रास्त्र करना चाहिए तथा ऑकार सहित व्याइतियों का पाठ करना चाहिए अथवा प्रणव सहित भावती का अप करे। इस प्रकार विद्वान् की अध्यक्षण सुक्त का भी अप करना चाहिए। ततः सम्प्रकर्णनं कृषात् आपोद्दिश मधो मृदः। इदमापः प्रवहतो व्याहतिवस्त्रवेष सः।६७॥ तव्यभिष्यय तत्तोपमापो हिसादिविक्तिकैः। अनर्जलकतो मन्तो जपेत्रिसमुर्वणस्।६८॥

्सके पश्चाद् 'आपोहिहा मयो भुवः और 'इदशप प्रवहतो' मंत्र और व्याहतियों से सम्मार्जन करना चाहिए। उस प्रकार 'आपो हिहा' आदि तीन मंत्रों से उल की अभिमंद्रित करके जल के अन्दर दूककी लगाते हुए अध्यप्रवंश मंत्र का तीन बार जप करना साहिए

#### दुषदा वाच सावित्रीं तदिकोः वर्श्य एदम्। आवर्तयेक त्रणवं देवं या संस्मरेद्धरिया।६९॥

उसी प्रकार दुपदा और सावित्रों का भी पाठ करना चाहिए क्यों कि यह विष्णु का ही परम पद हैं अथवा आँकार का बार-बार जय करना चाहिए या भणवान् विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए।

## दुषदादिय यो सको बजुर्वेद प्रतिहितः। स्रान्त्र्यंत विशवर्त्व सर्वपायै, प्रपुष्यते।।७०॥

यजुर्वेद में प्रतिष्ठित दृषदादि मंत्र को जल के भीतर रहते हुए जो तीन कर आवृत्ति करता है वह समस्त पाफों से मुक हो जाता है।

# सरः थाणी समादाय जल्क वै मार्गने कृते। विन्यस्य मूर्जि ततीय मुख्यते सर्वणतकै:॥७१॥

शरीय की शुद्धि करने के बाद अर्थली में जल लेकर मन्त्र का जप फरते हुए उस जल को सिर पर डालने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।

# यवास्त्रमेषः ऋतुसद् सर्वपापापनीदनः सवासमर्वकं प्रोक्तं सर्वपापापनीदनम्॥७२॥

जैसे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ अश्वरेष यज्ञ समस्त पापों का श्वर करना बाला होता है वैसे हो अध्यर्षण सुक सम्पूर्ण पापों को दुर करता है

# सक्यपविष्ठेदादित्यपृध्तं पृष्याक्षवान्तितम्। प्रक्षिप्यात्पेकयेहेव मृष्टी यसामसः परः॥७३॥

इसके अनन्तर पुष्प और अक्षत युक्त जल को ऊपर की ओर किड़क कर अन्यकार से रहित उदित होने वाले सूर्य को ऊपर की ओर मुँह करके देखना चाहिए।

ट्युर्ख चित्रमित्वेतं तक्क्षुरिति मनतः । इ.सः भृतिमद्जेन साथिता सविशेषतः॥७४॥ अन्येश वैदिकेषेत्रे सौरै पापप्रणाइते । सावित्री वे जर्पत्यक्षण्यवस्य स वै स्कृतः॥७५॥

'उदुत्यं 'वित्रं' तयश्चु ', इंसः 'शुविषत्', इन वैदिक मन्त्रों से सूर्योपस्थान करना चाहिए। तत्पश्चात् सावित्री मन्त्र जपना चाहिए, सावित्रों जप को हो जपयत्न कहा गया है

## विविद्यापि पवित्राणि मुक्काध्यसस्येव छ। इतस्त्रीयं हिपसं सौरान्यनांक्ष्ट सर्वतः १७६॥

इस के अतिरिक्त पवित्र, विविध पन्त्र और गुप्त विशाएँ शतरुद्रोप और अववंशिरम् स्ट्रेन्न और अपनी रुच्छा अनुसार अन्य सूर्य सम्बन्धी मन्त्रों का भी यथाशक्ति पाठ करना चाहिए।

प्राक्कुलेनु समामीन: कुशेषु प्राह्मुख: शुनिः। तिश्रंश बीक्षमणीऽकै कवं कुर्यात् सम्प्रहित:॥७७॥

जलाशय के पूर्व दिशा की आंर कुशासन पर बैठकर पूर्व को ओर पुख करके शुद्ध और एकाप्रचित्त होकर सूर्य की ओर देखते हुए जए करना चाहिए।

स्फारिकेन्द्राक्षकदाक्षे पुत्रजीससमुद्धते । कर्तच्या स्वक्षणला स्वादुत्तरादुत्तमा स्वृता४७८॥

जप करने समय स्फटिक को मात्म इन्द्राक्ष, रुद्राक्ष या पुत्रजीव औपधि विशेष से उत्पन्न बीजों की माला लेकर अप करना चाहिए। इसमें यदि रुद्राक्ष की माला हो तो उत्तरीत्तर ब्रेष्ट मानी गई है।

जयकाले न भाषेत व्यंगा न प्रक्षयेटुवः। न कंपरेविकसे बीवो दनावैव प्रकाशयेत्॥७९॥

ंबेस समय जप किया जा रहा हो उस समय बुंडिमान पनुष्य को कुछ भी बोलना नहीं चाहिए दूसरी और देशना महीं चाहिए, सिर तथा गर्दन कम्पाना नहीं चाहिए और दाँत भी रहीं निकालने चाहिए

युक्तका राह्मसा सिद्धा हरनि प्रसमं यत । एकानेषु शुधौ देशे वस्माञ्जन्यं समासरेत्॥८०॥

अप करते समय एकान्त और पवित्र स्थान में बैठ कर हो जप करना चाहिए अन्यथा मुहाक, राक्षस और सिद्धगण उस जप के फल को मलपूर्वक हरण कर लेते हैं।

चण्डास्थाशीचपरिवान् शृष्टा चैव पुनर्जपेत्। तैरेव मावणे कृत्वा स्नात्वा चैव पुनरर्जपेत्॥८१॥

उस समय चाण्डात, पतित और अपवित्र अर्थात् सृतकी व्यक्ति को देख लेने पर आधमन करके पुन: जप करना चाहिए। ऐसे नीच लोगों के साथ यदि बातचीत ही जाए तो। स्नान करके ही पुन: जप करना चाहिए

आचाय प्रयतो नित्यं जयेदशुचिदश्चिः सीरान्यनान् शक्तितो वै प्रवणनीस्तु कापनः॥८२॥

प्रतिदिन नियमानुसार आध्यमन करके अपनी जाति के अनुसार स्वाच्याय भी करना चाहिए और अपवित्र व्यक्ति को देख लेने पर सूर्य के मन्त्र अथवा पायमानी यन्त्र की अप करना चाहिए।

यदि स्यात् विरुक्तवासा ते वर्तिगतो गतोऽपि या। अन्यवा तु शुर्यो भूग्यां दर्भेषु सुसमाहित ॥८३ -

यदि गांले देख पहनकर जप करना हो हो उसे जल के भीतर रह कर हो जप करना चहिए अन्यथा सुखा बख पहनकर पवित्र भूमि पर कुशासन पर एकाग्रवित से जप करना चाहिए

प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्कृत्य स्तः क्षिती। आयम्य च क्याजासां प्रकृत्यः स्वाच्यायधारत्॥८४॥

इसके पक्षात सूर्य को परिक्रमा करके भूमि की नमस्कार करके आक्रमन करने के बाद जान्त विधि के बनुसार स्वाध्याय करना चाहिए

सरः सन्तर्ववेदेवसूत्रीन् पितृषणास्त्रद्धाः आदावोद्वारमुकार्व राष्ट्राने तर्पवाचि वः॥८५॥

हसके अन्तर देवताओं, ऋषियों तथा पिसें का वर्षण करना चहिए, उस समय हाय में जल लेकर ॐ का उद्यारण करते हुए माम के अन्त में 'तर्पयामि वः' अर्थान् में आपको तक करता हैं– ऐसा कहना चाहिए

देवान् ब्रह्मऋषींक्षेत्र वर्षयेदक्षतोदकैः तिलोदकैः पितृन् मक्त्या स्वसूत्रोक्तिकवानत ॥८६॥

उस समय अपनी आखा के गृहासूत्र में बताए हुए नियम के अनुसार ही देवताओं तक ऋषियों को अक्षतयुक्त जल से तथा फितरों को तिल युक्त जल से भक्तिपूर्वक तर्पण करना चाहिए

अन्वारक्षेत्र सब्देत पाणिना दक्षिणेय तु। देववीस्तर्पयेद्धीमानुदकाक्षलिमि पितृत्। यज्ञोपवीती देशाना निवीती ऋक्तिपंपे॥८७॥ प्राचीनस्वीती पित्र्ये तु स्वेन तीर्वेन मादित:।

युद्धिभान पुरुष को चाहिए कि वह देवों को तथा ऋषियों को बाँय तथा दाहिने हाथ की अंजलि में जम लेकर तर्पण करें। उसी प्रकार देवों को तर्पण करते समय हिन को तपंणरूप कमें में यहोपबीत धारण करना खहिए। ऋषियें के तर्पण में यहोपबीत को भाता के रूप में और पितरों के तपंण में दक्षिण को ओर यहोपबीत धारण करना साहिए और अपने तीर्थ स्वान के हारा भक्ति भाव से युक्त होना वाहिए।

# निष्पेक्षप्र स्नामवस्त्रं तु समाचम्ब च कावतः। स्वैमेनौर्सायेदेवान् पुत्रैः स्त्रैरवाष्ट्रभिना८८॥

तदनन्तर भीने बखाँ को निचीड़ कर आचमन करके. वाणी को संयपित रखते हुए, देख्ताओं का कसंबन्धित मन्त्रीं द्वारा पुष्प, पत्र और जल से पुजन करना चाहिए

व्रह्माणं सङ्करं सूर्यं तथैल म्लुसूदनम्। अन्यदेशामियतान्देयान् पक्तवाद्यारे नरोत्तम ॥८९॥

हे नरोतम ! ब्रह्म, शिव, सूर्य, मधुसूदन विष्णु एवं अन्यान्य अभीष्ट देवताओं को भक्तिभाव से पूजना बाहिए

प्रदद्याद्वाय पुष्पाणि सूक्तेन पौरलेण हु आपो सै देखताः सर्वास्तेन सम्यक् समर्थिताः॥९०॥

अथवा पुरुषसूक के मन्त्रों से स्तुति करते हुए पुष्प और जल प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवता भलेभाँति पुजित हो जाते हैं।

व्यात्वा प्रणवपूर्वे देशतानि समाहितः। नमस्कारेण पुणाणि विन्यसेहै पृथक् पृथक्॥११॥

समाहितचित होकर ॐ का उद्यारण करने के पश्चात्, सभी देवताओं का ध्यान करके पृथक् पृथक् रूप से सभी देवताओं को नमस्कारपूर्वक पृथ्य अर्थित करने साहिए

विकारगरामनासुण्यं विद्यते कर्म वैदिकम्। सस्मादनादिमध्यानां नित्यमारामधेद्धरिम्॥९२॥

विष्णु की आराधना के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुण्य प्रदान करने वाला वैदिक कम नहीं है, इसलिए आदि, मध्य और अन्त रहित विष्णु को निल्य आराधना करनी चाहिए

विद्वणोरित पन्तेम यूकेन युसप्यहितोः। न तथ्यां सद्भो यनो वेदेक्तस्तुर्वीपा। तदात्मा क्यनाः ज्ञानस्तद्विणोरिति यनतः॥९३॥ अख्या देवयीज्ञानं पमकतं सनातनम्। आरावयेन्यहादेवं भावपुतो पहेश्वरम्॥९४॥ उस समय 'तिहिष्णो ' इस मन्त्र से और पुरुषस्क से समाहितिचत होकर पंत्र अपना चाहिए क्योंकि इनके समान मन्त्र चारों वेदों में भी नहीं है अतः तन्मय होकर किष्णु में चित्र लगाकर, शान्त भाव से, 'तिहिष्णोः' मन्त्र का पाठ करमः चाहिए अचवा सनातन, महादेव, ईशानदेव, भगवान् रांकर को भिक्तभाव से आराधना करनो चाहिए।

मन्त्रेण स्ट्रमावस्या प्रजवेनाम वा पुनः। ईक्षानेनावचा स्ट्रेस्ट्यावकेट समाहित ॥१६॥ पुन्ते- पत्रेरवादिको कदनावैपहेसरम्। उक्तवा नम- क्रियायेति मन्त्रेणादेन वा अपेत्॥१६॥

एकाप्रचित्त होकर रुद्रपायत्री, प्रजब, ईलान, जतरुद्रियं और ज्यम्बद मन्त्र का उद्यारण करके पुष्प, विल्वपत्र अथवा बन्दनादियुक्त केवल जल से 'नम: शिवाय' मन्त्र से दसका जप करते हुए भगदान् शहुर की पुजा करनी चाहिए।

नपस्कुर्यान्यहादेवं त मृत्युंजवपीसरम्। निवेदयीत स्वात्मानं यो ब्रह्माणमितीसरम्॥९७॥

तदनन्तर मृत्युज्ञय, देवेशर महादेव को नमस्कार करके यो प्रह्माणं आदि मन्त्र का पाठ करते हुए, ईश्वर के प्रति आत्म- समर्थण करना चाहिए।

प्रदक्षिणं द्वियः कुर्यात्मस्य क्वांकि वै कुपः। व्यावीत देवमीज्ञानं व्योमप्रव्यस्तं शिवम्॥९८॥

विद्वान् ब्राह्मण को पाँच वर्षों तक प्रदक्षिणा करनी चाहिए और आकार के मध्यस्थित इंजानदेव, मणवान् जिय का ध्यान करना चाहिए

अवाक्तोकपेदकै हंस. मृत्विपदित्वृक्षाः कुर्वन् येस महायकान् गृहं गत्वा समाहित ॥९९॥ देसय्ये पितृयमं भूतवमं तरीव चा मानुष्ये ब्रह्मयमं स पंचयकान् प्रस्कृते॥१००॥

हंसः जुनिषक् ऋक् स्तुति हात सूर्य का दर्शन करना चाहिए तदन्तर घर आक्षर एकाख़िक्त से पंच महायद्ध करने चाहिए से पंचयद्ध हैं-- देशपद्ध, फित्यद्ध, भूतयद्ध, मनुष्ययद्ध तथा ऋद्धयद्ध।

यदि स्वासर्पणादर्वाक् ब्रह्मवह कृतो न हि। कृत्वा मनुष्यस्थां वै ततः स्वाध्यावमान्तरेत्॥ १०१॥

यदि तर्पण से पूर्व अस्मवञ्च न किया आय तो मनुष्ययह (अतिथि सेवा) सम्पन्न बरने के उपरान्त वेदाध्ययनरूप स्वाध्याय (अक्षयञ्च) करना चाहिए। अन्ने: पश्चिमतो देशे पूतपदान एव च। कुशपुढ़ो समामीन: बुज़पाचि समाहित:॥१०२॥ समाहित होका कुशपुढ़ा पर बैठकर तथा हाथ में कुशा धारण करके अग्नि के पश्चिम भाग में भूतयन्न (पशु आदि को अन देना) सम्पन्न करना चाहिए।

शालाम्बी सीक्रिके साथ जले भूग्यासवाचि या। वैद्यदेवस्य कर्तको देवयङ्गः स वै स्मृतः॥१०३॥

यज्ञशाला की अपि, लॉकिकापि, यल वा धूमि में वैश्वदेव होम करना चाहिए, उसे देवयञ्ज कहा जाता है।

यदि स्यान्नीकिके को नतोऽत्रं तत्र हुयते। ज्ञालाग्नी तत्त्वेदत्रं विविश्व सनमानः॥१०४॥

यदि लौकिकारिन में भोजन पंकाया गया हो तो लौकिकारिन में और शालारिन में बनाया गया हो तो शालारिन में ही वैभदेव होम करना चाहिए, यहाँ सनावन विधान है

देवंत्र्यक्ष हुतादशाच्छेषाङ्कतवर्तिन हरेत्। भूतवज्ञः स विज्ञेयो भूतिदः सर्वदेहिनाम्॥ १०५॥

दैश्चरेन होम से वर्ष हुए अन्न से भूतवाल कर्म करना चाहिए वह मृतयञ्च समस्त प्राणियों को ऐश्चर्य प्रदान करने जानना चाहिए।

श्रम्थाः श्रमचेष्यम् पतिनादिष्य एव छ। दश्राद्धपौर्वाहसात्रं प्रकृष्यो द्विजसत्तमा ॥ १०६॥

ं हे द्विजश्रेष्टो । पतितः चाण्डालः कुक्दुर और पक्षियों को वह अत्र घर से बहर भूमि पर दंना चाहिए।

सायञ्चासस्य सिद्धास्य फल्यमनं वर्ति होत्। भूतयञ्चात्त्वयं सित्यं सारम्पातर्यवाविद्याः १०७३

सायंकाल पक हुए अन्न से दिना पन्त्र बोले ही पत्नी बलि प्रदान करे तथा प्रनिदिन प्रातः और सायंकाल विधिपूर्वक भूतयञ्जकरे

एकतु भोजयोद्वितं फित्नुहिश्य सन्ततम्। किष्मप्रस्टं सदुव्हिष्टं फित्रयुवे गतिप्रदः॥१०८॥

पितरों के निमित्त प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भाजन कराना चाहिए। यही नित्पश्राद्ध कहा गया है और यहो गतिप्रद पितृयज्ञ है।

उद्युत्य वा क्लाइस्टि किञ्चिदर्भ समहितः। वेदतस्यावीयदुर्वे द्विजायैयोगमादयेह॥ १०९॥ वेद के तत्वार्थ को जानने काले किसी श्रेष्ठ आहाण को यदाशक्ति खोड़ा सा उन्ना लेकर स्पवधानीपूर्वक दान करना चाहिए

पूजवेदनिर्धि निर्म्तं नयस्थेदविदेपुम्। यनोशास्कर्मपिः ज्ञानं स्थागतं स्थगृहं वतः॥ ११०॥

उसी प्रकार घर पर आए हुए शान्त स्वभाव वाने अतिथि को मन, वचन और कर्म से सदा पूजा करनी चाहिए तथा नमस्कार और यथाशकि आदर सरकार भी करना चाहिए।

अन्वारबाव सब्बेच पाणिना दक्षिणेव तु। इन्तकारमधार्य या पिछा या शक्तितो द्विजः॥१९१॥ दहादतिवयं नित्यं कुबेत परमंत्रसम्।

वार्षे हाथ से धामकर, दाहिने हाथ से अतिथियों को प्रतिदिन अपने सामध्ये के अनुसार हन्तकार, अग्र या भिक्षा करनी चाहिए अतिथि को सदा परमेश्वररूप हो मानना चाहिए

विक्षापादुर्वसम्बादामत्रं स्तस्याचतुर्गुणम्॥११२॥ पुष्कलं इन्तकारन्तु तचदुर्गुणमुख्यते।

एक प्राप्त के बराबर अन्न देना भिक्षा कहलाती है. उसका चौगुना अंग्र होता है और अप्र का चौगुना पुष्कल अन हन्तकार कहलाता है

गोदोहकालमात्रं वै प्रतीक्ष्यो हातिकिः स्वयम्। ११६॥ अध्यासनान्यवाशनिः पुजयेदतिषांनपदा।

गां दोहन के समय तक हो किसो अतिथि को भिक्षा के निए प्रतीक्षा करनी चाहिए स्वयं अतिथ्ये की भी उतने ही काल तक रूकना चाहिए। आए हुए अतिथियों की सदैव अपनी शांक के अनुसार पूजा करनी चाहिए।

ण्यां वै ण्यावे दशाहिषयद्वत्वतारणे। दशादत्तं यथात्रक्ति क्वर्थियो लोधवर्जितः॥११४॥

भिक्षु और ब्रह्मचारी को विधिवत् भिक्षा देनी चाहिए और लोभवर्जित होकर यथाञ्चति याचकों को अन्न देना चाहिए

सर्वेदामण्यलामे हि त्वज्ञं गोष्यो निवेदयेत्। भुक्षीत बहुमि: सार्द्धं वाम्यतोऽत्रमकुत्सयन्॥११५॥

यदि ये सभी (याधक) न मिले अर्थात् घर पर न आहे तो, वह अन गाम को हो दे देना चाहिए। तत्पश्चात् बहुत से लोगों के साथ अर्थात् परिजनों के साथ मौन होकर अन को निन्दा न करते हुए भाजन करना चाहिए. अकृत्वा तु हिजः पष्ट पहायज्ञान् हिजोत्तमाः। मुझीत केत्म मुक्कत्वा तिर्वच्योनि स गव्छति॥११६॥

है इसम ब्राह्मको परन्तु यदि कोई द्विज पंच महायह किए दिना अस ग्रहण करता है, तो वह दुर्वद्धि युक्त मनुष्य पक्षी योगि में जन्म ग्रहण करता है।

वेदाध्यासोऽन्वहं शतस्य महावज्ञः क्रियक्षया। नाजयस्याशु पापानि देखनाध्यर्यने तका। १९७॥

पंच महायज्ञ करने में असमर्थ होने पर प्रतिदिन शक्ति के अनुसार वेदाध्यास तथा देवताओं का पूजन करना चाहिए ऐसा करने से सभी पाप शोग्र नष्ट हो जाते हैं।

यो मोहादववाज्ञानादकृत्वा देवतार्घनम्। मुक्ते स याति नरकं सुकरं नात्र संस्रवः॥११८॥

जो मोहवश अधवा अज्ञानवश, देवपूजन किए बिना भोजन करता है वह मरणोपशन्त नरक में जाता है और शकर योगि में जन्म लेता है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कृत्वा कर्माणि वै द्वितान भुक्षीत स्कतनै सार्द्धं स वादि परमां गतिम्।। ११९॥

अतः सभी प्रकार से यवपूर्वक जो ब्राह्मण विधिपूर्वक कर्म संपादित करके समे सम्बन्धियों के साथ बैटकर भाजन करता है वह परम गति को प्राप्त करता है

इति श्रीकृर्वपुराणे उत्तराई व्यास्त्यीतासु द्वाह्मणानी किक्कतंत्र्यकर्पनिकरणे नाम अहादशोऽव्यायः॥ १८॥

एकोनविङ्गोऽध्यायः (ब्राह्मणो के दित्यकर्मी में भोजनादिप्रकार)

स्वास उवाच

प्राह्मुखोऽन्नानि भुस्रोत सूर्याभिषुख एव वा। आसीत: स्वासने मुद्धे भूम्यां वादी नियाय चा। १॥

व्यास बोले— शुद्ध और अपने ही आसन पर बैठकर पैरी को भूमि पर रखकर, पूर्व दिशा की ओर अथवा सूर्य की तरफ मुँह करके अन्न ग्रहण करना चाहिए

आयुष्यं प्राह्मुखो पृहके बन्नस्यं दक्षिणापुखः। विव प्रत्यह्मुखो भूहकं बतं पृहकं ह्यदहमुखः॥२॥

दोषांयु की कामना करने कालों को पूर्व दिशा को ओर, यश की इच्छा रखने चाल की दक्षिण दिशा की और, सम्पति की कामना करने वालों को पृष्टिम दिशा की ओर सन्य-फल को प्राप्ति को इच्छा रखने वालों को उत्तर दिशा की और मुख करके भोजन करना चाहिए

पञ्चाद्री फोजनं कुर्याद्धपौ एत्रं निवस्य थ। उपवासेन तसुरूपं मनुसह प्रभावति ॥ १॥

पाँचों अङ्गों को धोकर और भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर भोजन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने ऐसे भाजन को उपवास के तृत्य कहा है (माना है)।

उपलिसे शुन्नी देशे पादी प्रशास्य है करी। अञ्चय्यक्रीनगोऽफोधः प्रशासे भोजनं चरेत्॥४॥

दानां पैर, दोनां हाथ और मुख— वे पाँच अङ्ग धांकर भोजर से लिपे हुए स्वच्छ स्थान पर बैठकर, आचमन करके कोध रहित अवस्था में भोजन करना चाहिए।

यहाट्याइतिभिस्त्वत्रं परिवायोदकेन सुः अमृतोपस्तरणमधीत्यापाञ्चनविक्यञ्चरत्॥५॥

भहात्याहरि का पाठ करते हुए, अन्न को जल से चाराँ आर से परिधि बनाकर 'अमृतोपस्तरणमसि" मन्त्र का पाठ करके, जल की आध्यमनरूप अपान्नन किया करनाँ चाहिए।

स्वाहात्रणवसंयुक्ती त्राणायाद्याहर्ति ततः। अपानाय ततो भुक्त्वा व्यानाय तदनन्तरम्।:६॥ उदानाय ततः कुर्योतसमानायेति भक्तमम्। विज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुटुयादास्पनि द्विजः॥७॥

उसके बाद ॐ के संख (पंच)प्राणादि आहुति करनी चाहिए अर्थात् 'ॐ प्राणाय स्वाहा' कहकर प्राणाहुति, 'ॐ अपानाय स्वाहा कहकर अपानाहुति, 'ॐ ज्यानाय स्वाहा कहकर ज्यानाहुति, 'ॐ उदान्तय स्वाहा कहकर उदानाहुति और अन्त में 'ॐ समानाय स्वाहा' कहकर पौचवों आहुति देनी चाहिए: इन आहुतियों का हत्त्वज्ञन कर लेने के बाद ही आह्मण का स्वयं आत्मा में आहुति ग्रंदान करनी चाहिए

शेवपत्रं यदाकानं सुझीत व्यंजनैर्युतम्। व्यक्ता तन्मनसा देवानात्मानं वै श्रव्यपतिम्॥८॥

इसके बाद शेष अन्न को व्यंजनों के साथ, अपनी इच्छानुसार देवता, अवस्था और प्रजायति का मन से ध्यान करके भाजन करना चाहिए

अमृतारिकानपसीत्वुपरिष्टादपः पिवंत्।

<sup>।</sup> यह जलरूप आसन अपृतस्वरूप विद्योत है।

#### आचान्त∙ पुनराचामेद्यंचौरक्षि मनकः॥२॥

भोजनोपरान्त 'अमृतापियानमसि' मन्त्रोद्यारणपूर्वक जल परेना चाहिए। उसके उपरान्त 'अर्थ मौ:' मन्त्र से पुन: आचयन करना चाहिए।

## दुषदां वा त्रिराकर्त्यं सर्वपापप्रभाक्तनीम्। प्राणानां प्रन्त्रिरसोत्पारकोटुदरं स्तः ॥ १०॥

सवपापनाहरू 'दुपदा' मन्त्र को तोन बार आवृत्ति करके फिर 'प्राणानां ग्रन्थिरसि' मन्त्र से उदर को स्पर्श करना चाहिए।

आसम्यांगृष्टमक्षेण पादांगृहेन दक्षिणे। निस्नासयंद्रस्कलसपूर्णहरतः समर्गहतः॥ ११॥ कृतानुष्टमणे कृषीत्स्रस्यानापिति पन्ततः। अकाक्षरेण स्वात्माने योजपंदन्तात्रणेति हि॥ १२॥

अंगृष्ठपात्र जल से आक्सन करके, उसे दक्षिणपाद के अंगृष्ठे पर गिराना चाहिए, फिर एकाग्रचित सकर हाथों को उपर उठाना चाहिए तब सन्ध्यायों इस मन्त्र से पूर्वकृत का अनुम्मरण करना चाहिए इसके अन्तर 'ब्राह्मण' इस मन्त्र से अपनी आत्मा को अक्षर ब्रह्म के साथ जोड़ना स्राहिए

# सर्वणमेव योगानामात्स्योगः स्मृतः परः। योऽनेन विक्रित कुर्यात्स कविम्रोहणः स्वयम्॥१३॥

सभी थोगों में आत्मयांग को श्रेष्ठ मानत गया है। जो टपयुंक विधि के अनुसार आत्म का संयोजन करता है. वह विद्वान स्वयं ब्रह्मस्वरूप क्ष जाता है।

## यज्ञोपवीती मुझीत सम्मन्यासंकृतः सृविः। सावग्रातर्गन्तरा यै सन्यायानु विशेषतः॥१४॥

यहोपबीत धारण करके, परिश्र होकर चन्द्रनादि गन्ध से अलंकृत होकर और माला धारण करके भोजन करना चाहिए और वह भी साथं और प्रातः भोजन करें अन्य समय में भोजन नहीं करना चाहिए। विशेषकर सच्याकाल में तो भोजन अवस्य नहीं करना चाहिए।

### नाद्यारसूर्यप्रहारपूर्वं प्रतिसार्वं ज्ञातिप्रहास्। प्रहादाले न चाएनीयारस्वात्याद्वीयादिमुक्तवे॥ १५३।

उसी प्रकार सूर्यग्रहण से पूर्व कुछ समय पहले भोजन नहीं करना चाहिए और चन्द्रग्रहण से पूर्व भी सामंकाल में भोजन न करें ग्रहण काल में भी भोजन न करें, परना ग्रहण समाप्ति के अनन्तर स्नान करने के पश्चात् भोजन करना चाहिए।

## मुक्ते श्रांशिनि चारनीयाद्यदि न स्थान्यहर्षनशा। अभुक्तयास्थ्ययोरसायुद्धाः परेऽहनि॥ १६॥

चन्द्रग्रहण शूट जाने पर यदि वह मध्यरात्रि का समय न हो, तो भीजन किया जा सकता है अर्थात् भध्यरात्रि के समय भीजन नहीं करना चहिए। यदि ग्रहण से मुक्त हुए विना ही चन्द्र अथवा सूर्य अस्त हो जाते हैं तो दूसरे दिन ग्रहण से मुक्त हुए चन्द्र अथवा सूर्य के दर्शन करने के बाद हो भोजन करना चाहिए

## नाइनीयातंत्र्यमान्यातायप्रदाय च दुर्वतिः । यदायज्ञिष्टमणाद्वा च कुन्तां नान्यमानसः॥ १७॥

भोजन के समय जो (भूखा व्यक्ति) हमारी और देख रही हो, उसे विना दिए भोजन नहीं करना चाहिए ऐसा न करने वाला अथात भोजन विना दिए स्वयं खाने वाला दुर्बुद्धि माना जाता है अथवा पञ्चमहायज्ञ करने के उपरान्त ही जो अब शंघ रहता है उसे ही खाना चाहिए और क्रोधयुक्त और अन्यमनस्क होकर नहीं खाना चाहिए

# आत्वार्यं घोजनं यस्य रत्वर्यं यस्य मैयुनम्। वृत्तर्यं यस्य सामीतं निष्यत्नं तस्या जीविवस्।।१८॥

जो मनुष्य केवल अपनी तृष्टि के लिए ही भोजन पठाता है, जो मैथुन केवल रित के लिए ही अपांत् सन्तान प्राप्ति के उद्देश्य से रहित यात्र आनन्द के लिए ही करता है और जो धन कमाने के लिए ही अध्ययन करता है उसका जीवन ज्यर्थ ही होता है?

## बदुक्के बेहिनशिस यह भृष्ट्के हृदस्युखः। भोजनत्कस्य यो भृष्ट्के सर्व विद्याखदासुरम्॥१९॥

जो मनुष्य अपने मस्तक को हैंक कर (पगडी था टोपी पहनकर) उत्तर दिशा की और मुख करके, सीढ़ी पर बैठ कर भोजन करता है, वह सब उसका मोजन सक्सों के लिए ही जानना चाहिए

## नार्द्धराते न महाद्वे नाजोर्षे नार्द्धवस्त्रकृत् न च प्रिज्ञासनगते न वानसंस्थितोऽपि वा॥२०॥

आयो रात को, मध्यक्तकाल में, अजीर्ज (भदहजमी) के समय, गीले कपड़े एहचकर, टूटे हुए आमन पर तथा किसी मो तहन पर बैटे हुए भोजन नहीं करना चाहिए न भित्रभागने धेर न भूष्यां न स पाणिषुः नोस्डिप्टो इतभादरात् न भुद्धांनं स्पृत्नेदणि। २१॥

किसी ट्रं हुए पात्र में, भूमि पर अधवा हाय में अप रखकर भाजन नहीं करना चाहिए भाजन करते समय जूते हायों से भी नहीं लेना चाहिए और उस समय सिर में स्पर्श भी नहीं करना चाहिए।

न ब्रह्म कीर्तयेशाणि न निःशेषं न भार्यया। भारतको न सम्बग्धां न च देवालपादिषु॥२२:

भाजन करते समय वंद का उचारण न करें और परीसा हुआ अत्र पूरा का पूरा न खा जाय अवीत् कुछ बचा कर रखें। अपनी पत्नी के साथ अन्धेरे में, सन्ध्याकाल में और देवालय आदि में भोजन नहीं करना चाहिए।

नैकयस्त्रात् पुद्धीतः व यानस्त्रयनस्थितः। च पादुर्ध्यार्नगतास्यः च इसन्विलपत्रपि॥२३॥ पुक्तवः वै सुखमास्थाय सदश्चं परिणापवेत् इतिहासपुराणाभ्यां वंदार्ध्यानृपर्वद्वयेत्॥२४॥

एक बस्त भारण कर (बिना डपबल के) बाहन में बैठकर या सोतं हुए, खड़ाकों पहन कर, हैसते हुए या विलाप करते हुए भोजन नहीं करना खाहिए भोजन के बाद संख्यूबंक बैठकर जब तक अक ठीक से पचने का स्थिति में न आ जाय तब तक विश्वाम करें और इतिहस्स तथा पुराणों द्वारा बंदों के अर्थ का मनन करें

ततः सस्यापुणसीतः पूर्वोक्तविश्वना शुचिः । आसीन्ध्र जपेहेवीं गायत्री पश्चिमां स्रीतः।२५॥

इसके पश्चात् पश्चित्र होकर पूर्वोक्तं विधि के अनुसार सन्द्र्यापासना करें और पश्चिम की ओर मुख करके आसनस्य होकर गामकी मन्त्र का जप करें

न विद्यति तु यः पूर्वाभारते सन्दर्भो तु पश्चिमान् स सुद्रेण समो लोके सर्वकर्मविवर्णित ॥२६॥

जो मनुष्य विधि-पूर्वक प्रत. और सार्यकाल सन्ध्येपासना नहीं करता है, वह शूद्र के समान इस लोक में सभी कमों से अयोग्य बन जाता है।

हुन्वार्गिन विधियन्त्रश्रेषुंक्का यज्ञावशिष्टकम्। समृत्यवान्यवजनः स्वयेच्छुच्कपदो निशा।२७॥

सायंकाल विधिवत् मन्त्रोद्यारपूर्वेक अग्नि में आहुति देकर यज्ञ से वचे हुए अन्न को भक्षण कर रात्रि में अपने संबक्षी तथा वन्धु-यान्धवीं के साथ सुद्ध पैर ही सो जाना चाहिए। नोनसिष्यः स्वय्यस्पश्चिमाधिषुको ४ छ। न बाकाले न नानो वा नालुचिनीसने स्वचित्॥२८॥ न लोजीकानु खदवायां भूत्याकारे न धैव हि। नानुबंले न पालाले स्वयंने वा कदाचन॥१९॥

उत्तर या पश्चिम दिशा को और सिर करके नहीं सीना चाहिए, उसी प्रकार खुले स्थान में, बरास्सीहत, अपितज स्थिति में किसी जासन पर नहीं साना चाहिए। दूटी हुई खाट पर, सूने घर में बाँस और बंश परम्परा से प्राप्त वा बलाश की बनी हुई चारपाई पर कभी भी नहीं सोना चाहिए।

इत्येतद्विक्तेनोक्तमहत्त्वहिन वै प्रमा। ब्राह्मणानो कृत्यज्ञातमस्वर्गफलप्रदम्॥३०॥ नास्त्रिकवादयवालस्याद्वाह्मणो न करोति यः। स याति नरकान्योरान् काकवोनी च जायते॥३१॥

इस प्रकार हैंने ब्राह्मणों के लिए प्रतिदिन करने योग्य शास्त्रोक्त कमें बता दिए हैं वे सभी मोक्षरूप फल को दंन वाले हैं। इन सब कमों को जो ब्राह्मण नास्त्रिकता के कारण या आलस्वदश नहीं करता है वह मृत्युके बाद घोर नरक में जाता है और काकथोंनि में जन्म लेला है

नान्त्रो विमुक्तये पश्चा मुक्तवाधार्मवर्षि स्वकम्। तस्महकुर्माणि कुर्वीत तुष्टये परमेष्टिन ॥३२॥

अपने अपने आश्रपों में चतहए गए नियमों का पालन करने के अतिगंक्त मुक्ति का दूसरा कोई अन्य सस्ता नहीं है (उपाय नहीं है)। इसलिए ईश्वर की सन्तृष्टि के लिए चताए गए कमों का यबपूर्वक पालन करना चाहिए।

> इसि श्रीकृषंपुराणे उत्तरार्दे स्वासगीतासु वाक्रणानी किरकर्तव्यकर्पसु भोजनादिप्रकारवर्णने नामेकोनविज्ञाक्षयायः व १९॥

> > विशोऽध्याय: (श्राद्धकल्प)

व्यास स्थाप

क्षव ब्राइस्थासस्यां श्राप्य कार्य हिजोसपै.। पिण्डान्याहार्यकं भक्त्या मुक्तिमुक्तियलप्रदम्। १॥ व्यासजी बंते— प्रत्येक श्रेष्ट द्विजं को अमानस्या के दिन पिकपूर्वक पिण्डदानसहित अन्साहार्यक नामक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, यह भोग और मोक्षरूपी फल देने बाह्य है। पिण्डान्वाहायके आर्द्ध क्षीले राजनि शस्यते। अपराद्धं द्विजातीनां इसस्तेनापियेण याः २॥

चन्द्रमा जब क्षीण होता है अर्थात् कृष्णपक्ष में, फिण्ड-दानयुक्त अन्वाहार्यक ब्राह्म करना श्रंष्ठ माना गया है इसलिए सभी द्विजातियों का अपराह के समय उत्तम प्रकार के अभिव वा भोज्य पदानों द्वारा यह ब्राह्म करना चाहिए।

प्रतिपदापृति श्वन्यस्थितयः कृत्यापक्षके। चतुर्दशी कर्वविश्वा प्रशस्त्र हुपरोवतः ॥ ३॥ अमावास्याष्ट्रकारितकः योवमासादिषु त्रिषु तिहासास्वकृत्यः पुण्या याची पस्नदशी तवा॥ ४॥ प्रयोदशी मधायुक्ता ववासु च विश्वपतः। सस्यपाकसादकारणः नित्याः प्रोक्ता दिने दिने॥ ५॥

प्रत्येक कृष्णपश्च में प्रतिपद्ध से लेका सभी तिथियों में कंवल चतुदर्शी को छोड़कर उत्तरोत्तर सभी तिथियों प्रशस्त मानो गई हैं पीममाम आदि लोनों मास को सभी अमावस्थाएँ और तीनों अष्टकाएँ ('सम्मी. अष्टमी और नवमी य तीन अष्टका कहलातों हैं) छाड़ के लिए उपयुक्त हैं तीनों अष्टकाएँ और माच मास को पूर्णिमा पुष्यक्षायी मानो गई है उसी प्रकार वर्षा ऋतु की मधा नक्षत्र से युक चयांदशी तिथि तो विशेष उत्तम है।

वैभिनिकत् कर्तज्यं त्रहणे चन्द्रसूर्ययो । कामवन्तं विस्तरेण नारको स्पादताऽच्यवा॥६॥

चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण के समय नैमितिक श्राद्ध करना चाहिए उसी प्रकार बन्धु-बान्धवों के मरणोपसन्त यह ब्राह्म करना चाहिए अन्यका ब्राह्म न करने वाला) परक को भो नाहै

काम्याति चैव श्राद्धानि सस्वने ऋणादिषु। अयने विषुषे चैव व्यतीपाते खननकम्॥७॥

इसी प्रकार ग्रहण आदि के समय किए जाने वाले सभी काम्य- श्राद्ध करना भी प्रशंसनीय माना गया है दक्षिणायन, उत्तरायण के समय विषुव काल में तथा व्यक्तिपत होने पर जो बाद्ध किया जाता है वह अनन्त पुण्यकायी होता है।

संक्रान्यामसर्व श्राद्धं तथा जन्मदिनेष्यपि। सम्बेषु व सर्वेषु कार्यं काले विशेषतः॥८॥ स्वर्णेष्ठ लगते कृत्वा कृतिकासु द्विकोत्तयः। स्वरूपम्ब सोद्विष्यां सौन्यं तु कृत्ववर्षसम्॥९॥ रोहाको कर्मकां सिद्धिमार्दाकां और्यमेव च। पुनर्वसी तबा पूर्णि क्रियं पुष्ये तबैव का १०॥

संक्रान्ति काल में तथा प्रत्येक बन्मदिन पर अध्य श्राद्ध करना चाहिए, उस्त्रे प्रकार सभी नश्चलों में भी विशेषकर काम्य श्राद्ध करना चाहिए प्रत्येक द्विज ब्रेड को कृतिका नश्चल में श्राद्ध करने से स्वांग की प्राप्ति होती है, रोहिणों नश्चल में श्राद्ध करने से सन्तान की प्राप्ति होती है और मृगशिस नश्चल में श्राद्ध करने से ब्रह्मतेज की प्राप्ति होती है आदों नश्चल में श्राद्ध करके प्रत्येक व्यक्ति रौद्ध कर्मों को सिद्धि और पराक्रम प्राप्त करता है। पुनर्वसु नश्चल में भूमि तथा पुष्य में लक्ष्मी प्राप्त होती है

सर्वान्क्रमांसकः सार्धे विज्ञे सीभाग्वमेव च। अर्थक्षे तु वर्गे किन्देत् करुनुन्यां कावनासनम्॥ ११॥

उसी प्रकार सर्प के 'आश्लेषा नक्षत्र में आद्ध करने से मनुष्य सभी कामनाओं की पूर्ति कर लंता है और पितरों के मधा नक्षत्र में आद्ध करने में सीधान्य प्राप्त करता है पूर्वा फाल्पनी नक्षत्र में आद्ध करने से धन प्राप्त करता है और उत्तराफाल्पनी में समस्त पांचों का नाश होता है

ज्ञात्त्रिष्टश्चं तवा हस्ते चित्रायां च बहुन् मुतान्। वाणिज्यासिद्धि स्वाती तु विशास्त्रामु मुवर्णकम्॥ १२॥

हस्त नक्षत्र में किया गया ब्राह्म वातिबन्धुओं में ब्रेष्टता प्रदान करता है। विद्या में अनेक पुत्रों की प्राप्त होती है स्वाति में ब्राह्म करने से व्यापार में लाभ होता है और विशासा में किया गया ब्राह्म स्वणंदायक होता है।

मैत्रे महूनि पित्राणि राज्यं हान्हे त्यैव सः पूले कृति लभेकानं सिद्धिपाय्ये समुद्धाः॥ १३॥ सर्वान् कामान्येश्वदेवे श्रेष्ठपन्तु श्रवणं पुनः बन्द्रियां तथा कामानम्बुधे स परम्बलप्तः १४॥

अनुराधा में श्राद्ध करने से अनेक मित्रों की प्राप्ति होती है और ज्येष्ठा नक्षत्र में राज्य की प्राप्ति होती है। मूल में कृषि लाम होता है और पूर्वाचाढ़ में सभी काम सिद्ध हो जाते हैं उत्तराबाद में श्राद्ध करने से सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं श्रवण नक्षत्र में श्रेष्ठता और धनिष्ठा में सभी हच्छाएँ पूर्ण होती है तथा शतभिषा नक्षत्र में श्राद्ध करने से तो श्रेष्ठ बल की प्राप्ति होती है।

अजैकवादे कुट्यं स्यदाहिनुको मृहं सुधम्। रेक्त्यसम्बद्ध्यो याच्ये इस्मिन्यानुरमस्त्रकाः वास्ये तु जीवितनु स्थाचः श्राद्धं सम्यवक्ति॥१५॥ पूर्वभादपद में आह करने से कृष्य (सीने और चौदी से भिन्न) धन की प्राप्ति होती है उत्तराभादपद रक्षत्र में उत्तरम घर रेवती में अनेक गाय, अधिनों में अनेक अब और भरणी में बाढ़ करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है

आदित्यवर्गः ज्यारोग्यं चन्द्रे सौमान्यपेत छः कुन्ने सर्वत्र विकयं सर्वान् कामान् कुन्नव तु॥१६॥ विद्यापणीष्टान् गुरौ धनं वै मान्ति पुन । सन्देश्चरै लभेदाव् प्रतिपन्सु सुतान् समान्॥१७॥

तसी प्रकार रविवार को खाद्ध करने से आरोग्य, सोमवार को करने से सौभाग्य, मंगल को करने से सर्वत्र विजय और बुधवार को करने से सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं। गुरुवार को किया गया आद्ध इचिछत विद्या को देता है। शुक्रवार को करने पर धन लाभ होता है। शनिवार को दोघांयु और प्रतिपदा को करने से उत्तम पुत्र की प्रामि होती है।

कन्यका तै दितीयायां दृतीशायात्रुं बिन्दति। पञ्जून शुद्रश्चितुष्यां वै पश्चम्यां शोधनान् सुतान्॥१८॥ पष्टयां दृति कृषिकृतिए सप्तम्यां च वनं नरः। अष्टयाधीय वाधित्यं लगते काद्यदः सदा॥१९॥ स्वाक्ष्यम्यापेकावृतं दशम्यां द्विष्ट्वतं यहु। एकादश्यान्तया क्रम्यं द्वह्यवर्धित्वनः मुतान्॥२०॥

उसी प्रकार द्विताया में आद्ध करने से उत्तम कन्या की प्राप्ति होतों है, तृतोया में उत्तम ज्ञान, चतुर्थी में छोटे पशुआं को प्राप्ति होतों हैं, तृतोया में अद्ध करने से उत्तम पुत्रों को प्राप्ति होती हैं पष्टी में आद्ध करने महला चृति (तेज) और कृषि लाभ करता है। सहमी में मनुष्य धन प्राप्त करता है। अष्टमी में आद्ध करने वाला सदा व्यक्तिपत्र को प्राप्त करता है नदमी में आद्ध करने से एक खुर वाले पशु, दशम्बे में दो खुर वाले पशु और एकादशी में आद्ध करने से बहुत स्त्री चौदी और अद्धवचंस्त्री पुत्रों को प्राप्त करता है।

हादश्यो जातसर्वं स रकतं कृष्यमेय सः प्रातिश्रेष्टमं वयोदश्यां सतुर्दश्याना कृत्रजाः। पहादश्या सर्वकामान् प्राप्तिति श्राद्धद् सदा॥२१॥

द्वादशी में श्राद्ध करने से स्वणं, रजत तथा कुप्य नामक द्रव्य को प्राप्त करता है। प्रयोदशी में श्राद्ध करने वाला अपनी जाति में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। परन्तु चतुदेशी में श्राद्ध करने से कुसन्तान को प्राप्ति होती है। पश्चदशी तिथि को श्राद्ध करने जातक संदेश सभी कामनाओं को पा लेता है। तस्याच्यास्यं न कर्तेव्यं चतुर्दश्यां द्विजातिषिः। शक्तेषा तु इतानानु बास्तं तत्र प्रकल्पयेत्॥२२॥

\$सलिए द्विजति के लोगों को चतुर्दशी में ब्राद्ध नहीं करना चाहिए, केवल शख द्वारा मारे गए व्यक्ति का ही ब्राह्म इस तिथि में करना चाहिए

र्व्यक्राव्यमसम्बर्धः न कालनियमः कृतः तस्माद्रोगाण्यर्गार्थं श्राद्धं कुर्युं द्वित्रासयः॥२३॥

्ट्रका, ब्राह्मण और सम्मति की ग्राप्ति होने पर समय सम्बन्धी नियमों पर विचार किए बिना किसी भी दिन श्राह्म किया जा सकता है। इस्रातिए भीग मोक्ष के लिए द्विजातिया को किसी भी समय) श्राह्म करना चाहिए।

कर्पारकोषु सर्वेषु कुर्यादभ्युदये पुनः। पुत्रजन्मदिषु सार्व्य पार्वेणं पर्वसु स्मृतम्॥२४॥

सभी कार्य आरम्भ करने से पूर्व, उन्नति के निमित्त किए जाने वाले कार्य से पहले, पुत्र जन्म पर और पर्व के दिन पार्वण श्राद्ध करना चाहिए

अहन्यहानि नित्यं स्थातकास्यं नैमितिकं पुनः। एकाहिष्टादि विशेर्य द्विषा श्राद्धतुः पार्वणम्॥२५॥ एतत्पश्चात्र्यं श्राद्धं पनुना परिकोर्तिवम् वात्रायां बद्धमाख्यातं तत्रवक्षेत्र पालयेतु॥२६॥

प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध, नित्य श्राद्ध, काप्य श्राद्ध, नैयितिक श्राद्ध और पावेष श्राद्ध— इन पाँच प्रकार के श्राद्धों को मनु ने बताया है। यात्रा के नियित अर्थात् तीर्थयात्रा के नियित्त किया जाने वाला श्राद्ध छता श्राद्ध कहलाता है, इस श्राद्ध की यवपूर्वक करना सिहिए।

सुद्धये समयं श्राद्धं ब्रह्मणा परिमाणितम्। दैविकञ्चाष्ट्रमं श्राद्धं सन्द्रन्ता मुच्यते भवात्॥१७॥

ब्रह्मा ने प्रायक्षित के समय किया अपने बाला ब्राह्ड सप्तप कहा है तथा दैविक श्राह्म की आठवाँ बताया है जिसका करने से भय से पुक्ति पिलती है

सन्दर्भ राजी न कर्तव्यं सहारन्यत्र दर्शनात्। देशानानु विशेषण सर्वत्युवयमनशब्द्याः २८॥

सन्ध्या समय और रात को ब्राइ नहीं करना चाहिए परन्तु सहु के दर्शन अर्थात् ब्रहण लग जाए तो श्राइ करना चाहिए स्वान विशेषों में किए जाने बाले श्राइ अनन्त पुण्य फलदायक होते हैं गंगायायक्षपं बाह्यं प्रवागेऽसरकण्टकः। यायनि पितरो गावा नर्तपनि प्रनीविषः ॥ २९॥

गंगा किनारे प्रख्या तथा अपरकंटक क्षेत्र में जो ब्राह्म किया जाता है वह अक्षय फलदायो होता है। उस समय पितर गाथा का गांच करते हैं और मनीमी इत्साहित होते हैं

एष्ट्रव्या बहुवः पुत्राः शीलवन्तो बुधान्विताः। तेषानु सम्बेतानी यहेकोऽपि पध्ते वजेत्।। ३०॥ वया प्राप्यानुपर्गण यदि श्राद्धं समायोत्। तारिताः फितरस्तेन स याति परमाद्वतिष्।। ३१॥

मनुष्य को अनेक श्रीलवान् और गुणवान् पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई एक भी गया तीर्थ में जाता है और वहां श्राद्ध करता है. तो वह अपने पितरों को बार देता है एवं स्वयं परम गति को प्राप्त करता है

वाराहण्की सैव नवायां वे विशेषत वाराणस्यां विशेषेण पत्र देव स्वयं हरना ३२॥ भेणद्वारं प्रभासे नु विस्वकं नीलपर्वते। कुरक्षेत्रं च कुरवासे भुगुतुंचे महाल्ये॥३३॥ केटारे फल्पुतीर्वे च नैपिणस्यव एव चा सरस्वत्या विशेषण पुष्करं तु विशेषतः॥३४॥ नर्मदायां कुश्मवर्त ग्रीशैले महकर्णके। वेशक्यां विशासायां गोदावर्यां विशेषतः॥३५॥ एयमादिषु चान्येषु तीर्वेषु पुलिनेषु चः नदीनाक्रैय वीरेष सुष्यनि पितरः सदा।।३६॥

यदि काई बाराह पर्नत पर विशेषकर गया में और विशेषकप से बाराणसो में नहां महादेव स्वयं विराजधान हैं. गंगाद्वार में, प्रभास क्षेत्र में, बिस्तक तीर्थ में, नीलपवंत पर, कुरुक्षत में कुब्नाम क्षेत्र में, भृगुतुंग में, उसी प्रकार महालय केदार, फल्गुतीर्थ, नैमियारण्य, विशयक्ष्य से सरस्वती नदी या पुष्कर क्षेत्र, नमंद्रा तद, कुरुप्रवर्त, श्रीरील, भद्रकणंक, वेजवती नदी पर, विभाशा के तट पर तथा विशेषकर गोदावरी के तट पर और भी दूसरे तीर्थों में या नदियों के किनारे जो श्राह्म करता है. तह फित्रण सरवकाल प्रसल रहते हैं

इतिहास्य यवैभविरिज्ञपूर्णफलेन था। स्यामाकेश सर्वेः कालेनीवारेश प्रियहुन्यः। नोष्ट्रपेष्ठ निलेर्पृद्गैर्णासं प्रोणक्ते वित्रुष ३७॥

थन्त. यत. उडद, जल, **कन्दम्**ल, फल, श्यामाक, उत्तम शातधान्य, नीवार, प्रियंगु, गेहुं, तिल, मुद्र आदि पदार्थी से श्राद्ध करने पर पितर तृत होते हैं।' आग्रान् पाने स्वर्तिश्चन् मृद्धीकोश सदाहियान्। विदश्वीश कुरण्डोश श्राद्धकाने प्रदापयेत्॥३८॥ लाजान्मयुकुतान् दवारसकून् श्रकेरवा सह। दवाक्युद्ध प्रयसेन शृंगाटककशेककान्॥३९॥

श्राद्ध में आम, रक्त गन्ना, दाहिम सहित दाशा, विदारीकंद. कुरण्ड फल अधित करना साहिए। मधुयुक्त लाजा. सकरा पिक्षित सक्तु, सिमाडे तथा कसेरक आदि पदार्थ प्रयत्त्रपृतंक अधित करने चाहिए

🗓 पासौ मस्स्पर्पासेन ब्रीन्यासान् हरियोन तुः औरफ्रेणाय चतुर हाकुनेनेह वस तु। पण्यासांऋगणयांसेन यार्थतेनम् सस वै॥ ४०॥। अष्टावेणस्यमासेन गैरवेण नवैव तुः दशमासांस्तु वृष्यन्ति वराहमहिवामिषै ॥४१॥ शशकुर्पयोगीसेन परसानेकादशैल तु। संक्लपुरन्तु गळ्येन क्यासा पायसेन दुः वर्ळीणसस्य मासेन तुसिर्द्वादलवार्षिको॥४२५ कारमञ्जूकं महाशतकः खबुरलेहामिषं प्रमू। आवस्यायैव कल्पने युन्यप्राप्ति स सर्वज्ञः।(४३)। कीत्वा लक्वा स्वयं वाच मृतानाइत्य वै द्विजः। दद्याच्छान्हे प्रकलेन तदस्याद्धयमुख्यते॥ ४४॥ पिणली स्वकद्वेद तवा चैव पसुरक्रम्। कृष्याण्डासाधुदासीकपृत्वी सगरी तथा। ४५॥ कुसुम्भपिष्डमूलं वै बन्दुलीवकमेव घः राजनावांस्तरा शीरं माहिनाजं विवर्णयेत्॥४६॥ आदक्य कोविदारस्य पालक्या परिवास्त्रवा। वर्वयत्सस्यत्मेन श्राद्धकाले द्विजीतमः॥४७॥"

इति श्रीकृर्यपुराचे उत्तराई व्यासगीतास् बाह्यस्ये विलोधयायना २०॥

आदक्ष में मनु ने भी इसी प्रकार का विधान बतन्या है। देखें मनुरु ३ र६७०७२

- Convolvatus Paraculatus willd.
- 3. Sempus Kessoor
- 4. रुपयुक्त इन उलोकों में खाद्ध किया में विधित्र मांसो को अर्पित करने का विधान कलाया है, जो मांसकारी आदिम काल के लोगों को उद्देश्य करके लिखा गक है अरुः यह सन के लिए अनुकरणीय नहीं है

# एकविज्ञोऽध्यायः (ब्राद्धकल्प)

खास खान

स्तात्वा व्यक्तेकं सन्तर्थं फिक्क्ष्म्यक्षये द्विषः। पिण्डान्वद्ययंकं शाद्धं कुर्यान्सीय्यमनाः शृचिः॥ १॥

द्विजवर्ण खाहाणादि को चन्द्रक्षय (अमावास्या) के दिन यथीक प्रकार से स्नान करके, सौम्यमन और पवित्र होकर पितरों को तर्पण कर पिण्डदान सहित उपनाहार्य ब्राह्म करना चाहिए।

पूर्वमेव सम्प्रेक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम्। तीर्वं तद्धव्यकव्यमां प्रदाननाम् सं स्मृतः॥२॥

दस समय पहले ही देदपारम ब्राह्मण की परीक्षा कर लेनी चाहिए क्यों कि वही वेद पारंगत ब्राह्मण ही हव्य और कव्य प्रदान करने का तीर्थ कहा जाता है।

ये सोमपा विश्वसी वर्षक्षः शान्तवेतसः। श्रांतनो निवपस्थक्षः ऋतुकालाभिगामिनः॥३॥ पद्माप्तिरध्यवीयानो यजुर्वदविदेव द्यः बहुद्वसा निसीपर्गलिक्ष्मसूखं च सोऽभवत्॥४॥

वे ब्राह्मण सोमपान करने वाला, रजोगुण से रहित, घमंड, रहन्तवित्त, इती, नियमनिष्ठ, ऋतुकाल में ही पर्स्त्री के साथ सहवास करने वाला, पंचाम्नियुक्त, वेदाध्यायी, यजुर्वेद का जाता. ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं को जानने वाला. सुपण ऋषि द्वारा कथित वत करने वाला और मधु- अर्करा-दूध प्राप्तन करने वाला हो।

त्रिणाचिकेतच्छ-दोयो ज्येष्टसामग एव च। अवर्विक्षिरसोऽध्येता स्द्राच्यायी विशेषत ॥६॥ अग्निहांत्रपरो विद्वाऱ्यायविष यहङ्गवित्। मन्त्रप्राह्मणविद्येव पक्ष स्याह्मर्यपाठकः॥६॥

वह नचिकेता के तीन व्रत करने वाला. छन्दों क्य गान करने वाला, ज्येष्ठ साम का गायक. तथा अवर्विधिरस् क्य अच्येता और विशेषतः रुद्राच्यायी का अच्येता हो। वह अग्निहाचपरायम, विद्वान्, न्यायविद्, छ वंदाङ्गों का आता, मंत्रवेता तथा बाह्यणग्रन्थों का जाता, धर्म का पटन पाठन करने वाला हो।

र्षाववती अधीकम् शानकेता जिनेन्द्रिय अग्रदेवानुसन्तानो वर्षशुद्धः सहस्रदः ॥७॥ ऋषियां का व्रत करने वाला, ऋषियानी से उत्पन्न, शान्तचित, जितेन्द्रिय, ब्राह्मणों को देव मंत्रादि की परम्परा निभाने वाला, गर्भावस्था से ही शुद्ध, हजारों के दान देने बाला हो।

चान्द्रावणव्रतवरः सत्यवादी पुराणवित्। गुच्देवारिनपूजासु प्रसक्ते ज्ञानकररः॥८॥ विमुक्तः सर्वतो धीरो ब्रह्मपूको द्विजेत्तमः। महादेवार्जनरतो वैष्णवः पंक्तिपावनः॥९॥

चान्द्रायण यत करने वाला, सस्यवादी, पुराणवेता, गुरु-अधिन-देवादि के पूजन में प्रसक्त, ज्ञानतत्त्वर, विमुक्त, सर्व प्रकार से धीर बहास्वरूप, उत्तम ब्राह्मण, महादेव की पूजा में आसक्त वैच्चव को पूरी ब्राह्मण पंक्ति को पवित्र करने वाला हो

अहिंसानिस्तो नित्यपप्रतिप्रहणसङ्खाः सत्री च दारनिस्तो खिन्नेयः पंक्तिपातनः॥ १०॥

अहिंसा ब्रत में संलग्न, सदा किसी के प्रतिश्रह से पेंडित, किसी का दान न लेन वाला, बजादि करने वाला पंक्तिपावन होता है।

मातापित्रोहिते युक्तः प्रातः स्त्रयो तता द्विजः। अञ्चलपित्रमुनिर्दास्य विक्रंयः पंक्तिपायन ॥ ११॥

माना-पिता के हित में संयुक्त, प्रात-काल स्वान करने वाला, अध्यात्यशास्त्र का जाता, मुन्ति और दान्त-इन्द्रियाँ को दमन करने वाला पंकियावन जाना जाता है

ज्ञानिको महायोगी बेदानार्षविक्तिकः श्रद्धालुः बाद्धनित्ती ब्राहणः पैक्तिपायनः॥ १२॥ ज्ञानिको, महायोगी, बेदान्त के अबं का विशेष चिन्तकः श्रद्धालु, श्राद्धनित्तो ब्राह्मण ही पैक्तिपायन होता है वेदविद्यास्तः कालो ब्रह्मचर्यपरः सदा। अयवंणो मृषुशुद्धा ब्राह्मणः पैक्तिपायनः॥ १३॥

वेदविद्या में निरत, स्नातक, सदा ब्रह्मकर्यपरायण, अधवे वेद का अध्ययन करने बाला, मुमुश्रु ब्राह्मण ही पंक्तिपावन होता है।

असमानव्यकां इसगोत्रसक्षेत्र च। सम्बन्धशुन्दो विशेषो द्वाहाणः पंक्तिपादन ॥१४॥

जिसकी श्रेष्टता अन्य के समान न हो, उसका गाँत्र भी असमान हो, जिसका किसोसे विशेष सम्बन्ध न हो. वहां बाह्यण पंक्तिपायन जानना स्वहिष् भोजवंद्योगिनं शान्तं तत्त्वझनरतं थतः अभावे नैष्टिकं दानापुपकुर्वाणकं क्या॥१५॥ तदलामे बृहस्तं तु मुपुशुं सङ्गवर्जितम्। सर्वालाभे सावकं वा गृहस्त्वर्माप भोजवेद्॥१६॥

क्योंकि योगी, शांत, तत्त्वज्ञानप्रायण योगी को भीजन कराना चाहिए। यदि यह न मिले तो नैष्टिक, दान्त, उपकुर्वाणक— बाल्यकाल से ही ब्रह्मचारी रहने की इच्छा चाला हो उसे कमये यह भी यदि न मिले तो संगर्वाजत मृम्यु गृहस्य को और कोई भी न मिले तो किसी सुपात्र गृहस्य समधक को भोजन कराना चाहिए।

प्रकृतेर्गुणतत्त्वको बस्वाप्त्नाति यतिर्हित । फलं बेदान्तविकास्य सहस्रादतिरिज्यते॥ १७॥

प्रकृति के गुणों का रहस्य जानने बाला कोई यति या संन्यासी महस्य का हविष्यात्र भोजन करता है, तो हजार वेदान्तवंताओं को भोजन कराने से भी अधिक फलदायी होता है

तस्पाद्यतेन योगीन्द्रमेश्वरज्ञानकपरम्। भोजयेद्दृत्यकव्येषु अलामादिकपञ्चिजान्॥१८॥

इसलिए इंशर के ज्ञान में तत्पर रहने वाले उत्तम योगी की संबंध पहले हुट्य कट्य का भीजन कराना चाहिए, उसके न मिलने पर ही अन्य दिजों को करा सकते हैं।

एव वै प्रवसः कल्पः प्रदाने हत्यकव्यपेः । अनुकल्पस्त्वयं क्रेयः सदा सहिरमुष्टित ॥१९॥

देवबलि और पितृबलि का दान करने के लिए यही प्रथम कल्प आचार है। इसके पीछ दूसरा भी अनुकल्प सज्जनों द्वारा निर्देष्ट है

मातामहं प्रस्तुलक्क स्वस्त्रीयं स्वसुरं बुरुम्। दोहितं विद्यति बज्रुमृत्विग्वस्यौ व मोजयेत्॥ २०॥ न बाद्धं भोजयेन्धितं सनै कार्योऽस्य संग्रह । पैशासी दक्षिणाशा हि नेहानुत्र कलप्रदा॥ २१॥

मातामह, भामा, अधन का पुत्र ससुर, गुरु, पुत्री का पुत्र, वैध्यों का स्थामी, बन्धु या ऋत्यिज तथा याद्रिक छाहाण को भी भाजन कराया जा सकता है

कापं साद्धेऽर्ययेक्तितं नहिमकरपपि त्वरिष् द्विकतं दि हरिर्मुकं भवति क्रेय निकलस्या २२॥

अपने मित्र का श्राद्ध में इच्छानुसार आदर सल्कार करना चाहिए परन्तु यदि कोई शत्रु अनुकूल भी क्यों न हो, उसे आदर नहीं देना चाहिए। राष्ट्र को तो श्राद्ध में कराया हुआ। भोजन भी परलोक में निष्फल जाता है।

शाह्यणो ह्वन्थीयानस्तृणान्निरित ज्ञाम्यति। तस्यै इत्यं न दालव्यं न हि भस्मनि हुक्ते॥२३॥

वंदशास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण तृण की अनि के समान जांत होता है अर्थात् जीन्न निस्तेज हो जाता है उसे रूच्य प्रदान नहीं करना चाहिए क्यों कि राख में होप नहीं किया जाता।

यक्षेयरे बीजपुरका न क्या समन्ने फलम्। क्याऽनुषे हर्षिदेखाः न दानाल्नमते फलम्। २४॥ पायतो वसते विण्डान्द्रव्यक्रवेष्यमञ्जवित्। वावतो तसते प्रेत्य दीतान् स्वूलोस्क्योगुद्धान्॥२५॥

जैसे उधर (आरयुक्त) भूमि मैं बीज बोने पर कोई फल नहीं प्राप्त होता, उसी तरह बेदाध्ययनरहित पुरुष को भोजन कसने से दाता को काई फल नहीं मिलता। इतना हो नहीं, मंत्र को न जानने बाला देश पितृ कार्यों में जितने ख़स अल ग्रहण करता है. मृन्यु के पक्षात् दाता उतने ही लांडे के पोलों को ग्रसता है।

अपि विद्याकुरीर्युक्ता होनवृत्ता नरापमा यक्षेत्रे मुझते हृव्यं तदस्वेदासुरं द्विजा ॥२६॥

जो अध्य पुरुष हीन कमें में प्रवृत्त हों, धले ही वे विद्यातान् और उच्च कुल के हों, वे जहां हव्य का भीजन करते हैं, वह सब आसुरी हो जाता है।

यस्य वेद्युष्ठ वेदी च विष्युरक्षेते विष्युरक्षम् स वै हुवांत्रणो नार्हः ब्राह्मित्यु कदावना।२७॥

अपने तीन कुलों से जो साह्यण केंद्र और अग्निहोत्र से दूर रहा होता है, ऐसा दुष्ट ब्राह्मण आद्धादि में कभी योग्य नहीं होता।

भुद्रपेष्योः धृतो सुद्धोः सुष्कतनाष्ट्र वाजकः। सम्बन्धांपञ्जीवी च घडेते तुरुवस्यव ॥१८॥

जो ब्राह्मण शुद्ध कर दास हो. शजा का सेवक रहा हो अस्याओं का याजक रहा हो, किसी का वध करके या अपहरण करके आजीतिका चलाता हो— ये छ: ब्रह्मवन्धु अर्थात् नीच ब्राह्मण कहें गये हैं।

दान्यानुयोगां दृष्यार्थं पश्चितान्यनुरव्रवीत्। वेदविक्ररियो हेते श्राद्धादिषु विगर्हिताः॥२९ और जिसने दृश्य के लिए अपनी स्त्री को परपुरुष के साथ सहमति दी हो, उन्हें मनु ने पतित कहा है। धन लेकर वेदाध्यापन कराने वाले भी ब्राद्धादि में निन्दित हैं

सुतविक्रविणमें वे हु परपूर्वासमुद्भवाः। असामान्यान् कानने ये पतित्यस्ते प्रकीर्तिना ॥३०॥

जो पुत्र को वेचने वाले हों, जो पूर्व पुरुष को छोड़कर पून: दूसरे से विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हों, जो असम्पन व्यक्तियों का युज्य करते हों, ये प्रतित कहे गये हैं

अमंस्कृतांस्थापका ये मून्वर्तेऽध्यापयन्ति वे। स्माक्ते तथा वंदान् पतितास्ते प्रकोर्तिताः॥३१॥

जो अध्यापक संस्कारहीन हीं, जो धन के लिए अध्यापन करते हीं. या वेतन के लिए बंद पदाते हों, वे पश्चित कहें गर्थ हैं

वृद्धशाककिर्माः पञ्चसत्रविद्ये जनाः। कार्यालिकाः पाशुक्ताः पाश्यक्ष वे च नद्वितः॥३२॥ वस्यान्तिति हवीयंते दुसत्पानस्य तापसाः। न तस्य तद्भवंद्याद्व देत्य येह फलप्रदर्शः।३३॥

अनपढ़ वृद्धश्रावक, पंचरात्र सिद्धान्त का जाता. कापालिक, पालपत मत वाले पाखंडी या उनके जैसे लोग जिनका स्विच्यात्र खाते हैं, ये दुरान्त्र तामसी होते हैं उसका वह श्राद्ध इस लोक में तथा मरण पठात् परलोक में भी फलदायक नहीं होता।

अनामयी दिनो वः स्वादान्त्रयी का निर्धकः।
पिव्याभयी च ते विम्न विदेशः पेकिदृबद्धः।।३४॥
दुश्चमं कृतवी कुद्धे हिनो च स्थावदनकः।
विष्ठचननश्चैव स्तेनः वलीवोऽस नास्तिकः।१६५॥
महापा वृवलीसको वीरहा दिख्युपति ।
अभरत्दाही कृण्डाशो सोमविकविषणो द्विजाः॥३६॥
पनिसेना च हिस्सा परिविचिनिराकृतिः।
पौनर्थकः कृसीद्धः स्था च्यानदर्शकः॥३७॥
गीनवादिनशील्डा व्याचित काण एव च।
हिनादृश्चार्तिरकाद्द्रो स्ववकीणो तदैव च॥३८॥
अनद्द्रशे कृण्डाभोनौ अधिहासोऽध देवलः।
भिन्नुकृ पिमुन्धैव निर्धं सार्यानुवर्तितः ॥३९॥
मानापिकेपुरितस्यापी दास्त्वायी तदैव च।
भागपिकेपुरितस्यापी दास्त्वायी तदैव च।
भागपिकेपुरितस्यापी दास्त्वायी तदैव च।
भागपिकेपुरितस्यापी दास्त्वायी तदैव च।।
अनस्यः कृदसञ्जी वाधको रह्नुजीवकः।

मपुत्रवायी कृतहा तथा समयपेदकः॥४१॥ वेदनिन्दारतक्षेत्र देवनिन्दागरस्त्रवा। क्रिजनिन्दारतक्षेत्र कर्त्वाः बाद्यादिकर्गणि॥४२॥

जो कोई आहाण आश्रम धर्मरहित हो या उससे युक्त हो परन्तु निरर्थकः आचारहृन्य हो, तथा जो मिथ्या आश्रमी हो, उनको पश्चप्रष्ट जानना चाहिए। वर्षरांगी, कुनखी, कुष्टरांगी. काले पीलं दाँत वाला, प्रजननन्द्रिय से विद्ध, चार, नपुंसक, नास्तिक, मदापान करने वाला, शुरुवाति को स्त्रो में आसक, वीर पुरुष का सत्यारा, जो बड़ी बहन के अविवाहिता होने पर भी उसको छोटो बहुन का पति हो, किसी का घर जलाने वाला. कंड रामक वर्षसंकर का अत्र खाने वाला. सोमविक्रय करने वाला. यहे भाई के रहते विवाह कर लिया हो, हिंसक वृति वाला, स्वयं विवाह करके अविवाहित बडे भाई का अनादर करने वाला, एन: बिवाहिता स्त्री से ठापन, व्याजखोर नक्षत्रदर्शक, गीतव्यदित्रपरायण, संगी, काना, अङ्गहोन या अधिक अङ्गपुक्त. अवकोर्ण, अत्रदृषी, कुण्ड और योलक वर्णसंकर से विक्कारित, बेतन लेकर देवपूजा करने वाला, पित्रदाही, चुगलखार, सदा स्त्री का अनुगामी माता पिता और गुरू को त्यागने वाला, स्वीत्यागी, गोत्र का उच्चार करने चरना, पवित्रता से ५५% सस्त्रविक्रंना, संतानहीन, छोटी साक्षी करने वाला, फाचक, रंग सेगन करके आजंविका चलाने वाला. समृदु में यात्रा करने वाला, कतम्त्र, यमन तोडने याला, बेदनिन्दारत, देवनिन्दापरायण तया द्विजनिन्दा करने वाला सदा श्राह्मकर्म में स्थाज्य हैं।

इतकः विश्वनः कृते नास्तिको वेदनिन्दकः। मित्रधुक कुरुकश्चेव विशेषात्र्यक्तिदूषकः॥४३॥ सर्वे पुनरुपोरुपाद्या न दानाहीः स्वकर्मसु। इतहा चापिशस्तास कर्जनीवाः प्रयन्तः॥४४॥

इसमें भी जो कृतध्य, सुगलखोर, स्ट्रूर, नास्तिक, वदिनन्दक. मित्रद्रोही और कपटी है, वह तो विशेषरूप से मंक्ति को दृषित करने वाला है। इन सबका अत्र खाने योग्य नहीं होता और वे अपने कमों में दान देने भी योग्य नहीं माने जा सकते इसी प्रकार महरहरूचा करने वाले और समाज में धिक्कार के योग्य हों, उनको भी प्रयत्नपूर्वक त्याण देना चाहिए

शृद्धरसपृष्टांनः सन्योपासनवर्कतः । महायत्रविहीन्तः साहाणः पंक्तिदृषकः ॥४५॥ अवीतनाञ्चनक्षेत्रं स्नानदानविद्यर्थितः। तामसो राजसञ्जेव ब्राह्मणः पंक्तिदुषक:॥४६॥

जिस हिन का शरीर श्रुद्ध का अन्न खाकर पुष्ट मुना हो. जो सन्कन्नेपासनादि कर्प से रहित हो और जो पंच महावहों को न करने वाला हो, वह पूरी पंकि को दूषित करने वाला होता है। जो खधीत विद्या का नाश करने वाला हो, जो स्नान तथा दान से रहित हो, जो तामस और राजस प्रकृति का हो, जह आह्मण पूरी पंक्त को जूषित करता है।

सङ्गान किमुक्तेन चिहितान् चे २ कुर्वते। निन्दितानाधरस्येते कर्याः साद्धे प्रयतकः॥४७॥

इस विषय में बहुत क्या कहना? यस्तुतः जो शास्त्रविहित कर्म नहीं करता, और जो निन्दित कर्मों का आचरण करता है— इन सबको लाह कर्म में सावधानी से त्याग देना चाहिए

> इति जीकुर्मपुराने उत्तराई व्यासगीतासु श्रास्टकरपे एकविसोऽस्यायः॥ २१॥

> > द्वाविशोऽध्याय (श्राद्धकल्प)

व्यास उवाय

प्रेमवेशोदकैर्मूनि शोधिकता समाहित सिंप्रमञ्ज्य दिलान् सर्वान् खायुष्ति सिंप्रमञ्ज्यंत्।। १॥ व्यासको बोले— याय के गोबर और जल से भूमि को सुद्ध करने के अनन्तर सावधान और एकाग्र कित होकर सभी भाखभाँ को सबनों द्वारा आपन्तित करना चाहिए

श्री पश्चिमित ने जाई पूर्वेशुरिषपूज्य च असम्भवे परेशुर्वा क्योकैर्लक्षणीर्मृतान्॥२॥ तस्य ते पितर श्रुत्वा श्राहकालपुपश्चितम्। अन्योऽन्ये परामा व्यात्वा संगतिते मरोजवा ॥३॥

"मेरे यहाँ कल आद्ध होगा" ऐसा कहकर आद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों का अध्वादन करना चाहिए और यदि ऐसा सम्भव न हो तो पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त ब्राह्मणों की दूसरे दिन पूजा करें। शाद्ध करने वाले व्यक्ति के पितृगण ब्राद्ध का समय आ गया है. ऐसा सोच कर, पन के समान तोव गति से परस्थर एक दूसरे का यन से व्यान करके तत्काल हो आद्ध स्थल पर आ पहुँचते हैं

तैर्बाहाणैः सहास्त्रन्ति फितरो इन्तिखागः। वायुभुतास्तु विद्वति मुक्तवा यान्ति वर्ग गतिन्॥४॥

इसके बाद अन्तरिक्ष में रहने करने वे पितर वायुस्वरूप होकर वहाँ उपस्थित रहते हैं और उन अवमन्त्रित बाह्यणों के साथ भीजन करते हैं और भोजनोपरान्त वे परमत्रेष्ठ गति को ब्राप्त करते हैं

आमन्त्रिताञ्च ते विकाः श्राद्धकाल अपस्थिते। वसंयुनियतः सर्वे बद्धवर्यपरायणाः॥५॥

उसी प्रकार आपन्तित वे बाह्यण भी श्राद्ध का समय उपस्थित होने पर नियमपूर्वक तस्त्र ब्रह्मचर्यपरायण होकर वहाँ आ कर रहे

अञ्चेषनोऽत्यरोऽपतः सत्यवादी समाहितः। भारं सैयुनमध्यानं साहकुङ्ज्वेयेद्धुवम्।।६।।

उस समय श्राद्ध करने वाले को कोधरहित, एकाग्रवित और सम्पदादी होना चाहिए तथा भार उसना, मैथून करना और प्राम में जाना (खन्ना करना) भी छोड देना चाहिए।

आपन्तितो द्वाहरूमें वै योऽन्यस्यै कुस्त्रे क्रणप्। स याति नरकं पोरं सुकरत्वे प्रयानि च॥७॥

जो आह्मण श्राद्ध में आपन्तित हो, वह बदि दस समय किसी अन्य की अपना समय दंता है अथवा दूसरे के लिए कार्य करता है. तो वह चोर मस्क में गिरता है और शुकर की भोति को प्राप्त होता है।

आमनकिया से मोहादन्यं चामनवेदिदृतः। स तस्मादविक: चपी विहाकोटोऽभिकाको॥८॥

जो व्यक्ति एक जाह्मण की निमन्त्रित करने के प्रधात् पोहबज्ञ किसी अन्य को आमन्त्रित करता है, उससे अधिक दूसरा कोई भी पापी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मरणेषपरान्त विद्या का कीड़ा होता है।

श्राद्धे निपन्त्रितो वित्रो पैवृतं योऽविगक्तता इहहत्व्यपवामोति निर्यग्वोगौ विवीयने॥९॥

जो ब्राह्मण श्राद्ध में अवमन्त्रित होने के बाद मैथुन कार्य करता है वह ब्रह्महत्या के पाप का भाग बनता है और पंथी की जाति में जन्म लेता है

निमन्त्रितस्तु वो विद्रो इस्कानं याति दुर्मतिः। भवन्ति पितरस्तस्य सन्मासं पापमोजमाः॥१०॥ निमन्त्रितस्तु च आद्रो कुर्याद्वै कलहं हिनः। भवन्ति पितरस्तस्य सन्मासं मलमोजनाः॥१९॥ जो आहम्प ब्राप्ट में निमन्तित है, फिर भी दुर्गृद्धि के कारण यात्रा करने चला जाता है, तो उसके पितृगण एक मास तक भूल खाने वाले होते हैं आद्ध में निमन्तित झाहरण किसो से झगड़ा करता है उसके पितर मान खाने वाले होते हैं।

#### तस्मत्रिमन्त्रियः शाब्रे, निवतस्या प्रवेदिहवः। अजावन शौरायर कर्ता चैव विवेदिवः॥१२॥।

निमन्त्रित बाह्मण को सावधानित्त, फ्रांधरहित और पवित्रतः से युक्त होना चाहिए। उसे सदा जितंन्द्रिय रह कर सभी आयरणं का पालन करणा चाहिए।

#### स्रोपुने दक्षिणां गत्क दिशं दर्धान्यपहितः समृत्यानस्रोद्वारि दक्षिणाञ्चम् सुनिर्मलस्य। १३॥

श्राद्ध करने के लिए दूसरा दिन आ जाने पर झाद्धकर्ता को दक्षिण दिशा में जाना चाहिए और सावधानीपूर्वक वहाँ से मूलसहित दक्षिणांत्र भाग वाले अतिशय निर्मल कुश और जल लाना चाहिए

#### दक्षिणसवर्गं क्षित्रं विषक्तं सुपलक्षणम्। सुचि देशं विविक्तस्य गोपयेनोपलेपयेत्॥१४॥

िपर घर आक्रा दक्षिण दिशा में तैयार किया हुआ रिनम्भ ताजा, विभाजित, एवं शुभ लक्षणों से युक्त एक तरफ अलग पवित्र भूमि को गोबर से लीपना चाहिए।

## नदीतीनेषु नीर्वेषु स्टब्र्मी चैस नाम्बुषु। विक्तिषु च तुम्बन्ति दत्तेन पितर सदा॥१५॥

नदी तद, तीर्च स्थान, अपनी भृषि, पर्वतों के पटार और निजेन स्थान पर ब्राद्ध करने से पितृगण सर्वकाल में प्रसन्न रहन हैं।

## पारक्ये भूषिधाणे तु चित्र्यहं नैय निर्वेषेत्। स्यामिभिस्तदिहन्येत मोहत्त्वत् क्रियते नरे ॥ १६॥

दूभरों के भूमाय में फितरों के लिए ब्राह्म अपंण नहीं करना चाहिए परादी भूमि पर मोहबक्त कुछ मी ब्राह्म आदि पितृकर्म किया जाता है. तो कदाचित उस भूमि का स्वामी उसे नष्ट कर दे अथवा उसमें कोई विका उपस्थित कर सकता है

#### अटब्य, पर्वता पुण्यासीर्वान्वायकराति क सर्वोप्यस्कामिकाम्याहुनै होतेषु परिवह ॥१७॥

किसी भी जंगल, पर्वत, पर्वित्र तीर्थ तथा देवपन्दिरों में जो किसी के स्वामित्व में नहीं होते. इसलिए श्राह, आदि करने के किए थे स्वान स्वीकार करने योग्य होते हैं

## तिलास्त्रविकिरेतन सर्वतो क्याबेद्वम्। अभुरोपहर्व बार्च विलैः सुध्यस्त्रजेन युग्१८॥

इस प्रकार को ब्राद्ध के उपमुक्त भूमि हो, वहाँ गाय के गोबर से शुद्धि करके चारों और तिलों को बिख्य देना चाहिए और बकरा मींध देना चाहिए क्वींकि जो प्रदेश असुरों द्वार शुद्ध किये गये हों ये तिल फैलाने और बकरा बाँधने से शुद्ध हो जाने हैं।

#### ततोऽत्रं बहुसंस्कारं नैकल्बकुनस्थ्यगम्। चोत्वं पेथं संस्थां च स्वापनित प्रकल्पवेतु॥१९॥

इसके बाद अनेक प्रकार से शुद्ध किए हुए तथा अनेक प्रकार के व्यक्षनों से युक्त चूकने और पोने योग्य पदार्थों का अपन्ये सामध्ये के अनुसार संग्रह करना चाहिए

ततो निवृत्ते मधाई लुक्योधनश्चान्त्रिकान्। अवगव्य व्यापार्गं प्रवक्तेत्त्वस्वनम्।।२०॥ आसम्बर्धित संजल्पन्नासीरनो पृथक् पृथक्। तैलयस्यकृतं स्नातं स्नातीयश्च पृथिकश्चम्। पात्रेरोद्वावरं रृंशाद्वेशदेकस्पूर्वकम्।।२१॥

मध्याह समय जीत जाने पर जिन ब्राह्मणों ने और-कर्म कर लिया हो तथा नख आदि काट लिए हों, उन्हें नियम-पूर्वक दहनुन आदि देना चाहिए फिर उन्हें 'बैटिये' ऐसी कहकर अन्न में सबसे अलग- अलग आशोर्जद ले इसके बाद तेल की मालिश, स्नान आदि के लिए विभिन्न प्रकार के सुगन्वित चूर्ज, वस्त्र और स्नानीय जल, गूलर के पात्र में रखकर बैधदंव मन्त्र का पाठ करके बाह्मणों क्ये देना चाहिए

#### ततः स्तानप्रिकृतेष्यः प्रस्कृताय कृतास्त्राति । भारतस्यसमितं च संप्रयस्थेशयासमम्॥ २२॥

इसके बाद स्नान से निवृत्त हो जाने पर उन ब्राह्मणों के सापने दोनों हाथ ओड़कर ब्राह्मकत्ती क्रमण: पीद प्रशासन के लिए जल और आचमन के लिए भी जल अफित करे।

## ये बात्र विश्वदेवानां क्रिकाः पूर्वं निमन्तिकः। प्राद्युखान्यासनान्येषां त्रिदर्मोपहतानि चना २३॥

जो चाहाण विश्वदेव के लिए प्रतिनिधिरूप में आमन्त्रित किये जाने हैं उनके आसन पूर्व दिशा की आंत मुख करके विस्तान भाहिए और उन पर तीन कुशाएँ रखनी चाहिए।

उदुष्णरो जन्मुकलो वशासुगे हेमदुग्धकः ( ) भा.प्र नि ) Fig tree

दक्तिणामुखपुरति पितृणामासनानि चा दक्तिणामेतु दर्भेषु प्रोक्तितानि तिलोदकै:॥२४॥ तेषुप्रवेजवेदेतानासनं संस्कृतप्रवि॥ स्मास्क्रिपति सक्तत्वप्रासीरस्ते पुस्कृ पुस्कृत २५॥

जो आसन दक्षिणांभियुक्त करके पितरों के लिए स्वापित किये गये हों, उन दक्षिणांत्र दभी पर तिल युक्त जल से प्रोक्षण करना चाहिए फिन उन पर बाह्यणों को बैजना चाहिए। उन आसनों को उस समय अपने हाथों से स्पर्श करते रहना चाहिए और इस पर बैटिए' ऐसा कहे जाने पर उन बाह्यणों को भी अलग-अलग आसनों पर बैठ जाना चाहिए।

ही देवे प्रक्षपुरती पित्रे प्रवहोद्यसुखासामा एकेके वत्र देवनु पितृपातामहेकाँका २६॥ मित्रियां देशकाली च जीतं हाइव्यसम्बद्धः पंदेशान्त्रसरो इन्ति वस्मातेहेत विस्तरम्॥२७॥ अपि वा नोजयेदेकं झाइकां बंदपारगम्। बुत्रशीलादिसम्बद्धम्बदिवर्ज्जितम्॥२८॥

वस समय देवकमं में वहाँ दो बाहाणों को पूर्व दिशा को ओर मुख करके और पितृकमं में तीन बाहाणों को उत्तर दिशा को ओर बैदाना काहिए, क्योंकि वहाँ देवकमं और पितामह, मातामह के उद्देश्य से भी एक-एक हो कर्म करना होता है। उसमें भी यहां कारण होता है कि प्रत्येक शाद में सत्कार, देशकाल, बाह्याभ्यन्तर पवित्रता और बाहाणों को उपस्थिति— ये सब अधिक मात्रा में हो तो वह ऐसा विस्तार शादक्रिया के लिए नास कर कारण होता है इसलिए विस्तार की इच्छा नहीं करनी काहिए अथवा शाद्ध में बेदत एक ही बाहाण को भोजन कराना काहिए, जो शहसाइनी शोल, उत्तम स्वधाब वाला, कुलकाण से रहित और सदावार से यहा हो।

अद्भूष्य पात्रे चार्च तस्तर्यसमाप्रकृतकातः। देवतायतने वासो निवेद्यत्रण्यावर्तमेत्॥२९॥ वास्त्रेदशं तदस्त्री यु द्वार्त्ते ब्रह्मकारिकेः तस्त्रदेकमान श्रेष्ठं विद्यासं कोजवेदिह्याम्॥३०॥ व्यिक्तो ब्रह्मकारी वा कोजनार्वपृपस्तितः। उपविष्ट्रस्तु व बास्ने कामं तमनि कोजवेत्॥३१॥

ब्राद्ध के समय जितने प्रकार के व्यक्तन तैथार हों, उनमें से माड़ा- कोड़ा जब एक पात्र में निकाल कर परांसकर उस नैवैद्य का याल किसी देवमन्दिर में सर्वप्रथम भेजना चाहिए उसके बाद हो शेष अन का उपयोग दूसरे काम में करना चित्रण। (जैसा कि) उस लेप अन से बोझ अन्ति को, फिर किसी बहाचारी को, फिर उसमें से लेप अन में से किसी नेड किल्लान चाइएम को, मोजन कराना चाहिए। उस लाइ के समय बाद कोई भिखारी अवना संन्यासो या ब्रह्मचारी भोजन हेतु अन जाय और उस लाइ में भोजन की इच्छा से वहाँ बैठा हो, तो उसे भी इच्छानुसार अवस्य ही भोजन कराना चाहिए।

अतिस्विर्धस्य नाइनाति न तम्बृद्धं प्रशस्त्रते। तस्मात् प्रकानस्मादेषु पूज्य इतिस्यो हिजैः॥३२॥ साविष्यर्शहरे साद्धे मुझले में द्विश्वतशः। साव्यमोर्ने सुक्तन्त्रेले दाता सैन न संस्थः॥३३॥

जिस बाद में किसी अतिषि के आ जाने पर उसे भोजन नहीं कराया जाता है तो वह बाद प्रसंस योग्य नहीं होता इस करण द्विजों को बाद में प्रयक्षपूर्वक अतिषियों को भोजन और सत्कार देना चाहिए यदि अतिषिक्षकार से रहित जिस बादकर्य में बाह्यणादि सोग भोजन करते हैं, वे काक-योनि में जन्म लेते हैं और भोजन देने वास्त भी उस सानि को प्राप्त करता है, इसमें संस्था नहीं है

हीन्द्रद्धः परिवः कुछी द्वाग्यक्वस्तु नास्तिकः। कुटकुटः सुक्तस्थानौ कर्म्यः श्राद्धेषु दृश्तः॥३४॥ मीमस्युप्रशृति नम्ने स्त्रो स्वृत्ती स्वस्वसाम्। नीमस्युप्रशृति नम्ने स्त्रो स्वृती स्वस्वसाम्।

यदि कोई अतिथि अङ्गहोन, प्रतित, कुष्ठगंगी, भावयुक्त, वाण्डाल या नास्तिक हो अवना नहीं कुकुट, सूकर और कृता आ जाए तो उस झाद्धकर्म में उसे दूर से हो भगा देना चाहिए उसी प्रकार नोभल्स, अपवित्र, नग्न, पागल, धूतं, रजस्त्रला को, नोला पा कावाय बक्तकारी कोई पाखण्डी आ पहुँचे, तो शाद्ध के समय उसका त्याग कर देना चाहिए

कतत्र क्रियते कर्न पैतृके ब्राह्मणान्यति। तत्पर्यवेश कर्तव्यं वैश्वदेकायपूर्वकम्। ३६ ॥ वर्षाप्रविष्टान् सर्वास्तानसम्बुर्धाद्विभूयणः । सन्दापनि जित्तेवेश्वेषुययासोऽनुलेपने ॥ ३७॥ तत्तस्त्राताहबेहेवान् ब्राह्मणान्यपनुत्रक। उद्दश्नुको क्यान्यायं विश्वदेकास इत्यूका। ३८॥

शाद में जो कोई कर्न क्रहाणों को तक्ष्य करके कराये जाते हैं वे सथ वैश्वेद की किया के अनुसार ही होने चाहिए। बाद्ध कर्म हेतु जो बाहाण वहाँ आकर बैठे हो उन सम्बंधी आभूषणा से अलंक्त करना चाहिए। माना, यज्ञोपयीत, सुगन्धित द्रव्य, पगड़ी आदि अपित करके उन्हें वस्त और चन्दनादि से अलंकृत करना चाहिए। इसके पश्चात् ब्राह्मणां से अनुमति लेक्स उत्तर दिला की जार मुख करके देवों का भी आद्यान करना चाहिए। उस समय विश्वदेवास' इस ऋचा का उद्यारण करके यथायांग्य दंवों का आहान करना चाहिए।

हे पक्ति गृहीत्वास्य बाजने शास्तिते पुनः। इस्त्री देवी कर्त क्षिण्या क्वोऽसीति क्वांस्त्र्या॥३९॥ या दिव्या इति सबेज इस्ते त्ववै विनिक्षिपेत्। प्रदश्चाद्गन्यमारूपानि वृपादीनि च सत्तितः॥४०॥

दी पवित्री श्वरण कर सन्ना देवी: इस मन्त्र का उधारण करके जल छिड़कना चाहिए और यदांऽसि' यह मन्त्र पढ़कर पात्र में जी हालने चाहिए उसके बाद 'या दिव्यां इस मन्त्र से हाय में अध्यं लेकर अपने सापव्यांनुसार चन्दन, पुत्र्य तथा धूप आदि को अधिन करना चाहिए।

अपस्टयं ततः कृत्या चित्वारं दक्षिणामुखः। आयाहनं ततः कुर्वादुक्षनस्वत्यया कुषः॥४१॥ आयाह्य तदनुत्रातो वर्षदाधनुत्रस्ततः। कृतौ देखोदकं पात्रे निलोऽसीति किलांसम्बा॥४२॥

तदनन्तर बाद्ध करने वाला विद्वान् दक्षिणाभिमुख होकर यज्ञंपर्वात को दाहिनी और धारण करके 'दहान्तस्त्वा इस ऋना से पितरों का आज्ञान करे आवाहन के अनन्तर बाह्यणों की अनुपति से 'आयन्तु नः' मन्त्र का जय करना चाहिए तथा 'सन्नोदेवी' मन्त्र हुए। जल और 'तिलोऽसि' मन्त्र दारा निलों को अर्ध्यपात्र में डालना चाहिए

क्षिण्या चार्यं यवापूर्वं दस्ता इस्तेषु वा पुनः। संख्यांश्च ततः सर्वान् पत्ते कुर्यात्समाहितः॥ ४३॥ पितृभ्यः स्वानमेतम न्युक्यपत्ते निवापयेत्। अग्नौ करिष्यक्तदाय पृष्केदत्रं एतप्सुवम्। कुस्म्येत्यस्यनुकातो जुहुबादुपदीत्तवित्॥ ४४॥

पूर्वोक्त विधि के अनुसार अरुवं देकर फिर (पित्स्वरूप बाह्यणों के) हाथ में उसे अर्फित करना चाहिए उदनन्तर एकाग्रचित होकर पात में सभी संख्यों को स्थापित करे तत्पकात् पितृभ्य स्थानमसि' यह मन्त्र पढ़कर अर्ध्यपत को उत्तय कर ने। फिर 'अप्नी करिय्ये ऐसा कहकर घी-पितित अत्र को ग्रहण कर जाह्यणों से पूछे। तथ बाह्यणों हुए। कुरुष्ट (होम करो) ऐसा कहने पर वज्ञोपसीत धारण करके होम प्रारम्भ करे।

क्लोपवीतिन्त होमः कर्तव्यः कुलपाणिना। प्राचीनार्वातिना पित्रं वैश्वदेवं तु होमवित्॥४५॥

सदैव यद्मोपवीत धारण करके और हाथ में कुशा लेकर ही होम करना चाहिए। होम की विधि को चानने वाला पितरों और वैडदेवों के निमित्त होम करते समय पूर्व की तरह अपसंख्य होकर हो हवन करे

दक्षिणं पत्रवेशवानुं देवान् परिचरनादा। पितृषां परिचर्वासु पत्रवेदितरं तका॥४६॥ सोपाय वै पितृषते स्वता नय इति दुवन्। अपन्ये कळवाहनाव स्ववेति बृहुकततः॥४७॥

देवताओं की परिचर्या करते हुए सदा दाहिने घुटने की भूमि पर गिरा ले और पितरों के प्रति सेवा अफित करते समय वार्ये घुटने को पूमि पर गिरा ले तब होशिकिया प्रारम्भ करते समय 'सोमाय पितृमते स्वधा' और 'अरनये कव्यवाहाय स्वधा' ऐसा उन्नारण करते हुए पितरों के निमित्त होम करना साहिए।

अञ्चलाने तु नित्रस्य पाणावेक्षेणपादनेत्। महादेवानिके वाच बोडे वा सुसमाहितः॥४८॥

यदि उस स्वान पर अग्नि का अभाव हो तो ब्राह्मण के हाथ में होमद्रव्य अर्थित करे अथवा सुसमाहित होकर शिवनिक् के समीप के गोइ (यायों के रहने के स्थान) में यह होमद्रव्य अर्थित करना चाहिए।

ततस्तैरम्यनुज्ञातो गत्वा वे दक्षिणां दिलम्। गोययेनेपलिप्याम स्वानं कुर्यात्यसैकतम्॥४९॥ पण्डलं सतुरसं वा दक्षिणात्मणं सुत्रम्। विस्तित्नस्तानस्य पस्यं दर्वेगीकेन चैत्र हिस्र५०॥

इसके पड़ात पितृस्वरूप बाह्मण से आज़ा प्राप्त कर दक्षिण दिशा की ओर जाकर किसो (पवित्र) स्थान को गांबर से लीप कर, उस पर नदी की रेत डामची चाहिए वहाँ दक्षिण की तरफ चार कोण वाले मण्डल का निर्माण करना चाहिए और उस मण्डल के मध्य एक कुशा लेकर तीन चार रेखा खिचनी चाहिए

क्वः संस्तीर्थं तस्काने दर्मान्वै दक्षिणावगान्। त्रीत् विष्यात्रितीयेत् तत्र द्विः लेवात्यपादितः॥५१॥ उप्य विष्यांस्तु कद्वस्तं निमृज्याल्लेपपोजनान्। तेषु दर्वव्यवाधान्य विशेष्ययः जनैरमृत्। तदत्रं तु नपस्कुर्वात्मित्नेय च मर्जावत्।।५२॥ उदके निनवेष्यं सनै विष्यानिकं पुनः। अविविद्येष तान् विष्यान् यया न्युष्या समाहितः॥५३॥

उस स्थान पर दक्षिणात्र (दाहिनो ओर अर्णादार) कुतों को विख्यकर उसके क्षपर अवशिष्ट होन से तीन पिण्ड बनाकर समाहित्वीचन होकर स्थापित करना चाहिए। पिण्डदान के पश्चात् उस पिण्डयुक हम्ब को लेपभाजी पितरों को उदिष्ट करके कुत्राओं से पॉछकर, तीन बार आप्यमन करके थीरे भीरे खास छोड़ते हुए नन्त्रवेक्त पुरुष को उस अन को तथा पितरों को नमस्कार करना चाहिए इसके पश्चात् जो जल शेष रहा हो, उस पिण्डों के समीप धीरे थीरे गिराना चाहिए। किर एकार्क्षांचन होकर स्थापित पिण्डों को कमत्राः सुँधना चाहिए

अब पिण्डाच शिक्षांत्रं विविवद्धंन्यरिद्धान्। मीसान् पूर्णात्रं विविद्याञ्चलक्त्यंक्तुं शोधनान्। ५४॥ इसके अनन्तर पिण्डों से अवशिष्ट अन्न को तथा मांस, मालपुर तथा विविध प्रकार के श्राद्धोपयांगी अच्छे व्यंजनी को विधिनन् साहाणों को खिलाना चाहिए

ततांऽप्रमृत्स्जेजुकेव्यवतो विकिरम्पृति। पृष्टा तटवर्गमत्येव हसानाचामवेत्ततः॥५५॥

सत्पतात् काह्मणां के भोजन कर लेने पर उनके आगे भूमि पर उनस पूछकर अवशिष्ट अन्न को बिखंद दें। फिर तुम हुए उन ब्राह्मणा को आचमनादि करावें

आचानाननुजानोपादधितो सम्बत्तपिति। स्वयास्थिति स ते पुतुर्वाहामास्वदननस्था।५६।

आयमन करने के अभन्तर तनसे विश्वप करने के लिए कहें उसके उत्तर में ब्रह्मणों को भी 'स्वधास्तु' ऐसा कहना नाहिए।

ततो भुकततो तेथस्यत्रशेषं निवंदपंत्। यदा चूनुस्तवा कुर्वादनुज्ञातस्तृ तैर्द्धिते ॥५७॥

साहाजों द्वारा घोजन कर लंने पर जो अन्न सेप रह गया हो उसे सम्यूजंरूप से उसे निवेदित कर देना चाहिए। फिर वे भ्राह्मण जैसा कहें उनकी आज्ञानुसार वैसा हो करे।

णित्रे स्वदितमित्येक काव्यं गोप्तेषु मुक्तितम्। मम्पन्नमित्यप्युद्दवे देवे प्रेकितमित्वपि॥५८॥ पितरों को उद्दिष्ट करके ब्राह्मकर्चा 'स्वदितम्' बंखे, सामृद्धिक श्राद्ध के समय 'सुब्रितम्' कहे, मंगल-कर्म में 'सम्पत्नम्' और देवकर्म में सेवितम्' कहे।

विस्त्रव द्वाहाणान् तान्वै पितृपूर्वन्तु वाग्यत । दक्षिणान्दिशमान्त्रांस-माचेतेमान्यसन् पितृन्॥५९॥

पहले पितरों का विसर्जन करके पहात् वाहाणों को विदा कर फिर वाणी को संयभित करके दक्षिण दिशा भी और पितरों की आकांक्षा करते हुए कचना करें।

दातारो नोऽभिवर्द्धनां वेदाः सन्तर्गरेष च। बद्धाः च नो मा विगमहतुदेवज्ञः नोऽस्विता। ६०॥

हम्बरे दाताओं वेदों और सन्तान की अभिवृद्धि हो। हमारे भीतर से श्रद्धा न जाये हमारे पास बहुत देव सामग्री हो।

विष्डांसुगोऽप्रविप्रेग्यो दहादमी बलेऽपि वा। प्रव्यमनु तत् विण्डमहात्पनी सुतार्विनी॥६१॥

दान किये हुए पिण्डों को गाय, बकरी, ब्राह्मण को दे दें अथवा अभि था जल में डाल दे। पुत्र चाहने कली पत्नी की मध्यम पिण्ड स्वयं ब्रहण करना चाहिए

प्रकारण हस्तावासम्य ज्ञाति होषेण तोषयेत्। सूच्याळकमानीशुन् ययो दक्षि पृतं मङ्गाः६२॥

ि फिर दोनों हाथ ध्रोकर आचमन करे और बचे हुए अल से बन्धुओं की तृप्त करें। सूप, साग. फल, ईख. दूध, घी और मध् ब्राह्मणों को खिलाये।

अन्नश्चेत यसाकामं विविधं भोज्यपंत्रकम्। वाद्यदिष्ट्रं द्विजेन्सामा समार्थं स्थिनवेदयेत्॥६३॥

ब्राह्मणों को वर्षष्ठ अत्र और विविध प्रकार के भोज्य और पंच पदार्थ दंने चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें जो डह हो, वह सब कुछ देना चाहिए

बान्यांसिलांस विविधान् सर्वतः विविधासाया। उच्चमत्रं द्विजाविष्यो दासको अब इकस्य। अन्यत्र फलमूलेको फलकेम्बसकीय साथ्या।

विविध प्रकार के धान्य, तिल और विविध भिन्नत्र (शर्करा) देने चाहिए और कल्यान चाहते हुए बाह्यणों की गरम भीजन कराना चाहिए, परन्तु अन्य फल-मूल और ऐय पदार्थ शीतल ही देने चाहिए

न पूर्णी बातकेञ्चानुं न कृष्येक्षान्तं क्देत्। या पादेन स्कृतेदर्भं न क्षेत्रपक्कृत्येत्॥६५॥ इस समय धुटनों को भूमि पर न टिकाये, ऋषेय न करे और असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, पैरों से अत्र को छूना नहीं चाहिए और पैरों को हिलाना नहीं चाहिए

## फ्रोधेनैक च वद्भुक्तं यद्भुक्तं त्वक्वाविकिः बातुवानां विक्षुम्पन्ति कल्पता चोपपदितस्य ६ ६

कोषपूर्वक जो खाया जाता है, या अनिधिपूर्वक-अत्यन्त व्यक्तता के साथ और वार्ते करते हुए जो खाया जाता है, उसे राक्षस हर लेते हैं।

स्वित्रयात्रो न तिष्ठेत सक्तियौ च हिजोनमः न च पश्यते काकादीम् पक्तिणः त्रतिस्तोममान्। तदुषा पितरस्तत्र समायानि बुभुक्षवः॥६७॥

शरीर पसीने से युक्त हो, तो ब्राह्मणों के समीप खड़ा नहीं होना चाहिए और श्राद्ध के समय आने वाले कौए बाज आदि पश्चिमों की ओर न तो देखना चाहिए और न ही उन्हें मगा देना चाहिए, क्योंकि भोजन की इच्छा से पितर उसी रूप में वहाँ आते हैं

न दहासत्र हस्तेन प्रस्कृति स्वरणं तथा। न चावसेन पात्रेका न चैवाश्रद्धया पुन-॥६८॥

सीधे ही हाथ में लेकर नमक को नहीं देना चाहिए उसे लाहे के पात्र में रखकर भी नहीं परोसना चाहिए और बिना श्रद्धा के भी किसी को नहीं देना चाहिए।

काञ्चनेन तु पात्रेण राजतांदुग्यरेण वा। दत्तमक्षमतां याति खङ्गेन च विशेषतः॥६९॥

यदि वह सोने चौंदो और उदुम्बर (गूलर) से विर्मित पात्र में दिया जाय तो असम फल देने वाला होता है और यदि उसे खड़ के उपर रखकर दिया जाय, तो विशेषरूप से अक्षय फल देता है

पात्रे तु पृष्मवे यो वै श्राह्ये वै त्रोक्षयेद्विजान्। स वाति नरकं पोरं त्रोक्ता वैद पुरोबसः॥७०॥

श्राद्ध के समय जो कोई ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में मोजन कराता है, तो दाता, पुरोहित और भोजन करने बाला— ये तीनों भोर नरक में जाते हैं

न एकरणं विषयं दशास्त्र राखेत न दापकेत्। बाचिता दाणिता दाता नरकान्याति पीषणाना।७१॥

एक पॅक्ति में बैदकर भोजन करने वाले ब्राह्मणों को भोजन परोसने में भेदभाव नहीं करना चहिए, किसी को मोंगना नहीं चाहिए तथा किसी को भोजन दिलाना भी नहीं चाहिए। क्यों कि मांगने वाला, देने वाला और दिलाने वाला— वे तोनों खेर नरक में अंते हैं

भुक्षीरमञ्जलः क्षेत्रं न मृत्युः प्राकृत्वन् मुखान्। तार्वाद्धं वितराऽकृतिः वायक्रोका इतिर्मुणाः ॥७०२॥

सभी शिष्टजरों को मोज्य पदार्थों के प्राकृत गुणों का गान किए विना मौन हाकर भोजन करना चाहिए, क्योंकि पितर तभी तक भोजन करते हैं, जब तक हवि का गुणगान नहीं किया जाता!

नामसनोपविष्टस्तु भुक्तीत प्रवमं द्विजन वहना पत्रवता सोऽन्यः पंतस्या हरति किल्क्यिम्॥७३॥

वो कोई ब्राह्मण पहले से हो आसन पर उपविष्ट होकर सबसे पहले भोजन फ़रम्प कर लेख है, वह अकेला बहुत लोगों के देखते हुए उस पैकि के सभी लोगों के पापों को ग्रहण कर लेता है

न किचिहर्जयेच्छाद्धे नियुक्तस्तु हिजोत्तपः। न मांसस्य निर्धेत न चान्यस्यासमेक्सयेत्॥७४॥

श्राद्धकर्म में नियुक्त बाह्मण को कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए मांस का निषेध करके दूसरे के अन को भी नहीं दिखाना चाहिए

यो नाइनाति द्वियो मांसं नियुक्तः पितृकर्मीकः। स प्रेत्य यञ्चतां वर्षत सम्मतानेकविकतिम्॥७५॥

जो बाहाण (मांसाहारी हो, और)साहकर्म में नियुक्त होस्टर मांस भक्षण नहीं खाता, यह इक्सीस जन्मों तक पशुओं की योनि में जन्म लेता है

प्रवाद्यायाञ्च्यावयेदेकं वर्षशास्त्राणि केव हि। इतिहासपुराणानि श्राद्धकर्म्याश्च लोधनान्॥७६॥

(श्राद्धकर्म में नियुक्त विद्वान्) बाहाणों को धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, और उत्तम श्राद्धकल्प सन्यों को स्थाञ्याय हेतु सुनाना चाहिए।

ततोऽत्रपुन्युजेडोतस्य सामतो विकिरन्युवि। पृष्टा स्वदितमित्येवं तसारामामपेसतः॥७७॥

तस्पश्चात्— अत्र उत्सर्ग कर भोजन किए हुए बाह्मणों के सामने भूमि पर उस अत्र को फैलाने के बाद 'स्वदित' (क्या आपने भोजन अच्छी प्रकार किया?) यह वाक्य पृथ्यकर तृष्ट ब्राह्मणों को आचनन कराना साहिए आचानान्तुजानोबादधितो सम्बतमितिः स्वयास्तिति च सं बूचुईद्विणास्तदननारम्॥७८॥

आध्यम के एश्वान् शुद्ध हुए ब्राह्मणों को अभिरम्यताम् अधीन् अब आप जा सकते हैं' ऐसा कहका अनुमति भिनने पर ब्राह्मणणण श्राद्धकर्ता यंज्ञमान को 'स्वधास्तु अर्थात् तुम्हारं पितर तृष्ठ हों' ऐसा कर्ड.

क्तो भुक्तवता वेपामप्रशंद निवेदयेत्। यक पूर्यस्या कुर्यादनुकास्तु हैद्विते ॥७९॥

इसके बाद भीजन कर लेने पर वहां शेव अब को बाहाणों को निवेदित करे, फिर उनकी आज़ा से वे जो कुछ करने के लिए कहें, बैसी व्यवस्था करनी चाहिए

फिये स्वदित इत्येव सरक्वं गोष्ठेषु सूक्तिम्। संपन्नमिल्क्स्युट्वे देवे रोचत इत्यमि॥८०॥

इस प्रकार यजमान को फितृशाद्ध में 'स्वदितं' (ठीक से भोजन किया है?). गांध में जाकर 'सृत्रितम्' (अन्छी व्यवस्था है?) आभ्युदियक कम में 'सम्प्रम्' (अन्छी प्रकार पृष्णे हुआ?) और देवश्राद्ध में रोचते (अन्छी प्रकार एसंद आया?) ऐसा कहना चाहिए

विस्तरप द्वाहाणान् स्तृत्व पितृपूर्वं तु वास्पतः। दक्षिणां दिशमाकांक्षन्यावेतेमान् वरास्पितृन्॥८१॥ दक्तारो गोष्पवर्द्धनो वेदा अंगतिरंव छ। अद्या च नो मान्यगमद्वहेदंयं च गोस्विति॥८२॥

(भाजनावन्तर) मौन रहकर पितृपूर्वक ब्राह्मणों को स्तृति करके उन्हें किदाई देने बाद दक्षिण दिशा की आकांक्षा करने हुए पितरों को सम्मोधित कर वह वह मौंपना चाहिए— हमारे सभी दाता, वेद और सन्तान को अभिवृद्धि हो, हमारो श्रद्धा चली न जाय, हमारे पास दान देने के लिए प्रभृत सम्पत्ति हो।

पिडांस्तु योजविद्रंपको दहादग्नी जलेऽपि वा। भव्यये तु ततः चिडयदात्पली सुताविति॥८३॥

श्राद्ध से बचे हुए पिण्डों को गाय, वकरो तथा साहाण को देना चाहिए अथवा जल में या अग्नि में डालना चाहिए परन्तु एक मध्यम पिण्ड पुत्र की कामना करने वाली पत्नी को हो सेवन करना चाहिए।

स्थालय इस्तावाचम्य ज्ञातीन् ज्ञेषण भ्येत्रयेत्। ज्ञातिष्यपि चतुर्थेषु स्थान् भृत्यान् भोजवेत्ततः॥८४॥ तत्पश्चात् दोत्री हाथ धोकर, आचमन करके लेव भोजन-सामग्री से अपने सम्बन्धियों को खिलाकर संतुष्ट करना चाहिए। संगे संबन्धियाँ में भी चौथी पीढि तक सब को संतुष्ट करे और अन्त में अपने सेवकीं को भोजन कवना चाहिए

पद्मानस्वयञ्ज फर्निफि: शेथपक्ष समाचरेत्। नोह्यसयेत् तदुच्छिष्टं चायकास्त्रकृतो रवि: १८५॥

इन सब के बाद बचा हुआ अन एवं। के साथ बैटकर स्वर्य खाना चाहिए और जब तक सूर्यास्त न हो जाग तब तक जूटे अन्न को उद्वासित नहीं करना चाहिए

ब्रह्मचारी मतेतान्तु दश्यती रजनीन्तु ताम्। दन्ता ब्राद्धं तवाः पुक्तवा सेवते यस्तु वैश्वनम्॥८६॥ महानैरवसासाद्य खाँटयोर्नि इजेत्युन ॥८७॥

श्राद्ध की रात्रि में पति पत्नी की ग्रहाभारी रहना बाहिए। क्योंकि श्राद्ध करके तथा श्राद्ध का अन्न खाकर जी व्यक्ति मैथुन सेवन करता है. वह महारीरब नरक भोगकर पुनः कीटयोनि को प्राप्त करता है

त्रुचिरस्रोयनः आनः सस्यवादी समाहित स्वध्यायञ्च तदास्वानं कर्ता मोत्ता च कर्जयेत्॥८८॥

उस श्राहकर्ता की और श्राह में भोजन करने कले की पांचप, फ्रांधरहित, ज्ञान्त और सत्यवादी होना चाहिए तथा एकाग्रचित संकर स्वाध्याय और यात्रा का भी त्याय करना चाहिए

त्रार्द्धं भुक्तवा परबाद्धं भुञ्जते ये द्विजातयः । महापातकिमिस्तुल्या सन्ति ते नरकान् बहुन्॥८९॥

जो बाह्यण एक श्राद्ध में भोजन करने के बाद दूसरे के श्राद्ध में अकर भोजन करते हैं. ये ब्राह्मण महापापी के नुल्य अनंक नरकों को प्राप्त करते हैं

एव वो बिहितः सम्पक् श्रास्टक्त्यः समासतः। अनेन बर्द्धविश्रस्यं ब्राह्मणोऽज्यसमान्तितः॥९०॥

इस प्रकार यह समस्त ब्राद्धकरम मैंने संक्षेप में बता दिया। इसके द्वारा ब्राह्मण स्वसनरहित होकर नित्य वृद्धि प्राप्त करता है

आमधाळं यदा कुर्वाद्विषदः सञ्जवन्तितः। तेनाम्नौकरणं कुर्वारिष्ण्यंसंनैव निर्वपेत्॥९१॥

विधि विधान को जानने वाला श्रद्धायुक्त होकर जब "आमश्राद्ध" करता है, उसे उसी प्रकार के आमात्र (कर्ष अत्र) से अग्तिहोप और पिण्डदान भी करना चाहिए यांऽनेन विधिना श्राद्धं कुर्योद्धे शासमानसः व्यक्तेतकल्पनां सिन्धं वतीनां वर्तवेत्वद्वम्।) १२॥

जो व्यक्ति शान्तमन से इसी व्यिध के अनुसार श्राह करता है, वह भी समस्त मामों से ग्रहत होकर संन्यासियों द्वारा प्राप्त करने योग्य, नित्य भद्द को प्राप्त कर लेता है।

नस्पात्सर्वप्रयत्नेय श्राहं कुर्यादृहशासमः आसवितो भवेदोशस्तेन सम्बक् सनसनः॥९३॥

इसलिए सभी प्रकार से यतपूर्वक उत्तम आहरण की काढ़ करना बाहिए। ऐसा करने से सनातन ईक्ट की ही सम्बक आगणना को जाती है।

क्षपि मृत्यैः कलैर्वोषि प्रकुर्वाक्रियेनो द्विजन तिसोदकैत्तर्वेदिस्या पितृन् स्नास्या समहितः॥९४॥

निधन ब्राह्मण को भी स्नाम करके, एकाग्रवित्त होकर किलोदक से पितरों का नर्पण करके फल मृत से अवस्थ काड़ करना चाहिए

न बीयत्पितृको दद्याद्धोयानां वा विवीयते। यंषां वापि पिता ददानेपाञ्चेके प्रवस्तो॥९५॥

पिता के जीवित रहने पर स्थिक को उस प्रकार श्राह, पिण्डदान का तर्पण नहीं करना चाहिए। अथवा, वह होसकर्म कर सकता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पिता जिनका श्राह करता हो, पुत्र भी उनका श्राह कर सकता है।

पिता पितामहक्षेत्र तथैव प्रपितामहः

बो यस्य प्रीयते तस्मै देवं नान्यस्य तेन तु॥१६॥

फिता, पितामह और प्रफितामह इनमें से जिनकी मृत्यु हा जाय, केवल उन्हों के निर्मित्त श्राद्ध करना चाहिए, दूसरे किसी को इंटरय करके नहीं करना चाहिए।

भीजयेत्रापि जीवन्तं क्वाकामनु भक्तिः। न जीवनामतिकन्त्र ददाति प्रथतः शृद्धिः॥१७॥

यदि ये पिता आदि जीवित हों, तो क्लें क्लानुसार भक्तिपृतंक पवित्र होकर पोजन कराना चाहिए जीवित को छोड़कर केवल मृत व्यक्ति को उद्देश्य कर पोजन नहीं करना चाहिए।

द्वधाकृष्यार्थाणको दहाद्वीजिक्षेत्रिकवो समम् अधिकारी प्रवेत्सोऽङ निवेशोत्पादितो यदि॥५८॥

ह्यामुष्याणिक (दूसरे भाई से दक्तकरूप में गृहोत दावधरण का अधिकारी) पुत्र भी अपने सन्ने फिला और क्षेत्रिक में समानरूप से जाद्वादि अर्पित कर सकता है। यदि वह नियोग विधि से उत्पन्न हुआ हो तो वह भी अधिकारी होता है।

अनियुक्तस्तुतो यस मुकतो जापतेत्वितः। प्रदक्ताद्वीजिने विषये श्रेषिको तु ततोऽन्यवा॥९९॥ द्वी विण्डी निर्वयेतास्या क्षेत्रिणे वीजिने तथा। कीर्तयेदववैवास्थिन् वीजिने क्षेत्रिणे ततः। मृतादृति तु कर्तव्ययेकोदिष्टं विधानतः॥१००॥

परन्तु वो पुत्र नियोगविधि से रहित (उसके जीवनकाल में अपने स्त्री में व्यधिवार से) उत्पन्न हुआ हो, वह केंदल बीजी (मुख्य पिता) को ही एक पिण्डदान कर सकता है और यदि नियागांत्पादित पुत्र हो, तो वह क्षेत्री को भी पिण्डदान कर सकता है। वह पहले बीजी और वाद में क्षेत्री का नाम्वंधारण करक दो दो पिण्डों का दान करंगा। मृत्यु की तिथि में तो विधि के अनुसार एकोहिश श्राद्ध करना चाहिए।

अज्ञीचं स्ते परिक्षीणे काम्यं वै कामतः पुनः। पूर्वाह्यं जैव कर्तव्यं श्राद्धसम्पुदर्शार्थना॥१०१॥

अपना मरण सृतक पूरा हो जाने के बाद अपनी इच्छानुसार पुन: काम्पश्राद्ध करना चाहिए अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को पुचांक्ष में ही श्राद्ध करना चाहिए

देवकसर्वयेव स्थाप्नैय कार्यास्तिले क्रिया । दर्भाश ऋजव कार्या गुग्मान्वै भोजवेदहिजान्॥ १०२॥ देवकाळ की तरह ही इस श्राद्ध में सब कार्य होते हैं

इसमें तिलों से किया नहीं करनी चाहिए और दभ भी सीधे रखने चाहिए तथा दो ब्राह्मणों को एक साथ भोजन कराना। चाहिए।

नान्दीमुखास्तु पितरः प्रीवन्त्रभिति वाचयेत्। माहक्राद्धनु पूर्व स्वात्यितृषां तदननरम्॥ १०३॥ ततो मातामहानानु दृद्धी ब्राद्धत्रये स्मृतम्। देवपूर्व प्रदक्षार्थं न कृषीदप्रदक्षिणम्॥ १०४॥

'बान्दोमुखा पितर प्रसप्त हों' ऐसा बाह्यणों को कहना चाहिए। नान्दोमुख श्राद्ध में पहले मातृश्राद्ध और फिर पितृश्राद्ध होता है इसके अनन्तर मातामहों का श्राद्ध होता है ये तीन प्रकार के श्राद्ध करने चाहिए इन तीनों श्राद्धों से पहले देवश्राद्ध करना चाहिए और प्रदक्षिणा किए बिना श्राद्ध नहीं करना चाहिए। त्राङ्मुखो निर्वेपेहिहसुपर्वातो समाहितः। पूर्वे तु सातरः पुज्या भक्त्या वै समगोस्था ॥ १०५॥

विद्वान् पुरुष को एकाग्रचित्त होकर यज्ञोपवीत धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके पिण्डदान करना चाहिए सर्वप्रथम गणेशरों सहित चोडरा मातृकाओं की भक्तिभाव से पूजा करना चाहिए।

स्वण्डिलेषु व्यक्तित्रेषु प्रतिमासु द्विजातिषुः पुर्ववृद्धिः नैवंद्येर्पूचवैत्तवि पूजवेत्॥१०६॥ पूजवित्तवा मातृगणं कुर्योच्छात्वप्रयं द्वितः।

यह पूजन अनेक प्रकार के स्विपडलों में, प्रतिमाओं में और द्विजातियों में करना चाहिए! उसमें पूज्य, धूप, नैवेद्य और आभूवर्षों से पूजा करनी चाहिए इस प्रकार मातृकाओं को पूजा करके ब्राह्मण को तीनों ब्राद्ध सम्पन्न करने चाहिए।

श्रकृत्वा मार्योगस्तु यः श्राह्यसु निवेत्रकेत्। तस्य क्रोक्समाविष्टा हिंसां गच्छनि मार्ग ॥१०७॥

जो ब्राह्मण इन पोडस मातृकाओं को पूजा किए बिना आड, करता है, तो मातृकाएँ उन पर कोधित होकर हिंसा करता हैं

इकि श्रीकृषेपुराचे काराई व्यासगीतासु श्राद्धकरणे नाम द्वारिकोऽच्याय-॥२२॥

> त्रयोविशोऽध्यायः (अशौचविषि कवन)

ध्यास उठाच

दशाहे प्राहुसशौर्च समिण्डेवु क्वियते। मृतंषु वापि जतेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमा ॥१॥

ज्यास खेले─ हे ब्राह्मणश्रेष्ठां! मूनियों का कहना है कि किसी संगोतीय का जन्म हो या मृत्यु हो, तो झाहाणों को दस दिन तक का सुतक कहा है।

नित्यानि चैव कर्माणि काम्बनि च विशेषतः। न कुर्बाद्विहितं किञ्चित्स्वाध्यायं मनसायि चस२स

इस सूतकावस्था में नित्यकर्म, काप्यकर्म और अन्य कोई शास्त्रोक्त कर्म भी नहीं करने चहिए तथा स्वाध्याय तो मन सं भी नहीं करना चाहिए।

शुचीनक्रोधनान् भूम्यान् कालाग्नौ भासयेद्द्रिजान्।

शुष्कक्रीन फलैर्वापि वैतानान् जुद्दुपत्तक्षा॥३॥

ऐसी अवस्था में शालांग्नि में (प्रतिदिन) इवन के लिए पवित्र, क्रोधहोन और शान्तस्वधाव कले ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए। उन ब्राह्मणों को सुखे अन्न और फलों से वैतान अग्नि में होम करना चाहिए।

न स्पृत्तेदुरियानस्य न च सेच्दः समाहरत्। चतुर्वे पंचमे चाह्नि संस्पर्तः कवितो कुषैः॥४॥

अन्य लोग, सूतकी झाझणी का न तो स्पर्श करेंगे और नहीं उनके पास से कोई बोध मंगवार्येंगे। विद्वानों का मत है कि चौथे वा पाँचर्य दिन उनका स्पर्श किया जा सकता है

सूतके तु सपिण्डानां संस्पर्शो नैक दुष्यति। सूतकं सूतिकां सैव कर्णापित्वा नृषाां पुनः॥५॥

अशौच काल में संगोतीय जनों के स्पर्ग से कोई दोष नहीं लगता है, केवल जिन्हें सुतक लग्न हो, वा जो सूर्तिका (जन्म देने वाली माता) हो, उन लोगों को स्पर्श करना वर्जित है।

अधीयानस्तवा वेदान् वेदविक पिता प्रवेत्। संस्कृत्याः सर्व प्रवेते स्तरनान्माता दशाहतः॥६॥

वैद्याध्ययन करने वाले तथा केदों को जानने वाला पिता, ये सब लोग स्नान के बाद स्पशं करने योग्य हो जाते हैं. परन्तु दससी दिन बीत जाने पर माता स्नान के बाद ही स्पृश्य होती है

दशाहं निर्मुणे प्रोक्तमाशीसं वातिनिर्मुणे। एकविप्रमुणेर्युकशतुर्केकदिनैः शृष्टिः॥७॥

गुणहीन अथवा अतिनिर्गुण होने पर उस (पिता) के लिए दस दिन का ही सृतक कहा गया है। परन्तु यदि वह एक गुण, हिगुण वा त्रिगुण युक्त हो, तो ऋपतः चार दिन. तोन दिन और एक दिन बीत जाने पर शुद्धि मानी गयी है

दशासुद्धपरं सम्यगक्षेत्रीत जुहोति च। चतुर्वे तस्य संस्पर्तं मनुः प्राह प्रजापतिः॥८॥

प्रजापति भट्ट ने कहा है— दसने दिन के बाद वेदाय्ययन और हजनादि सम्यम् ऋष से कर सकता है तथा (ऐसा गुणयुक्त होने पर) उसका चौचे दिन स्पर्त किया जा सकता है।

किवाहीनस्य पूर्खस्य महारोगिक एव थे। धरेहाधरणस्येह भरणानमशीयकम्॥९॥ परन्तु जो काई शास्त्रीय कियाओं से रहित, मुखं महारोगी और अपनी इच्छानुसार आवरण करने वाले को जीवनभर सुनक रहता है

विगर्व दलरावे या ब्राह्मणानामजीवकम्। प्रारम्भरकाराम् विगर्व वै दलगावमसः वरम्॥ १०॥

जाह्मणों का सूतक तीन या दस यत का होता है। परन्तु द्विजातीय संस्कारों से पूर्व तीन सत का और बाद में तो दस यस का सूतक होता है।

कर्नाह्ववर्षिके प्रेते मालापितोस्तदिध्यतं। (जिस्त्वेण ज्ञचिस्त्वन्यां बदि ह्यस्यनिर्गुज । अदन्तजातपरणं पित्रोरेकार्हापच्यतं।) जातदन्ते विससं स्वासदि स्यकानु (नर्गुजी॥११॥

दो चर्प से कम आप के बालक की मृत्यू हो जाने पर दसके माता-पिता को वैसा हो सृतक लगता है। (उनसे अतिरिक्त दूसरे को अत्यन्त निगुण होने पर भी तीन सित्र में शृद्धि हो जाती है और जो खलक के दौत न निकले हीं और मृत्यु हो जाय, तो माता-पिता को एक दिन का सृतक होता हैं, दौत निकलन के बाद बालक की मृत्यु हो जाने पर अत्यन्त निगुण माता-पिता को तीन सह का सृतक होता है

#### आदन्त्रमनारसद्य आवृद्धदेखरात्रकम् विरावभौपनवनारस्यिक्यनामशौककम्॥ १२॥

दौँठ निकलने तक ही बालक की मृत्यु हो जाय तां समोधीय तत्काल स्वान करने से सुद्ध हो बाते हैं चूहाकर्म संस्कार होने से पूर्व (मृत्यु हो जाने से) एक रात का और उपनयन से पूर्व मृत्यु हो जाने से तीन रात का सुतक समोजियों को लगता है।

जातमात्रस्य बालस्य यदि स्थानगरणं चितु..। भावृद्ध भूवकं तरस्वात्मितास्यात्रस्यक्ष एव चा। १३॥ सत्र श्रीचं सर्विष्कानां कर्तव्यं सोदरस्य तुः उच्यं दशाहादेकाई सोदरो धदि निर्मुणः॥ १४॥

जिस वालक की जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है. तो पिता- भारत को सृतक लगता है। अववा (स्मान के बाद) केवल पिता को स्पर्श काया जा सकता है। सपिएडों और सहोदरों की सद्य: शुद्धि हो जाती है, परन्तु सहोदर चिद निगुण (उत्तम गुणों से रहित) हो तो दस दिन के बाद भी एक दिन का सुतक होता है।

क्लेर्च्च इक्तप्रदमस्यपिकामामशीवकप्

एकरानं निर्मृष्यमां चौडादूर्व्वन्तिरात्रकम्॥१५॥

जिस बालक की दाँन निकलने के बाद मृत्यु हो जाती है. तो एक रात का और चूड़ाकर्म के बाद मृत्यु होने पर तोन रात का निर्मुण सर्गातियों को सुतक लगता है।

अदक्तमामरणं सञ्चवेद्यदि सक्तमा । एकरात्रं सपिपकानां बदि वेदस्यकानिर्युणसः॥ १६॥

हं ब्रह्मणश्रेष्ठा । जिस बालक की दौत निकलने से पूर्व ही मृत्यु हो जाय, तो अत्यन्त निर्मुण समात्रियों के लिए एक राहा का सुराक माना गया है।

द्वतादेशात्मविण्यानां पर्यसावास्वयाततः। (सर्वयायव गुणिनामूम्बन् विषयः पुनः। अर्वाक् रण्यासतः स्त्रीणां पदि स्पादनर्पसंस्व । नदा माससमेस्तानामशीवं दिवसे स्मृतम्। तत अर्वन्तु पतने स्त्रीणां श्वादशस्त्रिकम्। सतः श्रीचं सपिण्डानां भर्मसावाव बातृतः।) नर्पच्युताद्दांसत्रं सपिण्डेऽत्यन्तनिर्गृणे। क्ष्माचरणं ज्ञाती जिसादयिति निक्षवः॥ १७॥

स्वयं गर्भपात हो जाने पर सभी समांत्रियों की व्रतादि करने से सुद्धि हो जाती हैं। यदि छ: मास से पूर्व खियां का गर्भस्राव हो जाव. तो उन महोनों के बराबर के दिनों का सूतक लगेगा। यदि छ: मास से अधिक समय के बाद पतन हो तो लियों को यारह रात तक सूतक लगता है। किसी धातु विशेष के कारण गर्भस्राय होता है, तो संपिण्डों की सद्य: सुद्धि हो जातो है गर्भस्राय होने पर अत्यन्त निगुण संपिण्डों को एक दिन और एक रात का सूतक लगता है. परंतु कुलाचाराहित आवरण करने वाले जातिबन्धु को तो तोन रात का सूतक निहित हुआ है।

बदि स्यारमुतके सृतिर्मरणे वा पृतिर्मकेत्। रोवेणैव प्रवेकुद्धिरहः सेचे डिगडकम्॥ १८॥

यदि एक माणाशीय (या जन्मसूतक) के घलते दूसरा भरणाशीय (या जननाशीय) आ जाव, तो पहले से घल रहे सूतक के जितने दिन शेष हो उतने ही दिनों में दोनों अशीच पूरे हो जाते हैं। परन्तु पहले करने सूतक का एक ही दिन शेष हो और फिर कोई नवा अशीच श्रास्म्य हो आय, ती उसकी पुन-तोन सन्नि में शुद्धि होती है

परणोत्पतियोगेन परबोन समस्पते। आर्व वृद्धिपटाशीर्थ नदा पूर्वेज मुख्यति॥ १९॥ अरण्येऽनुहके सत्री चौरव्यामाकुले पश्चि। कृत्वा सूत्रं पुरीषं वा द्रव्यहस्तो न दुव्यति॥ ३३॥

निधाय दक्षिणे कर्णे बहासूत्रमुदद्भुखः। अहि क्यांच्यकम्पूर्व रात्री चेद दक्षिणाम्खः ॥ ३४॥ ।

अन्तर्भास महीं काष्ट्रैः यत्रैल्लेष्ठतुष्मेष सा। **प्राकृत्य च** शिर: कुर्याट् विष्णुतस्य विसर्जनम् ॥ ३५ ॥ <sup>†</sup> **छायाकुपनदीयोष्ट्रवैत्याम्भःपश्चि अस्मस्** । अग्री चैव रम्प्साने च विषम्भे न समाचरेत् ॥ ३६ ॥ |

म गोमये न कुष्टे वा महावृक्षे न ज्ञाङ्कले। म तिप्रमु म निर्वासा म स पर्वतपस्तके॥ ३७॥

म जीर्णदेवायतने न वस्पीके कदाचन। ष भरत्येषु गर्तेषु न गष्ठम् वा समाचरेत्॥ ३८॥

तुपाङ्गारकपालेषु राजमार्गे तथैव च। **१** क्षेत्रे न विले वापि न तीर्थे न **प्रतृ**ष्यथे ॥ ३९ ॥

**पोद्यानोदस्स्मीये वा क्षेत्ररे न पराश्रुची** ।

न जैवाभिमुखे स्वीर्णा गुरुवाह्यस्योर्गवाम्। देखदेवालययोगपामीप केदाचन॥ ४१॥ १

क ज्येतीपि क्रिश्चन् वा क संख्यभिमुखोऽपि वा । प्रत्यादित्यं प्रत्यवलं प्रतिसोमं तसैव जा। ४२ ॥ पृथ्या स्वाग वर्श करना चाहिये। ४२ ॥

ठसका स्पर्त होनेवर आचमन करना चाहिये। उच्छिट दशार्मे बस्त्रका स्पर्ज होनेपर आवमन स्वं वस्त्रका प्रोक्षण करना चाहिये। बंगसर्वे, कराहीन स्यानमें, राजिमें और चोर कथा व्याप्त आदिसे आक्राना मार्गमें मल-मूत्र करनेपर भी बरकि आकान, प्रोधन आदि मुद्रिके अध्यवमें भी द्वित नहीं होता, साम ही उसके हाध्यें रखा हुआ इच्य भी अरत्यि नहीं होता (पर सुद्धिका अथगर मिल कनेपर यथासाम्य तुद्धि आवश्यक है।) ॥३५॥

दाहिने कारपर यहोपबीट चढ़ाकर दिनमें उत्तरकी और मुख करके तथा ग्राजिमें दक्षिणानिमुख होकर मल-मृत्रका रक्षम करना चाहिये। पृथ्वीकी सकड़ी, पत्तों, देलों अथवा चाससे इककर तथा शिरको चरनसे आवृतकर यल-भूतका त्याव करना चाहिये ॥ ३४-३५ ॥

फ़ावामें, कुपर्वे या उसके अठि समीप, नदीमें, गौराता, चैत्य (गाँवके सीमाका वृक्षसमूह, प्रान्ध देखताका स्थान—टांला, डोड़ आदिपर), जल, मर्ग्न, भस्म, अग्नि तथा रमसानमें मल-मूत्र नहीं करना काहिये। गोबरमें, जुती हुई भूमिमें, महान् पृक्षके नीचे, इरी ब्ह्ससे युक्त बैदानमें और पर्यतको बोटोपर स्था खाई होकर एवं नत्र होकर भश-मूत्रका स्थाय नहीं करना चाहिये। व जोणं देवभन्दिस्म, न दीमककी बॉमोमें, न बीबॉसे युक्त गहेनें और न चलडे हुए यल- मूत्रका त्यान करना चाहिये। धार हत्यदिकी भूसी, चलडे हुए अंगार, कपाल<sup>3</sup>, धजनार्ग, खेत, महे, सीर्य, चीग्रहे, उद्यान, कलके सम्रोप, कसर भूमि और आपश्चिक अपनित्र स्वानमें अस-मूत्रका त्याग र करे। जूता या भ सोपामत्पाद्को सा **छप्री का नान्दरिक्क**के । ४० ॥ । खडाऊँ पहने, स्रता लिपे, अन्तरिक्षमें (भूमि-आकासके मध्यमें), स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, गीके स्त्रमने, देवविग्रह तवा देवमन्दिर और अलके समीपमें के कभी भी मल-मुत्रका विसर्थन न करे। ३६ — ४१ ॥

> वक्षश्रीको देखके हुए, संध्याकातका समय आनेपर, तुर्व, अग्नि तब चन्द्रमाकी ओर पुख धरके मत-

६ कपालके ये अर्थ हैं—सितको अस्थि, कटके दोनों कर्पभाग, मिट्टोका भिक्षापात,पत्नीय पुरोदारको एकक्के लिये मिट्टोका बना हुअङ प्रजिवितेषः

मुक्केर्दिको दशाहेन हादलाहेन भूमियः वैश्यः पहुदलहेन शुद्रो भारोन मुक्काति॥२९॥

(जन्म- मृत्यु के सृतक काल में) ब्राह्मण दस दिनों में तुद्ध हो जाता है। शत्रिय की बारह, वैश्य की फदह और तृद्ध की एक मास में तृद्धि होती है।

स्त्रविद्शुद्रश्यादा वै स्युर्वित्रस्य बाव्यवाः। तेषामस्यैवं वित्रस्य दश्महत्त्वपुद्धिरिष्यवे॥३०॥

ं जो अज़िय, बैश्य, शृद और विप्र के कुटुम्बोजन हों, उनके यहाँ सूतक हो जाने पर बाह्मण की सुद्धि दस दिन में हो अभीष्ट बताई गई है।

राजन्यकैह्यावायेचं हीनवर्षासु योनिष्। तमेच शीर्स कुर्यातां विशुद्धार्यमसंस्थान्॥ ३१॥

यदि हीनवर्ण की जाति में सृत्रिय और वेश्यों का सम्बन्ध हो। उनको मृत्यु हो आय, तो अपने वर्ण के नियमानुसार ही सूतक लगेगा, इसा में उनको शुद्धि निश्चित है।

सर्वे तृतस्वणांनामहोत्रं कुर्नुराहता । तद्वणीविवदृष्टेन स्वनुसौनं स्वयोन्ति॥३२॥

सभी वर्णों के लोगों को अपने अपने उत्तर वर्ण वालों स सम्बन्ध होने पर, उनके अशीच काल को आदरपूर्वक उनके नियमों के अनुसार हो पालन करना चाहिए और अपने वर्ण के संपिण्डों के अशीच में अपने वर्ण के अनुकृत ही पालन करना योग्य है।

पद्मत्रं तु त्रिरात्रं स्वादेकरात्रं क्रमेण तु। सैत्यस्तित्रपवित्राणां सुदेखालीचमेव च॥३३॥

शृद्ध के यहाँ सूतक लगने पर वैश्यों को छः सत का सिवमों को तीन रात का और बाह्यभाँ को एक सत का सुतक लगता है।

अरहंपरसेऽध ध्यात्रं जिसमं द्विजपुंगवाः सुद्धतित्रयविद्याणां वैज्यस्याशीसमेव च॥३४॥

है आहम्भन्नेहों। वैश्य के यहाँ सूतक लगने से शृद्धों को आधे महीने (१५ दिन) का क्षत्रियों को छ॰ सत और क्राह्मणों को तीन रात का सूतक होता है।

चहार्ज वै दलाहस्र विद्राणां वैश्वशृद्धसेः। अलीयं सुविये त्रोकं ऋषणे द्विजनुद्धसारा ३५॥

अधिए के यहाँ सूतक लगने पर बाह्यकों को छ: यह का तथा वैश्यों और शुद्रों को दक्ष दिन का सृतक लगना कहा गया है। भूद्रविद्शतियाणान्तु बाह्यणस्य तवैव च। दलरात्रेण सुद्धिः स्यादित्याह कम्मनपतिः॥३६॥

वैसे ही यदि ब्राह्मण को किसी सुद, दैश्व अथवा शतिय का सुतक लगता है. तो दस रात्रियों के बाद उसकी शुद्धि श्रेती है. ऐसा स्वयं कमलापति ने कहा है।

असपिष्टं हिने प्रेतं वित्रो निर्हत्व बसुवत्। अक्तिका च सहोपिता दलरावेण शुद्धाति॥३७॥

यदि किसी असपिण्ड हिंग की मृत्यु हो नाथ, और उसके राज को लेखर कोई ब्राह्मण, मित्रयत् अग्निसंस्कार करता है तथा उसके असरिण्डों के साथ भोजन ब्रहण करके उसी घर में निवास करता है. तो उस ब्राह्मण को सुद्धि दस राजियों के बाद होती है

यद्यप्रपति तेवानु जिस्त्रेक ततः जुनिः अप्रदेस्तानका तु न च सस्मिन् गृहे वसेत्॥३८॥

यदि वह शाह्मण, असपिण्ड हिंज के घर का केवल अन्न ग्रहण करता है, तो तान रात के चाद मुद्धि होती है व्यदि न अन्न ग्रहण करे और न इसके घर में निवास करे, तो इसी एक दिन में शुद्धि हो जाती है।

सोदकेऽच तहेव स्थान्यानुरातेषु अनुषु। दशाहेन ऋतस्यशीं सपिएडक्षेत शुद्धाति॥३९॥

यदि समानोदकों और माता के आहबन्धुओं की मृत्यू होने पर जो अग्निसंस्कार करता है, हो उसकी तीन सित्रयों के बाद शुद्धि होती है और शब का स्पर्श करने वाले सिपण्डों को दस दिनों के बाद शुद्धि होती है

पदि निहंशीत हेतं लोजादाकासमानसः। दशाहेन दिजः सुद्ध्येद्दादशाहेन मूमिपः॥४०॥ सर्द्धमासेन वैज्यस्तु सुद्रो भासेन सुद्ध्यति। पद्दात्रेणाक्षया सर्वे तिरात्रेणाक्षया पुन ॥४१॥

यदि कांडे द्विजवर्ण मन में लोभ-लालव करके किसी का प्रेतकर्म करता है. तो ऐसा बाहाण दस दिन के बाद शुरू होता है. क्षत्रिय सरह दिन, वैश्य आधे महीने और शूट एक पहीने में शुरू होने हैं अथवा ये सभी द्विज प्रेतकर्म करने से हः या तीन सम्पर्ध के बाद भी शुरू हो जाते हैं।

अनत्वर्श्वेय निहंत्य ब्राह्मणं मनवर्जितम्। स्तम्या सम्प्राह्म च भूतं सुम्यन्ति खाह्मणादयः॥४२॥ किसी अनाम और निर्धन बाह्मण का अग्निसंस्कार करने पर स्तात करके भी का सेवन कर लेने पर सभी द्विज सुद्ध हा जाते हैं। अपरक्षेत् परं वर्णमणस्मापरे पदि अशीचे संस्पृतेस्टोहातदालीचेन सुद्ध्यति॥४३॥

यदि निष्न वर्ण वाला अपने से दच्च वर्ण के अव का अग्निसंस्कार करता है. अथवा वह अपने से निष्न वर्ण के मरण में पेतकपं में साथ देता है, या अभीच काल में उसका स्पर्श करता है, वो भी वह स्नेह के कारण (स्नान के बार) शुद्ध हो जाता है।

प्रेतीपूर्व हिमं विशे सूनुगव्हेत कामतः स्मात्क सबैलं स्पृष्ट्रॉन्न युतं शस्य विशुव्यति॥४४॥ विशेष

किसी द्विजनर्ज की मृत्यु पर जो ब्राह्मण अपनी इच्छा से आग्निसंस्कार में उसके पीछे जाता है, वह बल्कसहित स्नान के बाद अग्नि को स्पर्श करके और घी पीकर सुद्ध होता है

एकाहास्त्रीप्रये शुद्धिर्वेश्ये स्वास इच्छेन हु। सुद्रे दिनक्षये लेकं प्राणायायकां पुरशाधका

क्रव का अनुष्मन करने पर) क्षत्रिय एक दिन, वैश्य दो दिन और शुद्ध तीन दिन के बाद शुद्ध होते हैं, और उन सब के लिए सौ बार प्राणायाम करना भी कहा गया है

अनस्विमञ्जिले सुद्दे रौति चेद्याहायः स्वकैः। जित्तत्रं स्थानवा सौचमेकाहं त्वन्ववा स्मृतम्॥४६॥

यदि ब्राह्मण, शुद्र के यहाँ अस्थिसंचय से पूर्व विलाध करता है, तो उसे तीन चत का सृतक होता है. अन्यया (अस्थिसंचय के बाद) एक दिन का सृतक होता है।

अस्टिसस्यकाद्वांगेकाहः क्षत्रवैश्ययो । अन्यका चैत सम्योतिस्रोहाले भूतनमेव तुस्र४७॥

अस्थिसंचय से पूर्व कोई क्षत्रिय या बैश्य, तुद के घर जाकर रुदन करें, तो एक दिन का और अस्थिसंचय के बाद सज्योति अलीच होता है जाह्मण के अस्थिसंचय से पहले यदि बैश्य और तुद इस प्रकार तेए तो केशल स्नाम कर लेने पर हो सदि हो जातो है

अनस्थिसम्बद्धते विश्लो बाह्यणां सैति चेनदा। स्नानेनैव धरोष्ट्रीद्धः सबैलेनात्र संज्ञयः॥४८॥

ब्राह्मण के अस्विसंचय से पहले यदि कोई दूसरा ब्राह्मण उसके घर जाकर रोता है तो वस पहनकर स्नान करने से हो उसकी शुद्धि हो जाती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है।

पसे<sup>.</sup> सहाशनं कुयांच्छ्रयनादीनि चैव हि। बान्यवा वरपरो वापि स दहाहेन सुव्यक्ति॥४९॥ जो मनव्य अशीचो व्यक्तियों के साथ बैठकर भोजन और शयनादि कार्य करता है, वह चाहे सम्बन्धी हो या न हो, उसकी दस दिन के बाद ही शुद्धि होती है।

यस्तेषां समयञ्ज्ञाति सकुदेवापि कामतः। तदालीचे निकृतेऽसी स्नानं कृत्वा विशुद्धति॥५०॥

वां व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों के साथ एक बार भी भोजन कर लेता है, वह अशीच की निवृत्ति होने के बाद स्नान करके हो शुद्ध होता है।

याकादप्रमञ्ज्ञाति दुर्मिश्चाभिद्वयो नरः। सावस्यहान्यशीयं स्वास्त्रायक्कृतं साह्योत्॥५१॥

यदि दुर्पिक्ष से पीड़ित कोई यनुष्य जितने दिनों तक किसी अशौची का अन्न खाता है, उसे उतने दिनों का अशौच होगा और उसके कद उसे प्रायक्ति भी करना पहेगाः

टाहासलीचं कर्तव्यं द्विजानामन्त्रिहेत्रिजाम्। सरिवकानाम् परणे मरजादितरेषु सा। ५२४

अभिहांत्रों ब्राह्मणों की मृत्यु होने पर उनके अभिक्षंस्कार होने तक ही सूतक रहता है। सपिण्डों के या अन्यों के जन्म और मृत्यु पर सुतक का पालन करता पहता है।

सपिण्डता च पुस्त्रे सप्तमे विनिवर्तते। सपानोदकप्रवस्तु जन्मनामोरवेदनेस५३॥

सातवीं पीढ़ि के पुरुष के बाद स्विपण्डता समात हो जाती है तथा जब किसी पुरुष के जन्म या नाम को जानकारी न हो, तो समानंदकता (जनतर्पणकिया) रुक जाती है?

पिता पितासहक्षेत्र तसैय प्रणितासहः। लंपभावस्वयो होषाः साणिग्डम्मं सासणीन्यम्।:५४॥ पित्यः, पितामहः और प्रपित्यमहः ये तीर्नो को लेपभीत्वो (पिण्ड यहण करने वाले) जानना चाहिए और तीर्नो को सापिण्डता साम पीढि तक होती है

अप्रतानां तथा स्त्रीणां सापिणकां साप्तशैरमम्। तासान्तु भर्तृसापिणकां प्राष्ट्र देवः वितायक्:॥५५॥

बो स्वियां अविवाहिता हों, उनको सपिण्डवा सान पीडियों तक की है और विवाहिता कन्या की सपिण्डता पति के कुल में होती है, ऐसा दव पितामह ने कहा है।

वे चेकजाता बहुवो भित्रयोजव एव छ। भित्रवणास्तु सर्विष्यस्यं भवेतेषां त्रियुस्यम्॥५६॥

ा एक हो व्यक्ति से अनेक फिल वर्ण की माताओं से इत्यन हैं, इन फिलवर्ण वाले पुत्रों की समिण्डता तीन पीड़ियों तक की होती हैं कारव फिल्पिनो बैका दासीदासासकीव घा दातारो निपपार्धेव इक्कविद्वकृत्वारिगी। सक्तिजो इतिनस्ताकसाय श्रीचनुदादुवम्।।५७॥ राजा वैद्यामिकिका अजसक्रिण एव व।

कारीगर, शिल्पी, वैद्य, दासी, दास, नियमपूर्वक दान करने वाले, कहाड़, बहाचारी, यज्ञादि कनाने वाले और व्रतभारियों की, जो राजा हो, जिसका अभिवंक किया गया हो, जो अवसन्द्र चलाने हीं, उनकी शुद्धि सद्य: कही गयो है।

यो विवाहकाले स दैवयाने तर्वेव छ। सबः श्रीचं समाख्यतं दुर्मिके बाजुबस्तदे॥५८॥

अथवा यत्त में, विकाहकाल में, और देवपूजांदे निमित्त यत्र में, दुर्भिक के सक्य तथा किसी प्रकार के उपद्रव के समय सद्य:शीच कहा गया है

डिम्बाह्यहराताञ्च सर्पोटियरणेऽपि चः सञ्चानीचं समाख्यातं स्वज्ञातिमाणे तका। ५९॥

भूणहत्या होने पर, युद्ध में अधवा सर्पाद के काटने से (विजलो से, ब्राह्मण से, राजा से और पक्षी से मृत्यु हो जाने पर) अपने बन्धुजनों की मृत्यु होने पर सद्य: शीच कहा गया है।

अग्निप्रकारस्याने जीसळन्यजनसके। गोदाह्यजर्जे संन्यस्ते सक:शौचं विवीयते॥६०॥

अग्नि या बायु के कारण मृत्यु होने पर, दुर्गम यार्ग में जाते हुए या अनशन करते हुए, गाय और ब्राह्मण के लिए मृत्यु होने पर और संन्यास धारण करने के बाद मृत्यु हो जाने से सद्य-शौच होना है

नैष्ठिकानां वनस्थानां वतीयां ब्रह्मचारियाम् नाजीयं कीत्यति सद्भिः वस्तिते च तका पृते॥६१॥

जो जीवनपर्यन्त नैष्टिक ब्रह्मचारी रहे हों, वानप्रस्थी तथा संन्यासी हों अथवा जो ब्रह्मचर्य अवस्था में हों, उनकी और प्रतित की मृत्यु हो जाने पर अशीच के नियम को स्थानों ने नहों बताया है।

पतितानां न दाहः स्वातान्त्र्यष्टिर्गास्त्रिसञ्जयः नस्त्रुपातो न पिण्डो या कार्य आदादिकं स्वधित्॥६२॥

पतियों की मृत्यु हो जाने पर दाहसंस्कार अन्त्येष्टि और अस्थिसंचय आदि कार्य नहीं किए जाते। इसके अतिरिक्त उसकी मृत्यु पर रोना, पिण्डदान और ऋदादि भी नहीं करने साहिए व्यापादधेनकात्मानं स्वयं योऽन्धिक्यादिषिः। विद्धितं तस्य नाजीतं नान्निर्नाप्युदकदिकम्॥६३॥

जो पुरुष स्वय की अग्नि में जनाकर या दिव खाकर अपने को नष्ट करता है, उसके लिए अजीच, अग्निसंस्कार या जलार्यक आदि कार्यों का विधान नहीं है।

अस विज्ञिस्त्रमादेन प्रियतेऽग्निविधादिषिः तस्यात्रीचं विवासकं कार्यक्षेत्रोदकदिकम्।।६४॥

यदि प्रमादवश, किसो की मृत्यु अगि या विष के द्वारा हो जाती है, तो उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए तथा ऐसे मृतकों के लिए अशीच का विधान भी है।

कते कुमारे तदहः कारं कुमांतातिष्ठहम्। हिरण्यसम्बगेवासस्तिलाञ्च गुडसर्पिवाश६५॥ फलानि पुण्यं ज्ञाकञ्च सवणं काहमेव स। तक्रं दक्षि पूर्व तैलमोक्ष्यं श्रीरमेव च। अशोसिनो मृहाद् बाह्यं शुफ्ताञ्चेव नित्यशः॥६६॥

पुत्र उत्पन्न होने पर (सृतक काल में), उस दिन खेता, वस्त्र, गाय, घान्य, तिल, अत्त, गुढ़ और घी, इन सभी वस्तुओं का दान इच्छानुसार ले सकता है। उसी प्रकार सृतकी व्यक्ति के घर से प्रतिदिन फल, फून्न, साय, नमक, तकड़ी, जल, दही, घो, नेस, औपचि, दूच और सृखा अत्र लिया जा सकता है

आहितामिर्यवान्कयं दश्यव्यस्तिषिरमिषिः। अनाहितामिर्गृद्वीया लौकिकेनेत्रयो जनः॥६७॥

अभिहोत्री ब्राह्मण का दाहसंस्कार, क्यांत्रों के अनुसार, तीन प्रकार की अभि से करना चाहिए और जो अभिहोत्री नहीं हैं. उनका मृद्यसूत्रोंक (अभि) नियमों से तथा दूसरों को लीकिक विधान से दाहसंस्कार करना चाहिए?

देहाभावातमनाशैस्तु कृत्वा प्रतिकृति पुरन्। दाहः कार्यो क्यान्यायं समिण्डः सञ्ज्ञान्तितैः॥६८॥

यदि किसी मृत व्यक्ति का देह न मिले, तो पत्सरा से इसकी प्रतिमृति चनाकर ब्रह्मयुक्त आस्तिक जर्नों के द्वारा शास्त्रीरक्षिथि से पिण्डदान सहित दाहसंस्कार होना चाहिए

सक्तप्रसिद्धेदुदकं नायगोत्रेण वाग्यतः। दशस् वाग्यवाः श्रात्तं सर्वे वैवार्द्वासस्।।६९॥

सची सम्बन्धियमों को निरन्तर दस दिनों तक, संयभित क्षाणी से (भृतक के) नाम और गोत्र का उद्यक्तण करते हुए गीले दस्त में, एक बार तर्पण करना चाहिए। विष्यं प्रतिदिनं दशुः सायं प्रतिर्वशिक्ति। क्रेताय च पृष्ठक्रारि चतुर्थं भोजयेदिकुमन्॥७०॥ क्रितीवेऽष्टीन कर्त्तंत्रं सुरकर्मं सवास्यते । चतुर्थं वास्यते सर्वेरस्त्रतं सम्वयनं पदेश्। पूर्वात्रपृक्षयेक्षिमन् युग्मन् सुक्रद्धस्य सुवीन्॥७१॥ पंचयं नवयं केत रुदेवेक्षद्शंऽवृति। युग्मश्च भोजयेदिशास्त्रभग्नस्तु तदिक्षणः॥७२॥

प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल घर के द्वार पर प्रंत के लिए पिण्डदान करना चाहिए। चौधे दिन आहाण को भोजन कराना चाहिए। दूसरे दिन सगे सम्बन्धियों के साथ श्रीरकर्म और चौधे दिन अस्थिसंचय करना चाहिए। दो पवित्र साहाणों को पूर्विभिमुख बैठांकर श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए। पृत्यु के पाँचवें, नौवें और ग्यारहवें दिन उसी प्रकार दो बाह्यण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण लोग इसो को नवशाद कहते हैं।

एकादशेऽद्धि कुर्वीत प्रेतपृद्धिश्य भाषतः हादशे वाह्नि कर्तव्यं नवयेऽप्यथवासूनिः एकं पवित्रपंकोऽर्धः पिद्वपात्रं तसैव सः ७३॥

प्रेत को उद्देश्य करके ग्यारहर्व, बारहर्व वा नवें दिन श्राह करना चाहिए। इस श्राह में एक पवित्री, एक अर्घ्य और एक पिण्डफद होना चाहिए।

एवं मृताहि कर्तव्यं प्रतिमासन् वत्सरम्। सरिपर्डाकरणं प्रोक्तं पूर्णे संवत्सरे पुनः॥७४॥

इस प्रकार प्रतिमास और प्रतिवर्ष, मृत्यु के दिन आदः करना चाहिए तथा इस प्रकार एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर इसे सपिण्डोकरण कहा जाता है।

कुर्वाकन्वानि पाचणि वेतादीनां द्विजोत्तयाः। वेतार्वे पितृपावेषु पात्रमासंचयेततः॥७५॥

ब्राह्मण्डें को प्रेनादि के (मृतक, पितामह, प्रिपेतामह और सृद्धपितामह) सान पात्रों को तैयार करना चाहिए इसके साद पितरों के पात्रों में प्रेताध अन्य रखकर उस पात्र को जल से सिचित करें

ये समाना इति द्वाच्यां पिण्डानध्येयमेव हि। सपिण्डीकरणश्चादं देवपूर्व विमोयते॥७६॥

ये समानाः इत दो मन्त्रीं का उद्यारण कर पात्र में पिण्ड अर्पित किये जाते हैं। इस सफिण्डीकरण ब्राह्म से मूर्व देशश्रद्ध करना चाहिए चित्रावाहयस्य पुनः प्रेतं विनिर्देशंत्। ये सपिपडीकृताः प्रेता च तेषां स्युः प्रतिक्रियाः। यस्तु कुर्यतपृत्रक् पिण्डं चितृहा सोऽधिजायते॥७७॥

तत्पश्चात् पितरों का आहान करना चाहिए। इसके बाद प्रेत का विशेष निर्देश करें। पननु जिन प्रेतों का सर्पिण्डोकरण ब्राद्ध हो चुका हो, उनके निमित्त कोई भी अन्तरण कार्य नहीं करना चाहिए और बादि कोई उनके लिए पृथक् पिण्डदान करता है, तो वह अपने पितरों की हत्या करने वाला होता है।

पृते पितरि वै पुत्रः विष्णानस्य समावरेत्। दशसात्रं सोदकुम्यं ऋष्टं प्रतपर्यतः॥७८॥

पिता को मृत्यु हो जाने पर पुत्र को एक वर्ष तक पिण्डदान करना चाहिए और पूरे वर्ष प्रेतधर्म का अनुसरण करते हुए प्रतिदिन चल के घड़ के साथ अन देना चाहिए।

पार्वणेन विधानेन सांक्स्सरिकमिष्यते। प्रतिसंबत्सरं कुर्वोद्विधिंग सनातन ॥७९॥

सांबत्सरिक श्रद्ध भी पार्वणश्राद्ध की विधि के अनुसार हाता है और वह प्रतिवर्ष करना चाहिए, यही सनातन विधि है

मातर्गपत्रोः मृतैः कार्यम्पिण्डदानादिकं च यत्। पत्नी कुर्यात्मुतामाते पत्त्यभावे नु स्पेदरः॥८०॥

मृत माताः पिता के पिण्डदानादि सारे कार्य पुत्र द्वारा होने चाहिए। यदि पुत्र न हों तो (परित के निमित्त) पत्नी को करना चाहिए और पत्नी के अभाव में संगे भाई को ये कार्य करने चाहिए

अनेनैस सिधानेन जीव: श्राद्धं समाचरेत्। कृत्वा दानादिकं सर्वं श्रद्धायुक्तः समाहित:॥८१॥ उपयुक्त विधि के अनुसार कीवित मनुष्य भी एकाप्रचित होकर, श्रद्धापूर्वकं दानादि करके श्राद्धं कर सकता है

एम वः कवितः सम्बग्गृहस्यानां क्रियाविधिः। स्त्रीणां भर्तेषु सुसूषा वर्षा नान्य इहोच्यते॥८२॥

इस प्रकार गृहस्थों की कियाविधि मैंने सध्यक रूप से आप लोगों को कह दी है। परन्तु खियों के लिए हो पतिसेवा के अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं कहा गया है।

स्व्यर्गतस्यस् नित्यमीश्वराण्डिमानसाः। प्रामुकनिः पर्व स्वानं यदुक्तं बेदवादिभिः॥८३॥ इस प्रकार जो अपने धर्म में तत्पर होकर सदैव ईश्वरार्षित मन वाले होते हैं, वे वेदन्न विद्वानों द्वारा बताए गए श्रेष्ट स्थान को प्रक्र करते हैं।

> इति श्रीकूर्मपुराषे जाराउँ व्यासगीतासु श्राद्धकल्ये प्रयोजिहोऽस्यावः॥२३॥

> > चतुर्विशोऽध्यायः (द्विजो के अम्मिहोत्रादि कर्म)

रुपस उलाए

अग्निहोत्रन् जुहुयास्यवस्त्रातर्थदाविद्यः दर्शे चैव हि तस्याने नवसस्य स्टेस चा। १॥ इष्ट्रा चैव क्वान्यायमृत्वन्ते च हिजोऽस्वर । पशुना स्ववनस्वाने सपाने सोऽग्लिकेर्यक्षे ॥२॥

स्यास बोले — प्रत्येक साह्यण को सायंकाल और प्रात: काल विधिपृत्रंक अग्निहोत्र करना चाहिए। कृष्णपक्ष के अन्त में (अमावस्या में) दर्शयांग और सुक्लपक्ष के अन्त में , पृणिमा में) पौर्णयास यांग करना चाहिए। नृतन चान के पकने पर 'नवसस्या यांग के साथ बाह्यण को प्रत्येक ऋतु के अन्त में अग्निहोत्र करना चाहिए। उत्तरायण या दक्षिणायन में होने वाले तथा संजल्मर के अन्त में सोमयओं के साथ अग्निहोत्र करना चाहिए।

पालिष्टा नवस्थेष्टक पशुना वास्तिपान्द्रियः न धाप्तमधन्मासे वा दीर्घमायुर्जिमीविषुः॥३॥

दीयोयु प्राप्त करने की इच्छा वाले अग्निहोत्री झाझण की नवशस्परीष्ट और पशु याग किए बिना अन या मांस भदाण नहीं करना चाहिए

भवेनान्नेन चानिष्ट्रा पशुरुक्येन चान्त्य । प्राप्तानेवानुभिष्क्रित स्वाप्तामिषगृद्धिन ॥४॥

जो अभिहानी बाह्यण नृतन धान्य द्वारा नवशस्येष्टि तथा पशुयान न करके अन्न वा पांस भक्षण करते हैं तो उस अभिहानी की अभियाँ उस के प्राणों को ही खाने की इच्छा करके हैं

सावित्रान्त्रानिहोभोक्ष कुर्यात्वर्वसु नित्वतः। पितृश्चेवाष्टकाः सर्वे नित्यपन्तवृद्धासु च॥५॥

यह अग्निहात्री फ्रत्येक एवं पर सावित्र और शान्ति निमित्त होम करना चाहिए और सभी को 'अष्टका' ब्राह्म में. पितरी को सदा तृत करना चाहिए एव वर्ष परी नित्यमध्यार्पेऽन्य उच्चते। त्रवाणापिह वर्णानी गृहस्थात्रभयासिनाम्॥६॥

यही उपर्युक्त धर्म सदा श्रेष्ठ है. इसके अतिरिक्त अन्य अपर्यमं कहा जाता है। यह बाह्यचादि तीनों क्यों के गृहस्थां के लिए कहा है।

नास्तिक्याद्ववासस्याद्योऽग्नीप्रावनुषिकाति। कोतः वा न कोन स पाति नरकान् बहुन्॥७॥

जो नास्तिकता अथवा आलस्य के कारण अग्निहोत्र करने को रच्छा: नहीं करता या यज्ञ द्वारा उनके देवीं का पूजन नहीं करता उसे अनेकीं नरक भोगने पहते हैं।

(वाधिस्त्रमणताधिसं पहारीस्वरीस्वी। कृष्णीयाकं देतरणीयस्प्रमनं करतः अन्यांश्च नरकान् घोरान् सम्प्रपोति सुदुर्गतिः। अन्यजानं कुले विद्याः सूद्रपोर्गं स जावते।) कस्मात् सर्वप्रपत्नेन ब्राह्मणो हि विशेषतः। आधार्याम्न विश्वद्धारमा यजेत परमेशरम्॥८॥

है विद्रो। यह दुष्ट्रबृद्धि व्यक्ति तामिस, अन्धनामिस, महारीरव, कुम्भीपाक, तैतरणे, असिएत्रवन तथा अन्य थीर नरकों की प्राप्त करता है और बाद में चाण्डालों के कुल में एवं शूद्रयानि में उत्पन्न होता है ) इसीलिए ब्राह्मण को सब प्रकार से कापूर्वक विशुद्धात्मा डोकर अन्त्याचान करके, परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए।

अम्ब्रिकारको धर्मो हिजानां नेह विश्वते। तस्मादारहार्यक्रियमभिन्नेत्रेत्रेण ज्ञासनम्॥९॥

इस लोक में भ्राह्मणों के लिए अग्निहोत्र से बढ़कर दूसरा कोड़े श्रेष्ठ भर्म नहीं है. अत: उन्हें निरन्तर अग्निहोत्र के द्वारा ईश्वर की आराधना करनी चाहिए

यस्वस्थावाग्निमोद्ध स्थान यहं देवियद्यति। स संपूर्व न सम्भाव्यः कि पुनर्नोसिको जनः॥ १०॥

जो पुरुष अग्निहोसी होकर भी आलस्यक्श देव का यंजन नहीं करना चाहता, वह अतिशय मूद व्यक्ति वार्तालाय के योग्य नहीं होता। किर जो नास्तिक हो उसके विषय में तो कहना ही क्या ? अर्थात् वह तो सदा हो सम्भावण के योग्य नहीं रहता।

यस्य दैवार्षिकं भक्तं पर्यासं मृत्यवृत्तवे। अधिकं का भवेदास्य स सीनं पातुमर्हति॥११॥ जिस व्यक्ति के पास तीन साल तक अपने आश्रितों का पेट भरने की सामग्री हो अथवा इससे अधिक हो, वही सोमपान के लिए योग्य होता है अथात् उस उस धान्य से सोमयाग करना चाहिए

एव वे सर्वयञ्चानां सोषः प्रयम हत्वतेः सोमेनसम्बद्धेयं सोमनोकपदेशसम्। १२॥

सभी यहाँ में वह सोमयाग प्रयम-प्रधान अर्थात् अत्यन्त श्रेष्ठ जाना जाता है। इस स्त्रेमयङ द्वारा सोमलोक (चन्द्रलोक) में स्थित महेशर देव की आराधना करनी चाहिए।

न सोमयाग्रद्धिको महेलारस्यत्रकाः। न सोमो किइते तस्मात्सोमेनास्वर्धयेकस्य॥१५॥

महेश्वर हिन को आराधना के लिए सोमयत में अधिक श्रेष्ठ या उसके समान कोई दूसरा यह नहीं होता, इसलिए इस सामयाग होरा उस परमेशर की आराधना करनी चाहिए

पितायहेन विशेषाभाषाय विहितः पशुः। वर्षो तिमुक्तवे साक्षाच्छीतः स्थार्त्ते भवेतुनन।१४॥

आदिकाल में पितामह (ब्रह्मा) ने, ब्रह्मणों की साक्षात् मुक्ति के लिए जिस ब्रह्म धर्म का वर्णन किया था, वह पुन: श्रीत और स्मार्त भेद से दो प्रकार का हुआ है

श्रीतस्त्रेतान्त्रसम्बद्धात् स्मार्तः पूर्वं पदोदितः। श्रंथस्करमम् श्रीतस्त्रस्यत्कृति समाचरेत्॥१५॥

(उसमें प्रयम) श्रीतधर्म त्रेतापिन सं (दिश्वणापिन गार्डपत्य तथा आहवनीय) सम्बन्धित रहा है और दूसरे स्मातं धर्म का बर्णन सैने पहले हो कर दिया है। (उन दोनों में) श्रीत धर्म अधिक कल्याणकारी है. अतः उसका पालन अवस्य करना चाहिए।

उपाविष हितौ वर्षी वेदवेदविनिः स्तौ। ज्ञिष्टाचारस्कृतीयः, स्वाव्कृतिसमृत्योस्भावतः ॥१६॥

ये दानों ही धर्म बंद से ही उत्पन्न हुए हैं , (अत:) हितकारी हैं जुति और स्मृति के अभाव में शिष्टजनों के द्वारा किया गया आवरण (शिष्टाचार) दृतीय है।

वर्षेणाधियतो यैस्तु छेदः सपरिवृहणः।

ते लिहा बाह्मणाः बोक्सः निरममात्मयुगान्तिताः॥ १७॥

जिनके द्वारा धमानुसार, विस्तृत बेदों को अत्मसात किया गख हो, ऐसे आत्मगुणों से युक्त द्वाहाणों को शिष्ट कहा गया है। तेबाम्प्रियको यः स्थाचेतस्य नित्यनेव हि। स वर्षः कवितः सद्भितान्वेयापिति बारणा॥ १८॥

ऐसे हिट ब्राह्मणों द्वात अभियत नित्य चिस से भी स्वीकार किया गया है, सज्बनों में बही शिष्टाचर धर्म कहा है दूसरों के द्वारा किया गया आचल धर्म नहीं है. वही सास्त्र नियम है।

पुराणं धर्मञ्चालाणि वेदानाषुपर्वहणम्। एकस्मादब्रह्मविज्ञानं सर्पेज्ञानं सम्बद्धाः॥१९॥

पुराण और धर्महास्त्र बेदों का विस्तार करन वाले हैं। इनमें से एक (पुराण) से ब्रह्म या परमेश्वर का ज्ञान होती है, तथा और इसरें से धर्म ज्ञान होता है।

श्मै विज्ञासमानामां स्वत्रमाणतरं स्मृतम्। वर्मशास्त्रे पुराणानि बङ्कज्ञानेतराञ्जमम्॥२०॥

इसलिए धर्म के जिज्ञासा करने वालों के लिए उत्कृष्ट प्रमाणकर है और ब्रह्मज्ञानपरायणों के लिए पुराण श्रेष्ट प्रमाण हैं

शास्त्रतो जायते सम्बं ब्राह्मी विद्या च वैदिकी। तस्याद्वर्म पुराणं च श्रद्धातच्यं चनीविभिः॥२१॥

इन दोनों से भिन्न किसी अन्य मार्ग से, धमं और वैदिक ब्रह्मविद्या की जान प्राप्ति नहीं हो सकती, इसीनिए विद्यानों को धर्मज्ञाल और पुराण के प्रति श्रद्धालु होना चाहिए।

इति श्रीकृर्मपुराचे उत्तराई कासनेवाधु विज्ञानामन्दिहोत्रादिक्वपरिकारणं नाम चतुर्विग्रवेऽप्यवयः॥२४॥

> धञ्चविज्ञोऽध्यायः (हिजातियों की युन्ति)

व्यास उकास

एव कोऽमिहितः इत्सनो गृहस्वात्रमदासिनः। हिजातेः परमो वर्षो वर्तनानि निक्षमा॥१॥

व्यास बोले— इस प्रकार मैंने गृहस्थाश्रम में रहने वाले द्विजातियों के परम धर्म का पूर्णतः वर्णन कर दिया है, अब उनके आधरण के विषय में ध्यानपूर्वक सुनो।

<sup>.</sup> मनीकी तथा मुद्धियन् पुरुषं को धर्मशास्त्र और पुरुषों में पद्धा रखनी चहिए

द्विकियस्य गृही होयः सायकश्चाप्यसस्यकः। अञ्चापनं याजनं सः पूर्वस्याहुः प्रतिप्रहृप्। कुसोदकृषिकाणिकां प्रकृतंत्रः स्वयं कृतम्॥२॥

गृहस्य साधक और असायक दो प्रकार के हाते हैं। इनमें से प्रथम साधक गृहस्य के कमें अध्यापन, पन्न और दान लंगा कहा गया है। वे व्याजकमं कृषि और व्यापार भी कर सकते हैं अथवा दूसरों द्वारा करा सकते हैं।

कृषंरपाचे वर्षणज्यं नदपावे कुसीदकम्। आपत्कल्यम्बयं द्वेयः पूर्वोक्तो मुख्य इष्यने॥३॥

कृषि के अभाव में उसपार और उसपार के अभाव में स्थान लेने का कार्य किया जाना चाहिए। यह ज्यानकर्म आफ्रकाल में हो मान्य हैं मूर्वोक्त (अध्यापन, याजन और राम) सध्यनों को ही प्रमुख्य जानना चाहिए।

स्वर्व वा कर्षणाकुर्याद्वणिजये वा कुसीदकम्। कष्टा पापीयसी वृत्ति कुसीदं तद्विकार्जयेत्॥४॥

अधवा स्वयं कृषि, व्यापार या सूदखांरी का काम स्वयं करना चाहिए। व्याजकमं की जीविका अतिक्षय पापजनक हांती है, इसोलिए सदा हो अवश्य त्याग करना चाहिए।

क्षात्रवृत्ति परा प्रारुने स्वयं कर्षण द्विते । तस्माक्षात्रण वर्तेत वर्ततेऽनापदि द्वित्र ॥५॥

बिद्धानों ने ब्राह्मणों के लिए स्वयं कृषि कर्म करने की अपका, क्षत्रिय जृति अपनाने को श्रेष्ठ माना है। इसलिए आपत्काल में, ब्राह्मण यदि श्रिष्टय वृत्ति को अपनाता है तो यह पहिल नहां होता।

तेन चावाप्पश्चीवंस्तु वैश्यवृत्तिः कृषि इजेत् न क्ष्मंचन कुर्वीत झालणः कमे कर्षणम्॥६॥

यदि ब्रह्मण रहित्य वृत्ति नहीं ग्रहण कर पाता तो वैहय ग्रहण कर लेना चाहिए, परन्तु स्वयं कृषि कार्य नहीं करना चाहिए।

सम्बसायः पितृदेवान् बाह्यणांक्षायि यूजवेत्। ने तुसम्बास्य ते टोचे अमयन्ति न मेशवः॥७॥

लाध होने से पितरों, देवताओं और बाह्यणों को पूजा करना चाहिए इसमें कोई संजय नहीं कि ये लोग तुह होकर (कृषि कमें के कारण उत्पत्र) सारे दोश नष्ट कर देते हैं

दंबेष्यस्य पितृभ्यस्थ दत्तास्त्रागम् विशवसम्। विशवसार्गं कारुणान्तं कृषि कुर्वश्च दुष्यति॥८॥ डपार्जित बस्तु के बीसवें भाग से देवताओं और पितरों को एक भाग तथा बीसवें भाग से बाह्मणों को एक भाग देने से, कृषि कर्म में दोध नहीं लगता।

वाणिको द्विगुणं द्वाराष्ट् कुसीदी त्रिनुणं पुन-१ कृषिपालाञ्च दोषेण युज्यते नात्र संज्ञयः॥९॥

कृषि की तुलना में, व्यापार से हुए लाभ में हुगूना और सूदखोरों में तिगुना देना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार भाग देने से इन कार्यों में दोष नहीं लगता।

फ़िलोव्हं वाष्याददीत गृहस्त सामकः युनः। विद्यासिल्पादयसकने वहको वृत्तिहेतव ॥ १० ॥

साधक गृहस्थ शिलोच्छ वृत्ति भी ग्रहण कर सकता है उसके लिए विद्याः शिल्पादि अन्य और भी बहुत से जीविकोपार्जन के साधन है।

असायकातु य प्रोक्तो गृहस्वात्रमसंस्थितः। शिलोच्छे तस्य कविते हे कृती परमर्विमः॥ १९॥

असाधक गृहस्थी के लिए, ऋषियों ने, सिल और उन्छ जीविकारों बताई हैं।

अपृतेनश्रवा जीवेन्यृतेनाप्यथवा यदि। अयाचितं स्वादमृतं पृतं मैक्षनु यर्धमाम्॥१२॥

अथवा अमृत के द्वारा या आपत्काल में मृत के द्वारा जीविका निवाह कर सकते हैं। पिना म्हेंगी हुई वस्तु अमृत और भिक्षा में प्राप्त वस्तु मृत होती है

कुशुल्यान्यको वा स्वात्कुम्भीयान्यक एव वा व्यक्तिको वापि च भवेदश्वस्वनिक एव ता। १३॥

कुश्ल्यधान्यक संचित अन्न से तीन साल तक या उससे अधिक जीविका निर्वाह करने शाला) कुम्भीधान्यक (संचित अन्न से एक साल तक जीविका निर्वाह करने वाला) अध्यवा व्यक्तिक (संचित अन्न से तीन दिन तक सपरिचार पेट भरने याला) अथवा अश्वरतिक (आने वाले कल को पेट भरने के लिए जिसके पास अंशमात्र भी अन्न संचित न हो) होना चाहिए

क्तुर्णायपि वै तेषां हिजानां गृहपेधिनाप्। श्रेयान्यरः परी होवी वर्षतीः लोक्डीन्तपः॥१४॥

कुशुलबान्यादि तीन प्रकार, संचयी और असंचयी एक प्रकार, ऐसे चार प्रकार के गृहस्य ब्राहाणों में, उत्तरोक्त को बेष्ठ जानो क्योंकि धर्मानुसार ये परलोक में बेष्ठ लोकजयी होते हैं।

## ष्ट्रकर्मको भवेत्तेषां त्रिपिरन्यः त्रवर्तते। द्वास्थ्यपेकस्भृत्येस्य ब्रह्मसत्रेण जीवति॥ १५॥

(बड़े परिवार बाले) गृहस्थ ब्राह्मण, छः जीविकाओं ऋत, अयाचित, मिश्रा, कृषि, व्यापार और सूदलांदो) के हुारा, दूसरे (उससे छोटे परिवार बाले) ब्राह्मण तीन जीविकाओं (याजन, अध्यापन और दान) के द्वारा, तीसरे (उनसे भी छोटे परिवार वालं ख्रह्मण्) प्रकार के ब्राह्मण दो कर्मों ,अध्यापन और याजन) से तथा चौथे प्रकार के ब्राह्मण केवल एक (अध्यापन) कोविका के द्वारा अपने परिवार का पहलन भोषण करीने

#### वर्तयंखु शिक्सेव्ध्वन्यामन्त्रिक्षत्रपरावणः। इष्टिः पार्वापप्रान्ता या केवल्य न निर्वयत्सदा॥१६॥

शिल और उज्छ यृत्ति के द्वारा जीविकोपाजन करने वाले आहाण, यदि घर से सम्पन्न होने वाले पुष्पकर्मों को खरने में अक्षम हों, तो उसे केवल अग्निहोत्र पराजय होना चाहिए और पर्व तथा अयन के अन्त से सम्पन्न होने कले यहां को करना चाहिए।

न लोकवृतं वर्तेत वार्तानो वृत्तिहेतवे। अजितक्रमञ्जठां शुद्धां जीवेद्वाक्रकरीविकाम्॥ १७॥

जीविकोपार्जन के लिए लोकवृति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जीविका का जो साधन अहंकार और छल से शून्य हो, सर हों, जिसमें लेशमात्र भी कुटिलका न हो और जो अल्पन्त सुद्ध हो गृहस्य हाहाण को वही जीविका अपनानी चाहिए।

याचित्य वार्वसद्ध्योऽश्रं पितृन्देशास्तु तोवयेत्। याचयेद्वा सुवीन्दान्तान् तेन वृष्येत् स्वयं ततः॥१८॥

शिष्टजनों से अत्र माँगर, पितरों को तृप्त करना चाहिए था पवित्र संन्यासियों को दान देना चाहिए, परन्तु उससे स्वयं अपना पेट नहीं भरना चाहिए

वस्तु इत्यार्थ्यने कृत्वा गृहस्वस्तोववेत्र तु। देवान्वित्स्तु विधिना शुनां योनि वृक्तस्यः॥ १९॥

जो व्यक्ति द्रश्य कमाका परिवारजनीं, देवताओं और पितरों को विधिपूर्वक सन्तुष्ट नहीं करता, वह कुकुरयोनि प्राप्त करता है

वर्महार्थेष्ठ काम्झ श्रेयो पोक्ष्यनुष्टयम्। वर्माद्वरुद्धः कामः स्वाद्काकृष्णनानु नेतरः॥२०॥ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में चारों श्रेयस्कर हैं। धर्म के अविरोधी काम का आश्रव लिया जा सकता है परन्तु धर्म विरोधी काम कथी भी पालनयी नहीं होता।

वोऽर्थो वर्षाय नत्वार्थं सोऽर्थोनार्वस्तवेतरः। तस्यार्क्यं समासात दहाई जुडुकदिहुनः॥२१॥

केवल धर्म के लिए संक्ति अर्थ ही अध है और जो अर्थ अपने लिए संग्रह किया जाता है वह अर्थ पहीं होता। अत: ब्राहरण को अर्थ संक्ति कर सुपात्र को दान देना कहिए या यत करना चाहिए।

इति ओकुर्यपुराके उत्तराई जासमीतासु दिजातीनो युक्तिनिसप्थ। अप पश्चवित्रोऽध्यायश्च २५॥:

> षड्विशोऽध्यायः (दानवर्षे कक्ष्म)

#### व्यास स्वाव

अवातः सम्प्रवश्यामि दानवर्ममनुष्रमम्। इक्षणाचिहितं पूर्वपृषीणां इक्षमदिनाम्॥ १॥

व्यास बोले— पहले स्वयं ब्रह्मा ने बहादादी ऋषियों के जिस अतिबेह राज्धर्म को बताया का, अब मैं उसीको कहेंगा।

अर्जनसुचिते पत्रे श्रद्धवा प्रतिपादनम्। दार्नपत्विमिनिर्देष्टं भुक्तिभुक्तिफलप्रदम्॥२॥

सुपात्र में श्रह्मपूर्वक धन का प्रतिपादन हो 'दान' नाम से अभिहित है। यह भ्रोग और मोस— दोनों प्रकार का फल देने वाला है

बहराति विशिष्टेभ्यः शिष्टेम्यः श्रद्धवा युतः। तद्विचित्रपद्धं मन्ये शेवं कस्यापि रक्षतिम ३॥

जो कोई अपने धन का बिशिष्ट सभ्यजनों को श्रद्धापूर्वक दान करता है, वही सच्चा धन मैं मानता हूँ श्रेष धन को तो दुसरे किसी के लिए रक्षा करता है।

नित्वं नैमित्तिकं कान्यं त्रिक्वं दानमुख्यते। चतुर्वं विकलं त्रोक्तं सर्वदानोत्तमोत्तमम्।१४॥

नित्य, नैमितिक और काम्य भेद से दान तीन प्रकार का कहा गया है। चौथे प्रकार का दान, निर्मल दान कहा जाती है जो समस्त दानों की तुलना में ब्रेड होता है अहन्यहरि विकिश्विद्दीयतेऽनुषकारिकेः अनुद्दिश्य कले तस्माद्द्वाद्यणाय तु मित्वकम्॥५॥ फल की इच्छा न रखका, प्रतिदिन किसो अनुपकारी उपकार करने में असमर्थ) साधारण ब्राह्मण को दिया जाने कला दान नित्य'दान कहलाता है।

## यनु पापोपञ्चानसर्वं दीस्तो विदुषां करे। नैमितिकन्तदृद्धिं दार्ग सक्तिरनुष्टितम्॥६॥

अपने याप का शमन करने के लिए जो दान पण्डितों के हाथों में दिया जाता है, वह नैमित्तिक दान कहा गया है और यह सज्बनों द्वारा अनुष्टित भी है

अफर्यायज्ञेश्वर्यस्वर्गार्थं स्त्यदीयते। दानं तत्काय्ययाख्यातमृत्रिर्ध्वर्मीवन्तके.॥७॥

सन्तान, विजय, ऐसर्थ या स्वर्गादि की कायना से जो दान दिया जाता है, वह धर्मचिन्तक ऋषियों द्वारा 'काम्य-दान कहा गया है।

यदीसरप्रीयानाचे इस्रवित्सु प्रदीयते। चेतसा धर्मयुक्तंत्र दानं नहिस्स्नं शिवम्॥८॥

देशर को प्रसन करने के लिए, धर्मपरायण होकर केंद्रत आहाणों को जो दान दिया जाता है, वह मंगलकारी दान. विमल (निर्मल) दान के नाम से जाना जाता है

दानवर्षं निषेतेत बाह्यवासका ज्ञास्तितः। उत्पन्त्यते हि तत्याची क्लारपति सर्वतः॥९॥

सुपात्र मिलने पर ही सामध्यांनुसार दानरूप धर्म की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पात्र कदान्ति, ही उपस्थित हाता है, जो दाता को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्च होता है।

कुटुम्बभक्तवसनाहेर्यं यदत्तिरिच्यते। अन्यवा दीयते वद्धि २ तहानं फलप्रदम्॥ १०॥

कुटुम्ब का पेट भरने के बाद, जो बचे, उसका दान करना चाहिए। अन्यथा जो इस्म दिया जाता है, वह फलदायक नहीं होता।

श्रोतियाय कुल्सैनाय विनीताय तपस्विने। इतस्याय दरिहाय बहेर्च प्रसिपूर्वकम्॥ ११॥

बेदत बाहाण, कुलीन, विनीत, तपस्त्री, ब्रह्मचारी और दरिद्रों को भक्तिभाव से दान देना यहिंछ।

यस्तु दशान्महीन्मकस्य प्राप्तमायक्रितन्तने।

स बावि वर्ग्य स्थानं वत्र कवा न लोचति॥ १२॥

ओ व्यक्ति भक्तिभाव से अग्निहोत्री सहस्य को भूमि दान करता है, वह उस परम स्थान पर पहुँचता है, जहाँ जाकर व्यक्ति किसी प्रकार का दुःख नहीं भोगता।

इम्रुचि सनको पूर्णि वदगोव्यक्तकिनीम्। इदाति वेदविदुषे वः स मूचो न जाकते॥ १३॥

जो व्यक्ति गर्न से आस्झदित, जौ और गेहूँ की फसलों से सुशोधित भूमि को बेदन ब्राह्मण के लिए दान करता है. वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है।

गोचर्पमात्रामयि का वो पूर्णि सम्प्रथक्कति। ब्राह्मणाय दरिहाय सर्वपापैः त्रमुख्यते॥ १४॥ पूर्णिदानस्यर्थं दाने विकते नेह किञ्चन। अक्ट्रस्तने तुल्यं विकादाने कतेऽविकस्॥ १५॥

जो व्यक्ति गांचर्म जितनी भी भूषि. नियंत बाह्मण को दान करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है क्योंकि इस भूषिदान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ दान नहीं है परन्तु अन दान भी भूषि दान के समान होता है, तथापि विद्यादान उससे भी अधिक फलदायक होता है।

वा बाह्यणाय भूवये वर्षशीलाय शीलिने। इदाति दिवां विद्यां इहलोके पहीयो॥ १६॥

जो व्यक्ति शान्त, पवित्र और धर्मशील ब्राह्मण को विधि पृथंक विद्यादान करता है, यह ब्रह्मलोक में पृजित होता है।

दबादहरहसम्बद्धं अद्भया ब्रह्मचारियो। सर्वपारिवर्तिर्मुको ब्राह्मणं स्वानमान्तुस्पत्॥ १७॥

जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक क्रम्रधारी ब्राह्मण को अन्न दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त डोकर, ब्रह्मस्त्रेक में जाता है।

गृहस्थायात्रदानेन फलं नाफोति मानवः। आगमे यस्य दातकां दानाभोति परां गतिम्॥१८॥ गृहस्य को भी (कच्चा) अत्र दान करने से मनुष्य को फल मिलता है परन्तु उसके आने पर स्रो गृहस्थ को दान करना चाहिए। ऐसा दान देवर दाता श्रेष्ट गति प्राप्त करता है।

वैशास्त्रां वीर्णमास्तान् इत्तरणानस्य पञ्च का उपोध्य विविदा कालाञ्कृतोत्वकामानसः॥१९॥ पूर्वादस्ता तिलैः कृत्योर्भवृतः च विशेषतः। वकादिभिः समध्यस्यं कावयेद्या स्वयं बदेत्॥२०॥ श्रीयतो सर्वरावेति वद्या वनस्य वर्तते। यावज्ञीनं कृतम्यापं तस्त्राणादेव नक्ष्वति॥२१॥

वैशास्त्र मास की पूर्णिमा के दिन उपतास रखकर शाना. पवित्र और एकाग्रवित्त से सात या पाँच बाहाणों को काले तिल और मधु से भागी भाँति पूजकर, गन्धादि इक्यों से आस्ती उतारकर, 'हे धर्मराज आप प्रसन्न हों,'' यह वाक्य स्वयं कहें और जो कुछ भी मन में कामना हो, वह भी कहें मा उन बाहाणों से खोलने को कहें ऐसा करने से जीवन भर किये हुए सभी खप क्षण में नष्ट हो जाते हैं।

कृष्णानिने तिलान् दत्त्वा हिरम्ये यबुद्धर्पिको। ददाति वस्तु विद्याय सर्वे वस्ति दुष्पृत्तम्।।२२॥ जो व्यक्ति काले मृगचर्म में सोना, मधु और पी रखकर बाह्यण को दान देता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है

कृतात्रपुदकृष्णस्य वैज्ञास्थासः विज्ञवतः। निर्देश्य वर्षराज्ञाय विज्ञेषयो मुख्यते भयात्॥ २३॥।

विशेषतः वैशाख मास में, धर्मग्रज को पका हुआ अन और जल से भरा हुआ घड़ा, बाह्यजों को दान देने से भय से मुक्ति मिलती है

सुकर्णतिलपुक्तेस्तु ब्राह्मणान् सम पद्म या। तर्पयेटुद्धात्राणि ब्रह्महत्यां व्ययोहति॥२४॥

सात या पाँच सुपात बाह्मणों को सोना और तिल के साथ जल भरे पात्र का दान करने से ब्रह्महत्या के पाप से छटकारा मिल जाता है

(माघमासे तु विधानु हादश्यां समुपोपितः।) मुक्लास्वरयर क्ल्फ्रेसिलेईत्वा हृताशनम्। प्रदेशादशास्त्रजेष्यस्तु विशेष्यः सुसमाहितः। सन्यत्रपृति क्ल्फ्रिं सर्वे तर्राते वै द्विशः॥२५॥ समस्यास्यरम्तुत्राज हाह्यजाय तपस्तिने। यक्तिहाद्देवदेवेशं दशाद्वोहिश्य स्मृहस्मृ॥२६॥ प्रीयतापीश्वरः सोधो यहादेवः सनसन्॥ समजन्मकृतं प्रयं तस्क्षणादेव नश्यति॥२७॥

माध की कृष्ण द्वादशी में उपवास कर, सफेद वस धारण करके आग में काल किल से हका करते हुए एकाग्रधित से आधार्णों को तिल दान करने से, जीवन भर के सते पापों से मृक्ति फिल जाती है। अमायस्या के दिन, 'उमा सहित ईश्वर सनातन महादेव प्रमन्न हों' यह कहकर देवदेवत भगवान शंकर के नाम से तपस्वी बाह्यण को खे कुछ भी दान दिया जाता है, उसके द्वारा सात जन्मों में किए गए प्रम उसी सण नह हो जाते हैं. वस्तु कृष्णचतुर्दश्यां स्वात्वा देवं विनाकितम्। आरावधेदिद्वजपुखे न तस्यास्ति कुर्न्यवः॥२८॥ कृष्णाष्ट्रस्यां विशेषेण वार्षिकाय हिजातवे। स्वात्वाध्यस्यं क्यान्यानं बाद्यक्षास्वनादिषिः॥२९॥ प्रीयतां मे महादेवो दहात्हर्व्यं स्वकीयकम्। सर्वसम्पवितिर्मुक्तः प्रामोति परमां महिस्॥३०॥

जो व्यक्ति कृष्णचतुर्दशी के दिन आन करके, भगवान् शंकर की आराधना कर, ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्णाष्टमी के दिन, स्नान करके, धार्मिक ब्राह्मणों को नियमानुसार पादप्रश्वलन आदि द्वारा विशंच रूप से उनकी पूज्य करके, भशदेव हमारे प्रति "प्रसन्न हों" यह कहकर अपनी वस्तु दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर, परम गति को प्राप्त करना है।

हिनै कृष्णकर्तुर्दश्यां कृष्णाष्ट्रप्यां विशेषत अपायास्त्रान्तु वै पत्तैः पूजनीवस्थिलोचनः ॥३१॥ एकादश्यां निराहारो द्वादश्यां पुरुकोचपम्। अर्थपेद्वाकृष्णपुरो स गच्छेन्यस्न पदम्॥३२॥

कृष्णाष्ट्रमी, कृष्णचतुरंशी और अमावस्मा के दिन, भक्त ब्राहाणों को विशेष रूप से भगवान शिव को पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार एकादशी को उपवास करके. द्वादशी में पुरुषोत्तम विष्णु को पूजा करके ब्राहाणों को मोजन करवाना चाहिए ऐसा करने वाला परमगति को प्रश्न होता है

एषां तिषिर्वेष्णवी स्वाद्झदशी शुक्लक्सके। तस्क्रमाराज्ञयंदेवं प्रयम्बन वन्नईनम्॥३३॥

शुक्लपक्ष की द्वादशी तिथि ऐसे उपासकों को वैष्णवी तिथि होती है, इसोलिए इस तिथि में जनादेन विष्णु की यहपूर्वक पूजा करनी चाहिए।

यस्त्रिश्चिद्धदेवभीक्षानमृदिक्त ब्राञ्चल शुर्वी। दीवने विकाय वापि सदनसञ्जलप्रदम्॥३४॥

इस तरह जिस किसी रूप में देव ईशान शंकर को ठहिटू करके अथवा भगवान विष्णु के नाम पर पवित्र ब्राह्मण को जो कुछ भी दान दिया जाता है, यह अनना फल देने वाला होता है।

यो हि वां देवनाधिन्छेन्समासविस्तुत्रनः। ब्राह्मणान् पूजवेदिहान् स तस्यासोबहेतुतः॥३५॥ जो मनुष्य अपने जिस इष्टदेव को आराधना करना चाहता है, वह बुद्धिमान् उसे उस देवता को सन्तुष्टि हेतु ब्राह्मणी को पूजा करे।

हिसनां क्युसस्वाय निर्धं तिप्तन्ति देवता:। पूज्यने बाह्यजानाथे प्रतिपादिष्यपि क्वस्थित्।।३६॥ तस्यासर्वप्रपनेन ततस्यसम्बद्धिः। हिनेषु देवता निर्धं पूजनीया विशेषवः।।३७॥

ब्राह्मणों के जारीर का आश्रव लेकर सभी देवता नित्य वास करते हैं कभी-कभी ब्राह्मण उपलब्ध न होने पर प्रतिमा आदि में भी देवताओं की पूजा की बातों है। इस्त्रेलिए सब प्रकार से तनत् फल के इच्छुक व्यक्तियों को, सदा ब्राह्मण में ही विश्रोष रूप से देवता की पूजा करनी चाहिए

विपृतिकामः सततं पृजयेष्टै पुरन्दरम्। इत्स्वर्चसकापस्तु इत्साणं इत्स्वरामुखः॥३८॥

एंडर्ग की कामना करने वाला सदा इन्द्र की पूजा करें और बहावर्यस की कामना बाला या वेदबान की कामना वाला बहार की पूजा करें

आरोम्प्रकामोऽव रवि बेनुकामो हुताहनम्। कर्मणां सिद्धिकायस्य पुत्रवेहै विनायकम्॥३९॥

उसी प्रकार आसंग्य चाहने वाला सूर्य को, धेनु को कामना करने वाला अग्नि की और सभी कार्यों की सिद्धि चाहने वाला विनायक की पूजा करें।

मोगकावस्तु क्रशिनं बलकामः समीरणम्। भृषुषुः सर्वसंसाराजयलेगान्त्रीयेद्धरिम्॥४०॥

भोगों को इच्छा करने बाला चन्द्रमा की, बलकामी बायु की और सम्पूर्ण संसार से मुक्ति की इच्छा करने बाता प्रयतपूर्वक विष्णु की पूजा करे

यस्तु योगं तया प्रोक्षमित्रहेतद्वनमैत्रुरम्। सोऽर्थयद्वै विरूपक्षं प्रयत्नेन महेश्वरम्॥४१॥

परन्तु जो योग, मोक्ष तथा ईन्हरीय ज्ञान की इच्छा करते हैं. उन्हें यजपूर्वक विरूपक्ष महेन्नर को पूजा करना चाहिए

ये वाक्कित महाभोगान् झनानि स महेश्वरम्। ते पूजवित पूर्वेलं केशवद्वर्गि भोगिन ॥ ४२॥

ां महाभोग समृह को तथा विकिध द्वान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वे भोगी पुरुष भूतेश महादेव और केशव (विच्यु) को पूजा करते हैं वरिदश्तृतिमाणोति मुख्यम्बस्यमञ्जः। तिलञ्जदः प्रवामिष्टान्दीपद्धसमुद्रतमम्॥४३॥

जलदान करने से (प्याउ लगाने से) तृति, अप्रदान से अक्षय सुख, विलदान से अभीष्ट प्रजा (सन्तान) और दीपदान से उत्तम चक्षु प्राप्त होते हैं।

मूपिदः सर्वमानोति दोर्घमायुर्हिरच्यद् । भृहदोऽज्याणि वेज्यानि कव्यदो अधनुसमम्।:४४॥

भूमिदान करने वाला सब भा लेता है। स्वर्णदान करने से दीपाँगु, गृहदान करने से उत्तम गृह और चौदी का दान करने वाला उत्तम रूप की प्राप्ति होती है।

क्षसाद्धस्द्रसालोक्यपस्तिमालोक्यपस्तदः। अनबुहः जियं पृष्टां नोदो समस्य विष्टवस्य ४५॥

यस दान करने से चन्द्रलॉक में वास होता है अबदान से ब्रेड यान, बैलदान अतुल सम्पत्ति और गोदान करने वस्ता बहालोक को प्राप्त करता है

यानसम्पापदो पार्थापैश्वर्यसम्पप्तदः। यान्यदः शासतं सीख्यं बह्नदो ब्रह्मसाल्पसान्॥४५॥

वाहन या शब्यतदान करने से सुन्दर स्त्रों को प्राप्ति होती हैं: डरे हुए व्यक्ति को अध्यवदान देने से प्रभूत ऐश्वर्य मिलता है, ध्वन का दान करने से शासत सुख तथा वेद का दान करने से ब्रह्मतादालक की प्राप्ति होती है।

बान्यान्वरि स्थार्काक विशेषु प्रतिपादपेत्। वेदवित्सु विजिष्टेषु प्रेय स्वर्ग समझ्ते॥४७॥

जो व्यक्ति अपनी ज्ञकि के अनुसार, वेदन्न विशिष्ट बाह्यभों को धान्य अर्पित करता है, वह मरम्पोपरान्त में स्वर्ग भोगना है।

गवां वा संप्रदानेन सर्ववार्य. प्रमुख्यते। इस्टनान्त्रं प्रदानेन दीसास्मिजीयते नर ॥४८॥ गायों को दान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है इन्धन का दान करने से दीसान्ति उत्पन्न होती है (पाचनशक्ति बदती है)।

पत्ममूलानि झाकानि मोज्यानि विविधानि दे। प्रदश्चद्वात्रयोग्यस्तु पुदा सुकः स्वयव्यवेत्।।४९॥ जो बाह्यजो को फल, यूल, शाक तथा विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ देता है, वह स्वयं प्रसन्नयुक रहता है।

औष्यं स्नेहमात्वरं रोणियो रोगक्कन्त्ये। ददानो रोगरहितः सुख्ये टीर्पायुरेव च॥५०॥ जां व्यक्ति रांगी को रांग की शांति के लिए औषध, धृतादि युक्त आहार प्रदान करता है, वह निरंगी, सुखी और दीपांयु होता है।

#### असिपप्रवर्ग मार्ग शुरवारसमन्त्रितम्। तीवतापद्म वरति क्षत्रोपानतादो नरः॥५१॥

जो व्यक्ति छाता और जूता दान करता है, वह उस्तर के समान तंत्र धारवाले असिपत्रदन नामक नरक से और तीव ताप को पार कर लंदा है।

## वर्षादञ्जनम् मोके क्यापि दक्ति गृहे। हनद् गुणवते देवनदेवासुर्वमक्तता।५२॥

इस लाक में जो कुछ भी अति प्रिय हो और जो अपने भर में प्रिय वस्तु हो, (उसे पालोक में) अक्षयरूप सं चाहने वाला ये सब वस्तुएँ गुणवान् ब्राह्मण को दान करे।

## क्षयने विद्युवे चैय प्रहणे चन्द्रमूर्ययो । संज्ञानसादितु कालेबु दत्तम्मति बाक्षयम्॥६३॥

अयनकाल और विपुत्रसंक्रान्ति काल (जिसमें दिन रात समान होते हैं), सूर्य और चन्द्र के ग्रहण में तथा संकानन्यादि समय में दान की गई वस्तुएँ अक्षय फल प्रदान करती हैं।

## प्रयागदिवु तीर्वेषु पृण्येखायतम्बु च। दस्या चासपमाजाति नदीवु च वनेवु च॥५४॥

प्रयागादि तीथे, पवित्र मन्दिर, नदो या तालाव के किनारे मुपात्र को दिख गया दान अक्षय फलांत्यदक होता है।

## दानधर्मात्यये धर्मे भूतानाग्रेह विद्यते। तस्माद्विप्रय दातव्यं श्रोत्रियाय द्विजातिथि ॥५५॥

्डस लांक में प्राणियां के लिए दान धर्म से उत्तम दुसरा कोड़े धर्म नहीं हैं, इसोविंगए द्विजातियों को केंद्रत ग्राह्मणों को दान देना चाहिए

## स्वर्गायुर्भृतिकायेन तथा प्राचीपशान्तये। मुमुक्कुणा च दातव्यं शाक्षणेष्यसम्बद्धसम्॥५६॥

रबर्ग, आयु और ऐष्ठयं की कामना खला और मृपृक्षु को पापों के उपशमन हेतु प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए।

## दीयधनन्तु यो योहादमीविधान्तिसुरेषु च. निवारयति पापापः विर्यरवेदनि व्यवेतु सः॥५७॥

ाँगै, ब्राह्मण, अग्नि आदि देवों को दान देते समय जो व्यक्ति मोहवरा उसे (दान-कर्म को) ग्रेकता है, वह पापतमा मृत्यु के बाद पश्चियों की योनि में जन्म लेता है। यस्तु द्रव्यार्जनं कृत्वा नार्धवेद्वाहाणान् सुनान्। सर्वस्वमपहर्त्वनं सष्ट्राहित्रतिवासयंत्॥५८॥

जो व्यक्ति द्रव्य- संस्थ कर लेने पर उस से देवताओं और ब्राह्मणों का अर्धन नहीं करता, तो (राजा) उससे सर्वस्व छोनकर, राज्य से निष्कासित कर दे ।

यस्तु दुर्जिस्रवेलाक्षयञ्ज्ञाचं न प्रयक्तिकः विद्यमाणेषु सस्तेषु ब्राह्मणः स तु गर्हतः॥५९॥ तस्यात्र प्रतिगृहीयात्र वै देवस तस्य हि। अङ्कृतिका स्थकाद्राष्ट्रातं राजा विक्रवासयेत्॥६०॥

जो व्यक्ति दुर्भिक्ष के समय (भूखभरी से) मृत्यु को प्राप्त हो रहे लोगों को अजादि दान नहीं करता, वह ब्राह्मण मिन्दित होता है ऐसे व्यक्ति से दान बहुच करना और उसे दान देना वर्जित है। ऐसे व्यक्तियों को (भाषभूचक क्कि) से) बिहित कर राजा अपने राज्य से मिर्वासित कर दे

## पस्तु सब्दक्षे ददानीह न दृष्ट्यं धर्मेशावनम्। स पूर्वाप्यधिकः पापी नरके फ्लाते नर ॥६१॥

जो मनुष्य सज्जनों को धर्म प्राप्ति के साधनरूप दृष्य का दान नहीं करता, वह तो पूर्वोत्त पापियों से भी अधिक पापी मृत्यु के पश्चात् नरक में दु:ख भोगता है।

## स्कव्यवक्तो ये विद्रा विद्यावनो क्रिनेद्रियाः सन्यसंवयसंयुक्तासोध्यो द्ववद्वियोजयः॥६२॥

हे द्विजोत्तम। जो साध्यण क्वाध्यायी हों, विद्याकान् और जितिन्दिय हों, सत्य और संयम से युक्त हों, उन्हीं को दान देना चाहिए।

## सुभुक्तपपि तिहासं वार्मिकम्मोजयेदिङ्कम्। न तु मूर्खमवृत्तस्य दशरात्रमुपोवितम्॥६३॥

यदि कोई सुपुक्त (स्सम्पन्न) ब्राह्मण बिह्यन् और धार्मिक हो, तो उसं भी माजन कराना चाहिए। परन्तु अधार्मिक और मुखं ब्राह्मण यदि दस रात तक उपवासी हो, तो भी उसं भोजन नहीं कराना चाहिए।

## मञ्जिक्छमतिकस्य क्षोतियं यः प्रथक्तिः। स तेन कर्मणा पापी दृहत्वाससम् कुलम्॥६४॥

जो व्यक्ति निकटस्य श्रोतिय ब्राह्मण को संहकर अन्य ब्राह्मण को दान करता है, वह पापी इस खपकर्म से अपनी सात पीढ़ियों को भस्म करता है। यदि स्यादिको विश्वः शीलविद्यादिभिः स्वयम्। तस्मै यसेन दातव्ययनिक्रायापि सिद्रियिम्।।६५॥

यदि दूर स्थित ब्राह्मण निकटस्थ ब्राह्मण से विधा-श्रील गुणों से उससे अधिक हो तो समीपस्य ब्राह्मण को छोड़कर भी उसको क्ह्रपूर्वक दान देना चाहिए.

योऽर्वितं प्रति गृह्यति ददात्यर्वितमेन काः तालुभौ वचनतः स्वर्म वस्कतु विपर्यवे॥६६॥

इसलिए जो पूजित से दान लेता है अथवा पूजित को दान देता है, वे दोनों ही स्वर्ण में जाते हैं, उसके विपरीत होन पर नरक की प्राप्ति होती है।

न वार्यीप प्रयद्धेत नास्तिके हेतुकेऽपि चः पापगढुंतु छ सर्वेषु नासेद्विदि वर्षेवित्।।६७॥

अत धर्मवेना को चाहिए कि वह मस्तिक. मिध्या, तार्किक, पाखण्डो और वेदों के जान से पंडित व्यक्ति को जल भी दान न करें।

अपूचक हिरण्यक्क गामकं पृथिवीं तिलान् अविद्यान्तिगृक्कनो धरमीपर्यात काक्ष्यत्॥६८॥

यदि कोई अविद्वान् व्यक्ति मालपूआ, सुवर्ण, गाय, घोड़ा, भूमि और तिल का दान लेता है, तो वह लकड़ी की भीति जलकर भस्म हो जाता है।

द्विजातिष्यां यनं लिप्सेतःहस्तेष्यते द्विजोत्तमः। अपि या जातिमानेष्यो न तु शुद्रात्कष्टञ्चनः। ६९॥

साहाणश्रंष्ठ को योग्य द्विजातियों से ही धन को इच्छा करना चाहिए। अयवर क्षत्रिय और वैश्य से भी दान मौगा जा सकता है परन्तु तुद्र से कभी भी दान नहीं लेना चाहिए

वृत्तिसङ्कोधयन्त्रिक्कंत् रेहेत बर्गवस्तरम्। धनलामे प्रसक्तस्तु ब्राह्मण्यादेव हीयते॥७०॥

प्रत्यक ब्राह्मण को अपनी आव्यंत्रिका संकृषित करने की इच्छा करनी चाहिए। घन संचय की इच्छा न कर धन के स्क्षेत्र में प्रसक्त होकर वह ब्राह्मणस्य से नष्ट हो जाता है।

वेदानपीत्य सकलान् यज्ञस्यवाय्य सर्वज्ञः। २ तो गविपदापाति सङ्गोकावापवापुवात्॥७१॥

संपूर्ण बेर्दा का अध्ययन करके और समस्त वड़ सम्पन्न करके भी भनुष्य उस यति को प्राप्त नहीं करता जो संकोचवृत्ति रखने वाले को प्राप्त होती है।

प्रतिप्रहरुविनं स्थाखनार्थन्तु धनं हरेत्। स्थित्यर्थादविकं गृह्यु इद्याणी व्यत्यक्षेणतिम्॥७२॥ दार ग्रहण करने में रुचि नहीं होनी चाहिए, जीवन यात्रा के लिए हो धन संग्रह करना चाहिए आवस्पकता से अधिक धन संग्रह करने वाला ब्राह्मण अर्थागित की प्राप्त होता है.

## यस्तु स्थातात्त्रको नित्यं न स स्वर्गस्य पाजनम्। उद्देजनति भूतारि क्या चौरस्तरीय स-१।७३॥

सदा याधन्त्र करने वाला स्वर्ग का फर ( अधिकारी) नहीं होता। वह तो चोर की तरह दूसरे प्राणियों को डेड्रिंग्न करता रहता है

गुरून् पुत्पक्षोजिन्द्वीर्यन् अर्जिय्यन्देशवातियोन्। सर्वतः प्रतिमृद्धीयात्र तु तृष्येतस्ययनवः।।७४॥

गुरुजनों और सेक्कों के जीवन यापन हेतु अथवा देखता और अतिचियों की पूजा अचना के हेतु सभी क्यों से दान ग्रहण किया जाता है किन्तु उससे स्ट्यं तृप्त नहीं होना चाहिए।

एवं गृहस्यो युक्तातमा देवतातिविधूत्रकः। वर्तमानः संगतात्मा वर्तते तत्परमणदम्॥७५॥

इस प्रकार देवता और अतिथि की पृत्य करने वाले संयतालय गृहस्य सावधानचित से जीवन निर्वाह करना है वह परम पद को प्राप्त करता है।

पुत्रे निवाय का सर्व फत्वारण्यनु तत्ववित्। एकाकी क्रिवरिक्रियमुदासीनः समाहितः॥७६॥

अथवा अपने पुत्र पर सब कुछ छोड़कर, तत्त्वज्ञ स्वक्ति, चन में जाकर, उदासीन और एकाप्रचित्त होकर, एकाकी विचरण करें

एवं व कवितो वर्षो गृहस्तानां द्विजोत्तमा । इतका तु तिष्ठेप्रियमां तकानुष्ठापयेदिहुआन्॥७७ :

है द्विजोत्तमां। मैंने आप कोगों को सम्पूर्ण गृहस्थधमें कहा है। इसे जानकर नियमनिष्ठ होकर इसका पालन करें और सभी बाहाजों से ऐसा आचरण करने के लिए उपदेश करें।

कृति देवमनादिगेकगीशं गृह्यमेंण समर्ववेदजसम्। तमतीस्य स सर्वपुतपोनि

प्रकृति वै स परे न याति जन्मा।७८॥

इस प्रकार गृहस्थधर्म के अनुसार जो अनादि देव, एक इंशान को अध्यर्वना करता है, वह समस्त भूनों की थानिकप पराष्ट्रकृतिः माध्य को पार करके पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता।

> कृति सीकूर्यपुराणे उत्तरार्द्धे व्यासनीतासु चतुविकोऽप्रयायः॥ २६॥ः

# सप्तविशोऽध्यायः (वानप्रस्थ धर्म)

व्यास उवाच

एवं बृहात्रमे स्वित्वा द्वितीयं भागमायुषः । वानप्रस्वात्रमं गन्धेत्मदारः साग्निरेव वाः १॥

व्यास बोले— इस प्रकार, आयु क द्वितीय भाग । २५ से ५० वर्ष) को गृहस्थाश्रम में स्थित करके अग्नि और पानी को साथ रखकर (अग्रिम) वानप्रस्थाश्रम में जाना चाहिए

निक्षिप्य भार्या पुत्रेषु गव्छंद्वनपक्षापि क्षाः दृष्टुरुप्यवस्य चापत्यं अर्ज्यारोक्कविषदः॥ २॥

( वृद्धादस्थाः से) शरीर जर्जर होने पर पुत्रों के सपीप भाषां को छोड़कर और अपने पुत्रों की सन्तान (नातीः पोते) को देखकर बनगमन करना चाहिए

भुक्तप्रकारम्य पूर्वाहे प्रशस्ते खोलगवणे गानगरणये निवसवास्त्रणः कुर्वात्सपाहितः॥३॥

उत्तरायण में शुक्लपक्ष में किसी शुभ दिन के पूर्वाह में बन जाकर निरम्पनिष्ठ और समाहित चित्त होकर तम करन। चाहिए

कलपूर्वानि पूर्तानि नित्त्वपाद्धरपाहरेत्। क्याहारो भवेत्तेन पूजवेत्पिदृदेवता ॥ ४॥

प्रतिदिन आहाररूप में पवित्र फल मूलों का संग्रह करें और पहले उन्हों फल एवं कन्दमूलों से देवताओं और पितरों को भी पूजा करे

पूर्णिकवातिबीवित्वं स्थात्वः वाष्यव्येषेत्पुरान्। मृहादादाव व्यक्ष्णीयादष्टी प्रास्त्रन् समाहित:॥५॥

प्रतिदिन स्नान करके अतिथियों की सेवा करके देवताओं की पूजा करे करपहात् एकाग्रवित होकर घर से लाकर केवल अस्ट कौर खाये।

जरां वै विध्याफ्रियं नस्त्ररोमाणि नेत्सुजेत्। स्वाध्यावं सर्वदा कुर्याध्रिक्छेद्वाचनका ॥६॥ (ऐसे बानप्रस्य जीवन में) नित्य जटा धारण करे, दाही और नाखून न कार्ट, सदा बेदाध्ययन को और अन्य विषय में मौन रहे

अग्निहोत्रञ्च जुहुबात्पञ्च यद्गान् समायरेत्। मुन्यत्रैर्विविवेदेन्ये सारुपूलक्त्वेन स्थापः॥

उसे दोनों समय अग्निहोत्र और पंचयत्र का सम्पादन करनः चाहिए। वे यज्ञादि मुनियों के अन्न और विविध वन्य— साग, मूल तथा फल से सम्पन्न करें।

चीरवासा मवेप्रिस्वं स्मति त्रिषवणं शृचिः। सर्वपृतालुकाणी स्यात् प्रतिग्रहस्थिनितः॥८॥

सदा वल्कल धारण करे तीनों संध्याओं में शान करके पवित्र रहे और दान या प्रतिप्रह स्वीकार न करते हुए सभी प्राणियों के प्रति दयाभाव रखे

स दर्शपीर्णपासेन क्वेत निक्तं द्वितः। ऋकेष्वत्रक्ष्ये चैव चातुर्मीस्यानि चाहरेत्॥९॥

वह दिन नियमितरूप से दर्शयाग तथा पौर्णमास यह करे तथा नवहस्पेष्टि (कृतन चान्य से होने वाला यह) और चातुर्मास्य याग भी सम्पद्धदेत करे।

उत्तरायणञ्ज क्रमको दक्षरपायनभेव च। वासन्तैः ज्ञारदैर्रस्योर्षुक्रकेः स्वयमाहतै ॥ १०॥

बसन्त और ऋरद् ऋतु में ठत्पत्र होने बाले अजों को स्वयं एकत्रित करके नियमानुसार उत्तरायण और दक्षिणायन यक्ष सम्पन्न करे

पुरोडालांग्रस्स्तेय द्वित्यं निर्वपिष्टक्। देवताच्यम् तद्वस्या वन्त्रं पेयमर्ग इति ॥ ११॥

पुरोडारा और चरु दोनों को प्रकासर विधि अनुसार पृथक्-पृथक् तैयार करके. उस अतिराय पवित्र बनधान्य को देवताओं को सम्पर्पत करने के प्रकार स्वर्थ गृहण करे

श्रेषं समुष्पुद्धीत त्यवणञ्च स्वयं कृतम्। कर्यवेन्मयुपांसानि मौपानि कव्यानि या। १२॥ मृस्तुणं शिशुकद्वीय इलेम्पातकप्रलानि य। न फालकृष्ट्यश्नीयादुरसृष्ट्यपि केनस्ति॥ १३॥

भोजन में स्वयं तैयार किया हुआ नमक प्रयोग करना चाहिए। वानप्रस्थी को शहद, मांस, भूमि से उगने बाले कुकुरपुत्ते, भूस्तृण (नामक यास) और चकोत्तरा नहीं खाना चाहिए। इस से जोती हुई भूमि में उत्पन्न अन्नादि और किस्ते की स्यानी हुई वस्तु नहीं खानी चाहिए।

## न आक्जातान्यातींऽपि पुष्पाणि च कलानि च। श्रावणेनैय विविना बहि परिचांत्सदा॥ १४॥

भृख से पीड़ित होने पर वह गाँव में उत्पन्न फूल या फल ग्रहण न करे और श्रावणी विधि के अनुसार सदैव अग्नि की परिचर्या करे

न दुव्रोत्सर्वमूत्रानि निर्देशो निर्मयो प्रवेत्। २ नकक्रेवपश्लीयात् रात्री व्यानयरो प्रवेत्॥ १५॥

सभी प्रतिपयों के साथ ट्रोह नहीं रखना चाहिए। सरैंद राग ट्रेबारि ट्रन्टों से भुक्त और निर्भय रहना चाहिए। राजि को भीजन न को और सदा प्याप तत्पर रहना चाहिए।

जितेन्द्रियो जितकोयस्तरवज्ञानविक्तिकः। इतकारी प्रवेतिस्यं न फ्लीपवि संत्रपेत्॥ १६॥

जितन्दिय, जितकोध और तत्त्वज्ञान में विन्तर करते हुए नित्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर तथा पत्नी के साथ भी सहवास न करें

यस्तु पत्न्या कर्न गत्वा पैथुनं कामतहरोत्। वद्वतं तस्य सुप्येत प्रायक्तिनीयते द्वितः।। १७॥

जो स्थक्ति वन में जाकर कामासक होकर पत्नी के सत्य समागम करता है। उसका वह भंग हो जाता है। ऐसे द्विज प्रार्थकित के योग्य होता है

मत्र यो जायते गर्मो न संस्पृष्ट्यो भवेदिँहुनः। न च वेदेऽज्ञिकारोऽस्य तदृशंऽप्येवमंच हि॥१८॥

उस वानप्रस्थात्रम में औ उत्पन्न सन्तान हो, तो द्विज को उसका स्मर्ज नहीं करना चाहिए, इस मालक का तथा उसके बंगजों का बैटाध्ययन में अधिकार नहीं रहता।

अव स्वयीत नियतं साविजीतपतत्परः । सरप्यः सर्वमृतानां संविधानस्तः सदा॥ १९॥

नित्य भूषि पर सोना चाहिए। गायत्री का जय करने में सदा तत्पर रहना चाहिए। सभी प्राणियों को हारण देने का प्रयास करना चाहिए और सदैव (अतिथि आदि का) भाग देने में रत होना चाहिए

परिवादं कृषाबादं निद्रालस्यं विकञ्जयेत्। एकविन्यन्तिकतः स्वन्त्रोक्षितां मृथियाञ्चयेत्॥२०॥

किसी को निन्दा या बादविकाद, असंस्य ध्वषण, निद्रा और आलस्य का त्याग करना चाहिए। एकाग्नि होना, घर के विना रहना और जलसिंचित स्वच्छ भूमि पर आश्रय लेना चाहिए। पृगैः सह चरेद्रा यस्तैः सहैव च संवित्रेत्। शिम्प्रयो वा क्रकंगयां क्रवीत सुसपाहितः॥२१॥ वहां अरण्य में मृगों के सहय सूमना, उनके सहय साना और पत्थर या रेती पर एकाग्रवित होकर अथन करना चाहिए।

स्वः अप्रान्नको वा स्पान्याससञ्जयकोऽपि वा। परमासनिवयो वा स्मान् समानिवय एव पः॥ १२॥ तन्काल दस्त्र घोकर पहनना चाहिए एक मास तक खर्च करने योग्य फलादि संग्रह करे अथवा छः महीने या एक साल तक का नीवासदि अन्न संग्रह किया जा सकता है।

त्यजंदाश्चपुजे मासि संपष्ट पूर्वचिनितम्। जीर्णानि चैव वामोसि साकपुलफलानि च॥२३॥

काश्विन मास में उत्पन्न तथा पूर्व संचित नीवारादि से बचे हुए अंतां, जीर्ण वस्त्र और ताक फल मूलादि का त्याग करना चाहिए।

दनोलुखलिको वा स्थात्कायोतों वृत्तिमञ्जर्वत्। अश्मकुट्टो पर्यक्षापि कालपरवधुनेव द्या २४॥

दाँनों को ही ओखली बनाये अर्थात् अन्नादि सब दाँतों से ही चवाकर खाना चाहिए कपोत की तरह चुगकर खाना नहीं चहिए अद्यवा पत्पर से चूर्ण बनाकर भोजन करना चाहिए समय पर पको हुई बस्तु खानी चाहिए।

नकं वात्रं सपत्नीपादिया बाइत्य शक्तिः। चतुर्वकातिको या स्थानयाद्वा चाष्ट्रपकातिकः॥२५॥

दिन में अपने सामर्थ्यनुसार अग्रादि जुडाकर सबि को भोजन करना चाहिए अपदा चौचे काल में अर्थात एक दिन उपवास रहकर दूसरे दिन रात को अथवा तीन दिन उपवास रहकर चौचे दिन रात को भोजन करना चाहिए।

चान्यप्रविधानैयां मुक्ले कृष्णे च वर्तपेत्। पत्ने पत्ने समझ्तेयादिहजामानं कवितानं संस्तृ॥२६॥

शुक्ल और कृष्ण पक्ष में पृथक्-पृथक् चान्द्रायण सत की विधि के अनुसार मोजन करना चाहिए अथवा पूर्णिमा और अमावस्था के दिन उचाले हुए जी के पिण्ड को खाना चाहिए।

पुरुष्मृतकलैवरिष केवलैवर्तनेवरदशः। स्वापाविकैः स्वयं जीपैविद्यानसपते स्वितः॥२७॥

अपन्न वैखानस मुनियों के सत को आश्रय करकें स्वाधाविक रूप से पक कर धूमि पर गिर हुए फल, मूल पुष्पादि से ही कंवल निर्वाह करना साहिए। मूनो का परिकर्तेत तिहेहा प्रपटैर्दिनम्। स्वानासनाम्बां विहरेन्न क्वचिन्हैर्यमृत्सूनेत्॥२८॥

भूमि पर लेटते रहे अथवा पंजी पर खड़े रहकर दिवस क्यतील करे। बोड़ी देर खड़े रहे और बोड़ी देर बैठे किसी भी समय भैये का स्थाप न करें।

बीच्ये पंचतपास्तद्वद्वर्षस्यप्रायव्यक्षकः। आईवासास्तु हेपने ऋपशो वर्द्धवंस्तपः॥२९॥

प्रोष्म ऋतु में पांच प्रकार की अग्नियों का सेवन करते हुए, वर्षाकाल में खुले अख्वात में रहते हुए और हेमन्त (बीतकाल) में पीला वस्त्र पहनकर क्रमक्तः तपस्या में कृदि करनी चाहिए

उपस्पृत्रच जिथकर्ण पितृदेवोद्ध तर्पयेत्। एकपादेन तिद्येत मरोचीन्या पिक्नदा॥३०॥

प्रतिदिन तीनों काल में स्नान करके पितरों और देवताओं को तयंण करना चाहिए। एक पैर पर खड़ा रहे और सदा (सूर्य को) किरणों का मुख से सेवन करें।

पंचारिन्धूं मपो वा स्वाटुकापः सोमपोऽश्ववा। यव पिवेक्युक्लपक्षे कृष्णपक्षं च गांभवम्॥ ३ १॥

पंचारिन तह होकर गर्भ धुओं पीना खहिए ऊष्मपासे और सोम्हपायी होना चहिए। जुक्लपक्ष में दूध और कृष्णपक्ष में गांबर का सेवन करना चाहिए

लोजंपर्णाशनो वा स्वस्कृष्ट्रैवां वर्तवेत्स्वदाः योगाध्वास्त्रहीत स्ट्रश्चाची धक्तसदा॥३२॥ अदर्विशरसोऽध्येता वेदानाध्यासक्तपरः। यमान् सेवेत सततं नियमंद्वास्वतन्द्रितः॥३३॥

पेड से गिरे सूखे पतों को खाकर रहना चाहिए अथवा सदेव प्राजापत्यादि वत, योगाध्यास, स्ट्राध्याप का पाठ, अधर्ववेद के शिरोधाग का अध्ययन और वंदाना के अध्यास में लगा रहना चाहिए। सदा संयमी होकर यम-नियमों का सेवन करना चाहिए।

कृष्णाजिनः स्रोत्तरीयः सुक्तायकोक्ष्यीतव्यन्। अत्र वरम्नीन् समारोज्य स्वास्पनि व्यानकस्यर ॥३४॥ अनम्बरनिकेतः स्वान्मुनिर्मोक्षयरो प्रवेत्।

उत्तरीय, काल्य यूगचर्ष और हेत यहोपचीत धारण करना चाहिए अन्त में आत्मा में अग्नि को आरोपित करके ध्यानतापर एइना चाहिए। इस प्रकार अग्नि रहित सचा नियतस्थान रहित होकर मोक्ष के प्रति तत्पर होना चाहिए वापसेष्येय विशेषु वाशिकं भैक्ष्यमाहरेत्॥ ३५॥ गृहमेखिषु काम्येषु क्रिकेषु कस्वासित्। बामादाहरय काश्लीकादशी ब्रासान्यने वसन्॥ ३६॥ प्रतिगृह्य पुटनैय पाणिना सकसेन वा।

अपनी जीवन यात्रा हेतु तपस्वी ब्राह्मणी के याहं से आवश्यक भिक्षा लागी चाहिए। अवका यदि अन्य बनवासी गृहस्य द्विजातियों से भी फिक्षा माँगी जा सकती है। यदि ऐसी भिक्षा भी न मिले को किसी एक प्राप से पते के दोने, मिट्टी के बर्तन या जैजली में भिक्षा लाकर, यन में रहकर सिफे आठ कीर भोजन करना चाहिए

विविवक्कोपनिषद् आस्पर्समञ्जूषे अपर्।। ३७॥ विक्राविक्षेत्रम् साविज्ञी स्ट्राम्पापं सदैव चः पहात्रस्कानिकं चासौ कुर्वादनक्षनन्तु वा। अप्निक्ष्वेक्षप्रन्यक्क ब्रह्मापंचाविकी स्थितः॥३८॥

आत्मलुद्धि के लिए किंपिल उपनिषदों का पाठ करना चाहिए और विशेष विद्याएँ, सावित्री तथा रुद्राध्याय का पाठ भी करना चाहिए। तत्पश्चात् अन्त में शरोर को ईश्वराषण करने की विधि में स्थित होकर अर्थात् ब्रह्मापण होकर अनुसान या अग्नि प्रवेशकप महाप्रस्थानिक कार्य (मृत्यु का उपाय) या अन्य उपाय करना चाहिए

येन सम्वागिषमाञ्चमं जित्रं संजयन्यशिवपुक्षनरशनम्। ते विश्वन्ति पदमैश्वरं पर्दं वानि यत्र गतमस्य संस्थिते॥३९

जो लाग इस (बानप्रस्थां, आक्रम में पापों के समूह का गाश करने वाले भगवान शिन का अन्त्रम सम्यक रूप से ग्रहण करते हैं वे उस ईश्वरीय पद को प्रशा कर स्वर्ग में जाकर स्थित हो जाते हैं।

इति श्रीकृर्यपुराणे वपविभागे व्यासमीतासु वानामकासमार्थी नाम सप्तविज्ञोऽस्वातः ॥ २७॥

> अष्टाविशोऽध्यायः (सन्यासवर्षं **क**थन)

व्यास तुकाल

एवं दराजमे स्थिता दुवीयं जाममायुवः। धतुर्ववायुवी भागे संन्यासेन नयेत् क्रमात्॥ १॥

कुछ पुस्तकों में यह भलाक नहीं फिलका है।

व्यासजी ने कहा— सानप्रस्थाश्रम में इस प्रकार रहते हुए, आयु का तीसरा भाग समाप्तकर आयु के बीधे भाग में संन्यास धर्म का पालन करना चाहिए।

अग्नीनात्पनि संस्थाम्य हिन्नः प्रवृज्ञितो मधेष्। योगान्यासस्त आन्तो संख्यिकाएरायणः॥ २॥

यंगाभ्यास में संज्ञान रहने वाले शान्तचित्त, ब्रह्मविद्या-परापण ब्राह्मण को आत्मा में अगिन की स्थापना कर प्रवज्या। प्रकृष करनी चाहिए।

पदा मनसि सङ्घातं वैतृष्णपं सर्ववातुषु। तदा संन्यासनिकानि पतितः स्याहिपर्यये॥३॥

अब मन में सब वस्तुओं के प्रति तृष्णा समाप्त हो जाए, तथी संन्यास लेना चाहिए अन्यथा इसके विषशित होने पर पतित होना पडता है

प्राज्ञापत्यात्रिरूप्येष्ट्रियान्नेयीयस्याः पुनः। दानः परन्यकवायोऽसौ द्रष्टाश्रममुपानयंत्। ४०

सर्वप्रथम इन्द्रियों को तह में करके, प्राज्यपत्व या आस्त्रेय यज्ञ करना चाहिए फिर कषाय— राग द्वेचादि मस रहित होकर संन्यासाश्रम में प्रवेश करना चाहिए।

हानसंन्यासिनः केचिहेदसंन्यासिनः परे। कर्मसंन्यासिनस्त्वन्ये विविद्याः परिकोर्त्तिताः॥५॥

ज्ञान संन्यासी, क्षेद्र संन्यासी और कर्म संन्यासी के भेद से संन्यासी तीन प्रकार के कहे गये हैं।

वः सर्वसङ्गनिर्मुन्ते निर्दृद्धीय निर्मय । प्रोध्यते ज्ञानसैन्यासी स्वास्यन्येयं व्यवस्थित ॥६॥

जिनको किसी विषय में आसक्ति न हो, हन्हों से मुक्त भयरहित और आत्म्ब के पति चिन्तनशील हो, वे आनसन्यासी कहलाते हैं।

वेदमेवाम्यसंक्रित्यं निर्द्वन्द्रो निव्यत्रिक्तः। प्रोच्यतं संदर्शन्यासी मुमुक्कृर्तिकितेन्द्रियः॥७॥

जो इन्ह और दान से मुक्त रहकर तित्य बेदाभ्यास करते हैं, मोशाभिलाची और इन्द्रियों को जीतने कले वे सोग वेदसंन्यासे कहलाते हैं।

यस्त्यन्तीनातमसात्कृत्या ब्रह्मार्यक्रपयो द्विजाः। स हेयः कर्मसंन्यासी महायत्रपरावकः ८॥

जो काह्यण सभी अग्नियों को आत्मसात् करके ब्रह्म को सर्वस्थ अर्पित कर देते हैं, महायत्र में परायण से कमंसंन्यासों के नाम से जाने जाते हैं। त्रयाणामपि सैतेवां ज्ञानी त्वन्यविको मतः। न तस्य विद्यते कार्यं न स्विद्धं वा विपक्षितः॥९॥

इन होन प्रकार के संन्यासियों में जो ज्ञानसंन्यासी कहे जाते हैं वे ही श्रेष्ठतम होते हैं। ऐसे संन्यासियों का कोई कर्म, विक्व और परिचय नहीं होता

निर्देशे निर्देशः शासो निर्देश्हो निर्वारवहः। जीर्णकीपीनवासः स्वातस्यो वा व्यानकवरः॥ १०॥

् इन्हें ममता रहित, निर्भव, झान्त, हुन्हु और दान से मुक्त रहकर जीण क्यैपीन या वसा श्वारण करके अथवा नग्न डोकर ध्यान में लोन होना चाहिए

ङ्ख्यारी मितवासी वामस्वयं समाहरेत्। अञ्चलनमहिरासीत निरयेक्षे निरामिवः॥ ११॥

बहाचारी को सोमित भोजन ग्रहण करना चाहिए और गाँव से अत्र संग्रह करके लाना चाहिए। सदैव ब्रह्मचिन्ता में लोन रहना, निःस्पृह हांकर यन में किसी विषय की इच्छा नहीं रखनी चाहिए।

अस्मनैव सहावेन सुखातीं विवरेदिहः। नाधिनदेह मरणं नाधिनदेत जीवितम्॥१२॥

इस संसार में अल्या की ही सहायता से (अर्थात् एकाकी) मोक्ष की इच्छा करते हुए विचरना चाहिए न तो मृत्यु से प्रसन्न होना चाहिए और न जन्म प्राप्त करने से

कालमंत्र प्रतीक्षेय निदेशम्युतको क्या। नाम्बेनव्यं न चन्तव्यं श्रोतव्यं न कदाचन॥१३॥ एवं ज्ञान्या परो योगी ब्रहासूथाय कल्पने।

जैसे सेवक स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता रहता है. उसी प्रकार केवल काल या मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए वेदों का अध्ययन, उपदेश और शवण नहीं करना चाहिए— ऐसा ज्ञान रखकर तत्पर रहने वाले संन्यासी, ब्रह्मस्त प्राप्त करते हैं अर्चात् उन्हें मुक्ति मिल जाती है

एकवामाववा विद्वान् कौषीनस्कादनसाया॥ १४॥ पुण्डी शिस्त्री कार्य प्रवेत्विदण्डी निव्यरिष्ठहः। कार्यायवासाः सततस्व्यानयोगपरावद्याः॥ १५॥ मामान्ते वृक्षपूले वा वसेदेवास्तवेऽचि काः समः शत्री च वित्रे स तथा यानायमानवोः॥ १६॥

विद्वान् संन्यासी एकाको रहे या एकवरती अथवा कौपीन धारण करे। यस्तक में मुंडन कराकर एक जिखा रखे। गृहत्यामी होकर त्रिदण्ड (बाक्, मन और कामरूपी दण्ड) धारण करें। कावाय वरत पहनकर, गाँव की सौमा पर किसी पेड़ के नीचे या मन्दिर में बैठकर, ध्यान या योग की साधना करें राष्ट्र और पित्र, मान और अपनान में समभाव रखें।

चैत्रयेण वर्तयेषित्यप्रैकाप्रादी चनेत्वनचित्। यस्तु पहित वान्यसमदेकाप्रादी भवेष्ठति ॥ १७॥ त तस्य निकृतिः काचिकुर्मशालेषु कथ्यते।

जो संन्यासी मोहबक्त या किसी अन्य कारण से प्रतिदिन एक ही व्यक्ति से अत्र मौगकर भीजन करता है, उसके इस पाप का प्रायक्ति धर्मशास्त्र में कहीं नहीं है।

रागहेर्यावपुकातमाः समलोहाश्यकस्तानं ॥१८॥ प्रावितिहस्मिन्द्वस्य मौनी स्वात्सर्वानं स्पृष्टः। इष्टिपूर्वं न्यसेत्पादं कस्तपूर्वं क्लं विवेत्। सारवपुतां कदेक्षणीं सन पूर्वं समावनेत्॥१९॥

संन्यासो को रागद्वेष से विमुख होकर पत्थर के टुकड़े और स्वर्ण को एक समान समझना चाहिए प्राणि हिस्स से निवृत्त और नि स्पृष्ट होकर, मौन धारण बर लेना चाहिए। पार्ग को देख देखकर पैर रखना और कपहे से इसनकर जल पीना चाहिए। ज्ञालों से पवित्र की गई बाणो बोलना और मन को पवित्र करने वाले कार्यों को करना चाहिए

नैकत्र निवसेंद्रेशे वर्षाध्योऽन्यत्र प्रश्नुकः। स्नानशीखरतो निर्सं कमण्डलुकरः शुचिः॥२०॥

नरसात की छोड़ अन्य ऋतुओं में भिश्चक को एक ही स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए मात्र कमण्डल धारण करके, पश्चित्र रहकर सदैव सान और शुद्धता में प्रवृत्त रहना चाहिए

श्करावर्यस्तो नित्यं वनवासस्तो भवेत्। मोक्षज्ञास्त्रेषु निरत्यं ब्रह्मवारी जितेन्द्रियः॥२१॥ दम्माद्रहुपरिर्मृको निन्दार्पशुन्यसर्वितः। आत्मकानगुणापेतो व्यदिर्मोक्षणकामुखत्॥२२॥

सदा अध्यक्षारी होकर बनवासी होना खहिए। मोक्षकाल में रत, ब्रह्मचारी इन्द्रियजित, दम्भ तथा अहंकार से मुक्त, निन्दा और कुटिलता से परे, आत्यज्ञान के गुणों से युक्त संन्यासी मोक्ष प्राप्त करते हैं

अभ्यसंस्पातं चेदं प्रणकारकं सनावनभ्। स्मारवाचम्य विद्यानेन मुखिर्देकलवादिवु॥२३॥

विभिन्नत् स्नान और आसमन करके, पवित्र संकर, देवालयादि में निरन्तर जनकर्षी सनातन प्रणव का जप करना चाहिए।

वज्ञापयीतीः ज्ञानात्वा कुलपाणिः समाहितः। बौतकापायवसनी भस्मकुलतनुष्टः॥२४॥ अधियम् बह्न जपेदाविदैविकमेव भा। अभ्यात्पिकं च सकतं वेदानापिदितं च पत्॥२५॥

यज्ञोपवीत धारण करके, कुशा हाथ में लेकर, आत्मा को ज्ञान करके, धुला हुआ मगवा क्ल पहनकर और देह के स्वरे रोमों को भस्म से टैंककर एकाग्रवित से, यह सम्बन्धी और देवता विषयक तथा अध्यात्म सम्बन्धित वेदान्तज्ञास्त्र कथित श्रृति समृहों का विरन्तर पढ़ करना चाहिए

पुत्रेषु चार्च निवसन् ब्रह्मचारी पक्तिर्मृतिः। सेद्येवाभ्यसेक्तिये स पाति परमाद्रुतिम्॥१६॥

जो ब्रह्मचारी और मौनवताबलम्बी संन्यासी पर्णशास्ता में रहकर प्रतिदिन वेदमन्त्रों का अभ्यास करता है, वह उत्कृष्ट गति प्राप्त करता है।

श्राहिता सत्यमस्तेचे **महासर्यं तपः परम्** क्षमा दया च सन्तोषो ह्यान्यस्य विशेषतः॥२७॥

अहिंसा. सत्य, अस्तेय, ब्रह्मवर्य, समा. दया और सन्तंत्रादि वर्तों का विशेषरूप से पालन करना संन्यासी का कर्तन्य है।

वेदानस्वाननिश्चो वा पञ्चवज्ञान् सम्पर्कतः। ज्ञानस्यानसमायुक्तो मिक्सर्यं नैय तेन हि॥२८॥

संन्यासी को वेदानासास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए अथवा भिक्षा में प्राप्त अन के द्वारा, ज्ञान और ध्यान युक्त होकर एकात्र मन से पंचमहायज्ञ सम्मन्न करना चाहिए।

होममन्त्रसञ्जयेकियं काले काले समाहितः। स्वाध्यापञ्जान्तहे कुर्योत्साविकी सन्ध्यवेजीवेत्॥२९॥

सानां काल में एकाग्रचित से हवन के मन्त्रों का पाठ करना चाहिए और प्रतिदिन देदों का अध्ययन तथा दोनों संध्या में गायत्रों का जप करना चाहिए।

ततो स्यायीत तं देवसेकाले परमेशरम्। एकाले कर्ज्यपेत्रित्यं काम क्रोचे परिवहस्त ३०॥ नदनन्तर एकान्त में परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए तथा काम, क्रोध और दान का पूर्णरूपेण त्याग करना चाहिए। एकवासा द्विवासा वा किस्ती यहोपवीतवान्।

कमण्डलुकरी थिद्वान् प्रिटण्डी वाति तस्परम्।। ३ १॥

एक या दो बलाधारी, शिक्षा और यज्ञांपवीतधारी, कमण्डल और ज़िंदण्ड धारण करने वाला विद्वान् संन्यासी ही परम पद प्राप्त करता है।

> इति स्रोकूर्पपुराणे उत्तराई व्यासणेगासु सरिवर्गेऽष्टाविज्ञोऽभ्यायः॥१८॥

> > एकोनत्रिशोऽध्यायः (यक्तिमं कश्रन)

व्यास उवाद

एवं स्वस्त्रमन्द्रितातं वतीनां निकासमनाम्। मैक्ष्येण वर्तनं प्रोक्तं फलमूलैस्वापि वा॥ १॥

व्यासजी बोले— इस प्रकार अपने काश्रम के प्रति निष्ठावान् और एकागवित यतियों का जोवन निर्यात भिक्षा में प्राप्त अन्य या फल- फुल से कहा गया है।

पुनः संन्यासी धर्म एककालं घरेजैझं २ ब्रसस्येत विस्तरे। मैत्रयप्रसन्तो हि वर्तिर्विषयेचपि सञ्जनि॥२॥

भिक्षा के निष् भी संस्थाती की एक समय गृहस्थ के यहाँ जाना चाहिए और अधिक लोगों के प्रसान जाय, क्योंकि भिक्षा के प्रति अधिक आसक्ति होने से विषय वस्तुओं के प्रति भी आसक्ति हो जाती है।

समागारेखरेकैक्षमलाचे तु पुन्छरेत्। प्रकाल्य पत्ने भुझीत अद्भिः प्रकालवेत्पृनः॥३॥ अखवाऽन्यदुपादाय पात्रे भुझीत कियशः॥ भुक्त्या क्रसंपृजेत्यात्रं यात्रामात्रमलोत्नुवः॥४॥

केवल सात घरों से ही शिक्षा माँगनी चिहिए। ऐसा फरने पर भी यदि पूरी भिक्षा न मिले तो पुतः एक बार भिक्षा माँगी जा सकती है पात्र को क्षेकर, उसमें भीजन करना चाहिए और भोजन के बाद पुतः वो लेना चाहिए अथवा नया पात्र लेकर उसमें मोजन करना चाहिए। भरना पात्र को प्रोकर काम चलाना हो तो लोभ किए बिना मोजन करना चाहिए

विष्टुषे सम्रमुखले व्यक्तरे मुक्तमञ्जने। यूने समावसम्पाते किस्ते निर्द्ध विद्धिरेत्॥५॥ मृहस्थ की रसोई से भुऔं बन्द हो जाए, ओखली और मृसल का काम समाप्त हो आए अग्नि शांत हो आए, घर के सारे लोग भोजन कर चुके हों, तब संन्यासी गोल घराब में पिक्षा लेने भूमना चाहिए

भोदोहयातं निशेव कस्त्रनिष्शुरषोपुरतः। विद्योतपुरत्वा सक्त्रूणोपरतीयाद्वाप्यतः सुचिःस६॥

पिश्रा दो' इतना कहकर भिश्रुक पाय दुहने में लगने बाले समय तक, सिर झुका कर खड़ा रहे और मीन रहकर पवित्र भाव से एक बार भोजन करके सन्तुष्ट हो।

प्रशास्त्र पाणी पादौ च ममायम्य क्वाविवि। आदित्ये दर्शक्तिकासं मुझीत प्राङ्मुखः शुक्ति॥७॥

हाथ पैर खेकर, नियमानुसार अस्त्यमन करके सूर्य को अत्र दिखाकर, पूर्वाभिमुख और पवित्र होकर भोजन करना खडिए।

हुत्का प्राणाहुती। पञ्च प्रासानक्षी समाहितः। आतम्य देवं ब्रह्माणं भ्यातीत वरमेश्वरम्॥८॥

पहले 'प्राणाय स्वाहा' पन्त्र का उद्यारण करके, पैच प्राणाहृतियाँ देकर एकाग्रचित से आठ ग्रास भोजन करें और बाद में आचमन करके, सर्वव्यापक देव एरमेश्वर का ध्यान करना चाहिए।

अलार्चु दारुवारं च मृण्ययं वैद्यवं ततः। कवार्येतानि कवाकि मनुसङ्ग प्रवादति ॥९॥

प्रजापति मनु ने, संन्यासियों के लिए लौकी, लखड़ो, भिट्टी और माँस से बने चार प्रकार के पात्र बतलाए हैं।

. प्राप्तत्रे पररात्रे च मध्यरात्रे तथैव च। सम्बदस्यन्तिविञ्जवेण चिन्तवेत्रित्वपीसरम्॥ १०॥

रात्रि के प्रथम, मध्यम और अन्तिम प्रहर तथा संध्या समय अन्ति विशेष के द्वारा ईंबर का चिन्तन करना चाहिए।

कृत्वा इत्यद्यनिसये विद्यासयं विद्यासम्बद्धः अस्याने सर्वपृतान्ते परस्तातमसः क्वितप्॥११॥ सर्वस्यादारवृतानस्यानन्दे क्योतिरव्ययम्। प्रवानपुरुवावीतमाकाशकुद्धरं शिवम्॥१२॥

विश्वरूप फिर भी विश्व के कारण स्वरूप सर्वभूखामा, समोगुण में विश्वपान फिर भी तमोगुणातीत, सभी ऋणियों के आधार, अव्यक्त, अनन्दमय, अनश्रर, प्रकृति पुरुष से परे, आकाशकप, मंगलमय ज्योति का पहले हृदयक्षमल में ध्यान करना चाहिए तदनाः सर्वेषावानामिश्वरं ब्रह्मस्विकाम्। श्वाबेदनादिमध्यानायानदादिगुणालयम्॥ १३॥ महत्तं पुरुषं ब्रह्म ब्रह्माणं सत्वपञ्चयम्। तरुणादित्वसंन्त्रातं प्रदेशं विद्यस्वविषाम्॥ १४॥

तत्पश्चात् उस ज्योति के बीज सर्वलाकेश्वर ब्रह्मस्वरूप आदि, पथ्य, अन्त रहित, आसन्दादि गुणों के आलयरूप, महापुरुष अनश्वर, सत्यस्वरूप, सर्वव्यापा, परम ब्रह्म, खलसूषं के समान विश्वरूपी भगवान् महंक का ध्यान करना नाहिए

आंद्भुतरेणाव चात्पानं संस्थाप्य परमात्पनि। आकाशे देवमीशानं व्याचीताकाशम्ययगम्। १५॥

आकाशरूप परमान्या में आँकार के द्वार अक्तमा को स्थापित करके आकाश के यध्य स्थित देव ईशान (अर्थात् शंकर भगवान्) का ध्यान करना चाहिए।

कारणं सर्वभावानामानन्दैकसमात्रयम्। पुराणं पुरुषं शुद्रं स्थायन्युच्येत वस्यनात्। १६॥

सभी भावपदार्थी के कारण, आन-देकरूप, सुध्र, पुराण पुरुष का ध्यान करने से, सांसारिक वन्धनों से मुक्त हो नाता है।

यहा गुहायां प्रकृतं जगन्तांपोहनालये। विचित्त्य वरमं व्योम सर्वपृतैककारणम्॥ १७॥ जीवनं सर्वपृतानां यत्र लोकः ऋषीयते। आनन्दं ग्रह्मणः सूक्ष्मं क्त्यश्यति पुमुक्ष्यः॥ १८॥ वन्त्रस्यं निद्धितं बह्न केक्सं झानलक्षणम्। अनन्तं सत्यमीहानं विकित्यासीत संववः॥ १९॥

अथवा संस्वर सम्मोहन के आलयरूपी पूलप्रकृतिरूप
पूरा के मध्य स्थित, सभी प्राणियों के एकपात्र कारण,
उनका जीवन, उनका लयस्थान— ब्रह्मान-द्रम्बस्थ्य और
जिसे मोक्ष की कामना करने वाले लोग सूक्ष्मरूप से देख सकते हैं, ऐसे परम क्योमाकार का चिन्तन करके, उसके (व्योमाकार के) बीच स्थित केवल ज्ञानरूप, अनन्त, सन्य और सर्वेत्वर परवद्दा का चिन्तन करते हुए एकाग्रचित होकर स्थित रहना चाहिए।

गुडारगुड्डतमे हार्न स्तीनामेतदीस्तिम्। मोऽनुतिश्चेन्ग्हेकेन स्तेऽक्ष्युते योगमैश्वरम्॥२०॥

मैंने, संन्यासियों के लिए, अत्यन्त गुस्रतम ज्ञान की बातें बताई। जो व्यक्ति सदा इसका पहलन करेगत वह ऐसर्व योग प्राप्त करेगा

तस्माद्धक्रनस्तो नित्त्वमात्स्रविद्यापसवण'। ज्ञानं सम्मययेदुबाह्यं येन मुख्येत बन्धनात्॥ २१॥

इसलिए ध्यानमन्त्र और सदा अस्मिविद्या परायण श्लेकर ब्रह्मसम्बन्धी ब्राम का आश्रय करना चाहिए ऐसा करने से मनुष्य बन्धनमुक्त हो जाता है

गत्वा पृथक् स्वयात्मानं सर्वस्मादेव केवलम्। आनन्दमञ्जरं ज्ञानं स्वायीत् च पुन: परम्॥२२॥

अपनो आत्या को सब पदार्थों से भिन्न जानकर उसे अद्वितोय, अवनन्दस्यकप, जाराहित और ब्रेड्झनरूप में ग्यान करना चाहिए

यस्माज्ञवनि मृतानि पद्गतमा नेह जापते। स तस्मादोग्रसं देव परस्माठोऽमितिष्ठति॥२३॥

जिनसे से भूत उत्पन्न होते हैं जिसे पाकर लॉक पुन-जन्म नहीं लेते, उनसे परे को विद्यम्बन है, वही देवताओं के देवता इंश्वर हैं।

यदनारे तहमने ज्ञाससं ज्ञिवसुरुपते। यदादुस्तत्परो यः स्थासस देवस्तु महेश्वरः॥२४॥

जिसके अन्तः करण में वह प्रसिद्ध आकाश स्थित है, वह शास्त्र शिय कल्याणकारी कहे गये हैं और वो उससे परे कहा गया है, वही देव महस्वर हैं।

इतानि यानि विश्वणां तथैवरेष्ट्रतानि च। एकैकारिक्रमे तेवां प्राथक्तिचं विश्वीयते॥२५॥

भिश्रुओं के लिए जो भी क्रत क उपलत करणीय हैं, उनमें से किसका पासन न करने से कौन सा प्रायक्षित करना है, इस विचय में मताया जा रहा है

उपेत्प तु स्त्रिपं कत्मास्त्रहरूसंक्तमानसः प्राणाप्तमसमायुक्तः कुर्यान्सन्तपनं शृचिः॥२६॥ तहक्षरेत निवमात् कृत्व्यं संपत्तपानसः॥ पुनराष्ट्रमयागम्य चरेदिहसुरतदितः॥२७॥

संन्यासी होने पर भी काम के वशीभूत होकर जो खी समागम करता है, तो एकाग्रमिकता से सुद्ध होकर (पुन: पाप न हो, इसलिए) 'सान्तपन' नामक द्वत प्रायश्चित्तरूप में करना चाहिए तत्पन्नात् एकाग्र मन से नियमानुसार कृच्छ् द्वत भी करना चाहिए और पुन: आश्रम में प्रक्षेत्र कर भिश्रुक को सावधानों से विचरण करना चाहिए! न नर्मयुक्तमनृतं हिनस्तीति मनोपिण । तकापि च न कर्तस्यं प्रसंगोः होप दारुणः॥२८॥

परिहास में कहा गया असत्य मनुष्य का पुण्य नष्ट नहीं करता, ऐसा मनोषियों ने कहा है। किन्तु संन्यासी के लिए ऐसा असन्य भी क्विन है, क्योंकि ऐसा मिट्या प्रसंग भरिणाम में टारुण कह देता है।

एकसप्रीयवासङ्घ प्राणायामशतं तथा। कर्तव्यं यतिना धर्मलिप्युना वरमस्ययम्॥२९॥

धर्मलांभी संन्यासियों को असत्य वोलने पर प्रायक्षित्ररूप में एक रात का उपवास और सी बार प्राणायाम करना चाहिए।

गतेनापि न कार्यने न कार्य सोयपन्यतः । सोबादप्यधिकः कश्चित्रास्त्यवर्षे इति स्मृति ॥३०॥

अत्यन्त आपत्काल आ जाने पर संन्यासी दूसरे की वस्तु नहीं चुरावें। शास्त्रों में चोरी से बढ़कर अधर्म दूसरा और कोई नहीं है।३०

हिंसा चैवा परा दिष्टा वा चात्मकाननाशिकाः यदेवद्रविणं नाम प्राणा होने बहिस्रसः॥३१॥

चारी उत्कट हिंसा है, जो आत्मज्ञान की नाशक भी है जो बस्तु धन के नाम से प्रख्यात है. वह यनुष्यों का बाह्य प्राण है:

स तस्य हरति प्राणान्यो यस्य हरते धनम्। एवं कृत्वा मुदुष्टात्या भित्रवृत्तो सताहतः। भूगो निर्वेदमाष्ट्रश्चरेकान्द्रायणकतम्॥३२॥ विधिना शास्त्रदृष्टेन संबत्सरमिति शृति । भूगो निर्वेदमापन्नक्षाब्दिरश्चरतन्द्रित ॥३३॥

के जिसका धन चुराता है, वह मानों उसका प्राण हरण करता है ऐसा करक वह दुश्रत्या विहित आचार और तत से पतित हो अता है ऐसा कार्य करने के बाद पश्चानाए होने से संन्यासी शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार वर्षपर्यन्त चान्द्रायण वृत करे पहालाए होने के बाद भिश्चक को सावधानों पूर्वक विचरण करना चाहिए।

अकस्यादेव हिंसान्तु यदि भिक्षुः समावरेत्। कृयांकृष्कृतिकृषकृतु चांद्रायणस्वायि वा॥ ३ ४॥

यदि संन्यासी अकस्मात् (अज्ञानतावशः) हिंसा कर बैठे तो उसे कृष्टानिकृष्ट् या चान्द्रायण व्रत करना चाहिए। स्कन्नपिद्रियदीर्वल्यात् स्त्रियं दृष्ट्वा वनिर्यदे। तेन वारियतच्या वै ज्ञाणायामास्तु चोडला। ३५॥ दिता स्कन्ने जिरस्त्रं स्थाद्याणायमलतं स्वा।

इन्द्रिय को दुर्वलता के कारण ली को देखकर बदि संन्यासी का वीर्यपान हो जाए तो उसे सोलह बार प्राधायाम करना होगा। बदि वीर्यपात दिन में हो. तो तोन रात नक उपवास और सी बार प्राधायाम करना चाहिए

एकांते मयुपसि च नवजार् तवैव च। प्रत्यक्षसम्बद्धे प्रोक्त प्राज्यस्य विशोधनम्। ३६॥

एकान्त में सुपकर मधु (शराब) और मौंस स्ताने से तथा नवश्राद्ध में प्रत्यक्ष रूप से तमक खाने से शुद्धि के लिए प्राजापन्य व्रत करना चाहिए

ध्याननिष्ठस्य सततं नङ्ग्यते सर्वपातकम्। तस्मान्यदेशस्य ज्ञात्का तक्क्यानपरमो धनेत्। ३७॥

निरन्तर ध्याननिष्ठ संन्यासी के सारे खप ग्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए महेश्वर की जानकर उनके ध्यान में मान रहना चाहिए

यद्श्वश्च एरमं ज्योतिः प्रतिष्ठाक्षरमध्यवम्। योजनस्य परमं **वृह्य स सिज्ञेयो महंश्वर** ॥३८॥

जो ब्रह्म परम ज्योति के मध्य स्थित, अक्षर और अस्यय है, जो परम ब्रह्म के मध्य विद्यमान है उन्हें महंबर जानों

एव देखे महादेख: केक्स: परम: शिवः। तदेवाश्वरमहैतं तदादित्यांवरं परम्॥३९॥

ये देव महादेव केवल (अयांत् अहितीय) श्रेष्ट और कल्याणकारी है प्रकाशमय परम श्रहा भी अक्षर, अहितीय और श्रेष्ट हैं. इसलिए भहादेव और परक्रक्ष में कोई अन्तर नहीं है

वस्मान्यहीयसो देवः स्वयामि ज्ञानसंस्थिते। आत्ययोगाद्वये तत्त्वे महादेवस्ततः स्पृतः॥४०॥

्रज्ञान में स्थित होकर अपने श्वय में आत्मयोगार्थ तत्व से पूजे जान के कारण वह भगवान महादेव कहे जाते हैं।

नान्वं देशं महादेवाद्यतिरिकं प्रयस्थित। तमेवात्पानमार्थितं य स याति परमं पदय्॥४१॥

जो महादेव से अतिहरिक किसी अन्य देव को नहीं देखता है वहीं स्वयं आत्मरूप हैं. ऐसा जानकर परम पद को प्राप्त कर लेता है भन्यते ये स्वमात्मानं विभिन्नं परमेग्नरात्। न ते पश्चित्तं तं देवं क्या तेवां परिक्रम ॥४२॥ जो व्यक्ति अपनी आत्मा को परमेश्वर से पृथक् समझना है, वह उस परम देवता को नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्तियों क) सारा परिक्रम व्ययं हो जाता है।

एकं वृक्त परं वृक्त होर्य तत्तत्वमध्ययम् स देवस्तु महादेशो नैतद्विज्ञाय वक्षयते॥४३

अविनाशी, तत्त्वस्वरूप, परम बहा ही एकमात्र आवने सोग्य है और बही देव (बहा) महादेव है जो यह जान संता है, उसे पुन: संसार के बन्धन में नहीं बैंघता।

तस्मारुवेत नियतं यति संयतपानसः। ज्ञानयोगरतः शान्तो महादेवपरायणः॥४४॥

अतः संन्यासी को निरन्तर एकाप्रचित्त होकर ज्ञानयोग का अभ्यास करते हुए शान्त और महादेव परायण होकर यह करना चाहिए

ए५ वः कषितो विद्रा पतीनापश्चम शुभः। पितायहेन विमुना मुनीनां पूर्वपीतितम्॥४५॥

हं ब्राह्मणी संन्यासियों का तुभ आश्रमधर्म, आप लोगों को बताया भया। भगवान् पितायह ब्रह्मा ने यहले यह मुनियों को बताया था।

नात्र शिष्यस्य योगिन्ध्ये द्वादिदमनुतमप्। ज्ञानं स्वयंपुना प्रोक्तं यतिवर्षात्रयं शिवप्॥४६॥

ब्रह्मा द्वारा बताए गए संन्यासी का शुभ आश्रमधर्ण स्वरूप इस कल्याणकारी ज्ञान का उपदेश पुत्र शिष्य और पोरियों को छोड़कर किसी और को नहीं देना चाहिए

इति यतिनियमानामेतदुक्तं बश्चिनं, पशुपतिपरितोषे स्वस्तवदक्तंतु । न मर्वात पुनरवासुद्धवो वा विनाशः, प्रणिहितमनसस्ये नित्ययेवास्तरितः ५७॥

संत्यांत्रियों का नियम विधान कहा गया इन निवमों का पालन करने वाले पर पशुपति महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। वा लांग एकाग्रवित्त से प्रतिदिन इन नियमों का पालन करते हैं, उनका पुनर्जन्म और मृत्यु नहीं होता।

> इति श्रीकूर्यपुराणे उत्तराई व्यासगीतासु वतियसी नामैकोनविज्ञोऽध्याय ॥३९॥

# त्रिंशोऽष्टयायः (प्रापश्चित्तविधि)

व्यास उवाय

अतः एरं प्रवश्यामि प्रायश्चित्तविधि शुष्टम्। दिवस्य सर्वविष्राणी देखाणामण्युत्तये॥ १॥ व्यासजी बोलं — अब मैं सुभ प्रायश्चित विधि को कहुँगा. जो आह्मणों के हितकारी और पाप नाश का देतु हैं अकृत्वा विदित्तं कर्ष कृत्वा निन्दितमेव च। दोषमाजांति पुस्त प्रायश्चितं विशोधनम्॥ २॥ शह्वों के बताए गए धर्मों का पालन ने करने और शास्त

शस्त्रों के बताए गए धर्मों का पालन न करने और शास निविद्ध कर्मों का पालन करने से मनुष्यों को पाप लगता है। प्राथक्षित करने से उसकी शुद्धि हो जातो है

प्रापश्चित्तमकृत्वा हु २ तिष्ठंद्दाङ्गणः क्वचित् षद्पृयुर्वोङ्गणाः सान्ता विद्वांसस्तत्समावरंत्॥३॥

प्रायहित करने वाले झाहाण को प्रायहित किए चिना क्षणमात्र भी नहीं बैंदना चाहिए ज्ञान्त और विद्वान् बाहाण जैसा कहे वैसा हो करना चाहिए

वेदार्थवित्तपः शान्तो धर्मकामोऽग्निमान्द्रिज । स एव स्थान्यसे धर्मो यमे कोऽपि व्यवस्थति॥४॥

श्रंष्ठ, बंदार्थविद, शान्त, धर्म कर्मानुसकी और अग्निहोत्री एक अञ्चल भी जिस कर्म का विधान कर दें, बही कर्म, श्रेष्ठ धर्म होता है

अराहिताम्नयो विद्रास्त्रयो वेदार्थपारगाः। यद्**वपूर्ण**र्यकार्यास्त त्रद्वेषं धर्मसाधनम्॥५॥

यदि झाहरण बेदार्थ का जाता किन्तु निरिन्न (अयात् जिसने अपने चयन न किया हो) हो तो तोन काहरण धरांथीं होकर जिस कर्ष को धर्म कहें. उसी कर्म को धर्म का साधन बानो।

अनेकबर्पश्यस्त्रज्ञा उद्यागोहविशास्त्रा । बेदाव्ययनसम्पन्नाः ससैते परिकोर्तितः ॥६॥

अनेकों घर्षशास्त्रों का जाता, कहरपोहविशास्त्र (अर्थात् तर्क सिद्धान्त में पारंगत) बेदाध्ययन करने वाले सात प्राद्याणीं का बाक्य भी धर्म कार्यों में माना जाता है।

यीमांसज्ञानतत्त्वज्ञा वेदान्तकुक्तला क्रिजाः। एकविकृतिविख्याता प्रायक्षित्ते वदनि वै॥७॥ मांघांसा और न्याय दज्ञन के जाता और वंदान्त में पारंगत इंकीस ब्राह्मण फ्रायहित के विषय में उपदेश हैंगे

#### बस्तता पतापः भेतेनी गुरुतस्यम एव च। भेडापातकिनस्त्वेते यहाँतैः सह संविद्योतः ८॥

ब्रह्महत्त्वा करने अलं, मधपान करने वालं, ब्राह्मण का सोना चुराने वालं और गुरुपत्नों के साथ सम्मागम करने वाले महापामा होतं हैं और उनसे सम्बन्ध रखने वाले भी महापामी होतं हैं।

## संबत्सरन्तु पतितैः संसर्ग कुरते तु यः यानशस्यासर्वितस्य ज्ञानन्त्रे पतितो सदेत्॥९॥

ऐसे पतिनों के साथ जो लोग वर्ष भर रहते हैं वे भी महस्पापी होते हैं तथा जो लोग जानबूझकर सदैव ऐसे पापियों के साथ एक वाहन पर चड़ते हैं, एक अच्या पर सांहे और एक ही आसन पर बैठते हैं, वे भी पतित होते हैं।

## याजनं योजिसम्बन्धं तर्ववाध्यापने द्विषाः। सद्यः कृत्याः एतत्येथं सह मोजनमंत्रं चा १०॥

जरनबूझकर पतित कत्या सं विवाह करना, पीतत व्यक्ति का पौर्गाहित्य करना, पतित को पढ़ाना और उसके साथ एक ही पात्र स पीजन करने से ब्राह्मण तत्काल पतित हो जाता है।

#### अधिज्ञाबास यो मोहात्कुर्याद्वयापनं द्विजः। संबन्धरेण पतीत सहस्वयनमेव च॥११॥

अनज्ज्ञनं में अथवा मोहबस जो पतित त्यक्ति की पहातः है अथवा उसके साथ पहता है वह एक वर्ष में पतित हो जाता है

## इहाहा द्वादशास्त्रानि कुटि कृत्वा वने वसेत्। भैक्षमात्मविशुद्धवर्थे कृत्वा ऋवश्रितोर्क्तजम्॥ १२॥

न्नहाहत्या करने बाला आत्मशुद्धि के लिए वन में कृटिया बनाकर बारह वर्ष तक निवास करे और हाथ में चिह्न स्वरूप मृत ब्राह्मण या किसी दूसरे मृतक को खोपड़ी लेकर भिक्षा माँगे।

## ब्रह्मणावसवान् सर्वान् देवागाराणि वर्क्स्येन्। विकिटन् स्वयमालानं ब्रह्मणं व्यक्त संस्थरन्॥१३॥ असङ्कल्पितयोग्यानि सप्तागाराणि संविशेत्।

मन्दिर या ब्राह्मण की घर त्याग कर मृत ब्राह्मण को स्परण करते हुए और सन ही मन आत्मणनानि करते हुए पहले से असंकल्पित सात योग्य भरों में भिक्षा माँगने के लिए प्रवेश करना चाहिए।

## वियुचे शनकैर्वित्यं व्यद्भने मुक्तकण्यने॥ १४॥ एककानं चरेद्रीक्षं दोषं विख्यपवश्रणाम्। बन्यमूलफर्लेर्वामि व्यत्येष्ट्रै समाश्रितः॥ १५॥

जब गृहस्य को रसोई से धुँआ निकलना बन्द हो जाए रसोई की अग्नि बुझ जाए और जूठन पींछ देने के बाद लोगों को अपना दोप बतलाकर एक समय १५४६ माँगनी चाहिए अथवा धैर्च धारण कर जेंगली फल- मूल से जीविका निवांह करना चाहिए।

#### कपालपर्शयः खद्बाही इस्टबर्यपरायणः। पूर्णे तु द्वादशे वर्षे द्वस्तुस्तां व्यवोहति॥ १६॥

(वह महापापी भिक्षा के समय) हाव में 'कपाल' नामक' भिक्षापात और खट्बादा (महाइतियों के कन्यों पर रखा ध्वज, धारण कर ब्रह्मचर्य का पालन करने में तत्पर रहे। इस प्रकार बारह वर्ष पूरा हो जाने के बाद ब्रह्महत्या के पांप से मुक्ति मिलती है

#### अकामतः कृते पापे प्रायक्षित्तमिर्द शुभम्। कामतो मरणास्कृद्धिर्प्रमा नान्येन केलयित्॥१७॥

अरजाने में ब्रह्महत्यारूप परंप हो जाने पर यह प्रायक्षित्त शुभ होता है। परन्तु जानवृक्ष कर ब्रह्महत्या करने से प्राण न्यापने के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रायक्षित नहीं है।

## कुर्वादनमनं वास मृगोः पतनभेव वाः ज्याननं वा विशेद्धिनं जलं वा प्रसिक्षेस्वयम्॥१८॥

जानबृहकर ब्रह्महत्या करने वाला व्यक्ति अनशन करे था पर्वतादि ऊँचे स्थान से गिरे अथवा जलते हुए अग्नि यो जल में प्रवेश करे।

## ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सम्यक् प्राणान् परित्यज्ञत् ब्रह्महत्त्वापनोदार्श्वपनारा वा मृतस्य तु॥१९॥ दीर्शाभयादिनं विष्टं कृत्वानामयपेव वा। दत्त्वा सार्त्रं सुविदुषे ब्रह्महत्त्वं व्यपोहति॥२०॥

यदि ब्रह्महत्यारा इस पाप से मुक्ति के लिए ब्राह्मण या गाय को बचाने के लिए प्राप्त त्याण करे, अरथन्त रोगाकान्त ब्राह्मण को रोग से मुक्ति दिलाए अधवा विद्वान् ब्राह्मण की अत्रदान कर तो ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिलती है

असमेबारम्बके स्तात्वा वै सुक्को द्वितः। सर्वस्वे वा वेदविदं द्वाराणाय प्रदाय सः। २१॥ अश्वमेष यह में अवभृष सान (यह की समाप्ति पर किया जाने वाला साम) करने या वेदह ब्राह्मण की सब कुछ दान कर देने से ब्रह्मणाती ब्राह्मण पाप से मुक्त होता है

सरस्थायास्त्रकत्वाया सङ्ग्रमे लोकविञ्चतेः सुम्पेत्रियवणस्थानविसत्रोगोवितो द्वितः॥२२॥

हरकोई महामापी तीन रात तक उपवास करके सरस्वती और अरुणा नदी के लोकविख्यात संगम में नीनों काल सान करता है. हो वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो सकता है

गत्वा रामेश्वरं पुण्यं स्नात्वा चैद भहोदबी। इक्कबर्योदिमिर्युक्तो दृष्टुा स्त्रं विमोचयेत्॥२३॥

अथवा पवित्र रामेश्वर तीचं में जाकर वहां महासपुद में स्नान करके जहाचर्य आदि वर्तों का पालन करते हुए महेश्वर का दर्शन करता है. तो पाप से मुक्त हो जाता है

कपलमोचनं नाम तीर्थं देवस्य मुलिनः स्नात्वाप्यर्च्यं पितृन् देवान् ब्रह्महत्वां व्यवोहतिः २४॥

भगवान् महादेष के कपाल मोचन नामक तीर्थ में आकर, स्नान करके देवताओं और पितरों की पूजा करने पर बायहत्या का पाप दूर होता है।

पत्र देवाधिदंवेन भैरवेणापितौजसा। कवालं स्वर्धितं पूर्वं इह्मणः परपेष्ठिनः॥२५॥ समभ्यर्क्यं महादेवं तत्र भैरवक्विणभ्। तर्पकिया फित्न् स्नात्वा भृत्यते कृत्रहत्वसा॥२६॥

प्राचीन काल में अभित तेजस्वी देवाधिदंब भैरव के द्वारा जिस स्थान पर परमंश्वर बद्धा का कपाल स्थापित किया गया है, उस स्थान में स्नानकर भैरवरूपों पहादंव को पूजा करके तथा पितरों का तपंण करने से ब्रह्महत्या के पाप से भृति मिलती है।

इति श्रीकृषंपुराणे उत्तराई ब्रह्महत्स्यप्रायश्चितवर्णने नामः विकोऽध्यायः ॥३०॥

> एकविशोऽध्यायः (कशलमोचन तीर्व का माहाल्य)

अस्य उज्

कवं देवेन स्ट्रंण सङ्घरेणातितेजसा। कपाल स्ट्रणाः पूर्व स्थापितं देहत्रं भृति॥ १७ ऋषियों ने कहा— हे भगवन्! अतितेजस्वी रुट्रदेव शंकर ने सर्वप्रथम इस भूमण्डल में ब्रह्मा जी के ऋरीर से उत्पन्न कपाल को कैसे स्वापित किया था ?

शृणुक्वमृत्वयः पुण्यां कक्षां पापप्रणाशिनीम्। महात्व्यं देवदंवस्य महादेवस्य बीमतः॥२॥ पुरा पितामहं देवं मेरुशृहे महपंवन प्रोषुः प्रणम्य लोकादि किमेके तत्त्वमध्यसम्॥३॥

व्यासची बंति— है ऋषिणण! पापों को नष्ट करने वाली इस परम पुण्यमयों कचा को आप श्रवण करें इस कथा में देवों के भी देव परम बृद्धिमान महादेव का माहातम्य बर्णित है। प्राचीन काल में महर्षियों ने सुमेर पर्वत के शिखर पर प्राणियों के आदि पितामह सहा को नमस्कार करके पूछा था कि यह अविनाशी तत्व क्या है

स मायया पहेशस्य पोहितो लोकसभ्यवः। अविज्ञाय परम्यावे स्वात्यार्ने प्राह धर्षिणम्॥४॥ अहं याता जगद्योतिः स्वयन्यूरेक ईश्वरः। अर्जाद परुषः रहा पायध्यस्य विशुच्यते॥५॥

वे लांकों के उत्पादक बहुग, महेश्वर की माया से मोहित हो गये थे और परम भाव को न जानते हुए ऋषियों से अपने ही स्वरूप को अरुवय तत्त्व बताकर कहने लगे कि-में ही विधाता हूँ, जगधोनि, स्वयभू और ईबर हूँ, मैं हो अनमेंदि, आदित्य, परमब्रहाः हूँ। पेरी अर्वना करके सभी मुक्त हो जाते हैं।

अहं हि सबेदेवानां प्रवर्तकनिकर्तकः। न विद्युते चार्थ्यायको पत्तो लोकेषु क्रश्चनः ६॥ मैं ही समस्त देवों का प्रवर्तक और निवर्तक हैं, इस लोक में कोई भी मुझसे अधिक ( श्रेष्ठ) नहीं है

तस्यैवं पन्यमानस्य ज्ञते नागयणोशसः प्रोतास प्रहसन्तात्य रोपितोऽयं त्रिलोधन ॥७॥ कि काग्यपिदं ब्रह्मन्वर्तते तव सामतम्। अज्ञानयोगयुक्तस्य न त्वेतस्ययि विद्यते॥८॥

ब्रह्मा जी के द्वारा अपने को ऐसा मानने पर नारायण के अंश से उत्पन्न त्रिनेत्रधारी शंकर कुद्ध होकर हैंसते हुए बाल- हे ब्रह्मन्! इस समय क्या बात है कि आपके अन्दर्श ऐसी मावना उत्पन्न हो गयी है। सम्मवतः आप अज्ञान से अव्यत हैं। आपका ऐसा कहना क्षेक्र नहीं है श्रद्धं कर्तीदलांकामां जन्ने मारायणात्रामोः।
य पामृतेऽस्य जनतो जीवने सर्वया स्थिति।। १॥
में इन लोकों का कर्ता हूँ और मारायण प्रभु से मेरा जन्म
हुआ है मेरे बिना इस संस्तर का जीवन करों भी नहीं है।
श्रद्धमेव पर ज्योतिरहमेव परा गति।।
मक्षरितेन मवता मुद्धं जुबनपण्डलम्।। १०॥
मृद्धं विवस्तोमीहात्परस्परजपैविणोः
साजम्मुपंत्र तो देवी वेदाहात्वार एव हि॥ ११॥

में ही परज्योति हूँ और परागति हूँ भरे द्वारा प्रेरित होकर हो आपने इस समस्ता भूमंडल की रचना की है इस प्रकार मोडवश दोनों परान्यर विवाद कर रहे थे. और एक दूसरे पर विवय पार्व की इच्छा कर रहे थे. वे दोनों उस स्थान एर पहुँच गये जहाँ चारों बंद उपस्थित थे।

अस्तीक्ष्य देवं ब्रह्माणं यज्ञात्मानस्र संस्थितम्। प्रोचु संविगनहृदया याचातव्यं परमेष्टिनः॥१२॥

उस समय ब्रह्मदेव और यज्ञस्वरूप विष्णु को वहाँ उपस्थित देखकर ये चारों येद उत्कण्टित हरण होकर परमंश्रर के यथार्थ स्वरूप के निषय में बोले

#### ऋग्वेद उद्याच

यस्थानाःस्वर्गन भूतानि चरमात्सर्वं प्रवर्ततेः यदातुरतत्वरनात्वं स देवः स्थान्यहंश्वरः॥१३॥

ऋग्वेद ने कहा। जिसके अन्दर समस्त प्राणी समूह विद्यमान है तक जिससे वह सब उत्पन्न हुआ है और जिसे मुनिगण बेह तत्व कहते हैं, वे यहो देव महेश्वर हैं

## मजुर्वेद उवास

यो पहैरिक्किरोशो योगेन ध समस्यति। यमाहुरोसरं देवं स देवः स्यास्पिनाकश्चक्॥ १४॥ यजुर्वेद ने कहा- जो सभी बज्ञों द्वारा और योग द्वारा पृजित हैं और जिन्हें मुनिगण इंशर कहते हैं वे ही पिनाकपाणि देव हैं

#### सामबंद उवाच

यंनेदण्याप्यते विश्वं यदाकाशान्तरं क्षित्रम्। योगिपियवंदाते तत्त्वं महादेवः स शङ्कर ॥१५॥

सामवद ने कहा जो इस संसार में ध्रमण करते हैं, आकाश के मध्य स्थित हैं, जो शिवस्वरूप है, जिसे योगी तस्वरूप में जानते हैं वे हो महादेव शंकर है

#### अवर्ववेद खान

पम्मपश्यित देवेश करते पतयः परम्। महेशं पुरुषं रुद्धं स देवोः भगवान् भवः॥१६॥ अथर्वदेद ने कहा— यहिगण जिस हद्दरूपी परमपुरुष महेश का प्रयास करकं दर्शन प्राप्त करते हैं ये ही देव भगवान् शिव हैं।

एवं स भगवान् ब्रह्मा वेदानामीरितं शुभए। श्रुत्वा विहस्य विश्वारमा काञ्चाह विमोहितः॥ १०॥

इस प्रकार केटों के सूभ-वचन सुनकर भगवान बहा। हैंस एडे और उससे पॉहित होकर विश्वास्मा ने कहा-

कवं तत्परमं इ.स. सर्वसङ्गविधर्जितम् रमते भार्यया सार्द्धं प्रमवैशातिगर्वितै ॥ १८॥ इतीरितेऽच भगवान् प्रमवश्या समझनः। अभूती मृतिगत् भूता वचः प्राह पितायहम्॥ १९॥

वं परवहा कैसे हो सकते हैं जो सर्वसंगविवर्जित हैं और अपने भारतं के साथ हो रमण किया करते हैं और जिनके साथ गणयुक्त प्रमथगण भी रहते हैं। इस प्रकार बहाा के कहने पर ऑकारस्वरूप सनातन भगवान् मूर्तरूप होने पर भी अमूर्तरूप अपन्यक्ष रहकर पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार वीले।

#### प्रणव उवाच

न द्वेष भगवानीशः स्वात्मनो व्यक्तिरिक्तया। कदाविद्रपते स्द्रगस्तादशो हि महेश्वरः। अयं स भगवानीशः स्वयंत्र्याति, सनावनः॥२०॥ स्वानन्द्रभूता कविता देवी आगन्तुका शिवाध २ १॥

प्रणव ऑकार ने कहा— वह भगवान् इस किसी भी सपय अपनी आत्मा से भिन्न किसी के साथ रमण नहीं किया करते। वे प्रभु महेश्वर स्वयं भगवान् ईस ज्योतिस्थरूए और सनातन हैं। शिवा पावंती कोई लौकिक स्वी नहीं है, वे तो उनकी स्वयं की आनन्दभूता देवी कही गयी है

इत्यंवमुकेऽपि तदा यञ्जमूर्वेरकस्य चः तज्ञानसगयज्ञालसंभ्रदस्येव सायया॥२२ तदन्तरे महाज्यांतिर्विरस्तां विद्यमावनः। प्रादर्शवसुतं दिव्यं पूरयन् गगनान्तरम्॥२३॥ तन्त्वयसंग्रिकञ्ज्योतिर्मण्डलं तेजसोज्ज्यलम्। व्योगमध्यगतं दिख्यं प्रादुगसीट्हुजोत्तमाः॥२४॥ स दक्षा क्दनं दिव्यपूर्णि लोकपितामह । तैजसं मण्डलं योरमलांकं पदनिदितम्॥२५॥

इस प्रकार करूने पर भी यहमूर्ति अजन्म। इस की माया के कारण बर्धा का अज्ञान दूर नहीं हुआ था। इसी समय विश्वसष्टा ब्रह्मा ने एक महान् ज्यांति को देखा जो अद्भुत, दिज्य और आकारा के मध्य में सुसोधित थीं है ब्राह्मणो उस ज्योंति की तेज अत्यन्त उज्ज्वल और ज्योम के भध्य में रहने वाला अति दिज्य था। जो पहले बाले ज्योंति युँग के बीच रहकर भी आकारा के मध्य विद्यमार थो। लोक पितामक ने अपने मुख को उद्यक्त उस दिज्य तेजस्वी मंडल को देखा यो योग भयानक होने पर भी अनिन्दित था

प्रजन्मानिकोपेन एक्स्याः पश्चमं शिरः क्षणादपश्यस्य महान् पुरुवा नीललोहितः॥२६॥ त्रिशुल्यिषुत्वां देनो नागयशापवीतवान्। तं प्राह भगवान् क्रक्राः शहूरं नीललोहितम्॥२७॥ श्रान्ताय पूर्व भवतो ललाटादरा शंकरम्। प्रादुर्भृतं महेशानं पामतः शरणं स्रजा २८॥

तब ब्रह्माकी का पाँचवा शिर अत्यन्त ऋष्य से प्रकलित हो उठा था उस पहान् पुरुष गीललांहित ने क्षणभर में उसे देखा वे जिशूलधारी थे, पिङ्गल नागों का यजीपनीत धारण किया हुआ था। भगवान् ब्रह्मा ने नीललांहित महंशान शंकर को कहा - तुम प्रथम ज्ञान के लिये मेरे ललाट से उत्पन्न हुए हो आप मेरी शरण में आ जाओ

श्रुत्वः सगर्ववसने पद्मयांनरहेश्वरः। भारिकोत्पुत्वं कालं भैरतं लोकदारुकम्॥२९॥ स कृत्वा सुमरुषुद्धं प्रद्मणा कालभैरवः। प्रवकर्तास्य वदनं विशिष्ठस्याय पश्चपप्॥३०॥ निकृतवदन्ते देवो ब्रह्मा देवन शम्भुता। प्रमार चोलां योगन जीवितं प्राय विक्युक्॥३१॥

इसके अनन्तर गर्वयुक्त ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर इंशर ने लाकदाहरू कारमभैरव पुरुष को भेजा वा उस काल भैरव पुरुष ने ब्रह्मा के साथ महान् युद्ध किया और उसने ब्रह्मा के पाँचवें शिर को कार डाला था। परन्तु ईश्वर देव श्रम्भु ने उनको योग द्वारा पुन- जीवित किया था, जिसमें विश्व को धारण करने वाले ब्रह्मा जीवन प्राप्त किया था

अवान्वपश्पदीज्ञानं प्रण्डलाकारसंस्थितम्। समामीनं महादेव्या महादेवं सनतनम्। ३२॥ भुजङ्गराज्यसय खद्धवययपुषणम्। कोटिसूर्वप्रतांकारम्झटाजुर्टावराज्तिम्। ३ ३ सादृंत्वर्णवसनं दिव्यमस्तासमयिन्तम्। त्रिशृत्वपर्गाणं दुष्येक्ष्यं बांगिनं भृतिभूषणम्॥ ३ ४॥ यसनार योगीनसा प्रयञ्चनि इदीसरम्। समर्थिकं इहाणं महादंवं ददर्शं हा। ३ ५॥

इसके अनन्तर क्षण ने मण्डल के भीतर संस्थित, समासीन पहारेबों के साथ सनाहन इंशान महादेव को देखा वह देव भूजकृताज का बलय धारण करने वाले और चन्द्रकला के अवयब के आभूषणों से विभूषित थे। वे कराड़ों सूर्यों के सदश तंज से वृक्त तथा जटाओं से विराजमान परम सुन्दर स्वरूप काले थे। वे महादंव व्याधनमं का बस्त्र धारण किये हुए तथा दिव्य मालाओं से समस्वित थे वे भूसम से विभूषित, परम द्रश्रंथ्य योगांगज और त्रिश्लपाणि थे, जिस इदांखर को योगसंत्रिष्ठ पुरुष अपने भीतर देखते हैं ऐसे उन सबके आदि एकब्रह्म महादंव का दशन उस समय ब्रह्माजी ने किया था

यस्य सा परम्य देवी शक्तिसकाशसींका॥ सोऽननैसर्ययोगात्या यहेशो दृश्यते किला॥३६॥ यस्याशंष्यगदीचे किलये याति मोहतम्। सक्ताणायमात्रेण स छहः खलु दृश्यते॥३७॥

आकाश नाम काली पराम देवी उनकी शक्ति भी वहीं थीं। ऐसे अनन्त, एसये सम्पन्न, योगात्मा महंश उन्हें दिखाई देने लगे थे जिन्हें एक कर प्रणाम करके सम्पूणे जगत् कर बोज- मोहस्वरूप मायाव्यमें तथ की प्राप्त हो जाता है. बहरे कर सचमुच दिखाई देने लगे थे।

येऽध नाचार्यनरतास्तद्भक्तश्चैव केवसम्। विषोक्त्यति लोकात्मा नायको दृश्यते किल॥३८॥

अञ्चारनिष्ठ केवल भक्तिपरायण लोग ही जिनका दर्शन प्राप्त करते हैं. बही जगदान्या लोकनायक महादेव ब्रह्मा की दिखाई देने लगे

वस्य इहादयो देवा ऋष्यो बहावादिन अर्वयनि सदा लिहूं स शिवः छल् दृश्यते॥३९॥ वस्याशेषजगन्मृतिर्विद्याजतनृतीश्वरः न मुर्छात सदा पार्श्व शंकतोऽसी च दृश्यके॥४०॥ बहादि देवता और बहावादी भृतिगण सदेव विसके लिंग की मृजः करते हैं. वही शिव वहाँ (तेजोसंडल में) दिखाई देने लगे थे। सारे संसार की जन्मदात्री प्रकृति ने कदापि जिनका साम नहीं छोड़ा ऐसे विज्ञानरूप शरीरधारी ईश्वर, वे शंकर ब्राह्मा को दिखाई देने लगे

विद्या सहायो पगवान्यस्यासी प्रवडलान्तरम्। हिरमवगर्भपुत्रोऽसौ ईस्टरो दृशको परः ४४१८ पुष्पं वा वदि वा पत्रे यत्पादयुगले कलम्। दन्ता तसीत संसारं सहोऽसौ दृश्यते किल। ४२॥

जिसके मण्डल के बीच विद्यारूप सहाय वाले भगवान् हिरण्याण्यं पुत्र रुद्र विद्यमान हैं वे हो परमेश्वर दिखाई देने लगे जिनके चरण कपलों में पुष्प, पत्र या जल दान करने से मनुष्य संसार से तर जाता है, वहां रुद्र घस्तुत दिखाई देने लगे थे

तस्सिष्यानं सकलं निवध्यति सगतनः स्थालं किल निवधगत्या कालः कालो हि दृश्यते॥४३॥

उसके सान्तिध्य में हो वह सनातन सब कुछ प्रदान करता है। वहां नियंगक्रमा कहन है। वहीं काल कालरूप में दिखाई देता है

जीवने सर्वलोकानां त्रिलोकार्येव पृष्णम्। सामः स दृश्यतं देवः सोगोः यस्य विमृवलम्।। ४४॥

ये समस्त लोकों के जीवनरूप और त्रैलाक्य का आभूवण है। जिसका आमृषण रुवयं सोम है. वह सोमदंव दिखाह दे रहे हैं.

देख्या सह सदा साक्षाकस्य योगस्थ्याख्ता । गीयते यस्मा मुक्तिमहादेखः स दृश्यतेः ४५॥

मदा दवी के साथ साक्षात् यांग के स्वभाव के कारण परमा मृक्ति का गान होता है। वे महादेव दिखाई दे रहे हैं।

योगिनो योगतन्त्रज्ञा वियोगाधिषुखोऽनिश्चष्। सोगं व्यायनि देव्यसौ स योगी दृश्वते किल॥४६॥

सोग के तत्व के जाता योगीजन नियनर वियोग से अभिमुख है और योग का ध्यान करत हैं देवों के साथ दे योगी दिखाई दे रहे हैं।

सोऽनुवीक्ष्य पहादेवं यहादेव्या सनातनम्। सरामने समासीनमवाप परमौ स्पृतिम्॥४७॥ सम्बा पाइंग्रीं दिव्यो संस्पृति भगवानज तोषयामास वर्ग्य सोमं सोमार्ख्यूषणम्॥४८॥

महादेवी के साथ सनातन महादेव की देखकर श्रेष्ठ आसन पर विश्वज्ञान परम स्मृति को प्राप्त कर भगवान अज ने परम दिव्य माहंबरी स्मृति को प्राप्त करके सोम के अधंभाग के आभूषण वाले वरदाता सोम को प्रसन्न किया था

#### <u> श्रुवोवस्य</u>

नमी देखाव महते महादंखी नमी नमः। नम फिलाय शासाय शिवापै सततं नमः॥४९॥ औं नमी बृह्यणे तुभ्यं विद्यापै हे नमी नमः। यहेशाय नमातुभ्यं मृतवदुक्तये नयः॥५०॥

ब्रह्माजी ने कहा- महान् देव के लिये नमस्कार है। मागदंती के लिये बारम्बार नमस्कार है। मस्म शान्त शिव को नमस्कार तथा शिव। की भी मस्त मेरा नमस्कार है ऑकारस्वरूप ब्रह्म आपके लिये प्रणाम है विज्ञास्वरूपिणी आपको बारम्बार नमस्कार है महान् इश्वर को नमस्कार, नथा मुलप्रकृति के लिये नमस्कार है

नमां विज्ञानदंहाय चिन्हायै ते नमी नम । नमोऽस्तु कालकालाय ईसरायै नमो नम ॥५१॥ नमो रमोऽस्तु स्ट्राय स्ट्राययै ते नमो नमः। नमो नमस्त कालाय भावायै ते नमो नमः॥५२॥

विज्ञानरूप शरीर वाले के लिये नमन है चिन्तारूपिणी देवी को वारम्यार नमस्कार है काल के भी काल के लिये प्रणाम है तथा इंश्वरी देवों के लिये नमस्कार है कद और रुद्राणी को वारम्यार नमस्कार कालस्वरूप आपको नमस्कार तथा मायारूपिणी देवों को बार बार नमस्कार है

निक्ने सर्वकार्याणां श्तेषिकापै नमे नमः नमोऽस्तु ते प्रकृतये नमो नारायणाय चा।५३॥ पांगदाय नमस्तुम्बं घोषिनां गुरवे नम । नमः संसारवासस्य संसारात्वनये नमः॥५४॥

समस्त कार्यों के नियन्ता. प्रभु तथा क्षोभ देने वाली देवी को नमस्कार है प्रकृतिकप आपको नगस्कार तथा नागयण प्रभु को मेरा नमस्कार हो। योगप्रदाता आपको प्रणाम है योगियों के गुरु के लिये प्रणाम है। संसार में वास करने बाले तथा इस संसार को समृत्यत्र करने बाले को नगस्कार है।

नित्यानन्दाय विश्ववे नमोऽस्तानन्दपूर्तवे। नमः कार्यविहोनाव किसप्रकृतये नमः॥५५॥ ओंकारपूर्तये नुम्यं तदनाःसम्बिताय सः। नभक्ते क्यांग्रसंस्काय क्योमशक्तयै नमो नमः॥५६॥

सिंहव्याम् च मार्जारं स्वानं शुकरमेव च। शृगालं पर्कटं चैव गर्दर्भ च न भक्षयेत्॥ ३३॥ न भक्षयेत् सर्वपृगान् पश्चिणोऽन्यन् वनेचरान् । ञ्चलेचरान् स्थलचरान् प्राणिनश्चेति धारणाः॥ ३४ ॥ गोधा कुर्यः शशः ऋतिच्छल्यकश्चेति सत्तमः । भक्ष्याः पञ्चनखर मित्यं मनुराह प्रजापति: ॥ ३५ ॥ मत्रयान् सशस्कान् भुञ्जीयान्यांसं ग्रीरवमंद च ! निवेश देवताभ्यस्त् बाह्मणेभ्यस्त् नान्यक्षा ॥ ३६ ॥ मयूरं तिनिरं चैव कपोतं च कपिक्जलम्। बाधीपासं वकं भक्ष्यं मीनहंसपराजिताः॥ ३७ ॥ शक्तरं सिंहतुष्टं च तथा पाठीनसेहितौ। मत्स्वारचेते सम्हिष्टा भक्षणाय द्विजोत्तमः ॥ ३८॥ प्रोक्षितं भक्षयेदेषां भांसं च द्विजकाम्यया। यदाविधि नियुक्तं च प्राणानामपि चात्यये॥ ३९॥ भक्षयेन्त्रेत्र मांसानि शेषभोजी क लिप्यते। औषधार्थमञ्जूषा वा नियोगाद यज्ञकारणात्।। ४०॥। आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे दैवे वा मांसमुत्सुजेत् । यावन्ति पश्रोमणि तावतो नरकान् क्रजेत् ॥ ४१ ॥ अदेयं चाप्यपेयं च तरीवास्पृश्यमेव छ। द्विजातीनामनालोक्यं निन्यं मद्यमिति स्थितिः ॥ ४२ ॥ तस्यात् सर्वप्रकारेण यद्यं नित्यं विवर्जयेत्। पीला पत्ति कर्मभ्यस्त्वसम्भाष्यो भवेद द्विज: ॥ ४३ ॥ भक्षयित्वा हाभक्ष्याणि पीत्वाऽपेयान्यपि द्विजः । नाधिकारी भवेत् तायद् यायद् तत्र जहान्यधः ॥ ४४ ॥ तस्मात् परिहरेन्त्रित्यमभक्ष्याणि प्रयत्नतः। अपेयानि च विद्रों वै तथ्क चेद् याति रौरवभ् ।३ ४५ ॥ ै उसे -ग्रेरव -गरकमें जाना पश्चा 🕏 ॥ ४२—४५ ॥

द्विजोंके लिये मदा न दान देने योग्य है, न पीने योग्य है, न स्पर्क करने योग्य है और न ही देखने पोग्य 🛊 — ऐसी हमेशाके लिये मर्यादा बनी 🛊 । इसलिये सब प्रकारसे मद्भका नित्य ही मरित्याग करना चाहिये। यस पोनेसे द्वित कमौसे पतित और बातबीत करनेके अयोग्य हो जाता है। अधस्यका पश्चण करने और अपेय पटार्थोंका पन करनेसे दिव तबतक अपने कर्मका अधिकारी नहीं होता, जनतक नहीं प्रयक्षपूर्वक नित्य ही विप्र (हिज)-को **एवं अपेय पदायोंका परित्याग करना चाहिये। यदि द्विज** ऐसा करता है अर्थात् इन्हें ग्रहण करता है तो

इति श्रीकृतीपुराणे वद्साहरूको संहिताकपुचरित्रिभावे समदशोऽभ्यायः॥ १७० इस प्रकार छः हजार स्लोक्टेवाली चीकुर्मपुराजसंहिताके उर्पाधिकाममें सम्हर्णो अध्याय सम्बाग हुआ। १७॥

and the same

दव्यधिपति भगवान् शंकर के वचन सुनकर विश्वात्या कालभेरव कपाल हाथ में लंकर तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। विकृतवंष को धारण करने पर भी वे अपने तेज से प्रकाशित थे के अल्पन्त सुन्दर तीन नेत्रों से युक्त और पवित्र थे

सहस्रसूर्यप्रतिमं सिर्जुः प्रस्थपुङ्गवैः भारत कालान्तिनयनो महादेवः समादृतः॥७३॥ पौत्वा तदपृतं दिव्यपानन्दप्यस्पेष्ठिनः लीलाविलासबहलेरे लोकानागक्कतीकृतः॥७४॥

कालाग्नि के सभान नेत्र वाले महादेव सिद्ध प्रमधगणों से समावृत हांकर हजारों सूर्यों के समान प्रतीत हो रहे थे। परमंत्रों के अमृतमय इस दिल्य आनन्द का पान करके जीड़ा में जिस्त रहने वाले भगवान संसार के समक्ष उपस्थित हुए

तान्द्रष्टा कालयदर्व १६द्वर्थ कालपेरवम्। रूपलावण्यसम्पर्ध गरीकुलमगादनुः ७५॥ गायन्ति गीतैर्विकिवैर्नृत्यन्ति पुरतः प्रभो । संस्मितं प्रेक्ष्य यदनश्चकुर्युभद्वसेव च॥७६॥

कालमृख, कालभैरव शंकर को रूपलावण्य से सम्पन्न देखका नारियों के सभृह उनके पीछे- पीछे अनुगमन करने लगा वे सभी प्रभु के समक्ष अनेक प्रकार के गीत गाकर नाचने लगीं और भणवान के मन्द्रहास्य युक्त मुख मण्डल को देखकर भौते सिक्ष्डने लगी।

स देवदानवादीनां देशानच्येत्व शुलवृक्। जनाम विष्णोर्मुखनं चत्रास्ते पुस्त्रोत्तपः॥७७॥

वं जिश्लाधारी महादेव देवताओं और राक्षसों के देश में भ्रमण करते हुए अन्त में विष्णु के मुबन को गये जहाँ मुरुषांतम विराजमान ये

सम्माप्य दिव्यपवनं सङ्ग्रतो लोकशंकर । सहैव मृतप्रवरै प्रवेष्ट्रमुपवक्रमे॥७८॥ अविज्ञाय परं पावं दिव्यं तत्पारपेग्नरम्। यक्षारयित्रशृलांकं हारणलो महाबल ॥७९॥ शिक्षुचक्रपदापाणि पीतवासा महाबुजः। विकानसेन इति स्थातो विष्णोरंशसमुद्रवः॥८०॥

उस दिल्य भवन में आकर लॉक का कल्याण करने वाले भगवान् शंकर अपने भूतगणों के साथ ही प्रवेश करने लगे इस परमेश्वर के दिल्य परम भाव को जानकर महादाली द्वारपाल ने विश्वलुधारी शिव को प्रवेश करने से रोक दिया या बह द्वारपाल अपने हाथों में शंख चक्र गदा धारण की थी. वह पीतप्वरभारी और घड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त था, विच्यु के अंश से उत्कार वह विश्वक्सेन नाम से विख्यात था।

(अस तं अंकरगणं युयुपे विध्युसंघवः) भीषणो भैरवादेशतकालवेग इति स्मृत ।)

उसके अनन्तर विष्णुसंभव उस विष्यक्सेन ने भीषण कालवेग नामक शंकर के गण से युद्ध किया था। वह कालभेरन की आजा से आया था।

विकित्य तं कालवंगं ऋष्यसंग्कलोचनः। दुक्रत्वाधिमृत्यं स्त्रं चिक्षंप च सुदर्शनम्।८१॥

क्रीष से एकदम लाल नेत्रों वाले द्वारपाल ने उस कालवेय को भी जीत लिया था फिर सदस्वरूप कालभैरव के सामने दौड़ पड़ा और उन पर सुदर्शन चक्र गिराया।

अथ देको महादेवसियुरारिस्त्रिशुलधृत्। तमाधतले साराज्ञमानोकयदमित्रवित्॥८२॥

तद त्रिपुरासुर के शतु त्रिशृलधारी देव महादेव ने जो सभी शत्रुओं को जीत लेने वाले हैं अपनी ओर आने द्वाले उस द्वारपाल को अवज्ञापूर्वक देखा

तदन्तरे महन्द्रुतं बुगान्वदहनोपयम्। शृलेनोरसि निर्फेश पातवामास तं भृति॥८३॥ स शृलाभिहतोऽत्वर्धं त्ववत्वा स्वप्यस्यं बलम्। तत्वान जीवितं दृष्टुा मृत्युं व्यविहता इव॥८४॥

इसी बीच युगान्तकालीन अग्नि के समान दिखाई देने बालं महान् अद्भृत चक्र को रोककर कास्परित ने बक्ष:स्थल पर शृल से प्रहार करके उसको भूमि में गिरा दिया था। इस प्रकार शृल से अत्यन्त अभिहत होकर उसने भी अपने परम श्रेष्ठ शरीरयस का त्याग करके मानों रोगाक्रान्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, वैसे ही अपने प्राणीं का उसने स्थाग दिया।

निहत्य विष्णुपुरुषं सार्द्धं प्रमथपुद्भवै । विवेश कानतगृहं समादाव कलेकस्पा।८५॥ बीक्ष्य तं जयतो हेतुर्पाश्चरं भगवान्हरि । शियां ललाटात्सम्पित स्तुवारामपानयत्॥८६॥

इस प्रकार विष्णुपुरुष द्वारपाल का यथ करके महादेव ने उसके मृतक शरीर को उठाकर, अपने उत्तम प्रमथगणों के साथ विष्णु के अन्त:पुर में प्रवेश किया। भगवान विष्णु ने जगत के कारणस्वरूप इंश्वर को देखकर अपने तस्ताट से एक शिरा को भेदकर रुधिर को धारा प्रवाहित की

भूत्वण सिक्ष्यं भगवन् मदीवामभित्यवृतं न विक्षेत्रेऽन्या क्वींचता तथ त्रिपुरमहेन॥९७॥ न सम्पूर्णं कपालं तद्शक्तपाः परमेष्टिनः। दिस्यं वर्षसहस्रं तु सा च कारा प्रवाहिता॥८८॥

विष्णु बोले—हे अभितसुति भगवन् मेरी इस भिक्षा को स्वोकार करें हे प्रियुक्तर्यन्! इसके अतिरिक्त अन्य कोह भिक्षा आपके लिए उचित नहीं है! तत्यशात्, सहस्रों दिव्य वर्षों में भी परमेष्टी बद्धा का कपाल, पूर्वरूप से युक्त नहीं हुआ और वह रुधिर धारा सहस्रों दिव्य वर्षों तक बहुती रहां

अव्यक्षवीत्कानस्त्रं हरिर्नासयणः प्रयु । मंस्तूयः विविधीर्थावैवंडुमानपुर सरम्॥८९॥ किमर्वेषेतहद्वे ब्रह्मणां भवता वृतम्। प्रोवाच वृत्तपद्विलं देवदेवो महेशरः॥९०॥

तापकात प्रभु नारायण विष्णु ने अत्यन्त सम्मानसहित, विभिन्न प्रकार से स्तुति करके कालरुद्र से कहा— आपने किसलिए ब्रह्मा का मस्तक धारण किया है? यह सुनकर देवाधिदेव महत्त्वर ने पूरा वृत्तान्त सुनाया।

समातुष इषीकेशां ब्रह्महत्यामदाच्युन । प्रश्रंवापास भगवान्त्रियुक्कति त्रिशुलिनम्॥९१॥

हवीकश भगवान अच्युत (विष्णुं, ने ब्रह्महत्या को अपने समीप बुलाकर उससे प्रायंता की कि वह त्रिशृलधारी भगवान शंकर का त्याग कर दे।

न तन्याताव्य सा पार्श्वस्याङ्गतापि पुरारिणाः चिरं व्यात्वा जगद्योनि शङ्करं प्राह सर्वेवितः १२॥ इन्दरक् दिव्यां पगवन्पुरी वाराणसीं शुभाष्ः वज्रास्क्रिलअगद्येकस्थित्रप्राज्ञवतिश्वर ॥१३॥

भगवान् मुसार के द्वारा भली भाँति प्रार्थना करने पर भी उस ब्रह्महत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। तब चिरकाल तक ध्यान करके सर्ववंता प्रभु ने जगत् की यांनि भगवान् शंकर से कहा— हे भगवन् अस अस्य परम शुभ एवं दिख्य धाराप्यसी पुरी में जाये जहीं पर समस्त जगत् के दोगों को शीघ ही ईश्वर नह कर देते हैं।

ततः सर्वाणि मृतानि तीर्थान्यायतमनि च। जगम लोलया देवो लोकानां हितकाम्यया॥९५॥ संस्तृबद्धनः प्रपर्वेर्महायोगैरितस्ततः। नृत्यमानां महायोगी इस्तन्यस्तकलेवरः १५॥

इसके पश्चात् समस्त भूतमात्र के हित की इच्छा से सभी ग्रहण करने योग्य तोधों और आयतनों में लोला करने के लिए गये तब महान् योगधारी प्रमथनाओं द्वारा चारों ओर से संस्तृयमान होते हुए कालभैरव अपने हाथ में (द्वारपाल के) मृत-कलंबर को ग्रहण करते हुए नृत्य कर रहे थे।

तपन्यमावद्यावान्तरिनीसयणः प्रयुः। समान्त्राव परं रूपं कृत्यदर्शनलात्तसः॥९६॥ विसेक्षमाणां गोविन्दं वृषेन्त्रीकितज्ञासनः। सस्मयोऽनन्तवोगातमा नृत्यति स्म पुनः पुनः॥९७॥

दस समय हरि प्रभू नारायण भी तृत्य देखने को उच्छा से उनके पीछे-पीछे दौड़ पड़ें क्यंन्द्र से अङ्कित वाहन वाले अनन्त योगातमा भगवान् जिव स्वयं साक्षात् गर्धावन्द को वहाँ पर देखकर बहुत विस्मित हाते हुए सारम्बार अपनी नृत्य करने लगे थे।

अनुं चानुचरो स्त्रं स हरिद्धर्मवाहनः भंजे पहादेखपुरीं वाराणसीति विश्वताम्॥ ९८॥ प्रविष्टमात्रे विश्वेशे ब्रह्महत्या कपहिति। हाहेत्युकत्या सन्तर्द वै प्रताले प्राप दु-चिता॥ ९९॥

अन्त में घर्षवाहन बाले रुद्र ने अपने अनुवरी के साथ वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध घटादंव की नगरी में प्रवेश किया विश्ववर कंपदी शंकर के बाराणसी में प्रवेश करते ही ब्रह्महत्या हाहाकार करती हुई दुखी होकर पांताल में चली गई।

प्रविश्य पर्य स्थानं कपालं ब्रह्मणो हर गणानापप्रतो देव: स्थापपामास संकरः "१००॥ स्थापित्वा महादेवो ददौ वस कलेवरम्। उक्त्वा सन्दीवमस्तिवित क्रिणवंडसी मृणानिर्मेगः १०१॥ महादेव शंकर ने अपना परम धाम में प्रवेश करके ब्रह्मा के कपाल को अपने गणों के सामने रखा दिया दयानिर्धि मगवान् महादेव ने उस कलेवर को स्थापित करके कहा यह जीवित हो फिर विष्णु को विष्यवस्तेन का शरीर सींप दिया।

ये स्मर्गान ममाजलं कापालं वेषमुचमम्। वेषां विनश्यति श्लिप्रमिद्वामुत्र च पातकम्॥ १० २॥ आगम्य सीवंप्रयदे स्मानं कृत्वा विद्यानतः । तर्पयित्वा पितृन्देवान्युच्यते इत्तहत्ववा॥१०३॥

जो मेरे इस उत्तर कपालिक स्वरूप को सदा ध्यानपूर्वक स्मरण करते हैं उनके इस लोक के और परलोक के सारे पाप सोंच्र को नष्ट हो जाते हैं जो कोई इस ब्रेड तीथंस्थान में आकर विधिपूर्वक स्नान करके फितरों और देवताओं का तर्पण करता है तो वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है

अज्ञाश्वते जणकात्वा कवार्य परमा पुरीम्। देहानं तत्वर्र ज्ञानं ददाति परमणदम्॥ १०४॥

जो व्यक्ति इस जगत् को अनित्य समझ कर इस श्रेष्ट पुरी में निवास करता है तो भृत्यु के समय मैं उसे परमञ्जन और परमपद को प्रदान करता हूँ

इतीद्रपुक्त्वा भगसान् समालिङ्गा जनार्तनम्। सहैत प्रप्रदेशाने क्षणादनस्यीयता।१०५॥ सं लक्का भगवान्त्रस्या विष्यक्तेने त्रिशृस्तिन । स्वन्देशमगमनुर्धी गृहीत्वा एरमं कुष्यः॥१०६॥

ऐसा कड़कर महादेव ने जनार्दन का आलिंगन किया और शीघ हो प्रमध्याणों के साथ अदृश्य हो गर्व परम बुद्धिमान् भगवान् विष्णु भी त्रिशृली से विष्ववसेन को पाकर शोघ ही अपने स्थान को चले गर्य

एतदः, कथितं पुण्यं महापातकनाञ्चनम्। कपालमोचननीर्धं स्वाफोः प्रियकरं सुप्रम्॥१०७॥ य इमं पठतेऽज्यायं बाह्मणानां समीपतः। मानसैर्वाचिकेः पापैः काविकेस प्रमुख्यते॥१०८॥

इस प्रकार महापातक का नारा करने वाला महादंव का अनिप्रिय, पवित्र इस कपालमोचन नामक तीर्थ के विषय में उतपको कहा गया है जो मनुष्य ब्राह्मण के पास रहकर इस अध्याय का पाठ करता है. यह मानसिक, वाधिक और कायिक सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है।

> इति श्रीकृषेपुराणे उत्तरसर्हे कपल्लमोधनमाहतन्त्रं नामैकर्षिजोऽध्यायः ॥ ३ १॥

# द्वात्रिशोऽध्याच. (प्रायक्षित नियम)

व्यास उवाच

सुरापरतु सुरां तमामन्तिवर्णां पिवेतदा। निर्देशकामः स तवा मुख्यते च हिमांतमः॥१॥ गोपुत्रपन्तिवर्णं वा बांत्रकृतसमेव च। पयो इतं कलं वाव मुख्यते चलकाततः॥२॥

व्यासजी बोले— मुरापान करने वाला ब्राह्मण अपनि के समान लाल वर्ण की क्या मुरा का पान करना उससे शरीर इंग्य हो जाने पर वह पाप से मुक्त हो जायगा अग्निवणं का गोमृत अथवा गोबर का रस, गाय का दूध, गाय का भी था जल को पीने से उसका लगेर झुलसने से वह पाप मुक्त हो जाता है

अक्षाइंद्रासाः प्रयते व्यक्ता नासवणं हरिम्। इहाहत्पावतं चाव प्येत्यापप्रशान्तये॥३॥ सुवर्णक्षेपकृष्टित्रो राजानमधिगम्य तृ। स्वकर्म ख्वापयन्तृवान्मा भवाननुशास्त्रिकति॥४॥

पाप की शान्ति के लिये पानी में मीले वस्त्र पहन कर पवित्र होकर और न्यायण हरि का ध्यान करते हुए ग्रहाहत्स्य चंद्र का पालन करें। सोना चुराने वाला आहाण राजा के पास जाकर अपनी चोरी को कबूल करते हुए कहें कि हे राजन्। मुझं दण्ड दोजिए।

गृहीत्वा युमलं राजा सकृद्धन्यानु ते स्टब्स्। वर्ष हु शृद्धको स्तेनो शहणस्त्रपसानसा।।५।।

राजा स्वयं मृसल लंकर उस ब्राह्मण को एकचार भारेगा जिसस उसकी मृत्यु हो जाने पर अथवा अपनी तपस्या के द्वारा भी वह चोर ब्राह्मण पाप से मुक्त हो संकता है।

स्कन्वेनादाय युसलं लगुडं सापि खादिरम्। शक्तिञ्चादाय दोङ्गाक्रसायसं दण्डमेव दा॥६॥ राजा तेन च गन्तव्यो मुक्तकेशेन बादताः। आदक्षाणंन तत्यायमेतत्कर्पास्मि साथि माम्॥७॥

अथवा वह स्वयं अपने केंधे पर मुसल, या खाँदर से निर्मित दण्ड अथवा नुकीले भाग वाली ऋकि और लांहे की एड धारणकर, खुले बाल रखकर तीव गति से राजा के पास जाना साहिए और राजा से कहना चाहिये कि मैंने यह पाप किया है मुझ दण्ड दो

शासगद्वा विक्षाक्षाद्वा स्तेनः स्तेवाद्विष्ट्यतं अशासित्वा तु तं एकः स्तेनस्थाणांति किन्विवप्।।८॥ तपसापनोवृपित्त्वंस्तु सुवर्णस्तेवतं यस्तप्। धीरवासा दिकोऽरको चरेद्वसहणो कतप्।।९॥ स्तात्वस्थानकपृतं पृतः स्वाद्यवा द्विजः प्रदश्चाद्वात विक्रेयः स्तात्वतुस्तं हिरवयकप्।।१०॥ चरेद्वा स्त्रपंदारं) तु वत्यापस्यापनुत्तयं॥११॥

राजा के द्वारा दण्ड देने पर अथवा उसे छांड़ देने पर कह चार चारी के पाप से मुक्त हो जाता है। परना राजा उस दण्ड न दे तो राजा स्वयं उस पाप का भागों हो जाता है सुवर्ण की चोरी करने वाले पाप को दूर करने की इच्छा से स्राह्मण को कांपीन पहनकर जंगल में रहते हुए ब्रह्महत्या का द्वरत करना चाहिये या स्वाह्मण को अश्वमेध में अवभृद्ध स्नान करके पवित्र होना चाहिये अथवा अपने वजन के बरावर साने का दान ब्राह्मणों को करना चाहिये। सुवर्ण की चारी करने वाले ब्राह्मण को पाप से मुक्त होने के लिये ब्रह्मचये प्राप्तण होकर एक वर्ष तक करोर ब्रल का पालन करना चाहिये

गुरोर्भार्था समास्त्र बाहाणः काममोद्धिः। अवगृहेत्स्त्रियं तसां दीसां कार्जावसीं कृताम्॥ १२॥

यदि त्राह्मण कामासक होकर गुरुपर्ला के साथ सहवास कर्न मां राजा उसे खमकतो हुई लोहे की संतत्र मूर्ति से आलिङ्गन करने को कहा।

स्वयं वा शिश्ववृषणानुकृत्वाचाय चाञ्चली। अभिण्ड्डेट्सिणानामनिषताटनिज्ञ्च ॥ १३॥

अथवा तो उसे स्वयं पाप के प्रायक्षित के लिए अपना लिङ्ग और दोनों वृषण काटकर अङ्गलि में रखकर दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहिए, जब तक वह नीचे की और गिर न पड़ें:

गुर्वेङ्गनागमः शृद्ध्ये चरंद्द्रहरूयोः द्वतम्। शाखां वा कण्टकोपेतां परिष्यज्यात वरसरम्॥ १४॥ अष्ट-हार्यात विद्यते मुख्यतं गुरुतल्पमः। कृष्णुं वाद्यं चरेद्विष्ट्यीरवासरः समाहितः॥ १५ अधवा गुरुभार्यों के साथ समायम को सुद्धि के लिए सह पापी कॉटेदार दृक्ष को शाखा को आलिक्सन कर एक वर्ष तक न्द्रेचे अधिन पर कुछ भी बिछाये बिना शयन करना बाहिए। ऐसा करने से वह स्थमिचारी पाप से मुक्त हो जाता है। अधवा दिए चौर (फटे-पुराने) वस्त्र पहनकर एकाए चित्त से एक वर्ष तक कुच्छू बन का आचरण करे।

असपेयावस्थके स्नात्वा वा सुद्ध्यने हित्र'। कालेऽष्टमं वा मुझानो सहाचारी सदा इती॥ १६॥ स्वानास्त्रनाच्यां विहरेखिरहोऽस्पृपक्ततः। अवःशायी जिमिवर्वेस्तद्व्यपोहति पातकप्॥ १७० चान्द्रायणानि वा कुर्यात्पञ्च सत्वारि वा पुन.।

अथवा वह द्विज अश्वमेध यह का अवभूध स्मान करके मुद्ध हो जाया करता है। अथवा आठवें काल में (दो दिन के उपतास के बाद तीसरे दिन) भोजन करता हुआ बहुत्वारी एवं सदा व्रतप्रायण रहे और एक ही स्थान पर स्थिति रखकर तथा भोजन लेकर विहार करता हुआ तीन वर्ष तक नीचे अमीन पर शयन करने वाला पुरुष उस पाप को दूर करने में समर्थ होता है। उस ब्रत के अन्त में भी उस पाणे को पाँच या चार चारद्वामण तत करने चाहिए

पतितै संप्रयुक्तातमा अश्व वश्यामि निक्तितम्॥ १८॥ पतितेन तु संसर्गे को चेन कुस्ते द्विषः। स तत्यापापनादस्यै तस्यैय द्वतमाचर्रत्॥ १९॥

जो पतित धमध्रष्ट सोगों के साथ अच्छी प्रकार संपृक्त हैं अब उसकी निष्कृति के विषय में कहता हूँ जो हिज जिस पतित के साथ संसगे रखता है, उस पाप को दूर करने के लिए वह उसी के बत का आचरण करेगा

तसकृत्युक्तरंद्वाय संवरसरमतन्द्रितः । भाषमासिके तु संसर्गे प्रायिक्तनार्थमायरेत्॥ २०॥ एपिर्व्हतैरपोहन्ति यहापातकिनो यलम्। पुण्यतीर्थाभिणमनान्पृथिक्यो ताथ निष्कृति ॥ २१॥

तन्द्रा से रहित होकर उस द्विज को तमकृष्क व्रत का समाचरण करना चाहिए। वह वत भी पूरे एक वर्ष तक करें यदि पतित के साथ संसर्ग कंधल छः माम तक हो रहा हो तो उसका प्रायश्चित भी आधा ही करना चाहिए। इन्हीं द्वतों के द्वारा महापातकी भी भाषकपी मल को दूर कर लेते हैं अथवा पृथिवों में जो परम पुष्य तीर्थ हैं उनमें बह परिश्रमण करें तो भी ऐसे पातकों को निष्कृति हुआ करतों है ब्रह्महत्या भुगमानं स्तेयं गूर्वङ्गनागमम्। कृत्वा देशामि भस्यं ब्राह्मणः क्षमचारतः॥२२॥ कुर्वादनभनं विप्रः पुनर्सार्थं सम्पद्धितः। उद्याननं या विशेद्भिनं व्यात्वा देवं कपर्दिनम्॥२३ न कृत्या निक्तिर्दृष्टा भुनिभिद्धंमंवादिभिः। तभ्यान्युपर्वयु नीर्वेषु दहन्वापि स्वदंहकम्॥२४॥

बहाहत्या, परिश्रपान, स्तेय (खोरों या गुरुपतो के साथ गमनरूप पाप करता है, तो उन्हें भी पूर्वोक्त संसर्ग का प्रायिश्च करके शुद्ध संना चाहिए। यदि वह बाह्मण हो तो उसे अपनी इच्छा से प्रायक्षित कर लंगा चाहिए। यदि उपयुक्त कोई महापाप किया हो तो ब्राह्मण को किसो पवित्र तीर्थ में जाकर समाहितिषित्र होकर अनशन करना चाहिए अथवा देव कपदी का घ्यान करते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर लेना चाहिए। क्योंकि धर्मवादी मुनियों ने इसके अतिरिक्त अन्य काई भी उपाय महा पातिकयों की शुद्धि के लिये नहीं देखा है। इसलिये पुण्य तीर्यों में अपने देह को दग्ध करते हुए भी अपनो शृद्धि अवस्य हो करने चाहिए।

इति श्रीकृषेपुराजे उत्तरार्द्धे द्वाप्त्रिशोऽध्याय ॥३२॥

प्रयस्त्रिंशोऽध्याय: (प्रायश्चित्त-निवस)

व्यास उदाच

गत्वा दुव्हितरं विद्रः स्वसारं वा स्नुषार्पापं। प्रविज्ञेजसलनन्दीतं पतिपूर्विपति स्थिति ॥ १॥

यदि कोई झाहाण अपनी पुत्री, बहन या पुत्रवधू के साथ व्यभिचार करता है तो उसे बुद्धिपूर्वक जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए

मातृष्यस्तं पातृतानीं तथैव छ चितृष्यसाम् भागिनेयीं समाराज्ञ कुर्योत्कृष्कृतिकृष्कृती॥२० भान्त्रयणञ्च कुर्वीत तस्य पापस्य शान्तये। ध्यायन्देवं जगद्योनियनादिनियनं हरिस्॥३॥

उसी प्रकार अपनी मौसी, पामी या बुआ अथवा भौजी के साथ व्यभिचार करता है, तो उसे प्राथितकर में कृष्णितिकृष्ण वृत करना चाहिए अथवा उस पाप की सालि हेतु जगत के बोनिक्ष, आदि और अन्त से रहित देश विष्णु का ध्यान करते हुए चान्द्रायण वह करना चाहिए। प्राहमायाँ समास्क्र कुर्यातस्यायकानत्व। चान्द्रायणानि कवारि पश्च वा सुसमाहितः॥४॥

यदि कोई पुरुष भाई को फली के साथ गपन को तो उस पाप को शान्ति के लिए अच्छी प्रकार सावधान होकर चार या फींच चान्द्रायण हत करने चाहिए

पितृष्यक्षेयीं यक्षा तु स्वस्त्रीयां मातुरेत चः पातुन्तस्य मुता वाणि यक्षा चानुष्यणं चरेत्॥५॥

इसी प्रकार बुआ की लड़की, यहन की लड़की, मौसी की सड़की या भामा की लड़की के साथ समागम करके प्रायश्चितकप में (युन: भाग न करने की प्रतिज्ञा करके) चान्द्रायण वृत करे।

संख्यमार्थी समारहा गत्वा स्थाली तदेव छ। अहोराप्रोवितो भूता ततः कृष्युं समायरेत्॥६ -

अपने पित्र की पत्नी अथवा साली के साथ समग्रम करने पर एक दिन रात का उपवास करके तंत्रकृष्ट्र नामक ब्रुट का आवरण करे

उदक्या गमने वित्रस्त्रिराष्ट्रेण विशुव्यति। चाण्डालीगमने चैव तसकृष्ण्ययं विदु ॥७॥ मृद्धि सानपनेन स्याद्यान्थ्या तिकृति. स्यृता।

यदि कोई बाह्यण रजस्त्रला के साथ यमन करता है, तो तोन राजि के बाद शुद्धि क्षति है। चाण्डाली के साथ मैथून करने पर नीन बार तसकृष्ट और सान्तपन व्रत करने पर ही शुद्धि कही गई है, अन्यथा निष्कृति नहीं है

मातृगोत्रां समारुद्ध समानप्रवरां तवागाट॥ बान्त्रायणेन शुक्येत प्रयवतमा समाहित बाह्मणो ब्राह्मणोङ्गत्वा कृष्युमेकं समावरेत्॥१॥ कन्यकान्द्रविषत्वा हु वरेशान्त्रायणद्वतम्।

माना के गोत्र में उत्पन्न तथा समान गांत्र वाली स्त्री के साथ समागम करने पर एकाप्रचित्त से चान्द्रायण महावत से ही शुद्धि होतो है बाह्यण यदि किसी भी बाह्यणी के साथ मैथुन करे तो उसे फिर पाप के अपनोदन के लिये एक ही कृच्छू वत का आवरण पर्यात होता है 'यदि किसी कन्या का जील भन्न करके दूषित करे तो उसको भी चान्द्रायण महावत का ही आवरण करना चाहिए।

अमानुषीषु पुरुष उद्दब्बायामपोरिषु॥ १०॥ रेतः सिक्त्वा अने धैक्ष इच्छं साजपर्न चरेत्। वार्क्षिकोणमने वित्रस्त्रितत्रेण विशृद्ध्यति॥ ११॥ र्गीव मैबुनभासेका चरेचान्द्रायवाततम् वेश्वायां मैबुनं कृत्वा प्रस्तायन्यं सरेट्रिहरू ॥ १२॥

कोई पुरुष अमानुषी रजस्कता और अयोनि में तथा जल में अपना बीयंपात करता है, तो उसे शुद्धि के लिये कृष्ट्र सान्तपन ब्रत का पालन करना चाहिए पदि वार्डकी क्यिभचारियों स्वी के साथ गमन करने पर विष्न तीन गावि में शुद्ध होना है भी में मैथून का असरेवन करके चान्द्रायण ब्रन को ही करना चाहिए बेश्या में मैथून करके हिन शुद्धि के नियं प्राज्याक्त्य ब्रह करे

पंतितां चे सियद्भन्ता त्रिभि कृष्कृर्विशृद्धाति। पुरक्तसीगमने धैव कृष्कृं बान्द्रायणं चरेत्॥ १६॥ नदीं शैलूवकी कैव रक्तकी वेणुजीविनीप्। गत्वा धान्द्रायणकुर्यातका कर्मोपजीविनीप्॥ १४॥ इक्रवारी सियद्भन्छंत्कविक्तमपोक्तिः। समागारं सरेग्देशं विक्तवा गर्दथाजिनम्॥ १५० उपस्कृतेतिपवणं स्वपापं परिकीर्तयन्। संवतसरेण कैकेन तस्मात्वापाद्मपुच्यते॥ १६॥

पतित स्त्री सं समागम कर तीन कृष्णुं। से विशुद्ध हुआ करता है। पुल्कसां के गमन में कृष्णु और चान्त्रायण वत करना चाहिए। नटा, उत्तेकी, यांविन, बीस बेचने वाला और चमड़े का काम करने वालो स्त्री के साथ सहवास करने से बिन्दायण वत करना चाहिए। यदि काई भी ब्रह्मचर्य ब्रत के धारण करने वाला द्विच कामदेव से मोहित हांकर किसी भी तरह किसी स्त्रों का गम्बन करे तो उसकी विशुद्धि का विधान यही है कि उसे गभे का धर्म धारणकर सात वहीं में भिष्णा मांगमी चाहिए। वह चिषवण में अवात् तीर्ना कालों में स्नान कर उपस्पर्शन करता रहे और अपने पाप को सब के समक्ष कहते हुए निरन्तर एक वर्ष पर्यन्त वताचाण करे तो उस पाप से उसकी मृत्ति हांती है।

व्रहाहत्यात्रत्वत्रापि वण्यासान्त्रिवास्त्र्यमा। मुच्यते ह्रवद्मीणीं तु व्राह्मणानुमते स्थितः॥१७ समरात्रमद्भत्वा तु श्रेष्ट्ययान्त्रिकृतम्। रेतसञ्ज समुत्सर्गे प्रविद्यतं समावरेत्। १८॥ ऑकारपृतिकाणिक्षु पद्मव्याहतिभिः सदा संवत्सरन्तु भुज्ञातो नक्षं श्रिष्ठाञ्चनः शृधि ॥१९॥ सावित्रीम् ज्येष्ट्रत्यं सत्यरः ज्ञोपक्षिर्वतं । नदीतीरेषु तीर्थेषु तस्यात्यापादिकुम्पतं॥२०॥ यदि यमी (संन्यामी) है तो सहाहत्या के तत को छ-पास तक करने से पापमुक्त हो जाया करता है, ऐसा माहाणां का कहना है: यदि कोई खद्धाचारों सात दिन तक भैक्षचयां और अग्निदेव का पूजन नहीं करता, और वीयंस्खलन करने पर प्रायक्षित करना चाहिए अचला एक वर्ष तक ऑकाम्पूर्वक महाज्याहतियों से सदा राजि में प्रवित्र होकर भिक्षा द्वारा भोजन करके गायत्री का नित्य जप करें नथा शीच ही कांच को त्याग दे और नदी के तरों पर चा तीयों में नित्य बास करें तो इस पाप से खुटकारा प्राप्त कर लेता है।

हत्वा नु क्षत्रियं विष्यः कुर्याद्वसहणो वतम्। अकामतो वै वण्यासान्दद्यात्पस्त्रज्ञात्वाम्॥२१॥ अष्टं स्रोद्ध्यानयुतो वनवासी समाहितः प्राजायत्यं सस्त्रपनं तसकुद्धनुत् वा स्वयम्॥२२॥

विष्र यदि किसी क्षत्रिय का वध कर दे तो उसे भी बहाइत्या का ही द्वेत करना चाहिए और यदि विना इच्छा के ब्राह्मण द्वारा ऐसा हो जाय, तो छः मास तक पाँच सौ गौआं का दान करना चाहिए। अयवा ध्यानयुक्त स्वकर एक वध पर्यन्त वन में निदास करते हुए एकाप्रविश्व से प्राजापत्य ब्रह्म, सान्तपन ब्रह्म अध्या तककृच्छ ब्रह्म ही करे।

त्रमादात्कामता वैश्यं कुर्वात्संकतास्त्रयम् गामहस्रन्तु पादनु प्रदद्याद् ब्रह्मणो वतम्। २३॥ कृच्यृतिकृच्युते वा कुर्वाचान्द्रायणस्त्रापि वा।

प्रमादवर या अपनी इच्छा से किसी वैश्य का हनन करने पर तीन वर्ष पर्यन्त एक हजार गायों का दान करना चाहिए और एक चतुर्थारा ग्रह्महत्या का व्रत भी करना चाहिए अथवी देसे कृष्णु और अतिकृष्णु दोनों व्रत तथा चान्द्रायण तन करना चाहिए।

संकासरं वर्त कुर्याच्छ्रं इत्या प्रणदतः॥२४॥ गोसहस्राद्धंपदञ्च तदाजन्यपत्रान्तये।

पदि प्रपादवश याँ अनिच्छा से किसी सूद का अध कर देता है, तो उसे पाप की शांति के लिए पींच सी गायों का दान करना चाहिए

आही वर्षाणि का जीजि कुर्बाद ब्रह्महणी क्रम्। हत्वा तु क्षत्रियं सैश्य शूद्रं छैव स्थाकतम्॥२५॥ निहत्य ब्राह्मणी विश्वस्थानुसर्वे क्षतक्षरेत्। एउन्यो वर्षपद्कं तु वैश्यां संबदसरत्रयम्॥२६॥ बन्सरंग विश्वद्भव्य भूग्री हत्या द्विजातम ।

जिस किसी झाहाण ने शितिय, वैश्ये या शुद्ध का वध किया हो, उसे अमशः आठ वर्ष, छ वर्ष तथा तीन वर्ष तक इहाहच्या वृत का परमन कान्य चाहिए विद्व पदि किसी ब्राह्मणी की हत्या कर डाले तो आठ वर्ष तक उसे ब्रत करना चाहिए। क्षत्रिय स्त्री के वध पर छ। वर्ष और वैज्य स्त्री के वध में तीन वर्ष तक वत करना चाहिए। यदि विद्य किसी शुद्ध स्त्री का वध कर डाले तो उसे विशुद्धि के लियं एक वषं पर्यन्त ब्रत करना चाहिए

वैश्यां इत्या द्विजातिस्तु किश्चिद्दश्यदिङ्गातये॥२७॥ अन्वजानां क्ये येव कुर्वाचान्द्रायणं द्वहम्। पराकेणात्रका शृद्धिरित्यक्षः भगवानजः॥२८॥

विशंष यह भी है कि यदि द्विजाति किसी वैश्य का वध करे तो उसे ब्रह्मणादि के लिये कुछ दान भी अवश्य करना खाहिए अन्त्यओं के वध में भी चान्द्रायण व्रत करके ही विशुद्धि का विधान है भगवान् अब ने यह भी कहा है कि पराक नमक व्रत से भी शुद्धि हो जाती है:

मण्डूकं नकुलङ्काकं विद्वालं खरपृषकी सानं इत्या हिन कुर्यात्वोद्धशांशं महाव्रतम्॥२९॥ पपः पिवेलिराजन्तु सानं इत्या स्वतन्ति। । मार्ज्यारं वास्र नकुलं योजनस्राध्यनो सर्वत्।३०॥

यदि कोई द्विजवर्ण मेंहक, नेवला, कौश्रा, विडाल, खर और मुचक तथा कृत की इत्या करता है, तो पाप से विशुद्ध हान के लिये महाजत का सोलहका पाण अवस्य हो करना उपित है। किसी शान को इत्या करके तीन सबि तक अवन्दित होकर दूध का पान करें। मार्जार अथवा नकुल का वध करके मार्ग से एक योजन तक रामन करें।

कृष्णं हादशस्त्रज्ञ कुर्यादशक्ये हिन:। अर्ची कल्यांयसीं दद्यासमें हत्वर हिनोत्तम ॥३१॥ मनसन्धारकं वर्ण्यं सीसकडीकमायकम्।

पुरुकुम्ब सराहे तु तिलदोणन्तु तिन्तिरे॥३२॥ अङ्क का वध करने पर द्वित्र को बारह रात्रि

अह का वार करने पर द्विज को बारह सात्र तक कृष्ट्र तत करना खाहिए द्विजोत्तम को सर्प का बम्र करने पर काले लोहे की सपेमूर्ति बनवाकर दान करना चाहिए चण्ड अमवा नमंसक के बम्र में एक फ्लालभारक (अहट हजार तीला) और एक मामक शीशा का दान करना चाहिए। वसह के बध में घृतपूर्ण कुम्भ और तातर के बध में एक द्रोण तिलों का दान करना चाहिए

शुशुं द्विहायनं बन्सं ऋषे हत्वा त्रिहायनम्। हत्वा इसं बलाकाश्च ककं वर्हिणमेत सा। ३३॥ वानरं स्थेनपासश्च स्पशंयेद्वाक्रणाय गाम्। कव्यादांस्तु मृगान्हत्वा येनुन्दद्यास्पर्यस्थनीम्॥ ३४॥

शुक को भारने पर दो दर्ष के बाछ है का और कौड़ पक्षी का वध करने पर तीन साल के बाछ है का दान करना नाहिए हंस बलाका बक्त मोर वानर बाज या भास पंकी का वध करने पर जाहाण को गौ का स्पर्श करावे अयांत् उसका दान करे इसी प्रकार मांसाहारी पशुपक्षियों का या मुगों का वध करके छोटे कछ है का दान देना चाहिए।

अफ्रम्यादान्वस्मारीपृष्टं इत्वा तु कृष्णलम्। किञ्चिदेयनु विज्ञाय दशदस्विमतां वर्षे॥३५॥

अमांसाहारी पशु पक्षियों का यथ करने पर छोटो बळड़ी का दान दें और उष्ट्र की हत्या करने पर आहाण को एक रती सृवर्ण आदि किसी धातु का दान देना चाहिए। अस्थियुक्त पशु आदि का यथ करने से ब्रह्मण को कुछ दान अवस्थ ही देना चाहिए।

अनस्माञ्चेद हिसायां प्राणायामेन शुष्यति। फलादानानु युक्षाणां छेदने जय्यमुक्त्रसम्॥३६॥

जिनके अस्थियों नहीं होती हैं ऐसे प्राणियों के अध में तो केवल प्राणायाम करने से ही द्विज को पाप से शुद्धि हो जाया करती है परन्तु फल प्रदान करने वाले वृक्षों को काटने पर अस्वेद की सी ऋचाओं का जप करना चाहिए।

गुल्पवल्लासतानानु पृष्पितानाञ्च वीस्थाम्। अण्डवारां च सर्वेषां स्वेदनानां च सर्वशः ३७॥ फलपुषोद्भवानाञ्च शृतप्राप्तो विशोधनम्।

गुल्म, बाही, लता और पुष्पों बाले वृक्षादि का छंदन करने में तथा सभी अण्डज प्राणियों के एवं स्वेदज जीवों के वध में तथा फल एवं पुष्पों के उद्भव करने वालों के छंदन में चृत का प्राश कर लेने से हो विशुद्धि होती है

हस्तिनम्स क्ये दृष्टं वसकृष्यं विशोधनम्॥३८ सान्द्रायणं पराकं वा ग्यं हत्वर हु प्रमादत । मतिपूर्वक्ये चास्या प्रायद्यक्तं न विद्यते॥३९॥

हाथियों के वध में तो तमकृष्य हो विशेष शोधन करने वाला देखा गया है प्रमादवश गी का वध हो जाने पर चान्द्रायण महात्रत या पराक तत करे। परन्तु जानवृक्ष बुद्धिपृतंक गीवकरूपी पाप होने पर उसकी सुद्धि के लिए प्रारक्षित हो नहीं है।

> इति श्रीकृषेपुराणं उत्तरार्द्धे प्रायक्तितरिक्ष्यणे त्रवस्थिकोऽस्यायः॥ ३३॥

# चतुस्त्रिंशोऽध्याय: (प्रावश्चित नियम कक्ष्म)

व्यास उवाद

पनुष्याजान्तु हरणं कृत्वा स्त्रीणां मृहस्य च बापीकृपञ्चनामास्य सुद्धप्रंथांद्रायणंत्र वृ॥१॥

व्यासजी बोलें - मुरुष, स्त्रो और गृह का अपहरण तथा वापी (यावली), कृप (कुएँ) के जल का हरण करने वाले मनुष्यों की शुद्धि चान्द्रायण द्वत से होती है।

ष्ट्रव्याणासस्यसाराणां स्तेयं कृत्वाऽन्यवंश्मनः। चरेन्सांतपनं कृत्वं तम्रिर्धात्यात्मशुद्धये॥२॥

दूसरं के धर से कम मूल्य की वस्तुएँ धुराने वालों की शुद्धि सान्तपन व्रत करना चिहिए इस प्रकार वह (ध्यप सम्पूर्णकृप से दूर होता है

शान्यात्रधनद्यौर्यसु कृतकः कामादिहकोत्तपः। स्वजातीयगृहादेव कृत्वमुर्द्धन विशुद्धवितः।३॥

भित्र ग्राहाण लोभ के कारण साजीतय के घर से धान्य. अत्र एवं धन को चुराता है तो एक स्वला तक प्राजापन्य व्रत करने से उसकी शुद्धि होती है

षद्धयमोज्योपहरको यानशस्यासनस्य च। पुष्पमूलफलानसङ्घ ध्वमस्य विशोधनम्॥४॥

खाने फोर्न योग्य भोज्य पदार्थ, वाहत. अय्या. आसन, पुष्प, मूल और फल भुरानं से पंचगव्य (गोपूत्र, गोबर माय का दूध, दही और घो ) के हारा सुद्धि करनी चाहिए।

तृणकाष्ठदुमाणां स जुव्कात्रस्य गुडस्य च। चैक्सधर्मामियाणां च त्रिरात्रे स्यादमोजनम्॥५॥

्रृण काष्ट, वृक्ष, सूखा अत्र, पुड़, बस्ब, चयड़ा या मांस— इनमें से कुछ भी चुराया हो तो, तीन रात तक उपवास करना चाहिए।

मणिनुसाप्रवालानां साप्रस्य रजतस्य चा

अवस्कांनीपलानाझ झदलाई कणाशनम्॥६॥ कार्यासस्येव इन्छे ड्रिशफैकशफस्य स। पुष्पगर्यास्त्रीनास्त्र पितेशैत ऋहं पषः ७॥

मिंग, मुक्ता, प्रवाल, तीवा, चींदी, लोहा, कौंसा और एक्टर में से कोई भी चीज चुराने से (प्रायिक्तरूप में) बारह दिन अनाज के कुछ कण खाकर रहना चाहिए। कपास या उससे निर्मित वाल, दो खुर बाले वा एक खुर बाले पशु, फूल, इन और औपधि को चुराने से तीन दिनों तक दूध पोकर रहना चाहिए।

नरमांबाजनं कृत्वा चान्द्रायणम्बाबरेत्। कारक्षेत्र तथा सानसम्बद्धा इस्तिनमेव सा॥८॥ वराहं कुक्कुटं वास समकृत्कृण सुद्धपति।

पनुष्य का मौस श्वाने से चान्द्रायण वत करना कहिए कीआ, कुत्ता, हाको, ग्राम्यशुक्त और ग्राम्यशुर्णा— इनमें से किसो का मांस छाने से तमकृष्णु तत के हुए। शुद्धि होती है।

क्रव्यदानाञ्च मांसानि पुरीषं पूत्रमेव ताः १॥ गतेगोमापुकपीनां च तदेव स्वयाचरेत्। किसुपारनवा चापं भत्त्यमासं तदेव चा। १०॥ उपाध्य द्वादासाहञ्च कूष्माप्डैर्जुहुयाद पृतप्। नकुलोलुकभाजीसञ्जवना सानापनं चरेत्॥ ११॥

पांसाहारी पशुः पक्षियों का मौंस. मल मृत्र साँह, सियार और बन्दर का माँस, शिशुमार ( अलजन्तु विशेष) नीलकण्ड तथा अन्य मछलियों को खाने से भी तसकृच्छ् दर्श करना चाहिए अथवा चारह दिन उपनास रहकर, कूज्याण्ड के साथ अग्नि में भी की आहुति देनी चाहिए: नेबला, उहरू और विद्वी का माँस खाने से सान्तपन व्रत करना चाहिए

शापदोष्ट्रखराञ्चच्या तसकृष्ट्रंग सुद्धपति। प्रकुर्यातेव संस्कारं पूर्वेण विधिनेव तु॥१२॥

कूत्ते के पैरों जैसे पैरवाल यहा, क्वेंट और गया का मांस खाने लने पर तककृष्ण कर से शुद्धि होती है तमा पूर्वोक्त विधि से (शुद्धि के लिए) संस्कार भी करना चाहिए

दकं सैव वस्त्राकाम् इसङ्कारण्डवासकाः। वक्रवाकपतं जनवा इत्युगाहमभोजनम्॥ १३॥

्यदि कोई वगुला. बलाका, हंस्स, कारण्डव (हॅस विशंध) और चक्रवाक का माँस खा ले, तो उसे बारह दिनों तक उपवास रखना चाहिए। क्रभेर्तार्टीष्ट्रमाहित शुक्षं सारसमेव च। उन्तृकं जानपादञ्च जण्यामेतद्वतञ्चरेत्॥१४॥ श्रिशुमारं तथा चार्च मन्द्रमासे तथैव च। जण्या चैव कटाहारमेतदेव वृतं बरेत्॥१५॥

कम्तर, टिट्टिभ, तांता, सारस, उझू और बतस पक्षी की भींस खाने से बारह दिन उपवास करना चाहिए शिशुमार नामक जलचर प्रामी, चाव पक्षी और मकलो का मांस खाने से. या बिन्द्र शींग वाले छोटे भैसे का पांस जिसने खाया हो, उसे भी बही इस करना चाहिए।

कोकिलं चैव परस्यादान्यपहुकं मुजगनका गोपूत्रयावकाहारो पासंनैकेन शुद्धपति॥१६॥ अलेचरांश्च जलजन्त्रपुदानस विकिसन्॥ रस्त्रपादीस्त्रया जनका सताहं कैरदाचरेत्॥१७॥

कोयल. ऊदिवलाव, मेढक और साँप छाने पर एक महीने तक फोमूत्र में भी उन्नल कर खाने से शुद्धि होती है जल में रहने वाले, जल में उत्पन्न होने वाले ,शंखादि : कठफोड़वा जैसे खाँच मारने वाले पक्षी, विंछरे हुए दानों को घुगने वाले तीतर जैसे पक्षी और रक्षपद (तांता) का माँस खाने से एक सम्राह तक गोमूत्र में जो उन्नलकर खाना चाहिए।

शुनो पांसं शुक्कमांसमात्मार्वं च तका कृतम् भुक्तमा पांसं चरेदेतन्तत्पायस्थापनुत्तवे॥१८ वृत्ताकं भृस्तुणे शियुं कुटकं घटकं तथा। प्राजापन्यं चरेज्यस्या साई कुम्मीकमेव च॥१९॥

कृतं का माँस तथा सूखा माँस अपने खानं के लिए ग्रैयार किया हो, तो उसे पाप का नाश करने के लिए एक महोनं तक गोमृत्र में पकाया गया जौ खाना चाहिए सैंगन, जमोन के बीच उगने वाले कन्द-मूल, सहिजन, खुम्भी , मशरूम) गौरैया, शंख और कुम्भोक (जलकर या वनस्पति) खानं से प्राजायन्य व्रत करना चाहिए।

पताप्युं लगुनं चैव पुक्ता चान्त्रायणं चरेत्। नामिकां तप्यूलीयं च प्राजापत्येन शुक्काति॥२०॥ अश्यनकं तथा पातं तप्तकृत्युंण शुक्काति। प्राजापत्येन सुद्धिः स्यातुत्रमुख्यस्य च मक्षणे॥२१॥ प्याज या लहमुन खाने से भी चान्द्रायण करे तथा कमल नाल और चौलाई खाने से प्राज्ञपत्य वह करने से शुद्धि होतो है अश्मन्तक' (कचनार) और पात नामक अभक्ष्य खाने से तमकृष्ण् और कुर्सुभ' खाने से प्राज्ञपत्य वह से शुद्धि होतो है

अलापुर्द्वित्तकक्षेत्र मुक्त्वाप्येनद्कतहरत्। एतेषाञ्च विकारतीय पीत्ता पोहेन वा पुन ॥२२॥ गोपुत्रयावकाहार, सप्तरात्रेण शुद्धाति। उदुम्बरञ्ज कामेन तमकृत्कृष्ण शुद्धाति। भुक्त्वा वेत नवलाद्धे एतके सूवके तथा॥२३॥ वान्त्रायणेन शुद्धात बाह्यणः सुसमाहित ।

लौको और किशुक (पलाश) खाने से प्राजायन्य वर्त करना चाहिए अज्ञानतावत खरव हो गए दूध को पो लेने सं, सहा राजियों तक गोमूत्र में पकाया हुआ औ खाने से शुद्धि होती हैं। स्वेच्छा से गूलर वृक्ष खा लेने पर ततकृष्ट् बर्त करने से शुद्धि होती हैं जो मुल्यु में नव दिन बाद होने वाले आद्ध में, और सुरुक के अवसर पर भोजन करता है, वह बाह्मण एकाग्रचित होकर चान्द्रायण बर्त करने पर सुद्ध होता है

पस्यानौ हुक्तं कित्यमञ्जस्यातं न दीयते॥२४॥ चांद्राधणक्कोत्सम्यक् तस्यात्रप्राञ्जने हित्रः। समोज्यात्रनु सर्वेषां भुकता चात्रमुपस्कृतम्॥२५॥ अन्ताससायिनाश्चेत तसकृत्कोण जुद्धार्थतः।

जिस पृहस्य की अपने में नित्य अभिहांत्र होता है. परन्तु अन का प्रथम भाग दान नहीं करता, ऐसे पुरुष का अन यदि ब्राह्मण खाता है. तो उसकी सुद्धि चान्द्रायण वस के हात होती है। सभी जातियों से प्राप्त अमोध्य अन्न और निम्न जाति वालों का अन्न खाने से सप्तकृष्ट् वत के होरा सुद्ध होना चाहिए।

ष्ठपडालात्रं हियो मुक्ता सम्बक् चान्त्रयणहोत्॥२६॥ बृद्धिपूर्वेतु कृष्कृष्टं पुगः संस्कारपेव च। अमुरापराणनेन कृषांकानायणवतम्॥२७॥

जो ब्राह्मण चाण्डाल का अब खा से. तो उसे विधिपूर्वक चान्द्रायण व्रत करना चाहिए। परन्तु जो उसे अब को जाननुष्ठकर खाता है, तो एक साल तक प्राज्यांक्य करने के

२ सोभाजनः शिपुरतीक्ष्मयन्धकाक्षीवय्येवकाः । Hyperanthera. Moringa.

Bauhmia Veriegata Roxb.

कृसुम्भ बहिशिखं वस्त्ररक्रकिस्थिप भाकाकारा।

बाद पुनः 'इसका संस्कार करना चाहिए जिसने क्षुरा के अतिरिक्त दूसरा मद्यपान किया हो, उसे चान्द्रायण वृत करना चाहिए।

अभोज्यासन्तु भुकत्वा च प्राजापत्येन शुद्धाति। विष्मुप्रप्राशनं कृत्वा रेतसक्षीतदायरेत्॥२८॥

अभोज्य अत्र खाकर प्राजापन्य तत से शुद्धि होती है। मल मृत्र तथा योर्च भक्षण कर लेने पर भी यहाँ प्राजाप्त्य इन करना चाहिए।

अनादिष्टं तु चैकाहं सर्वत्र तु पवार्वतः । विद्ववराहखराष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः॥२९॥ प्राप्टय मूत्रपुरोमाणि हिज्कान्त्रायणं चरेत्।

अविहित कार्य करने से उत्पन्न होने वाले पाप में नियमानुसार एक दिन का उपवास करना चाहिए। ग्राम्पशुकर एक, केंट्र सियार बन्दर या कौए का मूत्र या मल खाने से, ब्राहाण को चान्द्रायण तत करना चाहिए

अज्ञानात्माञ्च विषयूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च ३०॥ पुनः संस्कारपर्हनि त्रची वर्णा द्विजानयः।

अनजाने में, मनुष्य के पल, मूत्र और सुरा से लुई हुई किसी वस्तु को छा। लेने से तीनों चर्जों का पुन: उपनयन संस्कार होता है

ऋष्यद्वो पक्षिणां चैत प्राप्त्यमृत्रपुरीपकम्॥ ३ १॥ महासांतपर्व मोहातवा कुर्वाद्वितोत्तमः। भारतमञ्जूककुररे विकिरे कृष्ट्रमायोत्॥ ३ २॥

मांसाहाचे पंशुओं या पश्चियों का मल मूत्र अज्ञानतावश खा लेने से, ब्राह्मण श्रष्टों को सान्तपत बत करना चाहिए। गिद्ध, मंड्क, कुरर और फैले हुए दानों को चुगने वाले तोतर जैसे पश्चियों का माँस खान से, कुच्छू इत करना चाहिए।

प्रजापन्येत शुद्धवेत बाह्यपोत्किष्ट्रमोजनं क्षत्रियं वसकृष्णं स्वाईश्ये चैदाविकृत्व्युक्तम्॥३३॥ जूडोच्छिष्टान्द्रिजो भुकत्वा कृषाकान्द्रायशकतम्। सुराया भाण्डकं कारि पीत्वा चान्द्रायणक्षरेत्॥३४॥

हाहाण का जूझ भाजन खाने से प्राजापन्य, क्षत्रिय का खाने से तमकृष्यु और वैश्य का खाने से आंतकृष्यु इत करना चाहिए। सूद का जूझ खाने से और सुरा पात्र में पानी पोने से, बाह्मण चान्द्रायण सत करेगा।

समुच्छिष्टं द्विजो भुकता त्रिरात्रेण विशुद्धतिः गोमूत्रवादकाहारः भीतत्रेषञ्ज वा स्वाप्त ३५॥ यदि कोई ब्राह्मण किसी का झूठा खाता है, तो तीन रात उपजास करके शुद्ध होता है भाग के भी लेने के बगद बचा हुआ पानी भीने से गोमूत्र मित्रित क्षण का अहरर करने से शुद्धि होती हैं।

अयो मूत्रपुरी**पार्टर्दू**षिताः त्राञ्चयेसदि। तदा सानवनं कुच्छं वृतं पार्पविज्ञोधनम्॥३६॥

यदि मल मुत्रादि से दृष्टित जल को भी तेता है, ती सान्तपन और कृच्यु इत से पाप की शुद्ध को जा सकती है।

चाण्डालकूऐ भाण्डेषु यदि झानान्यिकज्जलम् चनेत्सांतपनं कुच्छ्रं बाह्मणः पापशोधनम्॥३७॥

कोई द्विब चाण्डाल के कुएँ या पात्र से, जानबूझकर पानी पोता है, तो पाप को शोधन करने दाला सान्तपन या कृष्ट् बत करना चाहिए।

चाण्डालेन तु संस्पृष्टं पीला वर्गरे दिजोत्तम जिस्तवक्रतमुख्येन पञ्चगव्येन शुध्यति॥३८॥

चाण्डाल के द्वारा स्पर्श किया हुआ जल मो लेने से, ब्राह्मण श्रेष्ठ शुद्धि के लिये पंचगव्य पीकर तीन राज तक उपवास करें।

महापातिकसंस्पर्शे पुरुत्या स्नात्का द्विजो पदि। बुद्धिपूर्वे यदा भांहानसकृत्वृं समायरेत्॥३९॥

यदि ब्राह्मण जानबृह्न कर या अनजाने में. किसी महापाणी का स्पन्न करे या भाजने को अथया स्नान करे तो उसे तसकृष्ट इत करना वाहिए

स्पृष्टा महापत्रकिनं चाण्डालङ्क रजस्थलाम्। प्रमादाञ्जोजनं कृत्वा जिस्त्रोण विशुव्यति॥४०॥

यदि भड़ापापी, चाण्डास और रचम्बला स्त्री को खूकर प्रमादवस (अपांचत्र ही) भीजन कर लेता है, तो उसे तीन रात उपवास रहकर हुद्ध होना पडेगा।

स्तानाहीं बदि भुझोत झरोरात्रेण सुव्यति। बुद्धिपूर्व तु कृष्ट्रेण मगवानाह पदान: ॥४१॥

जो स्नान करने योग्य हो. फिर भी यदि स्नाम किये बिना हो अज्ञानतावश भोजन कर लेता है. तो एक दिन-सन उपदास करके और जानबूझकर भोजन करने से कृष्णवृत्त करके शुद्ध हो सकता है. ऐसा भगवान् ब्रह्म ने कहा है।

भुकत्वा पर्युविताहोनि मनावित्रतिदृषिताः। मुक्त्योपनासङ्गुर्यीत कृष्कृपादमधापि वा॥४२॥ जो कोई बासी हुआ भोजन या गाय आदि पशुओं द्वारा दुवित किया हुआ अन्न खा लेता है, तो एक उपनास करे या एक चौधाई कृच्छ तत करना चाहिए

# संवत्सरान्तं कृद्धं तु घरेद्वित्रः पुनः पुनः। अज्ञानमुक्तमुद्धार्थं ज्ञातस्य तु विज्ञवतः॥४३॥

पूरे वर्षभर यदि अज्ञानवज्ञ, अभक्ष्य वस्तु खाई हो और विषेषतः जानवृद्धकर खाई हो तो मार-बार कृष्कु वस करना चाहिये अथवा वर्ष के अन्त में कृष्कु वस कर लेना चाहिए।

### कात्यानां यात्रानं कृत्या परेषामन्यकर्ष च। अभिचारमहोनञ्ज त्रिपिः कृष्कृतिशृक्षति॥४४॥

जी जान्यों ( संमाज में व्यवहार के अवोग्य) तथा संस्कार रहित अधम लोगों के यहां यज्ञ कराये और दूसरों का अन्य कर्म, अभिचार (चशीकरण आदि, कर्म तथा अधमवर्ण से उत्तम कर्म कराता है, तो तीन कृष्कु वत करके शुद्ध हुआ जा स्टकता है।

व्रम्बणादिहतामां तु कृत्वः दाग्यदिकं द्वित्र । गामृज्यावकात्वरः प्रस्तापत्येन शुध्यति॥४५॥ तैलाध्यत्त्वेऽश्च वान्तो या कुर्यान्मृत्रपृरीषके। अहारात्रेण शुक्कवेत श्रम्भृकर्येण यैवृत्तः।४६॥

जा कोई ब्राह्मणादि तीनों वर्षों के द्वारा पारे गये व्यक्ति का दाह-कमं करता है तो उसकी शुद्धि योमूत्र मिश्रित अन का आहार करते हुए प्राजापत्य द्वत करने से हांत्वे हैं। तेल को पालिश को हो, या उन्हों को हो, तो पत- मूत्र का त्याग करें। शोर कमं कराव या मैधून कमं करने पर एक दिन-राह उपवास रहकर शुद्ध होना पड़ता है

एकाहेन विवाहामि परिद्वाध्य द्विजीनम् । जिस्त्रीया विमृद्धकेन जिस्तक्षसङ्ख्य परम्॥४७ देलाहे झदशाहे वा परिहाय्य प्रमादत् । कृष्कु चान्त्रायमं कुर्योत्तायापस्योपज्ञांतये॥४८॥

यदि कोई अज्ञानवर एक दिन में ही विवाहानि की त्याम दे, तो तीन एक तक उपवस्त रहकर शुद्ध हांगा और तीन दिन के बाद छोड़ दे, तो छा दिन उपवस्त करने से शुद्धि होती है परन्तु जो प्रमादवस दस या बारह दिन तक अधिन को त्याय दे तो उस पाप नाश के लिए वान्द्रस्थण वस करना पहता है:

पवितादहरूपमादाय सहुत्सर्गेज शुम्बति। छोम विधिना कृत्कृपित्साह धगवान्मनुः॥४९॥ पतित (धर्मभ्रष्ट) व्यक्ति से द्रव्य ग्रहण करने से, उसे त्यागने (दान करने) के बाद शुद्धि होती है, और विधिपूर्वक कच्छ तत करना चाहिए, ऐसा भगवान मनु कहती हैं।

अनाशकाञ्चित्वास्तु प्रकृत्यावस्तितास्तवाः धरेपुर्साणि कृष्णुणि श्रीणि चान्त्रमणानि चत्रप्रवा। पुन्धा जातकर्गादिसंस्कारै संस्कृता द्विजाः शुद्धांपुरतद्क्तं सम्यक्यरेपुर्धमंद्द्विन ॥५ १॥

जिस किसी ने अनवान इत स्वीकार कर छांड दिया हो, या संन्यास (लेकर बाद में त्याम कर दिया हो, तो उस व्यक्ति को तीन कृच्छ् और तीन चान्द्रायण इत करने चाहिए। तन्पश्चात् फिर से बातकर्मादि संस्कारों से संस्कृत होकर हो ब्राह्मण शुद्ध होंगे और उन्हें पुनः धर्मदर्शी होकन भलों भाँति इलो का पालन करना होगा

अनुपासितसस्यस्तु तदहयांवके भवेत्। अनञ्जन् संगतमना रात्री चेद्रात्रिमेव हिम्प्रसा

सन्ध्योपासना न करने पर, (ब्रह्मचारी को) उस दिन, विना भोजन कियं एकाप्रचित्त होकर चंप करना चाहिए। यदि सार्यकाल सन्ध्या न करे तो उस दिन रात को भोजने कियं बिना जप करना चाहिये

अकृत्वा समिदायानं भृतिः स्नात्वा समाहितः। गायन्यप्टसहस्रस्य अर्थं कुर्वोद्दिभृद्धये॥५३॥

यदि कोई स्नान करके पवित्र होकर एकाप्रचित्त से अपने में सम्प्रधादान नहीं करता तो. उसे अग्रट इज्जर बार गायत्री-मंत्र जपना चाहिये

उपवासी घरेत्सन्ध्यो गृहस्को हि प्रणादनः स्नात्ना विशुद्धको सञ्च परित्रांतसः संका ॥५४॥

प्रमादनश खंदे (ब्रह्मचारी) संध्यापूजन करना भूल जाय. तो स्नान के बाद, उपवास रहकर संध्यापूजन कर लेना चाहिए याँदे अन्यस्थिक परिश्वान्त होने से संख्या करने में असमर्थ हो, तो मात्र उपवास करके शुद्ध हो सकता है।

वेदांदितानि नित्यानि कर्याणि च विलोध्य हु। स्तातको क्रालीपं तु कृत्वा चंदमवस्त्रीतम्॥५५॥

यदि स्नातक (जिसने ब्रह्मचर्य समाप्ति का स्नान कर लिया हो) ब्राह्मण वदोक्त नित्य कर्मों का लीय करता है और इन करना भी भूल जाय, तो वह एक दिन का उपवास करके शुद्ध होता है।

संवासरं चरेत्कृष्कृमन्योत्सादी दिजातम

सान्द्रायणं चरंद्कात्यो गोप्रदानेन शुक्तपति॥५६॥ अग्नि का नाश करने वाले बाह्यण को एक साल तक कृच्छृत्रत करना चाहिये यदि कोई तात्य हुआ है तो चान्द्रायण तत करने तथा गोदान करने से शुद्धि होती है।

# गस्तिक्यं यदि कुर्वीत प्राजापत्यं चरेदिङ्कः। देवरोहं गुस्होहं तसकृष्ट्रंण शुक्रपति॥५७

र्याद कोई द्वित्र ब्राह्मण नास्तिकता करे तो प्राजापत्य सन करना चाहिये। देवदांह और गुरुद्रांह करने से तप्तकृत्व्य तत करके सुद्ध होना है

उष्ट्रयानं समारुद्ध खरपानं च कामत । त्रिपात्रेण विशुद्धयेष नेपने वा प्रविशंज्यलम्⊪५८०

केंट माड़ो या मधा-माड़ो पर स्वेच्छापूर्वक आरोहण करता है अथवा रून होकर जल में प्रवेश करने से तीन रात तक उपवास करने पर सुद्धि होती है

पष्टाञ्चकात्स्ता मासं संहिताजप एव छ। होमाध्य ज्ञाकला नित्यं अपाक्तानां विज्ञोधनम्॥५९॥ नीलं रक्तं विमत्त्वा च ज्ञाक्षणो सम्बन्धेय हि अहोराजोषितः स्तातं पंचमत्योन शुद्धवति॥६०॥

अयाज्य व्यक्ति द्वारा यागादि कराने पर तीसरे दिन सार्थकाल उपवास कर और एक महीने तक वेदसींहता का जप करते हुए और नित्य लाकल होम करते रहना चाहिए यही प्रायक्षित है। यह ब्राह्मण नीले या लाल रंग का बस्त्र पहने एक दिन रात उपवास रह कर पंचयव्य द्वारा स्नाम करने से शुद्धि हो जाती है।

वेदसर्पप्राणानां चण्डालस्य तु भाषणे। सांद्रायणेन भृद्धि स्वाल क्रन्या तस्य निकृति॥६१॥ चाण्डाल को वेद, धर्मशास्त्र और पृतर्णों को स्थारक्ष्म सुनाने से चान्द्रायण वत के द्वारा सुद्धि होती है इसके अतिर्वेक्त अन्य कोई प्रायोशित नहीं है।

उद्गयनादि निहतं संस्पृत्रय ब्राह्मणं क्वचित् चांद्रायणेन शुद्धिः स्पालाजाणयेन वा पुर ॥६२॥

भौती लगाकर आत्महत्या किये हुए ब्राह्मण के ज्ञव को स्पर्श करने से, चान्द्रायण या प्राजापत्य द्वत करने पर जुद्धि होती है

उच्छिष्टो यद्यनाचांतश्चाणदास्तादीन् स्पृशेद् द्विजः। प्रमादादै कपेतनात्वा गायन्यष्टसहस्रक्षप्॥६३॥ यदि ब्राह्मण प्रमादक्स आचमन करने से पूर्व जूटे मुँह किसी चाण्डाल को स्पन्न करता है तो उसे स्नान करके आठ हजार बार गायत्री का जंप करना चाहिये।

दुपदानां ऋतं वापि **वक्र**वारी समहितः। त्रिरात्रोपंपितः सम्बद्ध पञ्चगव्येन सुद्धग्रति॥६४॥

उस ब्रह्मवारी को एकप्राचित्त होक", सौ बार दुपदा मन्त्र का जप करना चाहिये और तीन रात उपवास रहकर पंचयव्य संस्तान करके उसकी शुद्धि होगी

चाण्डालपतितादीस्तु कामाद्यः संस्पृशेदिङ्कः । इच्छिष्टस्वत्र कुर्वीत प्राज्ञापस्ये विशुद्धये॥६५॥ चाण्डालसूतकि शवांस्तवा नारीं रजस्कवाम्। स्पृष्टुः स्नायादिशुद्धपर्वे सत्स्पृष्टपतितस्त्रथा॥६६॥

जो ब्राह्मण जानसूझकर जूटे मुँह चाण्डाल और पतितीं का स्पर्श करता है, उसे शुद्धि के लिये प्राजापन्य ब्रत करना चाहिए देसे हो चाण्डाल, सुतको, शब और रजस्वला स्बी का स्पर्श करने से, शुद्धि के लिये स्नान करना चाहिये। पतितों का स्पर्श करने पर भी बैसा हो करना चाहिए।

चारडालमूतिकशबै संस्पृष्टं संस्पृक्तेश्वदि। ततः स्नात्वाच आद्यस्य वर्षं कुर्योत्समाहितः॥६७॥ तत्स्पृष्टस्पर्शिनं स्पृष्ट्वा चुद्धिपृष्टं द्विबोत्तमः स्नात्वाचार्यदृष्ट्यस्यं प्राह देवः चितासम्हः॥६८॥

चाण्डात, सूतको और शब को खूने वाले व्यक्ति का यदि कोई स्पर्श कर लेता है, तो उसे (शुद्धि हेतु) स्नान करके, आचमन करने के बाद एकाप्रवित्त से जप करना चाहिए। चाण्डालादि व्यक्तियों को खूने वाले को यदि कोई ब्राह्मण जानबूझकर छूता है, तो उसे स्नान करके आचमन करना चाहिये, यह पितामह ब्रह्मा ने कहा है

मुझानस्य तु विप्रस्य कदाव्यिसंस्पृशेखदि। कृत्या श्रीचं ततः स्नावादुपोच्य जुहुयादव्रतम्॥६९॥ भोजन करते हुए ब्राह्मण का यदि किसी दुपित (विशं)

भीजन करते हुए ब्राह्मण का यदि किसी दूपित (विशेष्ट) का स्पर्श का बाव हो जाय. तो शौच करके स्नान कर लेना चाहिए और उपवास रखका अधिन में आहुति देनी चाहिये।

चाण्डाले तु जर्स स्पृष्टा कृष्ण्ं कुर्योद्दिशुक्काति। स्पृष्ट्वाऽध्यक्तस्त्वसंस्पृष्ट्य अहोरानेण सुद्ध्यति॥७०॥

ब्राह्मण यदि चाण्डाल के शव को स्पर्श कर ले, तो कृच्छ् वत के द्वारा उसको सुद्धि होती है और (वस्त्र से) लिपटी हुंडे अवस्था में, स्पर्श किये बिना, केवल देख लेने से, एक दिन और रात उपवास रहकर सुद्ध होना चाहिये

सुरो स्पृष्टा द्विजः कुर्यास्त्राणावामत्रयं सुधि । यमाण्डुं लशुनद्वीय यूर्व प्राष्ट्रय ततः सूचिः॥७ १॥

यदि कोई क्राह्मण सुरा का स्परां कर ले. तो वह तीन बार प्राणायाम करके और प्याज तथा लहसुन का स्परां करने सं, घो पोकर शुद्ध होता है

हात्वजन्तु शुना दष्टरव्यहं सार्य पयः पिवेत्। नाभेरुर्वन्तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं मदेत्।।७२॥ स्यादंतत्विगुणं वाद्वोर्यृष्टिं च स्याधतुर्गृणम्। स्नात्वा जपेद्वा सामित्रीं सुधिर्देष्टे द्विजीतमः ॥७३॥

ब्राह्मण को कुला काट ले, तो तांच दिन तक साथंकाल दूध पाना चाहिये। नाधि के कपर काटने पर इससे दुगना-स्न दिन, बाधु पर काटने से गैं दिन और किर पर काटने से बारह दिन तक सायंकाल दूध पीकर रहना चाहिये अध्यक्ष कुले का काटा हुआ ब्राह्मण, स्नान करके गायती का जप करना चाहिए

आंनवंन्यं महापद्मान्यो भुक्ते तु द्विजोत्तमः। अगनुरः सनि पने कृत्कार्द्धेन स शुद्धचतिः ७४॥ आहितापिनरुपस्तानं न कुर्याकृत्वं पर्वणि। सतौ न गकोद्धानौ वा सोऽपि कृतकारद्वंपायरेत्॥७५॥

जो रोगरहित और धन रहने पर भी ब्राष्ट्रण पंचयज्ञ किये बिना भीजन करता है, तो वह अधे कृच्छु तत करके शुद्ध हो सकता है। और बदि कोई अग्निकोजी ब्राह्मण पर्व के दिन सूर्योपस्थ्यपन नहीं करता और चनुकाल में भी गर्भधारण निमित्त पत्नी के साथ मैथुन कमें नहीं करते, दनको शुद्धि अर्थप्राजनपत्य त्रत करने से होतो है

विकाजिरप्तु माध्यातं । ज्ञारितं सम्बिष्ट्य छ। स्टबेल्वं जलमाप्तुत्य गामालभ्य विमुख्यति॥७६॥ बुद्धिपूर्वनकभूदिते जपेदन्तर्जले द्विजः।।७७॥ गावश्यहसङ्खं तु त्र्यहं चोपवसेदिङ्गः॥७७॥

अस्वस्य न होने पर भी कोई मल मूत्र स्थापने के बाद पानों से शौच किया न करे या पानी के अन्दर मल मूत्र स्थापे, ती उस व्यक्ति को, उन्हीं वस्त्रों को पहनकर स्नान करके, गाय का स्पर्श करके शुद्ध होना पड़ेगा ऐसा कर्म जानबुझकर किया जाये तो, बाह्मण को सूर्योदय काल में पानों के अन्दर इवकी लगाकर आत हजार बार गायकों जम करना चाहिए और ब्रती होकर तीन दिन उपवास करना होगा

अनुगम्येकस्या जुद्रं प्रेतीभूनं द्विजातमः। गायव्यवस्यसम्बद्धाः जनं कुर्योत्रदोषु च॥७८॥

यदि कोई उसम्ब ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त खुद के पीछे-पीछं अपनी इंच्छा सं जाता है. तो उसे नदी किनारे जाकर आठ हजार गायत्रो जप करना चाहिए।

कृत्वा तु शपक्षं विश्वे विश्वस्थावस्थिरंयुक्तम्। स चैव पायकानेन कुर्याचान्द्रायणं सुतम्॥७९॥

यदि कांई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के सारश्च सावधि समयबद्ध प्रतिज्ञा करता है. और उसे भूग नहीं करता तो उसे पावक अन के द्वारा चान्त्रयण त्रत करना चाहिये।

पक्तौ विषयदाशनु दुश्या कृष्णेश शृद्यति। ष्टायां प्रणकस्यासक् स्नात्वा समाशयंद्युनम्॥८०॥

जं: प्रमुख्य दान तमं वालां को पंक्ति में , किसी को कम या ज्यादा दंकर) विषयमा (भंद) करता है. उसकी शुद्धि कृष्ण व्रव द्वारा होती है। यदि चाण्डाल की परस्राई को उस पर चढ़कर जाता है। तो स्टबन करके मों पीना चाहियं

ईशेटादित्यमगुधिर्दृष्ट्वार्गन बन्द्रमेव वा। मानुषं चास्त्रि संस्थृत्र्य स्तानं कृत्वा विशुद्धर्याता।८१॥ कृत्वा तु मिध्यास्त्रवनं खरेडींक्षन्तु कसरम्। कृतको ब्राह्मणगृहे पंचसंकस्यरवती॥८१॥

अपवित्र होने पर सूर्व दर्शन करना चाहिए। अथवा अग्नि प्रज्वित को या चन्द्रदर्शन करना चाहिए। मनुष्य की अस्थि स्मर्श करने पर स्नान करके शुद्ध होता है। भिथ्वा अध्ययन करने पर (प्राथक्तिकप में) एक साल तक भिक्षा माँगनी चाहिय और कृतेष्न (उपकार की नासक) व्यक्ति की ब्राह्मण के घर रहकर, पाँच सास तक ब्रत करना चाहिए।

हुंकारं ब्राह्मणस्योकत्वा त्वंकारं च गरीयसः। स्मात्वा नारमञ्जहःशंधं प्रणिपत्य प्रमादयेत्॥८३॥

यदि कोई जाहाण को हुंकार करके अपमानित कर या सम्मानित व्यक्ति को तृ ला' कर तो उसे स्वान करके होव दिन में भोजन नहीं करना चाहिये और जिसका अपमान किया हो, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिये।

नाडियन्त्रा तृषीनापि कण्डं **बर्**चा**ल वाससा**। विवादे चापि निर्मित प्रतिपस्य प्रसादकेत्॥८४॥ ब्राह्मण को तृष्ण से मारने पर अथवा उसके गले को वस्त्र स बाँधने पर था बाक्युद्ध में मरास्त करने से, उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहिये।

## अवगृयं चरक्कक्पिकिक्क् निपानने। कृत्कृतिकृत्क्ष्मे कुर्योत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्॥८५॥

यदि बाह्मण को मारने के लिये डंडा उक्पया जाय हो कृष्कृतत करें यदि बाह्मण को नीचे गिरा दिया जाय तो अतिकृष्कृतत करें और जो बाह्मण की कुछ मारकर उसका खून बहाता है, तो उसे कृषकृ और अतिकृष्कृ दोनां जत करने चाहिये।

### गुरंसकालपत्रनं कुर्वान्कृत्यः विशोधनम् एकसर्वे निराह्मरः तथापस्थापनुत्तये॥८६॥

पुर क आद्धोश करने पर जो उन्हें खराब शब्द कहता है तो एसे प्रथ को पाप की विक्षांत हेतु एक दिन का उपवास रखना चाहिये

### देवर्षीणार्मामपूर्व हीवनाक्षेत्रने कृते। इस्पृकेन दहेरिजड्डो दातव्ये च हिरण्यकम्॥८७॥

जो व्यक्ति देवों के ऋषिरूप झाहाणी के सामने धृष्टता है और उनके प्रति गुस्सा दिखाता है, उसे जलती लकडी से जीभ जला देनों चाहिये और सुबजं का दान करना चाहिये

#### देवांत्रानेषु यः कुर्यान्मृत्रीसारं सकृदिहुनः। क्रिन्शान्किकनं विज्ञव्यर्थं चरेपान्द्रायणं चनप्॥८८॥

देवासान में जो कोई हिंज एक बार भी मूत्र त्याग करता है, वह पाप की शुद्धि के लिये अपना लिङ्ग काटकर नान्द्रायण तत करना चाहिए

देवतायतने मूत्रं कृत्वा मोहादिहुआंतमः जिल्लास्थांत्वर्तनं कृत्वा चान्हायणपदावरेत्॥८९॥ देवतानामुबीणां च देवानां चैव कृत्यनम्। कृत्वा सम्बक्ष प्रकृतीत प्रावापत्यं हिजांतमः॥९०॥

जो उत्तम द्विजवण का मन्ष्य देवभन्ति के अन्दर पृष्ठ स्थाग करता है, वह शिक्त काटकर चान्द्रायणज्ञत करके पाप का प्रायक्षिण करें। देवताओं, ऋषियों और देवता-समान व्यक्तियों की निन्दा करने से, आहाण की शृद्धि, अच्छे प्रकार से प्राजापत्य ज्ञत करने से होती है

तैस्तु सम्मावणं कृत्या स्नात्वा देवं समर्पयत्। दृष्टा वीक्षतं भारतन्तं स्मृत्वा विशेष्ट्ररं स्मोत्॥९१॥ यः सर्वमूताविपति विशेष्टानं विकिटति।

## न तस्य निकृतिः अक्या कर्तुं वर्षअतैर्सपा। ९२॥ चान्द्रायणं चरेरपूर्व कृच्युं चैवातिकृच्छुक्षम्। प्रयत्रः क्ररणं देवं तस्मारपार्थिमुख्यते॥ ९३॥

और ऐसे अइदमी के साथ कातांनाप करने से स्नान करके अपने इस्ट दंव का पूजन करना चाहिये यदि इस निन्दक को दंखता है, तो सूथं दर्शन करना चाहियं तथा याद करने से विशेशर शंकर का ध्यान करना चाहियं। परन्तु जो जानबूझकर समस्त प्राणियों के अधिपति विश्वश्वर की निन्दा करता है, उसकों तो संकड़ों वर्षों में प्रायक्षित करके मुक्ति नहीं होती वैसे उसे पहले चान्द्रायण बहु, प्रवाद कृच्छु और अतिकृच्छू व्रत करना चाहिए तथा उन महादेव की तरण में जाने से उस पाप से मुक्ति संभव है

## सर्वस्वदानं विभिन्नसर्वपापयिक्तोयनम्। चान्द्रायणं च विधिना कृष्ट्यं चैवातिकृष्ट्यम्॥९४॥

इसके अतिरक्त नियमानुसार अपना सर्वस्य दान करना, नियमानुसार चान्द्रायण, कृष्कु और अतिकृष्कु कर्ती की करना भी सधस्त पापाँ को त्रुद्धि का कारण चताका गया है।

पुण्यक्षेत्राधिगयनं सर्वेषापिकशंधनम् अप्सवस्यां तिथि प्राप्त यः समाराययेद्धसम्॥१५॥ द्वाहणान् पूजविस्ता तु सर्वपार्वः अभुव्यते॥१६॥ कृष्णाष्ट्रम्यां महादेवं तथा कृष्णचतुर्देशीम्। सम्युक्त द्वाह्मणमुखं सर्वपार्वः प्रमुख्यते॥१७॥

इसी प्रकार सब तीयों में जाने भी सारे पाण का सुदि होती है। अभावास्या के दिन, ब्राह्मणों की पूजा करके जो भगवान् महादेव की व्यासभग करता है, घट भी समस्त पाणों से मुक्त हो जाता है। कृष्णाष्टमी वा कृष्णचतुरंशों के दिन, ब्राह्मण भोजन करवाकर महादेव की पूजा करने सं, सभी पाणों से मुक्ति मिलतों है

त्रयांदश्यां तका राजी सोपहारं जिलांचनम् रहुंशां प्रवरं वामे मुख्यते सर्वपातकै:॥९८॥

उसी प्रकार जयांदशी की राषि के प्रवय प्रहर में, उपहार के साथ जिलांचन (भगवान् संकर) की पृजा करने से, सब पापी से मुक्ति मिलती है।

उपोधितश्चतुर्र्श्यां कृष्णपक्षे समाहितः। यमाय वर्षराजाय पृत्यवे चानस्थाय च॥९९॥ वैवस्यत्त्रय कालाय सर्वप्राणहराय च। क्रयेके तिलसंयुक्तन्द्वास्प्रसादकाञ्चलीन्॥१०० कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को, उपवास रखकर एकाग्रचित्त से यम, धमराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल और सर्वप्राणहरू इन सातों में प्रत्यक को उद्देश्य करके तिल मिश्रवि जल चढ़ाना चाहिये।

स्तात्वा दशास पूर्वाह्ने मुख्यते सर्वपत्तर्कः। बह्यचर्यस्य अस्याः उपवासो द्विजार्यनम्॥ १०१॥ स्त्रेच्यतेषु कुर्वात ज्ञान्तः संयत्तप्रम्मः। अमावास्यायो बह्याणं अमुहिश्य पितामहम् १०२॥ ब्राह्मणांस्त्रीनसम्बद्धं मुख्यते सर्वपातकै.

प्वांह में स्नान करके, इस प्रकार जल समयंग करने सं मनुष्य सब प्रयों से मुक्त हो जाता है अद्धाचर्य का पालन, भूमि पर शयन, उपवास और ब्राह्मण की पूजा इन सब इतीं में शान्त और एकाग्रचित होकर करनी चाहिये। अमावास्त्या के दिन पिनामह ब्राह्मा को उद्देश्य करके जो तीन ब्राह्मणों की निधिपूर्वक पूजा करता है. वह समस्त पायों से मुक्त हो जाता है

षष्ठवानुषंत्रिकोः देवं जुक्तपक्षं समाहितः॥ १०३॥ सारम्यानर्शयंद्धानुं पृष्यते सर्वपक्षतैः। भरण्यां च सनुश्यां च शनैक्कर्रादने वयम्॥ १०४॥ पृष्यकेत्रसम्बन्धारेनुंस्यते यातकैर्नरः।

शुक्लपक्ष में बढ़ा के दिन उपवास करके, सप्तमी में एकाप्रचित्त में सूर्यदेव को जो पूजा करता है, वह सभी धापों से मुक्त हाता है भरणी नक्षत्र में शनिवार के दिन चतुर्थी हान पर यम की पूजा करने वाला, स्वत जन्मों के पर्यों से मुक्त हो जाता है

एकादश्यां निसहारः समध्यक्यं जनाईनम्॥ १०५॥ हादश्यां शुक्लपक्षस्य महापायैः प्रमुख्यते। हायो जपस्तीर्थसंखा देवद्वाह्मणपुजनम्॥ १०६॥ प्रहणादिक् कालंबु महापातकशोधनम्॥

जो शुक्लपक्ष की एकप्रदशी में उपवास रखकर द्वादशी के दिन भगवान दिष्णु को पूजा करता है, वह महापापों से मुक्त हो जाता है। ग्रहण काल में तप, जप नीर्थ सेवा, देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन, आदि कमें महापाप को धोने वाले होते हैं।

चः सर्वेपापयुक्तोऽपि पुण्यतीर्वेषु मानव ॥ १०७॥ नियमेन स्वयंत्राकान्युच्यते सर्वेपातकै ॥ जो पुरुष सभी एकार के पायों से युक्त होते हुए भी पुण्य तोथों में नियसत: प्राण स्थाग करता है, तो वह सभी पायां से मुक्ति या जाता है।

ब्रह्मजं वा कृतजं वा महापातकदृषितम्॥१०८॥ भनंपमुद्धरेत्राते प्रविष्टा सह पावकम्। एतदेव परं स्त्रीणां प्रायक्षिते विदुवृताः॥१०९॥

यदि पति बहामाती, कृतका और महापापी हो तो भी उसके साथ (मरणोपरान्त, अग्नि में प्रविष्ट होती है, तो यह अपने पति को तार देती है। यही स्त्रियों का परम प्रायहित है, ऐसा विद्वानों का कहना है।

पतिव्रसा तु वा नारी भईशुत्रुवयो स्ता। न तस्या विद्यते पापमिङ्गलोकं परत्र याः १९०॥

जो नारी पतिवता है और पति को ही सेवा में संलग्न रहने वाली होती है, उसे इस लोक में और परलांक में भी पाप नहीं लगता।

(सर्ववापविनिर्मृका नास्ति कार्या विश्वारणा। पातिशत्पसपायुक्त पर्वजुबूषणोत्सुका न जातु पातक तस्थापिहलाके परव खः) पविव्रवा धर्मरता पद्मण्यंव ल्पेन्सदा। नास्या पराधवं कर्तु ज्ञवनोर्वाह जनः क्वसित्ः १११॥

को खरी पतिव्रतायम से युक्त और पति सेवा में उत्सुक म्हता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाती है, इसमें विचार नहीं करना चाहिए इस लोक और परलोक में कभी इसे पातक नहीं खूता ) पतिव्रता और धर्म में परायण रहने वाली म्हां सभी प्रकार के कल्याणों को श्राप्त करती है तथा ऐसी स्त्री को इस संसार में कभी कोई परास्त नहीं कर सकता।

यद्या रामस्य सुभगा सीता त्रैम्रोक्यविश्रुता। फ्ली दामस्टर्देशे विजिन्से सक्षसंश्वरम्॥११२॥

जैस तीनों लाकों में विख्यात, दशस्य पुत्र राम की सीभाग्यशालिनो पत्ने देवी सोता ने ,अपने सतीत्व के कारण) राक्षसदर (रावण) को जीत लिया था।

राभस्य भार्या सुधर्गा सवका राधसिक्षरः । सीतां विज्ञासनयमां चक्रये कालनोदितः ॥११३॥ गृहीत्वा पायवा वेषं चरनीं विजने सदे। समाहर्नु मति यक्ने तापसः किल कामिनीम्॥११४॥

एक दार राक्षसराज रावण ने, काल के द्वारा प्रेरित हांकर, राम की सौभाग्यशालिनी, विहाताक्षी पत्नी सीता की कामना की थी। उसने अपनी माया से तपस्वी देप धारण करके एकान्त वन में विचरण करने वाली नारी। सोता) को हरण करने का मन बनाया

विज्ञाय सा च तदावं स्मृत्या दालरवि पतिम्। जनाम लग्गं ब्राह्मावसकी ज़ूचिस्विता।।११५॥

पवित्र हास्ययुक्ता सीता, रावण के मनोभाव को जानकर अपने पति दशरथ पुत्र राम का स्मरण कर आवसध्य नामक गृह्यानिन की शरण में चली गई।

उपतर्श्वे महायोगे सर्वलोकविदायकम्। कृतांवलौ रामपली साक्षात्पतिमिवाच्युतम्॥११६॥

महायोगस्वस्त्य, सार संसार के दाहक अग्नि की, साक्षात् अपने पति विष्णु का स्वरूप मानकर रामपनी सीता दोनां हाथ ओडकर खड़ो हो गयो।

नमस्यामि महावोगे कुशानुं सङ्घरं परम्। दाहकं सर्वभूतानापीशानं कालकपियाम्॥ १९७॥

महायागंत. अतिशय श्रेष्ठ गुहारूप सभी प्राणियों के दाहरू सर्वभृतेशर और सभी के संहारक कालरूपी अस्ति को नमस्कार है

ष्ठपके पायकं देवं आसतं विश्वस्थिणम्। योगिनं कृतिससनं भूतेलं परसम्पदम्॥ १९८॥

शाबत, विश्वरूपो, योगी, मृगचर्मधारी सभी प्राणियों के इंशर परमपद स्वरूप, अभिदेव की शरण में जाती हूँ

आत्मानं दीसवपूर्वं सर्वपृतहदि स्थितम्। तं प्रपष्टे जगन्मूर्ति प्रभवं सर्वतिजनाम् महापोबीसरं यद्विमादित्यं परवेष्ठितम्॥ ११९॥

आत्मस्वरूप, प्रशासमान शरीर वाले, सभी प्राणियों के इंदय में स्थित, जगत्मृर्ति सभी तेजों के उत्पत्ति स्थान, महान् योगयों के इंसर आदित्यरूप, प्रजापित स्वरूप, अग्निदेव की शरण में जाती हैं

प्रपत्ने क्षरणं रुद्रं महावासं त्रिकृत्तिरम्। कालान्ति योगिनामीक्षं भोगमोक्षफलग्रदम्॥ १२०॥

मयंकर महाप्रास (अर्थात् सर्वसंहारक) त्रिशृलधारी सर्वयांगीनर, भोग और यांक्षरूपी फल दने वाले कालांग्ने की शरण में जातां हूँ।

प्रपष्ठे तो विरूपक्ष भूर्मुन:स्य स्वरूपिणम्। द्वरण्यवे गृहे गुनं महानामधिनौजसम्॥ १२ १॥ हं अस्ति मैं आपकी शरण में जाती हूँ आप विरूपाध. भूभुंव स्व: इन तीन महाव्याइतियों का स्वरूप धारण करने बाले, सुवर्णमय प्रकाशमान गृह में गुक्कप से विद्यमान, महान और अभित तेजस्वी हैं।

तैश्वानरं प्रपद्येऽहं सर्वभूतेष्यवस्थितम्। इव्यकस्थतहे देवं प्रपद्ये विद्वमीन्द्ररम्॥ १२२॥

सभी प्राणियों में (जटफ्रिक्स से) विद्यमान, वैकानर के शरण में जातो हूँ। मैं इच्च (दंवों की आहुतियों) कच्च (चितरीं की आहुतियों) को वहन करने वाले और हंशरस्वरूप बहिदेव की शरण में जाती हूँ।

प्रवर्ध तस्परं तस्त्रं चरेण्यं सचितुः शिखम्। स्वर्ग्यमर्थित् परं ज्योति रक्ष मो हत्व्यवाहना।१२३॥

में उस परम होष्ट तत्त्व अग्नि की शरण में जाती हूँ, जो सूर्य के लिए भी कल्याणकारी, आकाश मण्डल में स्थित परम ज्योति स्वरूप है है हज्यवहत्व अग्निदेव आप मेरी रक्षा करें

इति बहुबष्टकं जम्बा शमकती *वज्ञ*स्विनी। स्वायत्ती सरमा तस्त्री समयुन्मीलितेक्कणा॥१२४॥

इस प्रकार ऑन्निसम्बन्धी आठ श्लोकों वाले इस स्तात्र का जप करके रामपत्नी क्शस्त्रिती सीता. औरवें बन्दकर मन ही मन राम का ध्यान करती हुई स्थिल हो गर्यो।

अधावसस्याद्भगसन्स्ववाहो महेसर<sup>्</sup> आविरासीन्युदीतात्मा तेजसा निर्देहन्निकः॥१२५॥ सृष्टा मायामयीं सीतां स शतकात्रसंख्याः। सीतामादाय रामेष्टा पावकोऽनार्थीयतः॥१२६॥

तत्पश्चात् उस आवसस्य घर की अग्नि से भगवान हव्यवाह महेश्वर प्रकासित हांकर प्रकट हुए। ऐसा लगता था मानो वे तंज से सब को बस्ता रहे हां भगवान् ने उस सवण को भारने की इच्छा से, एक एायामयी स्टेता को रचना करके, राम की (वास्तविक) प्रिया सीता को लेकर, आंग्ने में ही अन्तधांत हो गये।

तां दृष्ट्रा ताद्शीं सीतां सवणो राक्षमेखरः समादाय ययो लाहुः सायगन्तनसंस्थिताम्॥१२७॥

उस माक्तरी सीता की देखकर राक्षसंबर रावण, उसका हरण करक सागर के मध्य स्थित लंकापुरी में गया

कृत्वा वृ शतणक्षयं रामी लक्ष्मणसंयुवः। समादायाभयत्सीतां श्रद्धाकुलितमानसः ॥१२८॥ तत्पक्षात् सम समय का वध करके लक्ष्मण के साथ उस (मायावी) सीता को ले आये, परना उनका पन शंका से व्याकुल या

सा प्रत्ययाय भूतानां मील मायामयी पुर-विवंश पावकं क्षित्रं ददाह ज्वलनोऽपि ताम्॥ १२ ९ ॥ (तम को ऐसा देखकर) मायावी सीता ने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए पुन: अग्नि में प्रवेश किया या और अग्नि ने भी उस सीता को शीघ्र जला डाला था

दश्या मायामयीं सीतो भगवानुष्णदीवितिः। सम्मयादर्शेकसीतो पावकोऽमृत्युरप्रियः॥ १३०॥

इस प्रकार भाषावी सीता को जलाकर भगवान् तेज अग्निदेव ने राम को वास्तविक सीता के दर्शन करवाए थे. इसलिए अग्निदेव देवों को अत्यन्त प्रिय हुए।

प्रवृक्त मर्तुश्चरणो कराम्यां स्त्र सुम्ख्यमाः वकार प्रणति भूमौ रामाय जनकात्मजा॥१३१॥

नब सुमध्यमा जनकपुत्री स्त्रीता ने, दोनों हार्या से राम का सरण स्पर्श किये और भूमि पर झुककर राम को प्रणाम किया।

दुष्टा इष्टमना समो विस्मवाकुलकोचनः। प्रणम्य बह्रि क्रियसा तांक्यामास सम्बद्ध ॥१३२॥

इस प्रकार (सोता को) देखकर आश्चर्य चिकत नेत्री वाले वे सम हर्षित मनवाले हुए रास्त्व ने सिर खुकाकर प्रणाम करके अभिदेव की तृत किया था

उपाय वर्द्धि प्रगवान् किमेश वस्वर्णिनो। दन्दा भगवता पूर्व दृष्टा क्लार्श्वमागतः॥ १३३॥

उस समय वे ऑग्निदंव से रोले, हं भगवन् आपने श्रेष्ट कर्ण वाली सोता को पहले क्यों जाना दिया था ? और अब मैं अपने पार्श्वभाग में स्थित देख रहा हूँ (यह कैसे ?)।

तमाह देवो लोकानां दाहको हत्यक्रहरः स्थावृतं दाहरति पुरानापेय सम्ब्रिगी।(१३४)।

तब संपूर्ण लॉकों के दाहकर्ता मध्यवाहन अग्निदेव ने सभी लोगों के समक्ष दाशस्थी राम को बैसा कृतान्त **फ**, कह सुनाया

इवं सा परमर साध्वी पार्वतीय प्रिया तद। आरख्य लक्ष्या सपमा देव्याश्चात्यन्तकस्तुभा। १३५॥ यह देवी सोता पावंती के समान द्विय और परम स्त्रध्वी है अंकर्प्रिया पावंती की तपस्या के द्वारा आराधना करके, (राजा जनक ने) उसे प्राप्त किया था।

भ्रतुं भुश्रुषणोपेता सुद्तीलेयं प्रतिवृत्ता। भवानीवेस्तरं गुता भाषा स्वयम्कापिता।। १३६॥ या नीता सक्षसेशंत सीता भयवती हत॥ मया मायामयी सृष्टा सवणस्य वसंस्क्रमा॥१३७॥

यह सीताजी पति की संवा में परायण, पतिव्रवा और सुशील हैं। परन्तु रायण ने स्तेता को कापना को, तथ मैंने इन्हें पार्वती के पास रख दिया था। राक्षसराज रावण जिस भगवती सीता को ले गया था, वह तो मैंने राजण का वध करने की इच्छा से पायायों संता की रचना को पी

तवर्षं भवता दृष्टी रावणी राष्ट्रसंस्रर । मायोपसंद्रता सैक हती लोकविनाशनः॥ १३८॥

जिसके लिए आपने राक्षसंबर रावण को देखा (और उसका वंध किया), वह मायावी सीतः को मैंने समेट लिया हैं और संसार का विनाशकारी रावण भी मारा गया है

गृहाण चैतां विमली जातकी श्रवनात्मक। पहच नारावणं दंवं स्वात्मानं प्रमदाव्यवम्॥ १३९॥

इसलिए अपने मेरे कहन पर पवित्र आनकी को स्थीकार करें और अपने स्थल्प को सब के उत्पत्ति कारण अविनाशी देव नारायण स्वरूप ही जानें

इत्युक्तसा भगवश्चिण्डो विश्वाविविश्वतामुखः मानितो राधवणाम्निर्मृतैम्रानिरयीयत॥१४०॥

यह कहकर संसार के ज्यातारूप, विश्वतोपुख भगवान् चण्ड (अन्ति) अन्तधांन हुए और भगवान् राम भी मनुष्या के द्वारा सम्मानित होकर अन्तर्धान हो गए।

एकपविद्यतानां वै माहास्यं कवितं मया। स्त्रीणां सर्वाधश्रमनं प्रायक्षितांषदं स्पृतम्। १४१॥ अग्रेषपापसंयुक्तः पुरुषांऽपि सुसंयुत स्वदेहं पुण्यतीर्षेषु त्यकत्या पुरुषेत किल्यियत्। १४२०

इस प्रकार पतिवताओं का माहात्स्य मैंने कहा है यह स्त्रियां के समस्त पापों को दूर करने वाला प्रायक्ति बताया गया है यदि कांद्र पुरुष अनेक पापों से युक्त भी हो, तो भी मुसंबत होकर इन पुण्यतीयों में अपना देह त्याग करता है. तो सारे पापा से मुक्त हो जीता है। पृथ्वस्य। सर्वतोर्थेषु स्तात्वा पृण्येषु वा द्विज:। मुच्यते पानके सर्वेः सिद्धितैरिय पुरुष:॥१४३॥ पृथियो पर स्थित सभी पुण्य तीर्थों में स्तान करके ब्राह्मण या कोई मनुष्य अपने द्वारा सर्वित सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है।

#### 0 0

इत्येव मानवो धर्मी युष्याकं कश्चितो मया। महेत्रारस्थनार्थीय ज्ञानयोगस्य ज्ञान्यतः॥१५४॥

व्यास बोलं— यहाँ मानव ( मनु द्वारा कथित) धर्म हैं. जो मैंने आपको बताया है और महेबर की आराधना के लिए नित्य बानयोग भी बताया है

बांगंन विधिना युक्तो ज्ञानयांगं समाधांत्। स पश्चति सहादंवं नान्यः कल्पशतैरपि। १४५ :

च्छे मन्द्रय योग की इस विधि के अनुसार जानयोग का आचरण करता है. वही महादेव का दर्शन पाता है। अन्य व्यक्ति सी करयों में भी नहीं देख पाता।

स्वाययेखः परं धर्मं हानं सन्याययेक्षरम्। न तस्मादव्यको लोकं स योगी परमो मतः॥ १४६॥

जो भनुष्य उस परमंबर सम्बन्धी आवस्य परम धर्म की स्थापना करता है, उससे अधिक श्रेष्ट इस संसार में काई नहीं है और यही व्यक्ति श्रेष्ट योगी भी माना गया है

यः संस्थापयितुं ऋत्कां च कुर्यात्मोहितां जन स बांगयुक्तोऽपि भुनिर्नात्वर्थं चगवित्यः॥१४७॥ सम्माप्तदैव दानव्यं ब्राह्मणेषु विज्ञेयतः। वर्षयुक्तम् ज्ञानोषु ऋद्ध्या कान्वितेषु वै। १४८॥

वा मनुष्य मोहयश समर्थ होते हुए भी धर्म की स्थापना महीं करता, वह योगयुक्त मुनि होने पर भी भगवान् को प्रिय वहीं होता है इसलिए सदैय इस आन का दान करना चाहिए और विशेषरूप उन ब्राह्मणीं को जो धार्मिक, शान्त और श्रद्धायुक्त हों

यः पठेज्ञवतां कियं संवादं यम चैव हि सर्वपार्पाविकर्मुक्तो गच्छेन परमाहृतिम्॥ १४९॥ श्राह्मं सा दैविके कार्ये बाह्मणानं स संक्रियौ। पठेत् नित्यं सुमना श्रोतव्यं स हिजातिमि ॥ १५०॥

जो व्यक्ति आपका और मंत्र यह संबाद नित्यप्रति पाठ करता है, वह सभी प्रापें से मुक्त होकर अंद्र गति की प्राप्त करता है श्राद्ध, देविक कार्य या ब्राह्मणों के पास बैटकर प्रसन्न मन से, प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए और द्विजातियों को यह निरय सुनना चाहिए।

योऽर्वं विचार्य वृक्तत्स्य आययेष्ट्रा द्विवान् शुपीन्। स दोवकंतुकं त्यक्ता याति देवं पहेस्रस्य्॥१५१॥

जो युक्तप्रत्मा इसके अर्थ को विच्छर करके, पवित्र ब्राह्मणों को मुनाता है. वह दोषकपी आवस्य को त्यागकर महंचर के पास जाता है

एतावदुक्त्वा भगवान्यासः सत्यक्तीयुवः। समस्यस्य मुनीन्सुतं जगाय च क्वायतम्॥१५२॥

इस प्रकार कहकर सत्यवती पुत्र भगवान् व्यास उन सभी पुनियाँ तथा पौराणिक सूत को भली भाँदि आश्वस्त करके जैसे आये थे, वैसे चले गये

इति श्रीकृर्पपुराणे कतार्ध्वे चतुन्तिशोऽध्यायः॥ ६४॥

पञ्जन्त्रिशोऽध्याय॰ (तीर्थः प्रकरण)

ऋषय उद्ध

तीर्वानि यानि लोकेऽस्थिन्दिश्रुतानि महानविषा तानि न्वं कटारास्थाकं रोपहर्वण साम्प्रवस्। १॥

च्हांपयों ने कहा—हे संपद्धर्पण इस लोक में जो तीथ महान और अति प्रसिद्ध हैं, इस समय उन सबका वर्णन आप हमारे सामने करें

गुणुक्वं कविषयंऽहं तीर्वानि विविधानि च। कवितानि पुनाणेषु भृतिभिद्धंहासादिषि ॥२॥ यत्र स्नास्क्रणो होयः आद्धदानादिकं कृतम्। एकैकलो मृतिश्रेष्टाः पुनारणसत्तमे कुलम्॥३॥

रोमहबेज ने कहा—है ऋषिवृन्द । आप सुनें। मैं आपके समक्ष में अब अनंक तोथों के विषय में कहूँगा जिनकी ब्रह्मवादी मुनियों ने पुराणों में बताया है। हे मुनिश्रंकों वे ऐसे महान् महिमामय तीर्य हैं, जहाँ पर स्नानः जय होम-ब्राह्म और दानादिक शास्त्रों के सत्क्रम एककार करने पर मन्ष्य अपने सात कुलों को पवित्र कर देता है।

पंत्रयोजनिवस्तीणं द्वस्यणः परमेष्टिनः प्रयागं प्रतिनं तीर्थं यस्य माहात्म्यपीरिक्षम्॥४॥ अन्यव तीर्वप्रवरं कुरुणां देववन्दितम्। ऋषीणापालपैर्जुष्टं सर्वपार्णवङ्गोद्यनम्॥५॥ तब स्तत्वा विशुद्धात्मा दम्ममात्मर्पवर्ण्जितः। ददानि पत्किञ्चिदपि पुनास्पुपपतः कुलम्॥६॥

परमेही ब्रह्माजी का प्रसिद्ध प्रयाग तीर्थ पाँच योजन के बिस्तार बहना है जिसका कि माहात्म्य कहा गया है। अन्य भी तीर्थ प्रवर हैं, जो कुरुओं के हैं और दंवां द्वारा बन्दित हैं ये ऋषियों के आश्रमों से सेवित तथा सभी प्रकार के पापी के विशोधक हैं। उस तीर्थ में स्नान करके बिहुद्ध आत्मा बाला तथा दम्भ और मरसरता जैसे दुगुणों से वर्जित पुरुष वहाँ पर जो कुछ भी यथाशिक दान किया करता है बर अपने माता पिता सम्बन्धों दोना कुलां की पवित्र कर देता है

## पर गृह्यं वसलीयं जिन्नणस्थातिदुर्लयम् कृत्या पिण्डप्रदानन्तु न मृत्यो जायते नरः॥७॥

गया तीथ तो परम गंधनीय तीथ है जो पितृगणों को अन्यन्त ही दुर्लभ होता है। वहाँ पर पितृगण के लिये पिण्डों को प्रदान करने वाला पुरुष पुनः संस्तर में जन्म ब्रहण नहीं करता है।

सकृद्धायाधिणमानं कृत्वा पिणां ददाति व तारिताः पितरस्तेन वास्यन्ति परमाङ्गतिम्॥८॥ तद्र लोकहितार्काच स्ट्रेज परमात्मनः। शिलाकले पदं न्यस्तं का पितृश्वसादयेन्॥९॥

बो एक बार गया में जाकर पिण्डदान करता है, वह अपने समस्त पितरों को तार देता है। ये सब परमगति को प्राप्त हो जायंगे वहाँ पर लोकों के हिन को सम्मादन करने के लिये परमास्या रुद्रदेव ने शिला तल पर पाँव रखा वा वहीं पर पितरों को प्रसन्न करना चाहिए (तपेण देना चाहिए)।

गवाभिगमनं कर्तुं यः शको नांबगकातिः शोचनि पितरस्ते वै कृषा तस्य परिस्रम् ॥१०॥ गायनि पितरो गायाः कीर्नयनि महर्षयः गयां धास्त्रति यः किह्नसोऽस्थानसन्तर्शयस्यति॥११॥

जो गया जाने में समर्थ होता है, फिर भी नहीं जाता उसके पितृगण उसके विषय में चिन्ता किया करते हैं उसका परिश्रम क्यर्ब हो जाना है। पितर लोग यही गाया गाते हैं और महर्षिगण कीत्तन किया करते हैं कि जो कोई भी हमार वंश में गया नीमे जायंगर वही हमको तार देगा। यदि स्वात्पातकांपंतः स्वयर्पपंचिव्जेतः गयां पादवीत यः कद्धित् सोऽस्मान्सनार्पयव्यवि॥१२ एष्ट्रच्या बहवः पुत्राः श्रीलवनां गुणान्वितः। तेषां तु समयेतानां यद्येकोऽपि गयां स्ववेत्॥१३॥ सस्यात्सर्वप्रकानंन ब्राह्मणस्तु विशेषतः। प्रदहाद्विवयत्पिण्डान् गयां गत्वा समाहितः॥१४॥

यदि कोई पातकी हुआ और अपने धर्म से परिवर्षित हुआ तो पया व्ययेगा और हम सबका उद्धार कर देगा। अतएव बहुत से शीलवान् और गुणवान् पुत्रों की ही इच्छा करनी चाहिए। हो सकता है उनमें से कोई एक गया तीर्थ में गमन करे। इसीलिये सभी प्रकार के प्रयव से विशेषरूप से बाह्मण को तो गया में आकर विधिपूर्वक समाहित होकर पिएडों का दान अवश्य ही करना चाहिए

श्रन्थास्तु खस्तु ते पत्यां गङ्गायां पिण्डदाबिन । कुलान्तुभयतः सत्त समुद्धायाज्यु परप्॥१५॥ अन्यय तीर्थप्रयां सिद्धायासमुदाइतम्। प्रधासमिति विख्यानं प्रशासे सम्यान्सव ॥१६॥

वे लोग धन्य हैं. जो अर्थात् महान् भाग्यशालों हैं जो गया में पिण्डदान करने वाले हाते हैं। वे दर्तभान और आगे होने बाले सात सात कुलों को दानों हो और से तार कर स्वयं भी परम पद की प्राप्ति किया करते हैं। अन्य भी श्रेष्ट तीये हैं उहाँ सिद्ध पुरुषों की ही वास बताया गया है वह प्रभास—इस जुभ गम से संसार में बिख्यात है जहाँ पर भगवान भद विराजमान रहा करते हैं।

तत्र सानं ततः ब्राह्मं ब्राह्मणानाहः पूजनम्। कृत्वा लाकमकानीति ब्राह्मणोऽक्षय्यमुत्रमम्॥१७॥

वहाँ पर स्थानकर और इसके अनन्तर श्राद्ध तथा बाह्यणी का अध्ययंन करके मन्द्य ब्रह्म के अक्षय और उत्तर लोक ग्राम करता है

तीर्थ वैयायकं नाम सर्वदंवनपस्कृतम्।
पूजित्वा तत्र उदं ज्योतिष्ठोपपत्तं लर्भत् १८॥
एक परम श्रष्ट वैयम्बक नामकं तीर्थ है जिसे सभी देव
गण नमस्कार करते हैं। वहां विराजमान स्ट्रंब का पूजन करके ज्योतिष्ठांम यज्ञ का फान मनुष्य को मिल जाता है

सुवणाक्षं पहादेवं समस्यव्यं कपर्दिनम्। ब्राह्मणान् पूर्वायत्वा च गाजमत्वं सम्बन्धः स ॥ १९॥

ावहाँ पर सुवणाश्च कपदी महादेव की सम्यक् अर्चना करके और वहाँ पर रिधन ब्राह्मणों का पूजन करके मनुष्य गानवत्य लोक को प्राप्त कर लेता है 🕒

सोमेश्वरं तीर्ववरं स्त्रस्य पर्पेष्ठिनः।

सर्वव्यक्षिहरं पुण्यं स्द्रमालोक्य कारणम्॥२००

एक परमंद्री रुद्रदेव का महान् सांमंश्वर तीर्थ है। यह तीर्थ समस्त व्यवधियों को हरने वाला, परम युज्यमय और रुद्रदेव के साक्षात् दर्शन कराने वाला है।

तीर्थानां परमं तीर्थं कियवं नाम शोधनम्। तत्र लिङ्गं महेशस्य विजयं नाम विश्वनम्॥ २१॥

समस्त तीथों में परम श्रेष्टतम तीथं विजय नाम वाला अतीव शोधन नींचे हैं। वहाँ पर भगवान् महंशर का 'विजय नामक विख्यात लिङ्ग स्थापित हैं।

पण्यासनियवाहारो ग्रहायारी समाहित . उष्मिया तत्र विग्नेन्द्रा वास्यन्ति परमण्यदम्॥२२॥

छ- मास तक नियत आहार लेने वाला बहाचारी अत्यन्त समाहित होकर वहा निवास कर तो है विप्रेन्द्री! वह निवित्तरूप से परमपद को या लेता है।

अन्यव नीर्वप्रवरं पूर्वदेशंषु शोधनम्। एकानां देवदेवस्य गाणकवकतप्रदम्।। २३॥

दूसरा परम श्रेष्ट तीर्थ पूर्व देश में सुशांपित है, जो देवों के भी देव शिव के गाणपण्य लोक का एकपन्त पद प्रदान कराने बाला होता है

दत्त्वात्र शिवधक्तानां किञ्चिद्धश्चनहीं शुभ्रम्। सर्वभौषो मवेद्वाजा मुमुशुर्यक्षपरमुखन्॥२४॥

यहाँ पर जो शिवभक ब्राह्मणों को धांड़ी-सी भूमि का दा: देख हैं, यह निश्चित ही आगले जन्म में सार्वणौम चक्रवर्ती राजा हुआ करता है और मुमुखु को मोक्स लाभ होता है।

महानदीअलं पुण्यं सर्वपापविज्ञासनम्। प्रहणे तदुपस्युक्त्य मुख्यते सर्वपातकै ॥२५॥

महानदी का जल परम पुण्यमय एवं सभी तरह के पापों का दिनाश करने बाला है ग्रहण के समय उस जल में उपस्पर्शन करके सभी पातकों से मनुष्य खदा के लिये मुक्ट हो जाता है

क्षन्या च विरक्षः सम नदी हैलोक्यविश्रुता। तस्यां स्नात्वा नरे विज्ञो इक्क्लोके महीको॥२६ इसके अतिरिक्त एक अन्य विरक्ष नाम की नदी है, जो प्रैलोक्य में परम प्रसिद्ध है। ब्राह्मण पनुष्य उसमें स्नाम करके ब्रह्मलोक में पूजित होता है।

तीर्वे नारायणस्यात्यक्षणा तु पुरुषोत्तयम्। तत्र नारायणः श्रीमानास्ते परमपुद्धः ॥२७॥ पूर्वायत्वा पर्ग विष्णुं स्नात्वा तत्र द्विजोत्तमः। बाह्यणान्युवयित्वा तु विष्णुलोकसवासुषक्षः॥२८॥

भगवान् श्वरायण का एक अन्य तीथं है जिसका नाम पुरुषोत्तम है वहाँ पर साक्षात् लक्ष्मीवान्, प्रभु, परम पुरुष नारायण विराजमान रहा करते हैं वहाँ पहले परम विष्णु का पूजन करके तथा स्नान करके द्विजीतम ब्राह्मणों का पूजन कर तो वह विष्णुलोक में जाता है

तीक्षांनां परमं तीवंड्रनेकर्णं नत्म विश्वतम्। सर्वपापहरं जन्मोर्निवासः परमेष्टिनः॥ २९॥

सभी तीथों में एक परम श्रेष्ट गोकण नाम से विख्यात तीथ है, वह परमंग्री भगवान सम्भु का नियास स्थल है और यह सभी पापों का हरण करने वाला है

दृष्टा लिह्नं तु देवस्य भोकर्णं धरमुनमम् ईफिलेल्लम्ने कायानुदस्य दयितो धवेत्। ३०॥ उत्तरं साथि गोकर्णं लिह्नं देवस्य जुलिनः। महादेवं वार्थिपता शिवसायुज्यमानुवात्॥३१॥

वहीं पर महादेव के परमांतम गांकण लिक्न का दर्शन करके मनुष्य अपने संभी अभीष्ट मनोएकों को प्राप्त कर लेख है तथा वह स्ट्रदेव का अतीब प्रिय भक्त हो अति। हैं उसी तरह उत्तर की आर भी मोकर्ण नाम का तीर्थ हैं. वहां विश्वनिधारी संकर का लिक्न हैं। वहां भी मनुष्य महादेव की पूजा करके सिव के सायुज्य की प्राप्त करता है

तत्र देशो पहादेशः स्थापुरित्यधिकिषुतः। तं दृष्टुः सर्वपारेष्यस्तस्यकान्युव्यते वरः॥६२॥

उस तीर्य में जो देव महादेव है वे स्थाणु नाम से विश्वत हैं। उन ग्रमु का दर्शन करके मनुष्य उसी क्षण सभी पार्णे से मुक्त हो जाता है

अन्यत्कृष्यात्रमणुषयं स्थानं विष्णांपीहरपनः। संपूज्य पृष्टमं विष्णुं श्रेतद्वीपे महीयते॥३३॥

इसके अतिरिक्त एक अन्य परम पुण्यमय कुव्वाश्रम है जो महात्या भगवान् विष्णु का स्थान है वहाँ पर महापुरुष श्रीविष्णु का पूजन करके पनुष्य केतद्वीप में महिपान्वित हो जाता है। यत्र नारायणो देवो स्ट्रेण त्रिपुरारिका। कृत्वा यद्वस्य मधने दक्षस्य तु विसर्जितः॥३४॥ सपनाक्षेत्रनं क्षेत्रं सिद्धवित्रवामेवितम्। पुण्यपायतनं विष्णोस्तत्रास्ते पुरुषोत्तमः॥३५

जहाँ पर देव श्रीनरतयण ने त्रिपुरारि स्टू के साथ प्रजापति दक्ष के यह की भयकर नष्ट कर दिया था: उसके चारों और एक योजन का क्षेत्र जो बड़े-बड़े सिद्ध और ऋषिगणों के द्वारा सेवित है यह भगवान विष्णु का परम पुण्यमय आश्रय स्थल है और वहाँ पर साक्षात् पुरुषांचम प्रभु विराजमान रहते हैं

अन्यत्कोकामुखे विष्णोस्तीर्वमहृतकर्पणः । मुक्तोऽत्र यातकैपंत्र्यो विष्णुसारूप्यमाणुयात्। ३६ म

एक अन्य कोकामुख में अद्भुत कमों वाले भगवान विच्यु का तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ में (स्नानादि से) पापों से मुक हुआ मानव विष्यु की स्वरूपता को ग्राप्त कर लेता है

शालियामं महातीर्वं विष्णोः त्रीतिविवर्द्धनम्। त्राणांस्तत्र नगरप्यकत्वा दुवीकेशं त्रवश्यति॥३७॥

एक शालिप्राम नामक महातीर्थ है जो भगवान् विष्णु की प्रीति को बढ़ाने वाला है इस परम पवित्र स्थल पर मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर साक्षात् भगवान् इयोकेश के देशेंन पांध करता है।

असतीर्विमिति ख्यतं सिद्धावासे मुशोपनम्। आस्ते इयहिरस् नित्ये तत्र नासयणः स्वयम्॥३८॥

एक अञ्चतीयं नाम सं प्रसिद्ध महान् तौथं है। यह सिद्धाँ का आवास स्थल अवैर अतीव शोभासम्पन्न है। वहाँ पर हय के समान शिर वालं भगवान नायग्रण स्वयं नित्य विराजमान रहते हैं

तीर्व त्रैलांक्यविख्यातं सिद्धावासं सुशोपतम्। तत्रतित पुण्यदं तीर्थं ब्रह्मणः परमेश्चिन ॥३९॥

एक तीर्थ बैलोक्य नाम से विख्यात है यह भी परमहोभन सिद्ध पुरुषों का निवास स्थल है। वहाँ पर एक पुण्य प्रदान करने वाला परमेख्री बहुतजी का तीर्थ है

पुष्करं सर्वधापकं घृतानां इक्तलोकदम्। यनमा संस्मरेतानु पुष्करं वै द्विजोनमः॥४० : युच्यते पातकै: सर्वे अक्रेण सह मोदते।

पुष्कर तीर्थ समस्त पापों का हमन करने वाला तया मृत होने वालों को बहालोक प्रदान कराने वाला है। जो कोई भी द्विजलेष्ट मन से भी पुष्कर तीर्थ का स्मरण कर लेता है वह सभी प्रकार के पालकों से युक्त हॉकर इन्ट्रदेव के साथ आनन्दानुभव प्राप्त किया करता है

तत्र देवा सगस्वर्गः सदक्षोरणसङ्गसः।। ४१॥ उपासने सिद्धसङ्गः ब्रह्माणं पद्मसम्भवम्। तत्र स्नात्वा वजेन्छुन्द्रो ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्॥४२॥ पुजीयत्वा द्विजवरं ब्राह्मणं सम्बपस्यति।

वहाँ पर पन्धवाँ के साथ सभी देवगण तथा यक्ष-उरण और ग्रक्षम, सभी सिद्धां के संघ प्रायोगि पितामह बहा। की उपासना किया करते हैं बहाँ पर विधिपूर्वक स्नान करके मनुष्य सुद्ध होकर परमेश्री बहा। का समिधान प्राप्त करता है। वो कांद्र वहां उत्तम बाह्मण का पूजन करता है. वह बहा। का दर्शन कर लेता है

तत्राधिगम्य देवेलं पुरस्तुतर्धनन्दितम् ॥ ४३॥ तहुपो जाको पर्स्व सर्वान् कामानवानुयस्।

यहाँ देवों के स्वामी अनिन्दित पुरुष्ट्त (इन्द्र) भी रहते हैं। उनके समीप जाकर (दर्शन कर) मनुष्य उसी के समानकप वाला हो जाक करता है और अपनी सभी कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है

ससमारस्कानतीर्थं इ.हात्तीः सेवितं परम्॥४४॥ पूजियत्वा तत्र स्त्रमञ्जनेष फलं प्रवेत्।

बहाँ सस सारस्थत नाम का भी तीय है जो अन्धा आदि देवगणों के द्वारा परम संक्ति है। जहाँ पर रुद्देव का पूजन करके अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती हैं।

वत्र मङ्कणको सहं प्रपन्ने परमेश्वरम्॥४५॥ आसवयामास ज्ञितं तपसा गोवृष्ट्यम्।

नहाँ मङ्कणक ने परमेश्वर भगवाम् शद की लरणागति छत की थी। उस मङ्कणक ने अपनी तपश्चर्या से गांवृपध्यज प्रभु शिव को आराधना की थी

प्रकल्यालाख वपसा मुनिर्यकणकारतदा॥४६॥ ननर्त हर्षयेगेन ज्ञात्वा रुद्रे समागतम् तं प्राह मणवानुद्रः किमर्थं नर्तितं त्यमा॥४७॥ दृष्ट्रापि देवमीशाने नृत्यति सम पुनः पुनः।

तम मङ्कणक मुनि तम से प्रज्ज्विति हो उठे थे। भगवान् रुद्र के आगमन को जानकर वह मुनि हर्षातिरंक के साथ बहे बेग से नृत्य करने लग गये थे। भगवान् रुद्देव ने उससे कहा— आपने यह नृत्य किस प्रयोजन से किया था? परन्तु वे ईशान दंद को अपने समक्ष देखकर भी बारम्बार नृत्य ही करते रहे

सोऽन्त्रीक्ष्य धगवानीकः सगर्वं गर्वकानाये॥४८॥ स्वकं देहं विदर्शास्य धस्यश्रीत्रधदर्भवत्।

यह देखकर भगवान् ईस ने मुनि के गर्व की शास्ति के लिये ही अपने सरीर की चीरका गर्व के सहित इस मङ्कणक मनि को भरमग्रांश दिखाई थी

पञ्चेमं सकारितेत्वं भस्माप्ति द्विजातमः ४९॥ माहात्स्वयेवतपसस्वादशांऽन्योऽपि सिवतः यत्सगर्वं हि भवता नर्तितं मुनियुद्वसायकः

वे बोले) हे द्विजोत्तम! मेरे सरीर में ठठी हुई इस मस्म की ग्रिश को तुम देखो। यह इस तप्रवयां का माहात्म्य हो है और तुम्हार समान हो अन्य भी विद्यमान हैं हे मुनिपुङ्गव' आपको अपनी की हुई इस तपस्मा का गर्व हो रहा है कि आप वारम्बार नृत्य ही करते चले जा रहे हैं।

न कुक्तं तापसस्यैतस्थतोऽध्याध्यक्तिको हाहम्। इत्याधाप्य मृनिश्चष्टं स स्होऽफ्टिलक्षिप्रदृक्। ५१॥ आख्यया पर्ग्य भावं ननवं क्षणतो हर सहस्रशीर्ण भूत्वा स सहस्राक्षः सहस्राग्रह्॥५२॥ देशकरानक्षद्वा स्वास्तामाली मर्थकरः

एक तापस का एसा नृत्य में हो बिहुल हो जाना बस्तुत: उचित नहीं है, तुम से भी अधिक तो मैं हो नृत्य करने वाला हैं। अखिल विश्व के द्रष्टा उन रुद्रदेव ने उस मुनिश्रेष्ठ से ऐसा कहकर अपने श्रेष्ट भाव को प्रकट करते हुए जगत् संहारक ताण्डव नृत्य आरम्भ कर दिया था। इस समय भगवान शिव का स्वरूप सहस्र शिर्ग बाला. सहस्र नेत्र और सहस्र चरणों बालर. दंशओं से विकराल मृष्ट वाला तथा ज्वालाओं की माला से युक्त हुआ भयङ्कर लग रहा था। ऐसा त्रिशुली देश के लमोप में स्थित होकर उस मुनि ने स्वरूप देखा था बहाँ पर उन्हों के समाप में परम विशाल लांचनो वाली चारुविलासिनी देवी का भी दर्शन किया था जो दश सहस्र सूर्यों के समान तेजाकार वाली थी तथा प्रसन्न मुख से युक्ता जगदम्बा साक्षात् शिजा थी। बिनेश प्रभु को स्मित के साथ अमित चुति वाले और सामने स्थित देखकर वह पुनीसर संत्रस्त हृदय वाले होकर कप्यायपान हो रहे थे। वशी मुनीबर ने रुद्राध्याय का जाप करते हुए शिर से भगवान रुद्र को प्रणाम किया वा।

सोऽन्वपरयद्वेशस्य पार्धे तस्य प्रिशृतिनः ॥५३॥ विशाससोधनामेकां देवीद्वासक्यासिनीप्। सूर्यापृतसभाकारां प्रसम्बदनां शिवाप्॥६४॥ सस्यतं प्रेक्ष्य विशेशस्तिष्ठनापीतज्ञृतिप्।

उस समय मुनि ने तिज्ञूलधारी भगवान् हंश के पार्वभाय में विशाल नेत्रों से युक्त नथा सुन्दर विलासों से युक्त देवी को भी देखा था। वे शिवा देवी हजार्र सूर्व के समान तेज युक्त और प्रसन्नवदना थीं अभित कान्तिसम्मन्न वे देवी शंकर को और मन्द हास्य के साथ देखतां हुई खड़ी थीं

दुष्टा संत्रातहदयो वेषमाना मुनेन्धर ॥६५॥ ननस हिरसा सहं स्ट्रान्यसम्बद्धाः

इस प्रकार शंकर के रूप को देखकर मुनांबर का इदय प्रस्त होकर काँपने लगा। वह किसी प्रकार इन्द्रियों को वस में करके रुद्राध्याय का जप करने लगे और उन्हाँ शिर शुक्तकर प्रणाम किया।

प्रसन्तो भगवानीशेक्ष्यम्बको भक्तवस्सलः॥५६ पूर्ववेषं स अपाह देवी चान्तर्हितामवद्। आलिङ्ग्य पर्सः प्रणतं देवदेवः स्वयं ज़िव ॥५७॥

तन प्रसन्न होकर तान नेत्रधारी भगवान् शिव ने भक्तवस्थल होन से पुनः अपना पूर्व वेष ग्रहण कर लिया और वह देवी वहा सं अन्तहित हो गर्यी शिव ने स्वयं ही अपने चरणों में प्रणत भक्त का आलिकुन किया।

न भेतव्यं त्वया सस्य प्राइ किन्ते ददाय्यहम्। प्रणम्य मूक्तां गिरिज़ं हरं त्रिपुरसूदनम्॥५८॥ विज्ञापयामास तदा इष्टः प्रदूषना मुनिः। रमोऽस्तु ते महादंव महेस्टर नमोऽस्तु ते॥५१॥ किमेतज्ञपवदूर्य सुधोरं विस्तोपुरतम्। का च सा भगवत्यामें राजमाना व्यवस्थिता॥६०॥ अन्तिते च सहसा सर्वमिक्काम वेदितुम्।

और कहा— हे जल्स अब तुमको किसी प्रकार का भय नहीं करना खहिए बताओं, मैं तुमको क्या प्रदान करूँ तब मुनि ने मस्तक से त्रिपुरासुर का नारा करने वाले गिरोज हर को प्रणाम किया और परमहर्षित होकर पूछने की इच्छा से प्रभु से कहा— हे पहादेव है पहेंचर आपको नमस्कार हो। है भगवन् आपको यह परम धीर विवत्तोमुखरूप क्या धा और आपके पार्वभाग में विराजमान होकर क्यवस्थित देवी कौन थी ? वह अन्सनक अदृश्य हो गई, मैं यह सभी जानने को इच्छा कर रहा हूँ।

इत्युक्ते व्याजहारं झस्तदा मेकलके हरः॥६ १॥ महेश स्वात्ये बोगं देवीं व्य त्रिपुरानलः। आहं सहस्रनयनः सर्वात्य सर्वतामुखः॥६२॥ दाहकः सर्वपाञ्चानो कस्त्र कालकने हरः। प्रदेव प्रेयेते कृत्यने चेतनायेतनात्मकम्॥६ ३॥

ऐसा पूछने पर त्रिपृष्ट को जलाने वाले अग्निरूप महंशाबर हर ने उस समय मङ्गूल पुनि से अपने योग के प्रभाव तथा दंवी के विषय में कहा। में सहस्रत्नयन, सर्वातमा, सर्वतोमुख, समस्त पाशों का दाइक, कालरूप और कालनिर्माता हर हूँ मेरे द्वारा ही सम्पूर्ण चेतन और अचेतन जगत ग्रेरिन किया जाता है।

सोऽन्तर्यामी स पुरुषो हाई वै पुरुषोत्तमः। सस्य सर परमा माचा प्रकृतिस्त्रिगुणान्धिका॥६४॥

में हो सबका अन्तयांमी पुरुष होने से पुरुषातम हूँ। वह देवी (जिसे तुमने देखा था) त्रिगुणात्मिका स्वरूप वाली मूलप्रकृति मेरी माया है

प्राच्यतं मृर्तिमः व्यक्तिजैगक्कोतिः सगतनीः स एव भायदा किसं ट्यापोहर्यात विश्वकृत्॥६५॥ नासवणः परोऽय्यक्तो पावारूप इति श्रुतिः। एवमेतण्डणस्पर्वं सर्वदा स्टापपाम्यहम्॥६६॥

यही पुनियों के द्वारा इस जगत की योनिस्वरूप। सनावनी शक्ति कहा गया है वह विश्व को रचना करने वाला प्रभु अपनी इस प्राया के द्वारा इस सम्मूणे विश्व को मोहित किया करते हैं। वह नारायण यर, अध्यक्त और माबारूप हैं-ऐसा श्रुति कहतो है इसो प्रकार मैं इस सम्पूर्ण जगत की सर्वदा स्यापित किया करता हैं।

योजयापि प्रकृत्याहं पुरुषं पंथविशकम् तथा वै संगतो देवः कुटस्य सर्वगोऽपल ॥६७॥ सृज्यक्रेषपेवेदं स्वपूर्ते प्रकृतेरमः। स देवो भगवान्त्राहा विश्वक्य पितामह ॥६८०

इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ में पच्चीसर्वे तत्व पुरुष को योजित करता हूँ। इस प्रकार प्रकृति के साथ संगत तथा स्वयं कृटस्यः निविकार, सर्वत्र गमन करने वाला विश्वद्व वही अब अपनो हो मूर्तिकृषा प्रकृति में इस सम्पूर्ण विश्व का सूचन किया करता है। वहीं देव भगवान् ब्रह्मा विश्वरूप और पितामह हैं।

तवैत्रकथितं सम्बक् स्रष्ट्रत्वं यरमातमः। एकोऽहं मगवान्त्रालो ह्यादिशतकद्विषुः॥६९॥ समास्थाय परं भावं प्रोक्तो ख्रो भनीविधिः प्रपेव सा परा प्रक्तिदेवी विद्येति विश्वतः॥७०॥

पैते परमात्मा का सजन करने की यह समस्य विधान कुन्हें बता दिया है। एक मैं ही मगवान कालरूप हूँ जो अनादि और विभु होने से सबका अन्त करने वाल्स हूँ जब मैं परम भाव में समास्थित होकर मनीषियों द्वारा रुद्र कहा गया हूँ वह देशों विद्या नाम से प्रसिद्ध है मेरी ही एक परा जिक्त है

दृष्टो हि भवता नूने विद्यादेहं स्वयं काः। एवपेतानि क्लानि प्रमानपुरूषेश्वर ॥७१॥ विद्यार्द्धता च भगवान्छः काल इति कृतिः। त्रयं मे तदनासन्तं सहस्येव व्यवस्थितम्॥७२॥

नुमने तो स्वयं हो उस विद्यारूप देह को देख लिया है। इस प्रकार प्रधान: पुरुष, ईश्वर, विष्णु, ब्रह्मा और भएवान् रुद्र, तथा काल ये ही मुख्य तत्त्व हैं। यह तीनों ही आदि और अना से रहित हैं तथा बरस्वरूप हैं

तदात्मकं तद्भयकं तद्भरमिति श्रृतिः आत्यावन्द्रपरं तत्वं विन्मात्रं परम्पदम्॥७३॥ आकाशं विष्कलं दृष्ठं तस्मादन्यत्र विद्यते। एवं विज्ञाय भवता पक्तियोगाश्रयेण तु॥७४॥ सम्पृत्यां वन्दनीयोऽहे ततस्तं पश्चसीभारम्।

श्रुति कहती है—वह उसी के स्वरूप वाला, अव्यक्त और अक्षर (अविवासी) है। आत्मानन्दरूप परम तत्व जानमात्र है और वही परम पद है। वही आकाररूप निष्कल मुद्दा है उससे अन्य कुछ नहीं है इसी प्रकार विशेषरूप से जानकर मक्तियोग का आश्रय लेकर आपके लिए मैं भली भौति पूजन तथा वन्दन के योग्य हूँ इससे तुम ईश्वर की देख सकीएं

व्यावदुक्तवा भगवाञ्चापाधादर्शनं हर ॥७६॥ तत्रैव मस्तियोगेन स्द्रमारावयन्युनिः। एतरपरित्रमतुलं तीर्वं वद्यविसेवितम्। संसेक्य ब्राह्मणो विद्यान्युच्यते सर्वपातकैः॥७६॥ इतना कहकर भगवान् शंकर वहीं अदृश्य हो गये वहीं भक्तियोग से मुनि ने रुद्रदेव को आराधना करते रहते वे यह परम पवित्र अतुलनीय तीर्थ ब्रह्मियों के द्वारा संक्ति है इसे विद्वान् ब्राह्मण सेवन करके समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है

इति श्रीकृषंपुराणे उत्तरार्खे पक्षत्रिलोडध्यायः॥३५॥

षद्त्रिशोऽस्थाय: (तीर्थ-प्रकरण)

सूत उजाव

अन्यत्पवित्रं विपुलं तीर्थं त्रैलोकपश्चित्रम्। स्टुट्योटिरिट स्थातं स्टुस्य परमेष्टिनः॥१॥

सूनजी बोले— त्रैलोक्य में प्रसिद्ध एक अन्य पवित्र विशाल तीर्थ है परमेष्ठी रूद का होने से यह रुद्रकोटि नाम से विख्यान है।

पुरा पुण्यतमे काले देवदर्शनतत्त्वराः कोटिबहार्षयो दात्तास्तं देशप्रणयन्यरम्॥२॥ अहं दक्ष्यासि गिरिश्रं पूर्वमेश पित्राकितम् अन्योऽन्यं प्रक्रियुक्तानां विवादोऽभून्यहान् किल्मः ३॥

किसी विशेष पुण्यतम पुरातन काल में कभी करोड़ों जितेन्द्रिय महर्षिगण, महादेव के दर्शन को इच्छा से उस तोथं में गये थे। वहां जाने पर भक्तियुक्त हुए उन महर्षियाँ में, 'भैं पहल पिनाकी गिरीश का दर्शन करूँगा' इस प्रकार परस्यर महान विवाद हो उद्या

तेषा भक्ति तदा दृष्ट्रा गिरिज्ञो योगितो नुक । कोटिकपोऽभवदुरो स्वकोटिस्ततोऽभवत्॥४॥

तव उनकी भक्ति देखकर योगियों के गुरु भगवान् महादेव ने करोड़ों रूप धारण कर लिए तब से यह तीर्थ रुद्रकोटि के नाम से प्रसिद्ध हुआ

ते स्य सर्वे महादेवं हरं गिरिनुहाशयम्। अपस्यन् पार्वतीनायं इष्टपुष्टवियोऽपयन्॥५॥

परंत को युष्प्र में रहने वाले, पार्ववीपति संकर के (एक साथ दर्शन किये अत: से सभी ऋषिगण अन्यन्त परिपक्व युद्धि वाले हो गये

अनाकतं यहादेवं पूर्वमेवाहमीसरम्।

दृष्टवानिति भक्त्या ते स्वत्यस्तवियोऽभवन्॥६॥ आदि और अन्त रहित इंछर, महादेव को मैंने ही पहले देखा, यह सोचकर, ब्रह्मर्थ लोग भक्ति के कारण स्द्रमय बृद्धिवाल हो गये

अधानस्ति विपलप्पश्यनि स्य प्रहत्तरम्। ज्योतिस्तत्रैय ते सर्वेऽफिलकतः परायदम्॥७॥ वतः स देवोऽध्युवितस्तीयै पृण्यतम् शुप्रम्। दृष्टा स्तान्यपभ्यक्यं स्त्रसामीय्यमाजृयु १८॥

तत्पञ्चात् उन्होंने आकाश में एक विमल महान् ज्योति को देखा और उसी में लीन होकर ही, वे सब परम पद को प्राप्त हो गये यही कारण है कि वे रुद्देव वहां रहते थे, इसलिए यह तीर्थ पुण्यमय और शुभ है। वहां रुद्द का दर्शन तथा पुजन करके मनुष्य रुद्द का सामीच्य प्राप्त कर होता है

अन्यद्य तीर्श्वप्रवर्ष नाम्ना म्युवनं शुधम्। तत्र गत्वा नियमवानिन्द्रस्यार्ख्यसनं लभेत्॥९॥ अद्यान्या पदानगरी देशः पुण्यतम् शुभ । सद्र गस्या पितृसूज्य कुलानां सारवेच्छतम्॥१०॥

एक दूसरा मधुवन नामक श्रेष्ठ पवित्र तीय है वहां जाकर नियमनिष्ठ होकर रहने वाला इन्द्र के अर्धासन को प्राप्त कर लंता है। इसके आंतरिक पद्मनगरी नामक शुभ और पुण्यतम प्रदेश है वहाँ जाकर पितरों की पूजा करने से अपने वंश के सौ पितरों का उद्धार होता है

कालझरं पहातीर्थं स्ट्रलोके पहेमरः कालझरं भजन्देवं तत्र भक्तप्रियो हरः॥ ११॥ सेतो ताम सिन्ने भक्तो राजविष्ठवरः पुराः तदाशीस्त्रज्ञपस्कारैः पूजवामास श्रृत्तिनम्॥ १२॥ संस्थाप्य विधिना स्ट्रं भक्तियोगपुरःसरः। जजाम स्ट्रमनिशं तत्र संन्यस्तमानसः॥ १३॥

रुद्रलोक में कालंबर नामक एक महातीय है। वहाँ भक्तप्रिय महादेव महेन्द्रर कालंबर नामक रहदेव का भजन करते हैं प्राचीन काल में बंत नामक एक शिवभक्त राजिंधे यहाँ शिवजो के आशोबींद प्राप्तकर नमस्कारादि से त्रिशूलधारी शिव का पूजन किया करता था। उसने वहां मिक्तयोगपूर्वक विधिवत् शिवलिङ्ग स्थापित किया और फिर दसी शिव में चित्त लगाकर निरन्तर हद मन्त्र का जप किया

सितं कार्ष्णाजिनं दीशं भूलमादाय मीषप्रम्। नेतुमभ्यागतो देशं स राजा यत्र तिष्ठति॥१४॥ तत्पश्चान्, वे राजा जहाँ पर थे, (डनकी मृत्यु का समय अपने पर) उनको वहाँ से कालदेव अपने यमलोक में ले जाने के लिए दीनियान् काले मृगचर्य को धारणकर और हाथ में भोषण त्रिश्ल धारण करके वहाँ आ पहुँचे

वीद्रय राजा मदाविष्ठः शूलहरते समानवम्। कालं कालकरे घोरं भीवणं सण्डदीपितम्॥१५॥ उमाञ्यास्य इस्ताच्यो स्पृष्टासौ सिद्धपुत्तमम्। नगम शिरसा छदं जजाप शतस्त्रीयम्॥१६॥

तब राजा श्रेत सारे संसार के प्रलयकर्ता, भयंकर, घोररूप प्रचण्ड दीविवाले, काल को फ़िशूल हाथ में लेकर उपस्थित देखकर भयभीत हो गये। तब वह राजा ने दोनों हाथों से अत्युत्तम शिवलिङ्ग का स्पन्न करके खिर शुकाकर रूढ़ को नमस्कार किया तथा शतरुद्धिय स्तीत का जप करने लगे।

अपनामह राजार्न नफ्ते मनसा मवप्। एक्केक्षेति पुरः स्किता कृतस्तः ब्रह्मस्त्रिया।१७॥ तपुवाय भवाविष्टो राजा स्वयुगरायणः। एकमांभार्यनस्तं विहाबान्याभिषुदव॥१८॥

इस प्रकार जए करते हुए नथा मन से पद को नमन करने वाले राजा के आगे कृतान्त यम ने हँसते हुए से कहा-यहां आओ. यहां आओ. स्टूपरायण राजा भयभीत होकर यमराज से बोले कि महादंव की पूजा में निरत मुझ एक को होड़कर अन्य लोगों का विनाश करो

इत्युक्तवन्तं भगवानव्रवीकीतवानसम्। स्ट्रार्जनस्तो वान्यो पहुत्रं का च तिप्रति॥ १९॥

तब ऐसा कहने वाले भयभीत मन वाले राजा को यमराज ने कहा कि चाहे ठद्र की पूजा में निस्त हो या दूसरा कोई, कीन मेरे वशोभूत नहीं होता

एवमुक्त्य स राजानं कालो लोकप्रकालनः कान्य पासै राजापि जजाप सतर्राहरम्॥२०॥

्रिसा कहकर सारे लोकों के प्रलयकर्ता, काल मृत्युदेव ने राजा को पाश से बाँध दिया, परन्तु राजा तब भी शतस्त्रिय का जप करते रहें।

अवांतिको विपुलं दीव्यपनं तेजोराज्ञा भूतपर्यु पुराणम्। स्वालामालासंदृतं व्याप्य विश्वं प्रापुर्भृतं संस्थितं सन्दर्शः। २१॥ तभी राजा केव ने भूतपति, महादेव के दीप्यभान, ज्वालाओं की मालाओं से युक्त, अनादि, विपुल तेज समूह को देखा जो विश्व को ज्यापत करके प्रादुर्भुत कुआ था।

तन्त्रस्थऽसी पुरुषं स्क्रमवर्णं देखा देवं सन्द्रलेखोन्जवलाद्गम्। तेजोरूपं प्रस्थति स्मातिदृष्टी मेने सारमानपंचामकातीति॥२२॥

राजा ने उस तेजसमूह के बीच महादेवी के साथ विद्यमान, सुनहरे वर्ण और चन्द्रलेखा से सुरोपित अंग वाले, तेजोमय पुरुष को देखा। राजा अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे देखने लगे और समझ गये कि मेरे नाथ आ गये हैं।

आवध्यनं नतिदृरेति दृष्टा कालो छः देवदेव्या बहेशस्। व्यक्तिपीरसिलेशैकनाठं राजर्षिसत्त्रंतुक्त्यावणामः। २३॥

चोड़ो दूर पर महादेवों के साथ स्ट्रदेव को आते देखकर भी काल निर्भय ही रहा और समस्त विश्व के नाथ महादेव के समक्ष हो राजर्षि को ले जरने के लिये उद्यत हुआ।

अप्रलोक्यासी भगवानुष्रकर्मा देवो च्द्रो सूतमर्ता पुराणः एवं सर्व्ह सर्व्हा मां स्मरना देवीतीमं कालक्ष्मे प्रमेतिः २४॥

यह देखकर, प्राणियों के नाव, पुराणपुरुष भगकान् उग्रक्षणी देव रुद ने, कालरूप मृत्यु से कहा— ऐसे मुझे बार बार स्मरण करने वाले मेरे भक्त को शीग्र हो मुझे दे दो।

कृता वाक्यं बोपते स्त्रमायः कारमात्मासौ मन्यमानः स्वभावम्। बद्धा भक्तं पुनरेवात पात्रै स्त्रो रीहं कामिनुद्राय वेगस्त्॥२५॥

्रवस्थपति महादेव का ऐसा वचन सुनकर भी काल ने अपने स्वभाव को मुख्य मानते हुए उग्रभाव से शिवभक्त को पाशों से बाँध दिया और ऋषित हांकर वेग से रुद्र की और दौड़ पड़े।

प्रेक्ष्यायानां शैलपुत्रीप्रवेशः सोऽन्योक्ष्यानो विद्यमायाविविज्ञः। सावज्ञं वै वामपादेन कालं न्वेतस्यैनं एश्वतो स्याजवानः।२६॥

काल को असे देखकर संसार के प्रयंथों के जाता, महादंद ने पार्वतों की ओर कटाक से देखकर, उसकी अवहंलना करते हुए सर्जांच के सामने काल को बाय पैर से. मारा।

मभार सोऽतिभीवणां महेशपादधातितः। विराजने सहोमया महेशरः पिनास्यक्ता२७॥

महंश्वर के पाद प्रहार से ही अत्यन्त भयंकर कालदेव मारा गया और पिनाक धनुषधारी महेश्वर, उमा के साथ सुज्ञाभित होने लगे

निरीक्ष्य देवमोसरं प्रश्नष्टमानसो हरम्। ननाम सै तमकायं स राजपुङ्गचस्तदाश २८॥ देवसर संकर को देखकर राजश्रेष्ट सेत प्रसनमन होकर अविनाशी पुरुष को नमस्कार एवं स्तृति करने लगे।

नमा मसाव हेतने हराय विकशासकी।
नमः शिवास धीमते नमोऽपवर्गदामिने॥ २९॥
नमो नमो नमी नमी महाविभूतये तमः।
विभागहीनरूर्पणे नमो नम्हियाय है॥ ३०॥
नमांऽस्तु वे गणेश्वर प्रपन्नदुःखाहासनः।
अनादिनित्मभूतये वसहशृह्ह्यारिणे॥ ३१॥
नमो स्वयदाय ते क्यालमालिने नम ।
नमो महानकाय ते शिवास शहूराम ते॥ ३२॥

जगत् के इंत्रुक्तप पव को नमस्कार है, हररूप, विश्व के लिए कल्याणरूप को नमस्कार। महान विभूति या ऐखर्ययुक्त (महा विभृति भस्मधारी) आपको बार बार नमस्कार। विभाग रहित स्वक्तप वाल तथा मनुष्यों के स्वामी आपको नमस्कार है है प्राणियों के स्वामी है शरणागत दुःखहारी। आपको नमस्कार क्षार कार अप आदि रहित, उनत्य, सोभाग्य सम्पन्न और वसाह का शृङ्क भारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार वृष्ट्वजं! आपको नमस्कार है है कपालमालो आपको नमस्कार है है कपालमालो आपको नमस्कार है सहानगा। अपको नमस्कार के क्षार्यकार।

अवानुगृद्धः सङ्क्षयः प्रणामतत्त्वरं नृषम्। स्वराणपत्थमस्ययं स्वरूपतामया द्दी॥३३॥

तत्पक्षात्, प्रणाम करने में तत्पर राजा पर महादेव ने कृपा की और अपना गामपत्य पद और अविनासी स्थलप प्रदान किया।

सहोपया सपार्थदः सराजपुंगको हर-। पुनीक्षसिद्धकन्दितः क्षणाददश्यतामगात्॥३४॥ तत्पक्षत् उमा दंबी तथा पार्षदों के साथ खेत नामक राजा को भी साथ लेकर महर्षियों और सिद्धों के द्वारा स्तुत्प होते हुए, वे महंबर क्षणभर में अदृश्य हो गये

काले महेशनिहने लोकनाथः पितामहः। अयादत वर्ष रुद्रं स्वीकोऽयं भवत्विति॥३५॥

महेश के द्वारा काल को भार दिये जाने पर, लोकनाथ पितामह ने रुद्र से वर महँगा था कि 'यह काल जीवित हो जाम

न्यस्ति कक्षिद्रपोशान दोवलेशो वृष्कञा। कृतान्तस्यैव प्रविद्या सन्धर्मे विनियोजितः॥३६॥

(अन्होंने कहा) है ईशान वृषभध्यत्र! यमग्रज का वंशे भो दोव नहीं, क्योंकि इसे आपने हो इस कार्य में नियुक्त हैं

स देवदेववसनीरेवदेवेसरी हरः

स्वास्तिक्वाह विश्वस्या सोशी वाद्गिक्योश्यक्त्॥३७॥ देवाधिदेव बहा। कं यक्त सुनकर, देवाधिदेवेका विश्व की आत्म। महंश्वर ने 'तयास्तु कहा और वह भी वैसा ही हो गया अर्थात पुनः बीक्ति हो गया

इत्येतस्यामं तीर्यं कालझरमिति शुतम्। गात्वाच्यर्च्यं महादेवं गाणकवं स किन्द्रति॥३८॥

इसोलिए यह श्रेष्ठ कालंबर (जहाँ काल का नाश किया था) तीर्थ माना गया है: वहाँ जाकर महादेव की पूजा करने से गणों के अधिपति पद की प्राप्ति होती है

इति भोकूर्मपुराणे उत्तराईं कालको पर्दर्वजोऽच्याव ॥३६॥

# समर्त्रिशोऽध्याय: (तीर्थ-प्रकरण)

सूत उवाचे

इदधनात्परं स्थानं गुझाद्युक्ततरं पहत्। महादेवस्य देवस्य महालयं इति श्रुतम्॥१॥ तत्र देवादिदेवेन स्ट्रेण त्रिपुराविणाः जिलातले यदं न्यस्तं नास्तिकानां निदर्शनम्॥२॥ तत्र पाशुपताः सान्ता धस्योद्धृतितवित्रहाः। अपासते महादेवं वेदाव्ययनतत्पराः॥३॥ स्नात्वा तत्र यदं शार्वं दृष्टा मक्तिपुरस्सरम्। नयस्कृत्याचं शिरसा स्त्रसापीध्यमाजुयात्॥४॥ सृतजी ने कहा—यह एक अन्य गुद्धा से भी गुद्धातर श्रेष्ट स्थान है। यह महादेव देव का महात्त्व है -ऐसा सुना है वहां शिलातल पर देवाधिदेव त्रिपुर्यार रुद्ध ने पदन्यस्त किया था जो नास्तिकों के लिए अदृष्ट है। वहाँ पर पात्रुपत लोग परम शान्तावस्था में भस्म से यूसरित शरीर वाले तथा वेदों के अध्ययन में तत्पर महादेव की उपासना किया करते हैं वहाँ स्नान करने पर भत्तिपूर्वक भगवान् शर्म के इस स्थान का दशन करके तथा शिर नमन कर प्रणाम करने से रुद्ध का साम्हेच्य श्रोह होता है

अन्यय देवदेवस्य स्वानं शामार्पहात्मन । केदारमिति विख्यातं सिद्धानामालयं सुप्रम्॥५ : तत्र स्तात्वा महादेवमम्यर्थ्यं वृषकेतनम् पीत्वा चैथोदकं सुद्धं गाणप्रवायकपुणात्॥६॥ शाद्धं दानादिकं कृत्वा हृक्षयं लक्ष्ते फल्प्श्। हिजातिप्रसौर्वृष्टं योगियिर्जितमान्द्ये ॥७॥

देवों के भी देव महातमा शम्भु का एक अन्य स्थान है यह केदार नाम से विख्यात है जो सिद्धों का शुभ आश्रय स्थल है। कहाँ पर स्नान करके और वृषकेतन महादेव की पूजा करके तथा परभ शुद्ध जल का पान करके गाणक्रय पर प्राप्त होता है वहां ब्राह्म तथा दान आदि करके अक्षय फल की प्राप्ति होता है यह जितेन्द्रिय योगियों तथा श्रेष्ठ द्विजातियों द्वारा सर्वित है।

तांबं प्यक्षावतरणं सर्वपापविनाशनम्। तत्राध्यक्वं श्रीनिवासं विष्णुत्यंके महीक्ते ८॥ अन्यव मगवारण्यं सर्वलोकनतिप्रदम्। अक्षयं विन्दते स्वर्णं तद्र गत्वा द्विजीतमः॥१॥

वहा एक फ्लक्षावतरण नामक तोथं है जो सभी प्रकार के पापों का नास करने वाला है वहाँ पर भगवान श्रीनिक्सस की अर्वना करने पर मनुष्य विष्णुलोक में पूजित होता है। एक अन्य मगवारण्य नामक तोथं है जो सभी लोकों में गति प्रदान करने वाला है वहाँ पर पहुँचकर द्विजीतम अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किया करते हैं

तीर्तं कनस्त्रलं पृथ्यं महापातकनाञ्चनम्। यत्र देवेन रहेण बज्ञो दक्षस्य नाष्ट्रितः॥१०॥ तत्र यंगामुपस्यस्य ज्ञृतिर्धावसमन्त्रितः। पुरुषते सर्वसर्पस्य सहस्योकं वसेत्ररः॥११॥

कनस्त्रल नाम का तीर्थ परम पुण्यभय है जो महान् पातकों का विकासक है, जहाँ पर भगवान् स्ट्रदेव ने प्रजारित दक्ष के यह का नाम किया था। वहाँ पर पङ्गा में उपस्पानन करके परम पवित्र होकर मिक्तभावना से युक्त होकर तीर्थ का सेवन करने पर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और फिर ब्रह्मलोक में निवास किया करता है

महरतीर्विभित्ति स्थातं पुण्यं नारायणप्रियम्। इतान्यर्थ्यं इविकेशं क्षेतद्वीपं स नव्यक्ति। १२॥

एक महातार्थ नाम से विख्यात तीर्थ है जो परम पुण्यमय है और भयवान नासवण को अत्यन्त प्रिय है। वहाँ पर भगवान हस्तेकेश की अर्चना करकं मनुष्य केतद्वीप में जाता है।

अन्यक्ष तीर्वष्रवरं नाम्ना श्रीपर्यंतं शुप्तम्। अत्र प्राप्तान्यरित्कण्य स्त्रस्य द्वियते सर्वत्॥१३॥ तत्र स्तित्रहित्ते स्त्रो देख्या सह महेश्वरः। स्नान्यिणहादिकं तत्र दत्तमहत्य्यमृतभय्।१४॥

एक दूसरा और तीथों में परम श्रेष्ठ शुभ तीयं है जो नाम से श्रोपर्संत कहा जाता है। इस तीथं में मनुष्य अपने श्रिय प्राणों का परित्याग करके भगवान कर का परम प्रिय हैं। जाता है। वहाँ पर सद्दंव देवो प्रावंती के साथ विराजमान रहते हैं इस तीयं में स्नान और पिण्ड आदि का कमें तथा दिया हुआ धन अक्षय एवं उत्तम हो जाता है।

गोदावरी नदी पूण्या सर्वपापप्रणाहिन्ते। तत्र स्मात्वा पितृदेखांतर्णीयत्वा स्वादिवि॥१५॥ सर्वप्रपतिशुद्धात्य। गोसहस्रकसं लर्षत्।

गोदावरी नामको परम पुण्यमयो नदी सभी पापों का नार करने वाली है उस नदी में स्नान करके पितरों और देवों का तर्पण यथानिधि करना चाहिए। वह सर्वपापी से विशुद्ध आत्या बाला होकर एक सहस्र गौओं के दान का फल प्राप्त करता है।

परिकासित्सा पुण्या कावेरी विषुला नदी॥१६॥ तस्या स्नात्वोदकं कृत्व मुच्यते सर्वपातकैः। त्रिरात्रोपोप्तिनाय एकरावोधितेन वाः १७॥ द्विजातीनामु कवितं तीर्योगामिष्टं सेवनम्।

पवित्र जलबाली कावेरी नदी अतिशय पुण्यमयी है। उसमें स्तान करके तथा (पितरों को) जल दान करके मनुष्य तीन सित्र उपवास करता है, अथवा एक सित्र तक उपवास करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है द्विजातियाँ का वह कथन है कि यहाँ पर तीथाँ का सेवन करना चाहिए।

यस्य वाष्ट्रयनमी सुद्धे इस्तपादौ च संस्थितै॥ १८॥ अलोलुणे प्रकृचारी तीर्वानां फलमानुबात्।

जिसका मन और वाणी शुद्ध हो और हाच-पैर भी संस्थित हों, उसे तीर्थ सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य लोलुप न हो, ब्रह्मचारी हो वही मनुष्य तीर्थों के शुप्प फल प्राप्त किया करता है

स्कामितीर्थं महातीर्थं त्रिषु लोकेषु विश्वतम्॥१९॥ तः सम्निहितो नित्यं स्कन्दोऽमरनपस्कृत स्नात्वा कुमारवासस्यं कृत्वा देवादितर्एणम्॥२०॥ आराज्य वणमुखं देवं स्कन्देन सह मौदहे।

स्वामितीर्थं एक महान् तीर्थं है और तीनों लोकों में यह पराग प्रसिद्ध है। वहाँ पर देवमण के द्वारा नमस्कृत भगवान् स्कन्द कित्य ही वास करते हैं। वहां कुमार खारा में स्नान करके पितृगण और देवों का तपंच करना चाहिए। जो छः मुख वाले देव की अराधना करता है, वह भगवान् स्कन्द के ही साथ आनन्द का उपभोग करता है।

नदी बैलोक्यविख्याता ताप्रपर्णीति नामत् ॥२१॥ तत्र स्मात्वा पितृत्रक्त्या तर्पवित्या मदाविद्धि। पापकर्तृनीय पितृस्तारयेत्रात्र संज्ञयः॥२२

ताप्रपणी नाम की नदी त्रैलोक्य में विख्यात है। उसमें स्थान करके यथाविधि पितरों का भक्तिभाव से तर्पण करना चाहिए वह पापकर्ष वाले पितरों का भी उद्धार कर देता है इसमें जरा भी संशय नहीं है

सन्दर्शियमित रूपालं कालेकां. प्रयमेशक्षवम्। सीर्वे तत्र भवेदसं भृतानां सद्गतित्रदम्॥ २३॥ विस्वयादे प्रयस्थिति देवदेवं सदाशिवम्॥ भक्ता ये ने न पश्यन्ति यमस्य कदनं द्विजाः॥ २४॥

कावेरी नदी के उत्पक्ति स्थान पर चन्द्रतीयं नाम से एक अक्षय तीर्थ विख्यात है उस तीर्थ में दिया हुआ दान भी मृत पुरुषों को संगति प्रदान कराने वाला है विस्थ्यपद में देवों के देव सदाशिय का जो दर्शन किया करते हैं और जो शिव के भक्त होते हैं, वे हिज यमराज का मुख नहीं देखा करते हैं अर्थात् मृन्यू पक्षात् शिव के समीप हो रहते हैं।

देविकायो युवं भाग तीर्थं सिद्धन्त्रिवितम्। स्था स्थान्योदकं कृत्वा योगशिद्धिक्ष किन्द्रीता। २५ स देविका क्षेत्र में वृष नाम वात्ना एक तीर्थ है जो सिद्धों के द्वारा नियंक्ति है। उस तीर्थ में स्नानकर देव-धितृगण का तर्पण करके मनुष्य योग की सिद्धि को प्राप्त करता है

द्रात्मध्रमेत्रकं तीर्वं सर्वपार्यवनात्तकम्। द्रारानामध्रमेतानां तत्रामोति कलं २१:॥ २६॥ पुण्डरीकं तवा तीर्वं भ्राष्ट्राणैस्वकोधितम्। तत्रापिगम्य युक्तासा पुण्डरीककलं लमेत्॥ २७॥

दशासमेधिक नाम वाला तीर्थ सभी भागें का विनास करने वाला है। वहाँ पर उस नीर्थ का स्नानादि करके मनुष्य दश असमेधों का फल प्राप्त कर लेता है। एक पुण्डतिक नामक तीर्थ है जो झाडाणों के द्वारा उपशोधित है। वहाँ पर जाका खोगयुक्त मन वाला मनुष्य पुण्डतीक यह का फल प्राप्त करता है

तीर्केष्यः परमं वीर्वं ब्रह्मतीर्विपिति स्मृतम्। ब्रह्माजमार्वेक्तितात्र ब्रह्मलोके सहीयते॥२८॥

समस्त तीयों में श्रेष्ठ तीथ ब्रह्मतीर्थ नाम से कहा गया है। यहाँ पितायह ब्रह्माओं का अध्ययंत करके मानव अन्त में ब्रह्मलोक में जा कर प्रतिष्ठित होता है

सारकवा विनक्षमं प्रस्काश्चवणं शुप्पः। स्वासतीर्वरिति प्रवातं मैनाकश्च नमोत्तमः॥२९॥ एपुनाप्रभवक्षेत्र सर्वपापविन्यशनः। फितृषां दुहिता देवी नसकासीति विश्वता॥३०॥ तस्यां स्नात्वा दिवं साति मृतो जातिस्मरो मधेत्।

इस प्रकार सरस्वती के किनारे विनशन, प्लक्ष प्रस्नवण तथा सुभ व्यास तोर्थ प्रसिद्ध है और बड़ां मैनाक नाम से उत्तम पर्वत तीर्थ भी है यमुना का उद्भव स्थानरूप तीर्थ भी सम्पूर्ण पापों का विनाश करने काला है कहां पितृगण की पुत्री देवी गन्धकाली - ताम से प्रसिद्ध थी उसमें स्नान करके मनुष्य स्थर्ग में जाता है और मृत होकर जातिस्मर पूर्वजन्म की स्मृतिवाला। होता जाता है

कुर्वरहुङ्गं पापव्यं सिद्धत्वारवासेवितम्॥३१॥ प्राणांस्तत्र परित्वज्यं कुर्वरानुष्यरे पर्वत्। उपानुदूरियति स्थातं यत्र सा स्त्रकस्तवा॥३२॥ तत्राध्यार्व्यं पहादेवीं पोसहस्रपालं लगेन्।

कुनेरतुङ्ग नाम खला तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला तथा सिद्धी और चारणों द्वारा सेवित है। वहाँ पर फणस्याग करके प्राणी फिर कुनर के अनुचर होने का अधिकारी हो जाया करता है। एक वमातुङ्ग तम्म से विख्यात तीयं है, वहाँ पर रुद्रदेव की प्रिया निवास किया करती है। वहाँ उस नीयं में महादेवी श्रीवगदम्बा का अभ्यर्थन करके एक सहस्र गौओं के दान का फल प्राप्त करता है।

### भृगुतुङ्गे वपस्तसं श्राद्धं दानं तथा कृतन्॥३३॥ कृत्यान्युभ्यतः प्रस पुनातिति परिर्मन।

भृगुतुङ्ग नामक तीर्थ में किया हुआ तए और श्राह्म तथा दान आदि सत्कर्मों का सम्मादन दोनों माता-पिता के सातवंज्ञों का उद्घार कर पवित्र कर देता है---एंसी मेरी मति है.

#### काञ्चयस्य यहातीचे कालसर्वितित भूतम्। ३४॥ यत्र भारतनि देवानि निस्यं पाणस्यंच्ययः।

एक महामुनोन्द्र काश्यप का महान् तीर्थ है, जिसका शुभ नाम कालसर्पि - ऐसा सुना गया है। पापों के क्षय करने की इच्छा सं तस तीर्थ में श्राद्ध- दान नित्य करने चाहिए

दशार्णामां तथा दानं ऋदं होमं तथे वपः ४३५॥ श्रहरण्यानमपञ्जेन कृतं भवति सर्वदाः

दक्तमां नामक तीर्थ में किये गये श्राद्ध दान-होम- वय-तप सभी सदा अक्षय और अविनानी हुआ करते हैं

### नीर्व हिजानिभिर्वृष्टं नामा वै कुरुवायलम्॥३६॥ दत्त्वा नु दानं विविवद्वहालोके बहीपते।

एक द्विजातियों के द्वारा सेवित कुरुवाङ्गल नाम से प्रसिद्ध तीय है। इसमें फ्ट्रेंबकर दिया हुआ दान का महान् प्रभाव हुआ करता है। दान दाता जिसने विधिपूर्वक दान किया है अन्त में वह चहालोक में फ्ट्रेंब कर महिमान्वित हुआ करता है

वैतरण्यां महातीर्वे स्वर्णवेशां तवैष वा॥३७॥ पर्मपृष्ठे च शिरसि दश्यणः परमे शुपे। भरतस्वातमे पुण्ये पुण्ये गुण्यने शुपे॥३८॥ महादुदे च कौलिक्यो दन्ने भरति सञ्जयम्।

इसी प्रकार बैतरणी नामक महातीर्थ में, स्वर्णदेदी नामक विशाल तीर्थ में, ब्रह्माजी के परम शुभ धर्मपृष्ठ और ब्रह्मशोष तीर्थ में, भरत के पवित्र उद्यक्षम में तथा परम पुण्यमय शुभ गृधवन नामक तीर्थ में और कौशिकी नदी के महाहद तीर्थ में किया हुआ दान अक्षय हुआ करता है।

मुण्डपृष्ठे भद्रे न्यस्तं भद्रादेवेन बीमता॥३९॥ हिताव सर्वपृतानो नास्तिकानां निदर्शनम्। अल्पेनापि तु कालेन नरो वर्षदरायण ॥४०॥

#### रामानपुरस्करपात् जीर्णा स्वयमियोरमः।

धीयन देवेहर महादेव ने मुण्डपृष्ठ कथक तीर्थ में अपन्य पादन्यास किया है। वह सभी लोकों के हित को इच्छा से गस्तिकों के लिए दृष्टनारूप है यहाँ पर सहुत योहे से समय में हो मनुष्य धर्म में परायण हो जाया करता है जिस प्रकार से कोई समें अपनी कबूली को स्थाग कर दिया करता है जीक उसी प्रकार वहाँ पर अपने चिहित पानों को भी मनुष्य शोध कोई देता देता है

नामा कनकन्त्रेति तीर्व हैलोक्यविद्युतम्॥४१॥ इदीस्थां च्रह्मपुष्टस्य इद्धर्षिनगरोक्तिम्। इत्र स्तरुचा दिवं यान्ति स्कारोरा द्विज्ञातवः॥४२॥ इतं वाणि सदा काद्धमञ्ज्ञायं समुदाहतम्। इद्यैतिक्रीर्मिरः सारुचा मुख्यते श्लीणकल्पनः॥४३॥

कनकनन्द्र तस्य थाला एक महान् तीर्थ है को तीर्थे लोकों में प्रसिद्ध है। उत्तर दिशा में अझपृष्ठ नामक तीर्थ बहार्षियों हारा सेवित है इस तीर्थ में जो भी द्विजाति स्नान कर लेते हैं वे सशरीर स्वर्ग को चले जाते हैं। इस तीर्थ में किया हुआ दान तथा बाद्ध सबंदा अखय होता है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य तोनों देव-पितर और ऋषियों के ऋण से मुक्त हो जाया करता है और इसके सब पाप श्रीण हो जाया करते है

मानसे सरीत स्तरका शकस्याद्धीयने लगेत्। उत्तरे मानसे कथा सिद्धि बाजोत्वनुष्ठमाम्॥४४॥ तस्मासिर्वर्तयेष्ट्राद्धे व्हाशिक व्यवस्तम्। स कामान् लग्ने दिव्यानोक्षापायक विन्देति॥४५॥

इसी प्रकार मारसरीयर में स्नान करके मनुष्य इन्द्रदेव का आधा आसन ग्रहण कर लेता है। उत्तर मानस में जाकर मानव उत्तम सिद्धि को ग्राप्त कर लेता है इसीलिये जितनी भी जाकि और बल हो उसी के अनुसार ऋड अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा श्राद्ध करने वाला व्यक्ति दिव्य कामनाओं की प्राप्त कर लेता है तथा मोझ के उपाय भी उसे जात हो जाया करते हैं

पवंतो हिमबाज्ञाय नामधानुसिधूच्तिः। योजनानां सहस्राणि साशीतिस्त्रापको गिरिः॥४६॥ सित्रुकारणसंस्त्रीणां देवचिंगणसेवितः।

एक हिमवान् नाम वाला परम विशास पर्वत है जो अनेक प्रकार को महा मूल्यकान् धातुओं से विभूषित है। यह पर्वत अस्सो इजार योजन के विस्तार में फैला हुआ है। यह पर्वत सिद्धों और चारणों से संकीण है और देवर्षिगण भी इसका सेका किया करते हैं

तत्र पुष्करिकी रस्य सुपुष्ता नाम जायतः॥४७॥ सत्र तत्वा दियो विद्यानस्वरत्यां विषुष्ठतिः सात्रं क्वति चाह्ययं तत्र दत्तं पहोदवम्॥४८॥ सार्थेव विवृत्यस्यपदार पूर्वोन्द्रकापरान्। सर्वत्र हिमतान् पुण्यो गंगा पुण्या सर्वततः॥४९॥

वहाँ पर एक अताव रमजीय पुष्करिजी है जिसका नाम तो मुगुम्ना है वहाँ पर विद्वान द्विज जाकर बहाइन्टर के पाप सं भी खूट जाता है। वहाँ पर किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है तथा दान देना महान् उन्ननिकारक होता है। वहाँ श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने से महले के दस और बाद के भी दस वंश्वजों को साम देख है। जैसे हिमबान् गिर्टर सर्वन्न पहान् पुष्यशानी है उस तरह उसमें भागीरिक्ष गंगा भी सभी और सं पुण्यास्त्री है।

नक्क समुद्रमाः पुष्पाः समुद्रश विशंगत स्टर्गातम्पासाह मुच्छतं सर्वोक्कित्वान्॥५०॥ तत्र नागसमा देवो तरेणात्ते सनातन ४३३वं तत्रं दानं स्वाकृतद्वदानादिकस्य वर्॥५१॥ महादेवप्रियं तीर्वं पावनं नद्विशंगतः। तारवेष पितृनावांन्द्रासा श्राहं समाहित ॥५२॥

समृद्र की और जान जाली सभी निद्यों परम प्रथमकी है। और समृद्र तो विशेषक्य से पुण्यकालों है। बदरिकाशम में पहुँउकर मनुष्य सभी प्रकार के प्रापा से मुक्त हो जाता है। उस भाम में साक्षात् सकातन देव श्रीनारायण नर के स्वथ विराज्यक हैं। इस भाम में जो भी देश किया जाता है और भाद्ध आदि किये जाते हैं वे सभी अक्षय फल देने व्यक्ता हो। वहाँ पर परम सम्मानन हाकर यदि कोई खाद्ध देता है तो वह अपने सभी मित्रमणी का उद्धार कर देना है।

देवदास्त्रमं पुण्यं विद्धानवर्धसरितम्। महता देवदेवेन तत्र दृष्ठं पहेशुरम्॥५३॥ मोहदिका मुनोन्सर्वान्तमस्तं सम्पर्गुजतः। इसत्रो पण्यानीको पुनान्द्रान् प्राह भावितान्॥५४॥ इहात्रफारं रुप्ये निवसिष्धस्य सर्वद्र॥ मन्द्रकामसायुक्तस्यतः सिद्धिमकाप्रकास्यत।५५॥ कृत्र पामर्चयन्तिः लोके वर्षपरायकाः तंत्रां ददानि परमे गाणपत्यं हि शासनम्॥५६॥

देवदारु नामक एक वन है जिसमें सिद्ध और गन्धवों के समुदाय रहा करते हैं वहाँ पर महान् देवों के भी देव ने महंखर दिया है समस्त महामुनीन्द्रों के द्वारा भली-भौति पूजन किये गये देव ने उन समस्त मृनिगणों को भौतित करके भगवान् परम प्रसन्न हुए थे तथा हंछ ने उन भाव मावित मृनिगणों से कहा या कि आप सब लोग इस परम ब्रेष्ट सुरम्य आन्नम में सर्वदा निवास करोगे भेरी भावना सं समायुक्त होकर हो आप लोग सिद्धि को ग्राप्त करेंगे जहाँ पर धमंपरायण होकर जो मेरी पूजा किया करते हैं उनको में परम शाखत गाजपान यद ग्रदान किया करता हैं।

अत्र नित्यं विश्वयासि सह नारायणेन नृ त्रणानिह नरस्वकता नं भूषो जन्य व्याप्यान्॥५७॥ भैस्परित च ये नीर्यं देकान्तरण्या जनाः। तेषात्र सर्वधापानि नाक्षवापि द्विजोत्तरम् ॥५८॥ आह्यं दानं तथो होषः पिण्डनिर्वपणं तवाः। स्थानं जपश्च नियमः सर्वभवाक्षयं कृतम्॥५९॥

भै यहाँ सदा भगवान् नारायण के साथ वास करूँगा। जो पनुष्प यहाँ निवास करते हुए अपने प्राणों को न्यान करते हैं वे फिर दूसरी बार इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं करणाः जो अन्य दंशों में निवास करने जासे भी मनुष्य इस तोथं का संस्मरण किया करने हैं. हे द्विजातमो । उनके भी सारे पापां को मैं नष्ट कर दंता हूँ। यहाँ पर किये हुए आद्धः दरन रूप होम तथा पिण्डदान, ध्यान-जाम नियम सभी कुछ अक्षय जाया करता है

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन इष्टव्यं हि द्विजातिभः। देवादास्त्रनं पुण्यं पहादेवन्यिवितम्॥६०॥ प्रदेशरो पहादेवो किष्णुर्वो पुष्त्यांतमः। तत्र सन्निहिता यंगा तीर्षान्वायतनानि च॥६९॥

हसारित्ये सब प्रकार से प्रयत्नपूर्वक द्विजातियों को इस ताथें का दर्शन अवश्य हो करना चाहिए यह देव दारूवन परम पुण्यानय है और महादेव के द्वारा निष्वित है। यहाँ पर इंडर, महादेव अववा घणवान् पुरुषांत्रम विष्णु स्वयं विराजमान हैं। वहीं पर गंगाजी अन्य तीवं तथा आयतन समीप में स्थित है

> इति श्रीकृषेपुराणे उसराई बीर्चकर्णने राज्य समित्रिकेऽस्वाचः ॥ ३७॥

# अष्टत्रिशोऽस्यायः (देवदास्त्रन में प्रवेश)

#### ऋषय असु

कवं दास्त्रनस्थातो भगवानगोवृष्यवयः। मोहयामास विधेन्द्रानसूत तद्वकृपहीस॥ १॥

ऋषियों ने कहा—सूतजी। दारुवन में प्रवंश करते हुए भगवान् वृपभध्वज ने झाह्मणों को कैसे मोहित किया चा यह सताने की कृपा करें

#### सृत उकास

पुरा दास्त्वने रस्ये देवसिद्धनिषेतिते। स पुत्रदारतनवास्तरकोतः सहस्रशः॥२॥ प्रयुत्तं विविधं कपं अकुक्षोण। यत्राविक् वजन्ति विविधेर्यक्रैस्तर्गति च महर्षयः॥३॥

सृतजी बाले— देवां तथा सिद्धां द्वार संवित रमणांय दारवन में रजरों मुनियां ने प्राचीन काल में अपने पुत्र और पत्नी के साथ रहते हुए तपस्या की थी। वे महर्षि प्रवृत्ति मार्ग से पुक्त विविध प्रकार के कमों और अनेक प्रकार के यहां द्वारा परमातमा का पूजन करते थे

तेषां प्रवृत्तिबन्यस्तचेतसायव ज्ञूलपृद्। स्थास्त्राययम्पदा दोषं ययौ दारुकां हरः॥४॥

इस प्रकार उनका चित्त प्रवृत्तिमार्गीय कर्मी में बिन्यस्त था, अतः उन मुनियों के दोषों को बताने के लिये शूलधारी भगवान संकर देवदारु दन में गये

कृत्वा विश्वगृहं विव्यां पार्टे देवो महेश्वरः। वयो निवृत्तिविज्ञानस्थायनार्वसः सहरा।६॥

विश्वगुरु भगवान् विष्णु को अपने साथ लेकर देव भहेशर शंकर निवृत्तिमागं का ज्ञान करानं के लिए वहाँ गयं थे।

आस्त्राच विषुत्स्क्षेष जनं विष्ठतितस्यरम्। तीतान्त्रसो महावाहुः पीनांम्झारुलोचनः॥६॥ सामांकरसपुः श्रीमान्यूर्णंकर्ज्ञानमः। मत्त्रपातंपगमना विष्यसा अगदीश्वरः ।॥। जानक्रपमयी मालो सर्वस्त्रैरानंकृताम्। दयानो भगवानीशः समागव्यति सस्मितः॥८॥

तब उन्होंने बोस वर्ष को आयु के पुरुष का भव्य वेष धारण किया था। अपनी लीला से सुन्दर, स्वहाबाहु, पुष्टरारोर सुन्दर नयनयुक्त, सुवर्ण के वर्ण जैसे शरीरधारं, श्रीमान्, पूर्णिया के चन्द्र की भौति मुख्यमण्डल वाले, मत हाथी की गति वाले, दिगम्बर थे वे विविध खाँ से जटित स्वणमाला को धारण करके मंद्र हास्य करते हुए भगवान् महादेव वहाँ जा रहे थे।

योऽनन्तः, पुरुषो योनित्योकानामव्ययो हरिः। स्त्रीयेषं विष्णुरास्थाय सोऽनुगच्छति सृतिनप्॥१॥ सम्पूर्णचन्द्रवदनं योनोजनपयोग्यरम्। सृचिस्मितं सुप्रसन्नं रणनुपुरकदृषम्॥१०॥ सुरोतससने दिव्य ज्यामलं वास्त्रोचनम्। उदारहंसगमनं विस्तासि सुमरोहरम्॥११॥

और जो अनन्त. लोकसप्त अविनाशी पुरुष हॉर विष्णु थे, वे स्त्री का रूप धारण करके महादेव के पीछे- पीछे चल रहें वे स्त्रीवेशभारी विष्णु का मुख्यण्डल पूर्णचन्द्र के समान सुन्दर था। स्तनगुगल स्थूल और उत्रव थे। पवित्र मंद हास्ययुक्त होने से उनका मुख अहि प्रसन्न था और पैसें में वंध नृपुर से ध्वनि निकल रही थी। वह पात वस्त्र धारण किये हुए अलोकिक, श्यायल और सुन्दर नेत्रों वाली थी। उनको चाम उत्तम हंस के समान थी। वह विलासगुक्त होने से अति मनोहर लग रहीं थीं।

एवं स प्रगवानीशी देवदारुक्तं हरः। चचार हरिणा साद्धे पायया मोहयसगत्॥१२॥ सूद्धा घटलं विदेशं तत्र तत्र पिनावित्रम्। पायया मोहिता नामें देवदंवं समन्वयुः॥१९॥

इस प्रकार महादेव अपनी माथा से संसार को मोहित करके (स्त्रोरूपधारी) विष्णु के साथ देवदार कर में मुमने लगे। उन विश्वधर पिनाकी को जहाँ इधर उधर पूपते देख कर वहाँ की स्त्रियाँ भी माया से मोहित होकर देवाधिदेव के पीछे पीछे जाने लगी।

विद्यस्तप्परणा । प्रवीक्ष्यक्षमा १४४वां प्रतिद्वतः। सहैव तेन कामानी क्षितासिनक्षरिक हि॥ १४॥

उनमें कुछ पतिवृतः नावियौँ भी सर्व लक्ष त्यागकर अपने वस्त्र तथा आपृषणों के अस्तः व्यस्त विखेरती कामार्ते और विलासिनो होती हुई हिन्द के साथ घूमने लगी।

ऋषीणां पुत्रका ये स्युर्युवानरं विक्रमानसाः। अन्वागमन्द्रपतिकशे सर्वे कामप्रपीड़िता ॥१५॥ ऋषियों के जो जितेन्द्रिय युक्त पुत्र थे. वे भी तत्काल कामातुर होकर, स्त्रीक्षपक्षारी भगवान् विष्णु के पीछे पीछे चिनने लगे।

नायित क्रयति विलासयुक्ता नारीगणा नायकमेकमीलम्। दृष्टा सप्त्रीकमतीयकान-मिर्थ तर्वालाङ्गमाचरिता। १६॥

इस प्रकार वे स्त्रियाँ विलासिनी होकर अद्वितीय नायक यरमेश्वर का हो गान करने लगाँ और नाचने लगाँ। चाहने योग्य प्रजीसहित अति सुन्दर महादेव को देखकर कभी-कभी अप्रलियन भी करतीं याँ

वे सांग्रपत्य स्थितमासरिन गवन्ति गीतावि मुनीहानुत्रा । आलोक्य पद्मार्थतिमादिदेवं हुपांगमन्यं विसरिते तेन॥ १७॥

वं मुनिपुत्र भी (स्त्रीरूपधारी) लक्ष्मीपति आदिदेव को देखकर (उन्हें सक्ष्मृत स्त्री जानकर) पाँच इरामगद्दने लगे और मन्द्रहास्य करते हुए गीत गाने लगे कुछ अन्य मुनि पुत्र तो उनके साथ भूविलास करने लगे और उनके साथ विचरण लगे।

आशामकैकामि वासुदेखे याची पुरारिर्मनसि प्रविष्टः। करोति भोगान्यनसि प्रवृत्ति मायानुभूवन्त इतीव सम्बक्तः। १८॥

उन स्वियों तथा उन पुरुषों के मन में प्रविष्ट होकर मायायी पुरारि भगवान उनके मन में भोगों के प्रवि प्रकृति उन्यत्र करने समें, जैसे वे भोग माया द्वारा अच्छी प्रकार अनुभव किये गये हों।

विभागि विद्यागरिक्शनावः स्याववस्तीगणमजिविष्टः। अशेषज्ञकस्या स्थवं निविष्टो व्यवेकज्ञकस्या सह देवदेवः॥१९॥

इस प्रकार संपूर्ण देवों के और विश्व के बाथ शंकर भगवान विष्णु के साथ स्त्रियों के सभूह में सित्रिविष्ट हो गये थे। सभग्र शक्ति के साथ वहाँ रहते हुए लंकर मानों अपनी अद्वितीय शक्तिस्वरूपा पार्वती के साथ देवंशर महादेव सुशांभित होते हैं। करोति नितयं परमं प्रवानं तथा विकासं पुनरेष पूराः। यथो समास्त्रा हरिः स्वधार्थः तमीदशं नाम तमादिदेखम्॥ २०॥

उस समय महादेव (भ्रमणरूप) अतिशय प्रधान कार्य कर रहे थे इस कारण वे अधिक प्रख्यात हो गये थे अपनी स्वभाव पर आरूढ़ होकर श्रीविच्यु हरि आदिदेव शंकर का अनुसरण कर रहे थे

दुष्टा नारीकुलं कहं पुत्रानपि व केलवम्। योडयनं मुक्तिका कोपं सन्दक्षिरे पृशम्॥२५॥

स्त्री समूर, रूद्र और अपने पुत्रों को तथा केशव विष्णु को परस्पर माहित करता हुआ देखकर उन ब्रेष्ट म्युनियों की अत्यन्त कोध हो आया।

श्रतीवपस्यं वाक्यं प्रोचुर्देवं कपर्दिनम्। श्रेषुश्र विविधैर्वाक्यैमीयया तस्य मोहिताः॥२२॥

क्का मुनियों ने कपरींदेव हांकर की बहुत कठोर बचन कहे और ने उन्हीं की माया से मोहित होकर अनेक प्रकार से जाप भी देने लगे

तर्वाध्य तेवां सर्वेषां प्रत्याद्भवना शंकरे। क्वादित्याकोकाले तारका नपसि स्थिता ॥ २३॥।

परन्तु वे सभी वचन एवं ज्ञाप संकर के आगे निस्तेज हो गये जैसे आकाश में सूर्य के प्रकाशित होने पर तारागण निरतेज हो जाते हैं

तं भरस्यं नपसा विद्राः सपेन्य वृषभ्यक्षत्रम्। को भवानिति देवेशं पृच्छनि स्म विमोहिताः॥२४॥ सोऽत्रवीद्धगदानीशस्त्रपद्धर्मृपिद्धागतः। इदानीं भार्यका देशं भवद्धिरिह सुन्नता ॥२५॥

इस प्रकार अपना तप तिरस्कृत देखकर मोहित हुए से मुनियन वृषपध्यम देवेश के पास आकर उनसे पृष्ठने लगे— आप कौन हैं ? तब भगसान इंश ने कहा— सुद्रतों इस समय आप लोगों के इस स्थान में मैं प्रवीसहित तपस्या करने के लिये आया हैं।

तस्य ते वाक्यकारुण्यं भृत्याहा भृतिपृङ्गवाः। कपूर्णहोत्यः वसनं त्यकता मार्गा तपश्चरः।) २६॥

उनके तस झक्य को सुनकर तम भृगु आदि श्रेष्ठ मुनियाँ ने कहा— (यदि यहां रहना चाहते हो, तो) वस्य भारणकर, भार्यों का परित्याम कर तपस्य करो अबोवाच विद्यस्थेशः चिनाकी नीललोहितः। सम्प्रेक्ष्य जगतां योनि पर्श्वस्वक्क जनार्दनम्॥२७॥ कवं भवदिरक्षेत्रं स्वधार्याचीवजोत्सुकैः स्वकृत्या यम भागीति वर्षत्रैः शान्तमानसैः॥२८॥

तय नीससांहित पिनाकी ईशर ने हैंसकर समीप में स्थित संसार के मूल कारण जनादेन की ओर देखकर इस प्रकार कहा— धर्म को जानने वाले तथा ज्ञान्त मनवाले और अपनी भायां के पालन-पांचण में तत्पर रहने वाले आप लोगों ने मुझसे ऐसा क्यों कात कि अपनी स्त्री को छोड़ दो

#### ऋषव उज्

स्वभिद्यारस्ता भाषां सन्त्याच्याः, पतिनेस्तिः। अस्माधिर्यक्ताः सुधन्य नेदृशास्त्यागमहीति॥२९

ऋषियों ने उत्तर दिया— जो स्त्रियां व्यभिचारपरायण हों, दूसरों द्वारा प्रस्ति हों, उनका त्याग तो पति द्वारा किया जाना चाहिए। और यह स्त्रों होक आचरण वाली नहीं लगती अतएव आपको इस सुन्दरी का त्याग करना चाहिये।

#### पहादेव उवाव

न कदासिदियं विद्रा मनसायन्यपिक्स्ति। नाहमेनापपि तथा विमुञ्जापि कदायन॥३०॥

महादेव बोले--हे विद्यो। यह स्त्री कभी मन से भी किसी परपुरुष को नहीं चाहती है, इसलिए मैं कभी इसका परित्याग नहीं करता हैं

#### ऋषप कषुः

दुष्ट्रा व्यक्तिवर-तीह हास्पाप्तिः पुरुषायपः। उक्ते हासत्ये प्रथता नप्यता हिंपप्रमेव हिंस६२॥

ऋषियाँ ने कहा— है पुरुषाधम हमने इसे यहाँ व्यक्तियार करते हुए देखा है। तुमने असत्य ही कहा है अतः शोध ही यहाँ से बले आओ।

एवमुको महादेवः स्त्यमंत्र मयेरितम्। भवतां प्रतिका होता त्यस्त्वासौ विवकार ह॥ ३२॥ सोऽनव्यक्तिणा सार्ख्यं भूनीन्त्रस्य महत्यनः। वसिष्ठस्याश्रमे पुण्यं विक्तर्ती परमेश्वरः॥ ३२॥ दृष्टा समावतं देवं विक्षमाणमरुकती। वसिष्ठस्य प्रिया भक्तया प्रसुद्यम्य नवाम तम्॥ ३४॥ ऋषियों के ऐसा कहने पर महादेव ने कहा— मैंने सत्य ही कहा है। परन्तु आफ्को वह ऐसी प्रतीत होती है। ऐसा कहकर महादेव वहीं विवरण करने लगे भिक्षा की इच्छा से वे परमेश्वर विष्णु के साथ मुनिश्रेष्ठ महात्मा बसिष्ठ के पवित्र अध्यम में गये। भिक्षा मौगते हुए देव को आये देखकर वरिष्ठ को प्रिय पत्नी अरुन्धती ने समीप में जाकर उन्हें प्रणाम किया

प्रकारकं पादी विषयं दत्त्वा चासनपुत्तमम्। सम्बद्ध्य ज्ञितिलं गाप्तपीपधानकां दिने । सन्ययामास भैक्तवैर्विचणावदना सती॥३५॥ चकार पहतीं पूजां प्रत्वेषामास भार्यका।

महां (ऋषिफती) अरुमती ने (परमंदर के) चरणों को भोकर और शुद्ध उद्यम आसन प्रदान किया बाह्मणों के आचात से आहत उनके शिथिल शरीर की देखकर वे अत्यन्त खित्र हुई सती (अरुमती) ने औषधि के उपचार से उनके मार्वों को धर दिया और भार्या सहित उनकी (परमंधर की) महती पूजा की तथा पूछा।

को भवान्कृत आयात: किमाचारो मवानिति। रुच्यवामाह भगवान्तिन्द्वानां प्रवरो इहम्॥३६॥ यदेवन्यण्डले सुद्धं पाति इहम्पयं सदा। एपैव देवता महां बारयामि सदैव तु॥३७॥

आप कौन हैं. कहाँ से आवे हैं. आपका आचार क्या है?' यह कहो। तब महादेव ने कहर— 'मैं सिद्धों में श्रेष्ठ हूँ! और यह जो शुभ मण्डल सदा ब्रह्ममय प्रकारित हो रहा है वहो ('स्त्रों) मेरे लिए देवतारूप है इसलिए मैं सदा इसं धारण करता है।

इत्युकता प्रययो श्रीमाननुगृह्य बनिद्धताम्। ताङ्यांचरिको दण्डैलीप्टिमिर्नृष्टिमिर्दिश्चाः॥३८॥ दृष्टा चरनां चिरिक्षं रमां विकृतिनक्षणम्। प्रोतुरेतद्भवन्तिहृशुत्पास्य सुदुर्मतेः॥३९॥ तानक्रवोन्महायोगी करिष्यापीति क्षेक्षरः। कुमाकं मापके लिहे यदि द्वेषोऽपिमायते॥४०॥

ऐसा करूकर श्रीमान् शंकर पतित्रता (अरुन्धती) पर कृषा करके चल पड़ं उस समय ब्रह्मणों ने उन्हें हंडीं, देलों तथा मुक्तों से मारना शुरू कर दिया। नरन तथा विकृत लक्षणवाले महादेव को इस प्रकार घूमते हुए देखकर मुनियों ने कहा— हे दुसंते ! तुम अपने इस लिक्क को उखाड़ फैंको तब महायांगी शंकर ने उनसे कहा—यदि आप लांगा को मेरे लिक्न के प्रति ट्रेच उत्पन्न हो गया हो तो मैं वैसा ही करूँगा

उक्तवा तृत्पादवामास धनवात्मगरेत्रहा। नापश्यंस्वव्हाणादीशं केशतं त्विहुपेव चा।४१॥ तदोत्पाता बधुवुर्हि त्वेकानां धवशंसिने । न सक्तो सहस्रांशुक्षचाल पृथिती पुनः। निकामक प्रहाः सर्वे पुशुधे च पहादिति ॥४२॥

इतना क्षंडकर भगदेव के तंत्र हरण करने वाले भगवान् ने (अपने) लिख्न को उखाड़ दिया परन्तु वे बाह्यण उस समय इंडर केशव और लिख्न किसी को भी न देख सके। (वे अदृश्य हो गर्व)। तभी सब लोगों में भय उत्पन्न करने वाले उपद्रव होने लगे। सहस्रकिरण (सूर्य) का तंत्र समाप्त हो गया. पृथ्वी काँपने लगी, सभी ग्रह प्रभावहीन हो यसं और महासागर में क्षंभ उत्पन्न हो गया

अवश्यामनुसूयाते स्वानं भावां पतिवता। कव्यामास विप्राणां भयादाकुलितेन्द्रिया॥४३॥ तेजसा भासयन्तृत्सनं नारायणसहाववान्। भिक्षणण जिलो नृपं दृष्टोऽस्माकं गृहेब्बितिम४४॥ तस्या वचनमाकण्यं अहुमाना महर्षव सर्वे जम्मुर्महायोगं ब्रह्मणं विद्यसम्भवम्॥४५॥

इधर अति को पत्ने पतिवता अनसूबा ने स्थप्न देखा भव से व्याकृत नेष्ठ वाली उन्होंने काहाणों से (स्थप्न की बात बताते हुए) कहा— निक्ष्य ही हम लोगों के धर में अपने तेज से सम्पूर्ण संसाप की प्रकाशित कर रहे शिव भारायण के साथ भिक्षा माँगते हुए दिखलायी पड़े के। उनके बनन सुनकर सशंकित सभी यहाँच जगत को उत्पन्न करने वाले महायागों ब्रह्माजों के पास गयं

उपास्यमानयमलैर्वोगिभिन्नंहरियसमै । चतुर्वेदैर्मूनिमिकः साकिया सहितं प्रमुष्।।४६॥ आसीनमासने राजे नानाधर्यसमिकते। प्रमासहस्रकलिले ज्ञानैधर्यादिसंयुते॥४७॥ विद्याजमानं वपुण सस्मितं शुधलोकनम्। चतुर्पुखं महावाहं छन्दोषयमजं परम्॥४८॥ विस्मोक्य देववपुर्य प्रसन्नवदनं सुविम्। शिरोभिन्दंरणीं गत्वा तोषयाशासुरीधरम्॥४९॥

वहीं उन्होंने ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ विशुद्ध योग्यिनों द्वारा तथा पुर्तिपान् चारों चेदों द्वारा उपासित होते हुए सावित्रा के साथ प्रभु (बहा) को देखा। माना प्रकार के आहर्यों से युक्त. हजारों प्रकार की प्रभा से सुत्रोभित और ज्ञान तथा एश्वय से युक्त रमणीय आसन पर विराजमान परम रमणोय अप्राकृत दिव्य इर्तर के कारण शोभासम्पन्न, मंद हास्ययुक्त. रज्ञ्चल नेत्रों वाले, महाबाहु, छन्दोमय, अजन्मा, प्रसत्र वदन. शुभ एवं श्रष्ट चतुर्युख वंदपुरुष (ब्रह्मा) को देखकर वे (मृनिजन) भूमि पर मस्तक नमाकर ईश्वर को स्तुति करने लगे.

तात्रसञ्ज्ञमा देवश्रवुर्षृतिश्चनुर्पृतः। व्याजहार पुनित्रेष्ठाः कियागयनकारणम् ५०॥ तत्तस्य दृत्तपीखलं ब्रह्मणः धरपातस्तः। ज्ञापयांक्षकरे सर्वे दृत्वा शिगसि कोर्यालम्॥५१॥

उससे प्रसक्तमन होकर चतुर्मृति चतुर्मृत्य देव ने कहा— 'मुनिश्रेष्ठो' आपके आने का क्या प्रयोजन हैं? तब सभी मुनिश्रों ने मस्तक पर दो हत्व औड़कर परमातमा सहार को सम्मूर्ण कृतान्त को बतालाया

ऋषय अयु

काशिरास्वनं पुण्यं पुरुषाऽवीयशोधनः। भार्यया चारसयोद्भया प्रविष्टो नम्न हि॥५२॥ मोहयामास वपुषा नारीणां कुलमोद्धरः। कन्यकानां प्रिया यस्तु दूषयामास पुत्रकरन्॥५३॥

ऋषियों ने कहा—पवित्र दारुवन में अत्यन्त सुन्दर कोई पुरुष सम्पूर्ण सुन्दर अङ्गाँ वाली अपनी भार्यों के साथ नगन अवस्था में ही प्रविष्ट हुआ। उस ईवर ने अपने शरीर से (हमारी) स्वियों के समृह को तथा सभी कन्याओं को मंगिहत कर दिया और उसकी प्रिया ने (हमारे) सब पुत्रों को (अपने आकर्षण से) दृषित किया

अस्मापिर्विद्धमाः आपाः ब्रदतास्ते पर्राहतः। ताडितोऽस्मापिरत्वर्वे सिद्धं तु विनिपातितम्॥५४॥ अन्तर्हितस् भगवानसमार्वे सिद्धमेव च। उत्पातसमापवन् योगाः सर्वमृतपर्वकताः॥५५॥

हम लोगों ने इस पुरुष को अनेक प्रकार से काप दिये, किंतु वे निष्फल हो गये, तब हम लोगों ने उसे बहुत मारा और उसके लिङ्ग को गिरा दिया, पर तत्काल ही भागों के साथ भगवान और लिङ्ग अदृश्य हो गये। तभी से प्राणियों को भय प्रदान करने वाले भीवण उत्पात होने लगे हैं। क एव पुरुषो देव भीनाः स्मः पुरुषोत्तम। भक्षतमेव शरणं प्रपत्ना सवपस्युत॥५६॥ त्वं हि पेस्सि जगत्पस्मिन्यत्किञ्चिदिह चेहितम्। अनुप्रहेण युक्तन तदस्माननुष्मलयः॥५७॥

है देव पुरुषांतम वह पुरुष कौन है ? हम खोग भयभीत हो गये हैं। हे अन्युत हम सब अग्रपको शरण में अग्रये हैं। इस संसार में जो कुछ भी चेश होती है, उसे आप अवश्य जानते हैं इसलिये विकश ! अनुग्रह कर आप हमारी रक्षा करें।

विज्ञापितो मुनिगर्पेर्विम्रात्म कमलोद्धवः। भ्यान्या देवं त्रिभुत्तांक कृताङ्गलिरमापत॥५८॥

मुनिगणों के द्वारा इस प्रकार निवेदन किये जाने पर कमल से उत्पन्न विश्वातमा (ब्रह्मा) ने निज्ञुलधारी देव (शंकर) का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा

#### क्रुहोवाब

हा कष्ट पक्तामध्य जाते सर्वार्थनाशन्तम्। चिन्वलं चिक् तपक्षयाँ मिक्येस मकतामिह॥५९॥ संप्राप्त पुण्यसंस्काराणिधीनां परमं निर्धम्। उपक्षितं युवाधारैमेवद्वितिह मोहितै ॥६०॥ कांक्षन्ते योगिनो निर्ध्य यवनो यत्यो निधिम्। यमेव तं समासाध्य हा भवदिरुग्येक्षितम्॥६१॥

ब्रह्मा बांलेल आह आज अस लोगों को कर है वह समस्त पुरुषायों का नाश करने वाला है आपके यल की धिकार है तपक्षण को धिकार है आपका उन्म भी मिथ्या ही हैं। पवित्र संस्कारों और निश्चियों में परम निधि को प्राप्त कर वृथान्तरी आप लोगों ने मोहवक्त उस निधि की उपक्षा कर दी, जिसे योगी लोग तथा यह करने वाले पति लोग निल्य चाहते हैं। उसी की प्राप्त कर आप लोगों ने उपक्षा कर दो, यह यहुत ही कर की बात है

वजन्ति यहैर्विन्धिर्यस्त्रासर्वेद्वाद्दिन महानिधि सप्तासात हा चवद्विरुपेक्षितम्॥६२॥ वर्ष्येवित्वा सक्तं विश्वेशत्विपदं मम। स देवोपेक्षिता दृष्ट्या निवानं भाग्यवित्ताः॥६३॥ वरियनसमाहितं दिव्यपेष्ठर्यं यस्तद्व्यवम्। तमास्वतः निवि सद्धा स भवदिर्वृश्चाकृतम्॥६४॥।

जिसकी प्राप्ति के लिये बेद्रकारी अनेक प्रकार के यहाँ द्वारा यजन करते हैं. बढ़ा कष्ट है कि दन महानिधि को प्राप्तकर भी आप सभी ने उनकी उपेक्षा कर दी हाय! जिसमें देवताओं का अकथ एंश्वर्थ सम्महित हैं, उस अक्षयनिधि को प्राप्तकर आपने उसे व्यर्थ कर दिया

एव देवी महादेवी विज्ञेयस्तु महेश्वर । र तस्य एरमे किञ्चित्पदं समधिगम्बते॥६५॥

वे ही देव प्रहादेव महंश्वर हैं, यह आपको जानना चाहिये। इनका परम पद अन्यत्र कुछ भी प्राप्त नहीं किया बा सकता अर्थात् जाना नहीं जा सकता

देक्तानापूर्वाणां या पितृणाञ्चापि शतस्तः। सहस्रवृणपर्यने प्रलवे सर्वदेहिनाम्॥६६॥ संहरत्वेव मगवान्कालां मृत्वा महंश्वरः। एव चैव प्रजाः सर्वो सुवत्वेय स्वतेजसा॥६७॥

रे हो सनातन भगवान महेश्वर कालरूप होकर देवताओं, ऋषियों नथा पितरों और समस्त देहधारियों का हजार युग-पर्यन्त रहने दाले प्रलयकाल में संहार करते हैं ये ही अद्वितीय अपने तंत्र से समस्त प्रजाओं की सृष्टि करते हैं।

एवं सकी धक्रसर्थी श्रीकसाङ्गतस्काण । योगी कृतयुगे देवस्थेतायां यत्र एवं च। द्वापी भगवान्कालो वर्षकेतुः कली युगे॥६८॥

वे हो चक्रधारी, चक्रवर्ती तथा श्रीवत्स के चिन्ह की धारण करने वाले हैं। ये हो देव सतयुग में योगी, हेता में यज्ञरूप, हायर में भगवान् काल तथा कलियुग में वर्ष के संकेत रूप हैं

स्द्रस्य पूर्तयस्तिस्रोवाचिविश्वविदं क्वम्। तमो हम्मी रजो बस्त सन्धं विष्णुरिति स्मृति ॥६९॥

रद को तीन मूर्तियों हैं, इन्होंने ही इस विश्व को व्यक्त किया हुआ है। तमीगुण के अधिक्षता को अन्ति, रजीगुण के अधिक्षता को बहुत तथा सन्त्यगुण के अधिक्षता की विष्णु कहा गया है।

पूर्तिन्या स्मृता चास्य दिखासा च शिवस्तुवा। यत्र तिष्ठति तद्वहा योगेन तु समन्वितम्॥७०॥ या चास्य वर्ष्ममा भार्का भव्यदिरम्पामिता। स हि नारायणो देवः परभारणा सनातनः॥७१॥ तस्मारसर्विमदं जातं तत्रैय च नार्य कृजेत्। स एव पोचकेकुस्त्रं स एप च परा यति ॥७२॥ सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपास् एकशृंगो पद्मनास्मा नारायणा इति सृतिः॥७३॥ इनकी एक दूसरी सूति- दिगम्बरा, शाहत तथा शिवात्मिका कहत्वती है। उसी में योग से मुक परब्रह्म प्रतिष्ठित रहते हैं जिनको इनके पार्श्वभाग में स्थित भाषों के रूप में जो आपने देखा है, वे ही सनातन परपात्मा नारायण देव हैं उनसे ही यह सब उत्पन्न है और उनमें ही यह सब लीन भी हो जाता है वे ही सबको भीहित करते हैं और वे ही परम गति हैं वे ही नारायण सहस्र शिर जाने, सहस्र नेत्रधारी और सहस्र पाद वाले पुरुष कहे जाते हैं वे ही एक भूग-रूप महान आत्मा नारायण हैं। सुति भी यही कहती है

रेतांऽस्य गर्भो समवानापो माया तर्नुः इष्ट्रः स्तूयते विकियमेन्द्रैद्वाह्यणैमीक्षकांक्षिणः॥७४॥ संह्रस्य सकलं विश्वं कल्पांते पुरुषोत्तम । श्रेते योगामृतं पीत्वा वत्र विष्णोः वर्गे पदम्॥७५॥ म जायते न प्रियते बर्द्धते न च विद्यदृक्। मृलप्रकृतिस्व्यक्तो गीयते वैदिकैस्यः॥७६॥

वे भगवान् जलमय सर्गर वाले हैं. यहां प्रभु नारायण का गभ है अर्थात् उनके सरीर में यह वास करता है धर्म तथा मांक्ष की इच्छा करने वाले ब्राह्मण स्लेण विविध मन्त्रों के द्वारा (उनकी) स्तुर्शत करते हैं कल्पान्त में समस्त विश्व का संहार करने के अनन्तर योगरूप अमृत का पानकर वे पुरुषोत्तम जिस सर्वाधिष्ठान, स्वप्रकाश में स्थन करते हैं. वहां विष्णु का परम एद है। विश्व के दृष्टा ये न जन्म लेते हैं. न मरते हैं और न बृद्धि को प्राप्त संते हैं सैदिक सोग इन्हों अजन्म। को अव्यक्त मृतप्रकृति कहते हैं

नतो निशायां वृत्तायो सिस्क्षुरखिलं कयत्। अजनायो तु बद्वीजं शिष्त्येष पहेसरः ॥७७॥ वं मां कित महात्मानं ब्रह्माणं क्षित्रतोपुखम्। महातं पुरुषं क्षित्रमणं गर्भमनुन्तमम्॥७८॥ न वं जानीत जनकं माहितास्तस्य मायवा। देयदेवं महादेवं भृतानामीश्वरं इरम्॥७९॥

जब यह प्रलयस्थी राजि के समाप्त हो जाती है, तब सम्पूर्ण जगत् को सृष्टि को हच्छा से महश्वर उस बीज को अजन्मा नारायण की वाणि में स्थापित करते हैं। वही बीज रूप में महात्या, सहात्, सर्वतामुख, महान् पुरुष हूँ। मैं ही विश्वाच्या हाने से अप का गर्थस्थ्य सर्वोत्तम दंख हूँ। अनन्त बहाएड के बीज को मेरे में स्थापित करने वाले उन परमणिता देवाधिपति महादंव हर को आप लोग उनकी माया से मोहित होने के कारण नहीं जान सके

एव देवी पहादेवी हानादिशंशवान्हरः। विष्णुना सह संयुक्तः करांति विकरोति चा।८०॥ न तस्य विद्यतं कार्वं न तस्माद्विष्ठते परम्। स वेदान् प्रददौ पूर्वं सोनपायानुर्गमः॥८१॥ स पामा मायमा सर्वं करोति विकरोति च। तमेव मुक्तये ज्ञाला कुक्तवं शरणं ज्ञिबम्॥८२॥

ये हो अनादि भगवान् महादेव संकर विष्णु के साथ संयुक्त होकर सृष्टि को रचते हैं और उसका विकार (संहार) भी करते हैं फिर भी उनका कोई कार्य नहीं है और परन्तु उनसे भिन्न भी कुछ नहीं है। योगमाया का स्वरूप धारण करके उन्होंने पूर्वकाल में मुझे केद प्रदान किया। वे मायी (अपनी) माया द्वारा सभी को सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हों को हो मुक्ति का मूल जानकर उन शिव की शरण में आपको जाना चाहिये

इतेरिता भगवता भरेश्विषमुखा विपृत्। प्रकार देवं वक्षाणं पृथ्वित सम समाहिता ॥८६॥ भगवान् (ब्रह्म) के ऐसा कहने पर मरोचि आदि प्रमुख ऋषियों ने विभू ब्रह्मदेव को प्रणाम कर अस्पन्त दुःखित होकर उनसे पृष्ठा—

इति श्रीकूर्पपुराणे उत्तराई अष्टर्तिशोऽध्यायः ॥ ३८॥

उनचत्वारिशोऽध्याय: (देवदास्थन में प्रवेश)

पुनप ऊक्

कर्त प्रश्येम तं देतं पुनरेव पिनाकिनम्। बृद्धि विद्यापरेज्ञान प्रातः त्वं जरणैपिणाम्॥ १॥

मुनिजन बोले— समस्त देवों के इंश्वर ह तस पिनाकधारी देव का दर्शन हम पुन: कैसे कर पार्थिंग, आप हमें बतायें। उनको शरण बाइने वाले हमारे आप रक्षक हैं

#### वरोवाव

यद्दुष्टं भवता तस्य लिङ्गं भृषि निपातितम् तल्लिङ्गानुकृतीसस्य कृत्या लिङ्गयनुसमम्॥२॥ पूजक्ष्यं सफलीकाः सादरं पुत्रसंयुताः। वैदिकेरेव नियमैर्विविवैद्वं क्रयारिणः॥३॥ पितामह नै कहा—पृथ्वो पर गिराये गये महेदा के जिस लिक्ट्र को आप लोगों ने देखा या, उसीके जैसा हो एक ब्रेट्ट लिक्ट्र बनाकर सफरनीक तथा पुत्रों सहित आदरपूर्वक विविध आप लोग उसकी पूजा करें और वैदिकनियमों के अनुसार बहावर्य का पासन करते गहें।

संस्थाध्य क्रांबर्धर्मनैद्धंग्यम् सामसंभवे । तपः वर्गे समास्थाय गृजनः क्रांबर्ध्यम्।४॥ समाहितः पूजपन्ये सपुत्रः सह क्युमि । सर्वे प्राक्तनयो मृत्या स्नापाणि प्रपाद्यशाद्॥ ततो दक्षण्य देवेत्रं दुर्श्तमकृतस्थि। । वं दृष्टा सर्वम्ब्रानम्बर्गस्य प्रणात्यनि॥६॥

ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में कहे गये संकर के मन्त्रों हारा । लिझ की) स्थापना कर परम तथ का आश्रय लेकर, शतरुदिय स्तोत्र का जय करते हुए समाहित होकर बन्धुओं तथा पुत्रोंसहित आप सभी लोग हाथ जोड़कर शूलपाणि की शरण में जायें। तब आप लोग अकृतात्माओं , अवशी) के लिये दुर्दशं उन देवंहर का दर्शन करेंगे, जिनको देख लेने पर सम्पूर्ण अञ्चान और अधमं दूर हो जाता है

ततः प्रजयम् वरदे बृह्याणमपितौजसम्। याषु संहष्टमनसो देवदाध्यनं पुनः॥७॥ आसम्बद्धित्यास्य बृह्यक्त कविनं पद्या। अज्ञाननः एरं भार्थ वीतसमा विषयसगः॥८॥ स्विधित्येषु विविशेषु पर्वतानां गृहासु च। नदीनाश्च विविनेतु पृतिनेतु सुभेषु च॥९॥

नव अभित तेजस्वी सरदाता ब्रह्मा को प्रणामकर प्रसप्त भन वाले हांकर वे सभी भृतिगण पुनः देवदार वन को ओर चले गये और वहां जाकर जैसा बद्धाजों ने कहा था, जैसे ही रिग्न की आराधना प्रारम्भ कर दो, यद्यपि वे परस देव को नहीं जानते ये फिर भी से महर्षि राग एवं मालसर्य से रहित थे उनमें कुछ अद्भुत समाट प्रदेशों में, पर्वतों की गुष्काओं सथा एकान्त नदियों के सुन्दर किनारों स्थित थे।

शैक्षलमाजनाः केष्ठित्केषिदसर्जनेशस्य । केस्टिइमसकामास्तु पादांगुडं इषितितः॥१०॥

कुछ रीवाल का भाजी, कुछ जल के भीतर रायन की मुद्रा में स्थित, तथा कुछ लोग खुले आकारत के बीचे पैर के औंगूठ के अग्रभाग पर स्थित होकर ब्रीसंकर की आग्रधना में दत्तिक हो गये। दनांलुखलिनस्यन्ये इस्पकुष्टास्तवा परेः शाकपर्णाशनः केव्सिनेप्रशासा परीचिपाः॥११॥ वृक्षपूलनिकेवक्क शिलाशस्यासम्बापरे। कालं नपति तपसा पृष्ठपनो पहेन्नागुः।१२॥

कुछ नन्तोल्खली अयांत् दाँतों के हो द्वारा अन्यय को बिना पकाये खाने वाले थे, कुछ दूसरे परवार पर ही अप को कूटकर खा लेते थे कुछ जाक तथा पत्ती को ही अच्छी प्रकार पांकर भरेजन करते थे, कुछ मुनि सूर्य किरणों का ही पान कर जीतित रहते थे। कुछ वृक्ष के नीचे रहते थे, दूसरे शिला की शब्या पर ही कुछ वृक्ष के नीचे रहते थे, दूसरे शिला की शब्या पर ही कुछ करते थे इस प्रकार तपस्या (जिनिधा के) द्वारा महेहर की पूजा करते हुए वे (मुन्जिन) समय व्यतीत कर रहे थे।

तवस्त्रेणं प्रसादार्के प्रयक्तातिहरो हरः। चकार भगतान्तुर्वि योगयन् वृषधव्यज्ञः॥१३॥ देशः कृतयुगे प्रस्मितकृगे हिमवतः शुपे। देशदास्त्रकनं प्राप्तः प्रस्मेशः परमेश्वरः॥१४॥ भस्मपाण्युर्गव्यानीत्रे नानी विकृतसङ्ख्या । उल्युक्तव्यवहस्त्रकृ स्तर्भितनालोकनः॥१५॥

तत्र (मृतियों को इस प्रकार सरणायन देखकर) शरणायतां के दुःखहतां भगवान् वृष्टभथ्वज शंकर ने उन पर कृषा करने के लिए उन्हें उत्तम ज्ञान देने का निश्चय किया। ऐसा सोनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर देव शंकर सन्ययुव में हिमालय के इस शुभ शिखर पर स्थित देवदार बन में पुन-आये। उनके सारे अङ्ग भस्म से लिस होने के कारण शैतवर्ण के थे, वे नानरूप थे तथा विकृत लक्षणवाले लगते थे उनके श्राथ में उत्सुक (जनती लक्ष्मी) थी, और उनके नेत्र लाल तथा विगल वर्ण के थे।

वधविज्ञ इसत रोहं क्वविद्ययति विस्पितः। क्वविज्ञन्यति मृहुरहे क्वविद्ययति मृहुर्गुहुः॥१६॥

कभी वे वैद्ररूप में हैंसते, कभी विस्मित होकर माते, कभी शृंगारपूर्वक तृत्य करने लगते और कभी बार कर रोने को आवाय करते थे।

भाजमे इस्ते मिश्चमांको च पुनः पुन । मानां कृत्वस्पनो रूपे देवस्तद्वरमागत ॥१७॥ कृत्वा मिरिमुता गीरी यार्ड देवः विशासपृक्। सा च पूर्वेत्वदेवेशी देवदास्तरं गता॥१८॥ एंसी पाया रखकर) महादब आश्रम में भिश्चरूप में मूमते थे और बार बार भिष्ठा मौंगने लगे. इस प्रकार अपना मायापय रूप बनाकर वे देव (श्वकर) उस (देवदारु) वन में विचरने लगे। उन पिनारुधारी देव ने पर्वतपुत्री गौरी को अपने पासभाग में कर लिखा था। वह देवश्वरी पूर्व के समान ही देवदार बन में महादंब के गयी वी

दृष्टा समागत देवं देव्या सह कपर्हिनम्। प्रणेमु क्षिरसा भूमौ तोवयामासुरीधरम्॥ १९॥ वैदिकैर्विविधैमंन्त्रेस्ताप्रैमहिधरैः कृपै । अवर्विक्षिरसा चान्ये स्टार्टार्जयन्मवस्॥ २०॥

इस प्रकार जटाजूटधारी शंकर को देवों के साथ आया देखका उन मुनियों ने भूमि में सिर रखकर हंधर को प्रणाम किया और स्तुति की। वे विविध वैदिक पन्त्रों शुभ माहेशर सृक्तों, अधवंशिरस् तथा अन्य रुद्धसम्बन्धी वेदपन्त्रों सं शंकर की स्तुति करने लगें

नमां देवाबिदेवाय महादेवाय ते नमः श्यम्बकाय नमस्तुभ्यं त्रिशृत्तवरावारिणे॥२१॥ रमो दिग्वाससे तुभ्यं किकृताय पिनाकिने। सर्वप्रणतदेवाय स्वयमप्रणकारमं॥२२॥ अन्तकानकृते तुभ्यं सर्वसंहरणाय च। नमाऽस्तु कृत्यशीन्ताय रमो मैरवरूपिणे॥२३॥ रमारातिशरीराय योगिनां पुरवं नमः रमो दान्ताय शांनाय तापसाय हराय च॥२४॥ विभीषणाय स्ट्राय नमस्ते कृत्तिवाससे। रमस्ते लेलिहान्त्रय श्रीकण्याय चं ते नमः॥२५॥ अधोरघोरकृषाय वापदेवाय वै नमः॥ नमः कनकमालाय देव्याः प्रियकाय यः।२६॥ मङ्गसन्तिक्वाराय शंभवे परमेष्टिने। रमो योगाविपतये भुताविपतये नमः॥२७॥

दंवां के आदिदेव को नमस्कार है। महादेव को नमस्कार है ब्रंष्ट विश्वल धारण करने वाले, त्रिनेत्रधारी को नमस्कार है दिगम्बर (स्वेच्छा से) विकृत (रूप धारण करने वाले) तथा पिनाकधारी को नमस्कार है समस्त प्रणतज्ञनों के आश्रम तथा स्वमं निराशम (अप्रणत) को नमस्कार है अन्त करने वाले (यम) का भी अन्त करने वाले और सबका संहार करने वाले आपको नमस्कार है। नृरयपरावण और भैरवक्षण आपको नमस्कार है। नर और नारी का रुरीर धारण करने वाले एवं योगियों के गुरु आपको नमस्कार है दाल, शान्त, तापस (बिरक) तथा हर को नमस्कार है। लेलिहान अल्बन्त भीषण, मृगचर्मभारी रुद्र को नमस्कार है। लेलिहान (भार बार बिह्न से चाटने वाले) को को नमस्कार है, शितिकण्ड (नीले कंठ वाले) को नमस्कार है। अधीर तथा घोर रूपवाले धामदेव को नमस्कार है। धतूरे को माला भारण करने वाले और दंवी पार्वती का प्रियं करने वाले को नमस्कार है। योगाधिपति को नमस्कार है तथा प्रद्याधिपति को नमस्कार है। योगाधिपति को नमस्कार है तथा प्रद्याधिपति

प्राणाय च नमलुष्यं नमी भरमांस्थारिये। नमले हत्स्वाहाय वृष्ट्रिये हत्वरंतसंस २८॥ इक्रण्या शिरोहते नमस्ये कालस्थिये आयर्ति ते न जानीयो गर्ति नैव च नैव च॥२९॥

प्राणस्वरूप आपको नमस्कार है। भस्म का अङ्गराण लगाने वाले को नमस्कार इक्यवाह, दंष्ट्री तथा वहिरेता आपको नमस्कार है। ग्रह्म के सिर का हरण करने वाले कालरूप को नमस्कार है न तो हम आपके आगमन को जानते हैं और नहीं गमन को हो जानते हैं

विश्वेश्वर महादेव बोऽसि सोऽसि नगोस्तु है। नमः प्रमदनस्थाय दक्षे च सुभग्नंपदाम्॥३०॥ कथलपाणये कृष्यं नमो जुष्टतमाय ते। नमः कनकपिद्वाय सारितिद्वाय ते नमः॥३१॥

हे विश्वतर है महादेव। आप जिस रूप में हैं. इसी रूप में आपको नमस्कार है। प्रमथ गणों के स्वामी तथा शुभ सम्पदा देने वाले को नमस्कार है। छाद्य में कपाल धारण करने वाले तथा अन्यन्त संवित आपको को नमस्कार है। सुवर्ण जैसे पिञ्चल और जलरूप लिङ्क वाले आपको नमस्कार है।

नमें बहुबकेलिङ्गाय ज्ञानिल्झाय ते नमः। नमो मुजंगहाराय कर्णिकारप्रियाय चः किरीटिने कुण्यस्तिने कालकालाय वे नमः॥३१॥ वापदेश महादेश देवदेव जिलोचनः। शुम्यस्त्रं कस्कृतं मोहात्त्वमेक ज्ञारंभ हि नः॥३३॥

अस्ति, सूर्य तथा जानरूप लिङ्ग वाले आफ्छो नमस्कार है। सप्तें की मालावाले और कनेर का पुष्प जिसको प्रिय है, ऐसे आफ्छो नमस्कार है। किरोटी, कुण्डलधारी करने वाले तथा काल के भी काल आफ्छो नमस्टार है। बापदेव है महादंव । हे देवाधिदेव । हे जिल्लंचन मोहक्श हमने जी किया, उसे आप **अमा क**रें। हम सभी आफकी शरण में हैं

चरितानि विचित्राचि गुवानि बहनानि च। बहादीनाक सर्वेषां दुर्वित्रेषो हि संकर ॥३४॥ सज्ञानवदि का ज्ञानस्थित्रिककुरुते नः सम्बद्धं प्रस्थानेय कुरुते योगमापका॥३५॥ एवं स्कृता महादेवं प्रविष्टेरनसम्बद्धि । ऊष्टुः ज्ञानम्य निरिज्ञं प्रम्यायस्यां क्या पुरा॥३६॥

आपके चरित अदभूत, गहर तथा गुद्ध हैं इसलिए शंकर आप बहा। आदि सभी के लिये दुविक्रम हैं। जो कोड मनुष्य जानते हुए अथवा अज्ञानकर जो कुछ भी करता है, वह सब आप भगवान् हो अपनी योगमान्य से करते हैं। इस प्रकार अन्तरात्मा से ईरवर युक्त हुए मुनियों ने महादेव की स्तुतिकर उनको प्रणाम किया और कहा—हम लोग आपको मूलक्रम में देखना चाहते हैं

तेवां संस्तवपाकण्यं सोपः सोपविष्यणः।
स्वयमेव वरं तसं दर्शवाधास शंकरः॥३७॥
तं ते दृष्ट्रव्य गिरिशं दंव्यत सक् पिनाकिनप्
स्वापूर्वे स्थिता विद्याः प्रणेनुष्ट्रियानसा ॥३८॥
ततसं पुत्रवः सर्वे संस्तृत च महण्यरम्।
पृत्वंगिरा वस्तिप्रस्तु विद्यापितस्त्वीय च॥३९॥
गौतमोऽतिः सुकेश्वा पुत्रस्यः पुत्रहः ऋतुः।
परीचि कञ्चण्यापि संवर्तकमहावयाः।
प्रणस्य देवदेवेशमिदं ववनसङ्गवन्॥४०॥

उन महर्षियों को स्तुति को सुनकर चन्द्र का आभूतण धारण करने वाले शंकन ने अपने परम रूप का दशंक कराया उन पिनाकधारी गिरीश को देवी , पावंनी) के साथ पूर्वरूप में स्थित देखकर प्रसन्न मन वाले बाहाणों ने उन्हें प्रमाम किया। तदनन्तर मृगु, ऑगिया, व्यसिष्ठ तथा विशामित्र गौतम, अत्रि, सुकेश, पुलस्त्य, पुलह, कतु, मरीचि, कश्यप नथा संवतंक आदि महातपस्त्रों ऋषियों ने महेश्वर को स्तुति कर उन देवदेवेश को प्रणाम करके इस प्रकार कहा-

कर्व (व' देवदेवेश कर्यवोगेन वा प्रमो) ज्ञानेन बाम योगेन पूजवामः सदैव दि॥४१॥ केन वा देव मार्गेज संपूज्यो भगवानिक। कि तासेव्यमसंबद्ध वा सर्वमेतदुववीदि नः॥४२॥

देवदवंश प्रमो 'हम सब किस प्रकार से आपको सद। पूजा करें, कमेबोग से या झानयांग से 'हे देव, आप भगवान् किस सापं से पूजने योग्य हैं ? इस लोगों के लिये क्या सेवनोय है, क्या असेवजोय है यह सब आप हमें कहें

### ब्रोफिन उनाव

एतह्, संप्रतक्ष्यामि गूढं गहनपुत्तमम्। इक्कण्य कवितं पूर्वं यहादेते महर्षयः ॥४३॥

वीशिव बोले→ हे महर्षियों मैं आप लोगों को यह उत्तम और गम्भीर रहस्य बताता हूँ। पूर्वकाल में ब्रह्माजी ने मुझ महादंव को बतावा था

सांख्ययोगादिक्क्षा हेयं पुरुवाणां वि सावनम्। यानेन सहितं सांख्यं पुरुवाणां विवृत्तिद्वम्॥४४॥ न केवलं कि योगेन दृश्यते पुरुवः परः। इतन्तु केवलं सम्बग्ध्यगंधलप्रदम्॥४५॥ नवंतः केवलं योगं समाजित्य विमृत्तवे। विहाय सांख्यं विपलमकुर्वतं परिव्रमम्॥४६॥ एतस्मात्कारणाद्वितं नृष्णं केवलकर्मणाम्। आगतांऽहर्षियं देशं हाययन्याहसंग्रवम्॥४७॥ तस्माद्धवद्धिविषलं इतनं केवलकराव्यनम्। इतस्य हि इयलेन औत्तवं दृश्यमेश च॥४८॥

मनुष्यों को यह मुक्ति का यह साधन सांख्य तथा योग इस प्रकार दो तरह से जानने लोग्य है। वस्तुतः लोग महित सांख्य ही पुरुषों को अवस्य मुक्ति देने वाला है केवल योगपात्र से परमात्मा का दर्शन सम्भव नहीं है परन्तु यदि उस योग के साथ ज्ञान हो तथा वे दोनों मिलकर प्रत्येक मनुष्य का मांकरूप फरन देने वाले होते हैं योग का आश्रय लेकर विशेष मुक्ति हेतु परिश्रम में लगे हुए वे इसोलिए अप निष्फल हुए हैं इसलिए हे बाह्मची' केवल कर्म करते हुए आपके मोह से उत्पन्न हुए अञ्चान को बताने के लिए ही मैं आएक इस प्रदेश में आया था और इसी कारण (उपदेश करता है कि) आपको मोद्य के साधन रूप निमंत्र ज्ञान का ही आश्रय करके प्रयत्मपूर्वक उस परमेश्वर का ज्ञान अवश्य सुनना चाहिए और उसी के हास अवश्य सुनना चाहिए और उसी के हास अवश्य दर्शन किए जा सकते हैं।

एकः सर्वत्रमे हात्रमा केश्वनश्चितिपातकः। आनन्दो निर्मले नित्य एतद्दै सांख्यदर्शनम्॥४९॥ एतदेव यां ज्ञानस्य मोद्योऽनुगोवतेः एतत्कैवस्ययम्सं इङ्गायसञ्ज्ञ सन्तिः॥५०॥ आक्रिक चैतत्परमं बङ्गिहास्तरस्ययमः) बङ्गित मां पद्मान्यानो पत्तामो किस्मीस्टरम्॥५१॥ आत्मा सर्वत्र व्यापक, विशुद्ध, विन्मान, आनन्द, निर्मल, नित्य तथा एक हैं। यही सांख्य दर्शन है। यही परम ज्ञान है, इसी को यहाँ मोक्ष कहा गया है। यही निर्मल मोक्ष है और यही शुद्ध कहामान बताया गया है। इस परम (ज्ञान) को आश्रय करके उसमें ही निहा और उसी के परायण रहते हुए महान्या तथा यतिजन युद्ध विश्वस्य ईश्वर का दर्शन करते हैं।

एतकपरमं ज्ञानं केवलं सजिरक्षनम्। अहं हि वेद्यो भगवान्यस मूर्तिरियं ज्ञिका॥५२॥ महूनि सक्षनानीह स्थिद्धये कवितानि तुः तेषामध्यविकं ज्ञानं मामकं द्विजपुद्धता ॥५३॥

यही वह सत्, निरजन तक अहितीय परम ज्ञान है भें ही भगवान् वंदा अयात् जानने योग्य हूँ और यह शिवा मेरी ही मूर्ति है श्रेष्ट ब्राह्मणों लोक में सिद्धि (मोक्ष) प्राप्ति के लिये अनेक साधन बताये गये हैं, किन्तु उनमें मेरे विषय का ज्ञान सर्वश्रेष्ट (साधन) है

ज्ञानयोगरता ज्ञान्ता क्रमेव झालं गताः) ये हि सं भस्तिन रहा व्यावति सतते इदि॥५४॥ मद्भतितत्वस नित्य यस्य श्लोककल्पया मज्ञानसम्बद्धसम्बद्धसम्

झानबेता में परायण, सान्त और मेरे ही सरण में अपी हुए जो लोग शरीर पर भस्म लगाकर इदय में निरन्तर मेरा ही ध्यान करते हैं। वे यतिगण नित्य मेरी परम भिक्त में तत्पर हैं, अत: पापों से रहित होते हैं, (इसलिए) उन लोगों के भार संसार रूपो सागर को में बांग्र हो नह कर देता हूँ

निर्मितं हि परा पूर्वं इतं वाञ्चपतं शुष्टप्। मुक्कार्गुक्तमयं सूक्ष्यं वेदस्यां विषुक्तरे॥५६॥ प्रशासः संस्थापना अस्योक्कृत्वितवित्रह मुक्कवर्वरतो सन्तो इतं पाञ्चपतं करेतु॥५७॥

मैंने मुक्ति के लिए पूर्व हो पातुपतः अत का निमाण किया है। यह अतिराय गोपनीय, सूख्य और वेदों का स्तररूप है पनुष्य को प्रतान्त चित्ता. मन को संयमित करके तथा भरम में शरीर को धूसरित करके, कहाचर्यपरायण होते तुए नग्नावस्था में इस पातुपत-व्रत का पालन करना चाहिये

बद्धा कोर्यानकसनः स्थादेकवसनो पुनिः। वेदान्यासरतो विद्वानकार्यन्यसूपति शिवस्॥५८॥ एव शतुपतो योगः संवनीयो सुप्रकृषिः। तस्मिनिकाँस्यु पठितं निकापैतितं हि शुरुष्।५९॥ वीवराणकपक्रोवा मन्त्रया पामुपक्रिताः। बहुवोऽनेन बोनेन पूरा प्रजानमागकः॥६=॥

अथवा कौपीन या एक वस्त्र धारणकर विद्वान् मृनि को वेदाभ्यास में रत रहते हुए पशुपति शिक्ष का सदा व्यान करना चोहिये यह पाशुपत योग मोक्ष चाहने वालों द्वारा सेवनीय है— ऐसा शुनि का कथन है। राम, भग तथा फ्रोध से रहित, मेरा हो आवस बहुण करने वाले और मुझ में ही सन वाले बहुत से (भक्तजन) इस वोग के द्वारा पवित्र होकर मेरे स्वस्त्य को प्राप्त हुए हैं

अन्यानि चैव ज्ञास्ताणि लोकेऽस्मिन्योहनानि वृं। वेदवादविस्त्वानि वर्षेत कवितानि तृग६१॥ वार्थ पशुपतं सोपं नाकुलं चैव पैरवप्। असेव्यमेतस्कृतिने वेदवाहां स्वेवरम्॥६२॥

इस संसार में मोह उत्पन्न करने वाले तथा वेदवाद के विरोधी अन्य भी ज्ञास्त्र हैं, जो मेरे द्वारा ही कहे गये हैं। इनमें जो वाम पाशुपत, सोम, बाकुन तथा भैरव (मार्ग) तथा अन्य भी जो बेदबादा हैं, वे सभी जासेवनीय हैं

वेदमूर्तिरहं विप्रा नान्यज्ञासमध्वेदिमि । ज्ञाबते मत्त्वकपं तु मुक्तवा देवं समातनम्॥६३॥ स्वापक्टमिटं मार्गं पूजकवं महेन्द्रसम्। तनोऽचिराहरं ज्ञानमुख्यस्वति न संस्थ्य ॥६४॥ पवि मत्तिस्र विपुला प्रवतामस्तु सत्त्याः। स्वानमार्गं हि साजिस्यं दास्वामि मृनिसन्त्रमाः॥६५॥

है ब्राह्मणो। मैं वेदमूर्त हूँ। अन्य शास्त्रों के अर्थ को अपने वाले लोग सन्ततन देव विष्णु का त्याग कर मैरे स्वरूप को नहीं जान सकते। अतः इस पासूपत मार्ग को स्थापना करें, महेबर की पूजा करें। ऐसा करने से शीध ही आप लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा. इसमें संस्था नहीं है ब्रेष्ठजनों आप सम को मुझमें विपुत्त भक्ति हो है ब्रेष्ठ भूनियों स्थान करने भाग से मैं आपको अपना समन्तिस्था प्रदान करना।

इत्युक्त्वा घगवान्योगस्तत्रैवान्तर्हितोऽभकत्। तेऽपि दास्तने स्टित्वा झर्चयन्ति स्य झङ्क्ष्यम्। ६६॥ इझर्च्यस्ता झान्या झान्योगपराचणा सर्पत्व ते यहात्याना मुनवो इस्त्यादिनः॥६७॥ विचक्तिरे बहुन्वादानस्वात्यसम्बद्धसम् इतना कहकर भगवान् सोम (शंकर) वहीं पर अन्तर्थान हो गयं वे महर्षि भी ज्ञान्तवित, ब्रह्मधर्य-परायण तथा ज्ञानयोग परायण होकर उसी दारुवन में लंकर को पूजा करने लगे। उन ब्रह्मवादी महात्मा मुनियों ने एकत्रित होकर अध्यात्मज्ञान सम्बन्धो अनेक सिद्धान्तों को बनाया।

कियस्य जगतो मूलमात्या चास्माकवेद हि॥६८॥ स्रोऽपि स्वात्सर्वभावामां हेतुरीहर एव च। इत्येव भन्यमानामां व्यवसार्गायलम्बिनाम्। आधिरासीन्यहादेवी ततो गिरिवरात्मआ॥६९॥ स्रोटिसूर्यप्रतिकांशा ज्यात्स्यालासमादृती स्वधारियर्निर्यलांभिः सा यूरकती नमस्तनम्॥७०॥

इस जगत् का मूल क्या है और हमारा अपना मूल क्या है ? सभी भाव पदार्थों कोई हेतु होना माहिए ? वह ईवर हो हो सकता है। इस एकार मानने वाले तथा ध्वानमार्ग का अवलम्बन करने वाले उन महर्षियों के समझ श्रेष्ठ पर्वत (हिमालय) की पुत्री महादेवी पावेनी प्रकट हुई वे करोड़ों सूर्य के समान ज्वालामालाओं से समावृत अपनी निर्मल कालि से आकाशमण्डल को आपुरित कर रही वो

# नामन्वपञ्चद्गिरिजाममेवां ज्वालासहस्रान्तरसङ्गिविष्टाम्। प्रणेपुरेतामख्डिलञ्चपनीं

जानन्ति चैतरपरमस्य बीजम्।।७१।।

हजारों ज्यालाओं के मध्य प्रतिष्ठित, अनुसनीय पार्वती जो के दर्शन किये। तब मुनियों ने उन सर्वेश्वर को पत्नी पार्वती को प्रणाम किया क्योंकि वे जानते हैं कि वे ही परमेशन को मूलशक्ति (बीज) हैं

अस्थाकमेवा परमस्य पत्नी गतिस्त्रवात्मा गननाधियाता। पश्चन्यवात्मात्रमिदं च कुत्स्तं

वस्यामधैते मुख्य प्रह्नष्टाः॥७२॥

यही हमारे एरमेश्वर ज़ित की पत्नी हैं. हम्तरी पति और आत्मा है यही आकाश नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार मानते हुए प्रसन्न मन वाले मुन्तिगण ढन्हीं पार्वती में अपनी आत्मा तथा संपूर्ण जगत् की देखने लगे।

निर्राक्षितास्ते परमेशपरूया नदन्तरे देवमशंकोतुम्।

## पश्यन्ति सम्मुं कविभीक्षितारं स्ट्रं बृहतं पुरुषं पुराणभू॥७३॥

परमेश्वरपत्नी भी उन मुनियों को अच्छी प्रकार देखने लगीं अर्थात उन पर दृष्टि हाली, तब उस खीच मुनियों ने जगत के अशोध कारण कम्भु, जानी, सब के निवन्ता. रुद्र, महानु और पुराण पुरुष अपने परमेश्वर को सहा देखा

आलोक्य देवीच्य देवचीशं प्रणेषुरानन्द्रम्यापुष्यम्। इत्तरं तदीशं यगक्यसादा दासिकीये जन्मविनासहेतुः॥७४॥

इस प्रकार देवी (पार्वती) तथा देव (शंकर) को देखकर उन्होंने (मुनियों ने) प्रचाम किया और अतिराम आगन्द प्राप्त किया (तभी) उनमें भगवान् की कृषा से अन्य के विभाश के कारणरूप अर्थात् पुनर्जन्म न कराने वाले इंसर सम्बन्धी ज्ञान प्रकट हुआ।

इर्व या स्त्र जगतो योनिरेका सर्वात्विका सर्वेनियामिका च। पाहेसरी शक्तिरनादिसिद्ध य्योपामियानां दिनि सन्तरीयः।७५॥

(उन्होंने अनुभव किया कि) यही एक देवी जगत् की उन्होंस का मूल करण, सर्वात्मिका, सब का नियन्त्रण करने वाली तथा अनादि काल से सिद्ध माहेश्वरी शक्ति हैं यह ज्योम नामवाली होने से मानो आकारा- सबके हदवाकाश में प्रकाशित हो रहीं हैं।

अस्था महान् परमंत्री परस्ता-न्यहेश्वर: ज़िल एक: स रुद्र:। चळार विश्वं परशक्तिनिष्ठं यायामधारुद्वा स देवदेव:॥७६॥

देवाभिदेव महान् परमेही, पर से भी पर, अद्वितीय रुद्र महंश्वर शिख ने इस परम माहेश्वरी शक्ति में स्थित अपनी मारा का अध्यय क्रमण कर विश्व की सृष्टि की

एका देवः सर्वभूतेषु मृद्धोः मामी स्त्रः सक्तो निष्कलक्षः। स एव देवी न व तद्विभित्र-मेतन्त्रात्वा द्वमृत्ये स्वयन्ति॥७७॥

वही एक देव सभी प्राणियों में गूढरूप से अवस्थित हैं। वे मार्थी (माया के नियन्त्र) कटू सकल (साकार) तथा निष्कल (निसकार) हैं ' वे ही देवी (रूप) हैं, उनसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा जानकर अपृतत्व को प्राप्त करता है।

अन्तर्रितोऽमूद्भणवान्महेशो देव्या तथा सह देवास्टिदेवः। आरक्षयन्ति स्य तपादिदेवं सनौकसस्ते पुत्रस्य सहसूमध्यता

तदनन्तर देवाधिदेव भगवान् महेचर भहादेवी के साथ ही अन्तर्हित हो गये और पुनः वनवासी उन मुनिजन दस परम देव रुद की आराधना करने लग गये।

एततः कवितः सर्वं देवदेवस्य चेष्टितम्। देवदारुवने पूर्वं पुराणे यनस्या श्रुतम्॥७९॥ यः पर्वेषदृणुवात्रित्वं पुष्यते सर्वपातकैः। श्रावयेद्यं द्विज्ञान्त्रसन्तान्तः याति परमां गतिम्॥८०॥

इस प्रकार पूर्व काल में देवदार वन में घटित देशांधिदेश का ओ बृतान्त मैंने पुराणों में सुन्त था, वह आप लोगों को बता दिया जो इसका नित्य इसका पाठ करता है या श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाना है और जो शान्तचित्त द्विजों को इसे सुनायेगा, वह परम गति को प्रार होगा

> इति क्षेकुर्यपुराजे उत्तराई देवदास्त्रनाखेको नाम कनवलारिकोऽध्यायः॥३९॥

> > चत्वारिङ्गोऽध्यायः (सर्पदा नदी का माहात्म्य)

सूत उथाय

य्वा पुण्यतमा दंबी देवगन्यर्वसेकित॥ नर्मदालोकविख्याता तीर्घागमुत्तमा नदी॥ १॥ तस्यः मृणुर्व्य माहाल्यं मार्कण्डेयंन मास्तिम्। यविद्यस्य त सुधं सर्वपापत्रणासुनम्॥ २॥

सूतजो ने कहा—देवों तथा गन्धवों द्वार संवित यह पुण्यमयी देवो संसार में नर्मदा नाम से बिख्यात है तथा नदोरूप में सभी तीथों में उत्तम तीर्थ हैं। महर्षि भाकंण्डेय ने इसके विषय में जो युधिष्ठिर को कहा है, वह शुभ (माहारूय) आप मोग सुनें यह सभी पापों का नाशक है। पुरिक्षिर उदाय

श्रुतास्ते विकिया वर्षास्तरस्मादान्यहामुने। माहात्व्यं च प्रयागस्य तीर्वाचि विकियानि चः।३॥ भर्षदा सर्वतीर्थानां मुख्या हि चक्तेरिता। तस्यास्त्विदानीं माहात्व्यं क्लुमहीस स्तमा।४॥

युधिष्ठिर बोले – हे महामुने आपकी कृपा से मैंने विविध धर्मों को सुना, साथ ही प्रयाग का माहात्म्य और अनेक तीथों को भी सुना है। आपने बताया कि सभी तोयों में अर्पदा मुख्य है, अतः हे श्रेष्ठ । इस समय आप उन्हीं का माहात्म्य मुझे बतनायें।

#### मार्कण्डेव डवाच

नर्पदाः सरितां श्रेष्ठाः स्त्रदेहाद्विनिःसृता। तारकेसर्वभूतानि स्वातगाणि चराणि च॥५॥ नर्पदायास्तु माहारुकं पुराणे सन्मया सुन्ध्। इदानीं तकसम्बामि सृष्क्षिकमनाः शुक्षम्॥६॥

मार्कण्डेय बोलेन रुट्र के देह से निकली हुई नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ हैं वह चर अचर सभी फ्राणियों का उद्धार करने वाली है। पुरायों में नर्मदा का जो माहारूय मैंने सुना है. उसे अब बतलाता हैं, आप लोग एक्सप्रमन होकर सुनें-

पुण्या कनाइले बङ्गा कुरुक्षेत्रे सरस्तती। प्रामे का बदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा॥७॥ त्रिपि स्मरस्वतं तोयं समाहाद्यामुनं जलप्। सराः पुनाति गांगेवं दर्शनादेव नार्पदप्॥८॥

गङ्गा कनखल में तथा सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र हैं, किन्तु ग्राम अथवा अरण्य में सर्वत्र हो नमंदा को पवित्र कहा गया है सरस्वती का चल तीन दिनों तक, यमुना का जल सात दिनों तक तथा गङ्गाजल तत्काल स्नानमान से पवित्र करता है, किंतु नमंदा का जल तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है।

किन्द्रदेशपश्चार्के पर्वतेऽपरकण्टके।
पुण्या हिषु त्रिलोकेषु रमणीया मनोरभाग १॥
सदेवासुरक्यार्वा ज्ञायका वर्षोकताः।
तपस्त्रस्या तु राजेन्द्र सिर्विह तु परमी गताः॥१०॥
तत्र भात्वा नरो राजित्रप्यस्त्रे जितन्द्रियः।
अर्थाय रजनीयेकां कुलानां तारयेकानम्॥११॥
किलग देश के पीछे आधे भाग में अमरकण्टक पर्वत पर
तीनों लोकों में पवित्र, रमणीय, मनोरम नर्मदा का उद्गम

स्थल है। हे राजेन्द्र यहाँ देवताओं सहित असुरों, पन्धवाँ, ऋषियों तथा तपस्वियाँ ने तय करके परम सिरोद्ध प्राप्त को है राजन् मनुष्य वहाँ (नग्नंदा में) स्नान करके जितंदिय तथा नियम-परायण रहते हुए एक सात्रि तपवास करता है, तो वह अपने कुल को सौ पोढ़ियों को तार देता है

योजनानां सर्वं सात्रं सूयते सरिदुष्ठमा। विस्तारंण तु राजेन्द्र योजनहययायता॥१२॥ पष्टितीर्वसहस्राणि विष्टिकोट्यस्तवैव च। पर्वतस्य समन्तानु तिष्ठन्यमस्वष्टके॥१३॥ ब्रह्मचारी सूचिपूंत्या वितकोयो जिलेन्द्रियः। सर्वोहसानियुनस्तु सर्वपूर्वहिते स्तः॥१४॥ एवं शुद्धसमाचारो यस्तु प्राणान्यस्तियते। तस्य पुण्यफलं राजन्वशृणुक्षावहितोऽनका॥१५॥

राजेन्द्र सुना जाता है कि वह उत्तम नदी सी योजन से कुछ आधक लम्बो तथा दो योजन चौड़ विस्तार में फैली है अमरकण्टक तीय में एवंत के चार्य और साठ करोड़ साठ हजार तीथं स्थित हैं। हे राजन्। जो ब्रह्मचारी पवित्र होकर कोच तथा इन्द्रियाँ पर विजय प्राप्त कर सभी प्रकार की हिसाओं से सवधा निवृत्त हुआ, सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है तथा ऐसे ही सभी पवित्र आचारों से सम्बन्ध यहाँ प्राप्त त्याग करता है, उसे जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उसे आप सावधान होकर सुनें।

शतं वर्षसहस्राणि स्वर्गे पोदति प्रणातः। अधारोगणसंकीर्णो दिव्यस्तोपनिवारितः॥१६॥ दिव्यगन्तानुस्तिस्सः दिव्यपुर्णापरमंगितः ऋोडते दिव्यानोकं तु विदुषैः सह पोदते॥१७॥

हे पाण्डब । वह पुरुष अपसराओं के समूहों से सकाणी तथा चर्रों ओर दिव्य स्त्रियों से बिरा हुआ स्वर्ग में सी हजार वर्षों तक आनन्द प्राप्त करता है वह दिव्य गन्ध (चन्दन) से अनुलिप्त तथा दिव्य पुचरों से सुशोधित होकर देवलांक में जोड़ा करता है और देवताओं के साथ अपनन्द प्राप्त करता है

तन स्वर्गन्यरिप्रष्टो राजा भवति वार्षिकः। पृहं तु लधतेऽसौ वै नानारत्यसम्बितम्॥ १८॥ स्तम्पर्याणयर्थरिद्येर्वज्ञवैदूर्वपृष्ठितम्। आस्नेख्यवाहनै अपूर्वसीशतसम्बितस्॥ १९॥ राज्यक्षेत्रसः जीमा-सर्वस्तोजनवस्सम् जीवेद्यंत्रसं सार्व तन प्रोगममन्तितः॥ २०॥ इसके बाद स्वर्ग से च्युत होने पर वह (जन्मान्तर में) धार्मिक एजा होता है और नाज प्रकार के रहाँ से कुछ, दिव्य मणिमय स्तरमों, होरे एवं वैद्यमणि से विभूपित. उत्तम चित्रों तथा वाहनों से अलंकृत और दासी दास से सम्बन्धित भवन प्राप्त करता है। यह राजराजेक्द श्रीसम्भन, सभी स्त्रियों में प्रियकर तथा भोगों से युक्त होकर वहीं (पृथ्वी पर) सी वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है

### अस्पिक्ष्येक्रेऽस जले व्यवकारको कृते। अस्वितिका गतिस्तस्य प्रवतस्याप्यरे वदा॥२१॥।

(इस तीयं में जाकर) अग्निप्रवेश अथवा जल में प्रवेश करने अथवा उपवास करने पर वसे (मृत्यु पशाव्) अपुनस्ताप्यन गति प्रश्त होती है, जैसे कि आकाश में पवन की गति (अपुनस्तवृत्त) होती है (इसका आश्रय पह है कि शास्त्रविहित तप के कप में अग्निप्रवेश आदि तप इस तीर्य में अक्षय पुष्प देने कले होते हैं)।

पश्चिमे पर्वतवटे सर्वपापविनाजनः। हृदो जलेश्वरो नाम त्रिषु लोकेषु विकृत ॥ २२॥ सत्र विष्यप्रदानेन सक्योपासनकर्मणा। दशक्यंसहस्राणि तर्मिता स्युनं संशयः॥ २३॥

उस पर्वत के पश्चिमों किनारे पर सभी पापों का नार करने वाला और तोनों लोकों में प्रसिद्ध जलेक्ट नामका एक हद (तालाव) है बहाँ पिण्डदान करने तथा संप्योपासन कर्म करने से दस (हजार) वर्ष तक मितर तृष्ठ रहते हैं, इसमें संदेह नहीं।

दक्षिणे नर्पदाकूले कविलाख्या महानदीः सरलार्जुनसञ्ज्ञान नर्गतदूरे व्यवस्थिता॥२४॥ सा तु पुण्या महाभागा त्रिषु लोकेनु विश्वता सत्र कोटिशनं सार्व तीर्यानानु वृधिष्ठिर॥२५॥ तर्स्मिशीर्वे तु ये कृषाः परिताः कालपर्यवात्। नर्पदातीयसम्पृष्टास्ते यान्ति परामं गतिम्॥२६॥

नमंदा के दक्षिणों तट के समीप में ही कपिला नामक महानदी है, जो सरल तथा अर्जुन के वृशों से विसे हुई है वह महाभाग पुण्यमयों नदी तीनों मांकों में विख्यात है युधिष्टिर वहाँ सौ करोड़ से भी अधिक तीर्थ हैं। कालक्रम से जो वृक्ष उस तीर्थ में गिरते हैं, वे नमंदा के जल का स्पर्श करके परम गति को प्राप्त होते हैं। द्वितीया द्व महामागा विकान्यकरणी सुमा। तत्र तीर्वे नरः स्तात्वा विकान्या मवति क्षणात्।। २७॥ क्षपिला च विकान्या च सुपेते सरिदुत्तमे। ईसरेण पुरा त्रोत्ते लोकानां दितकाम्यया।। २८॥ अनाशकतु यः कुर्यात्तिम्यतार्वे नरावित। सर्वपायविज्ञुद्धस्या स्ट्रलोके स गकति।। २९॥ तत्र स्नात्वा नरो राज्ञक्कमेयकलं लमेत्। ये वमन्युतरे कुले स्नुलोके वसति ते॥ ३०॥

अन्य भहापृण्यदायी शुभ नदी विशत्यकरणो है. उस तीर्य में स्नानकर मनुष्य तत्क्षण हो सभी वर्णों या दुःखों से रहित हो जाता है। हे राजश्रेष्ठ! यह आप्त श्रुति है कि कपिला तथा विशत्या नाम की दोनों नदियों प्राणियों का हित करने की इच्छा से इंगर द्वारा आदिष्ट हैं। हे नराधिपति। उस तीर्य में जो (मरणप्रयन्त) अनशनवृत करता है, यह सभी पाणें से मुक्त होकर रुद्रलोक में जाता है। हे राजन्। वहाँ स्नानकर मनुष्य अन्नमेध का फल प्राप्त करता है और जो लोग नर्मदा के उत्तरों नट पर रहने हैं वे सदलोक में निवास करते हैं।

सरस्वत्याञ्च गंगायां नर्यदायां युधिष्ठिरः समं स्वारञ्ज दानं च यदा मे शंकरोऽववीत्॥३१॥ परित्यजति यः प्राणान्यवीतेऽपरकण्टकेः वर्षकोटिकां साथे स्वरूगोके पहीयते॥३२॥

है युधिहिर। गङ्गा. सरस्वती एवं नर्पदा में स्नान करने से उत्तर वहाँ दान देने से समान फल मिलता है। जो अमरकण्टक पर्वत पर जाकर प्राण त्याग करता है वह सौ करोड़ वर्षों से भी अधिक समय तक स्टुल्बेक में पूजित होता है।

वर्षदायां जलं पुण्ये केनोर्षि सकलीकृतम्। पवित्रं शिवसा मृत्यः सर्वपापैः अपुरुको॥३३॥ वर्षदा सर्वतः पुण्यः ब्रह्महत्यापहारिणी। अहोराजोपवासेन पुच्यते ब्रह्महत्यापा।३४॥

नर्मदा का जल अति पवित्र तथा फेन और तरहाँ से सुक्षिभितहै। उस पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा सभी प्रकार से पवित्र और बहाकत्या को दूर करने वाली है। वहाँ एक अहोरात उपवास करने से बहाकत्या के पाप से मुक्त हो जाता है।

आलेखरं तीर्ववरं सर्वपापप्रणाजनम्। तत्र गत्वा निषयवानसर्वेद्धायांत्सनचेत्ररः॥ ३५॥ क्युसूर्योपराणे च गत्वा समरकण्टकम्। असमेबाद्शगुणं पुण्यमाप्नीति म्हनवः॥३६॥

वहां जलेशर नाम का श्रेष्ठ तोर्थ सभी पाणें को नष्ट करने बाला है। इससे वहाँ आकर नियमपूर्वक रहने वाला मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चन्द्र तथा सूर्य प्रहण के समय जो अमरकण्टक को यात्रा करता है, वह मनुष्य असमेथ वह से इस युना अधिक पुण्य प्राप्त करता है।

एव पुण्यो पितावाते देवनव्यवेसेवितः। नानापुण्यत्वताकीर्णो नानापुष्योपकोपितः॥३७॥ तत्र सम्रिहितो राजन्देव्या सह पहेन्यरः। इक्का विव्यक्तिया स्त्रो विद्यादरणकी सहः।३८॥

यह पुण्यप्रद श्रेष्ठ पर्वत (अमरकण्टक) देवताओं तथा यन्धवों द्वारा संवित, नाना प्रकार के वृक्षों और लंताओं से ध्यात एव नाना प्रकार के पृष्यों से सुशोधित है। राजन्। यहाँ देवी पार्वतों के साथ महेबर और विधाधरणणों के साथ बहुत, विष्णु तथा रुद्द भी स्थित एत्ते हैं

प्रदक्षिणं तु थः कृषांत्यविकेष्मरकण्टके। पौण्डरीकस्य यदस्य फलं प्राप्नोति मानव ॥६९॥ कावेरी नाम विख्याता नही कल्पकनाशिनी। तत्र स्नात्का महादेवपर्भषेद् वृषक्तवज्ञम्॥ संगमे नर्मदाणस्तु सदलाके महीबते॥४०॥

वो मनुष्य अपरकण्टक पर्वत की परिश्रमा करता है, वह पौण्डरोक पत्र का फल प्राप्त करता है। उसी तरह बड़ों कावेरी नाम की एक प्रसिद्ध नदी है, जो कल्पमों का नाश करने वाली है। उसमें स्नान करके तथा नर्मदा-कावेरों के संगम में स्नान करके जो वृष्यध्यक्ष महादेव की आराधना करता है, वह रुदलोक में प्रतिष्ठित होता है

इति श्रीकृषेपुराणे उत्तराई मर्म्ककोयपुविद्विरसेवादे वर्षदामहारूयं वाम क्लारिशोधकायः॥४०॥

> एकस्रत्वार्रिशोऽध्यायः (तर्भदा नदी का माहात्त्व)

मार्कण्डेय उदाव

वर्षदा सरिता ब्रेष्ठा सर्वभाषिकाहिनी। मुनिपि: क्रांक्ता पूर्वमीक्षरेण स्वयन्युना॥ १॥ मार्कण्डेय ने कहा— नर्मदा नदी सभी नदियों में ब्रेष्ठ तथा समस्त पापों का शारु करने वासी है। यह बात पूर्वकाल में भूनियों तथा स्वयम्भु ईका ब्रह्मा ने कही है।

मुनिधिः संस्तुता द्वेषा नर्पदा प्रयस नदीः स्ट्रणात्राद्विनिकतना लोकानां दिवकाम्पपा॥२॥ सर्वपापद्वस निस्तं सर्वदेवनमस्कृता। संस्तुता देवणवर्वेरप्सरोमिस्त्येव थ॥३॥

यह श्रेष्ठ नर्भंदा नदी मुनियों द्वारा प्रश्नसित है (क्योंकि) यह लोकों के हित की कामना से रुद के शरीर से उत्पन्न हुई है यह नित्य सभी पापों को हरने वाली है, सभी देवों द्वारा नमस्कृत है और देवताओं, भन्धवीं तथा अपसराओं द्वारा अच्छी प्रकार स्तुत है

उनरे वैद्य कूले च तीर्व क्रैलोक्यक्यिके नाम्ना पट्रेसरे पुण्ये सर्वणपहरे शुप्रम्॥४॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्दैवतैः सह मोदत

इस नर्पटा नदी के उत्तरी किनारा तोनों लोकों में बिख्यात तीर्थरूप है, वहां भदेशर नामक तीर्थ अति पवित्र, सुभ तथा सभी पापों का हरण करने वाला है हे राजन्<sup>1</sup> वहीं स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आर्जन्दत होता है।

ततो गच्चेन राजेन्द्र विमलसस्युनमम्॥५॥ तत्र स्नात्वा नर्रः राजन्योसहस्यक्षं लगेतुः

राजेन्द्र वहाँ से विमलेखर तीय में जाना चाहिये। राजन् वहाँ स्नाम करके मनुष्य हजार गीओं के दान का फल ग्राप्त करता है

ततोऽङ्गारकेश्वरं भच्छेक्स्यतो नियतासनः॥६॥ सर्वपार्थवसुद्धात्मा स्त्रलोके महायते।

तदनन्तर संयमपूर्वक नियत आहार करते हुए अङ्गारकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से सुटकर पविज्ञात्मा होकर रुटलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है

वती एकोन एकेन्द्र केदारं नाम पुण्यदम्॥७॥ वत्र स्नात्वादकं पीत्रा सर्वोन्समानवाजुवात्।

राजेन्द्र इसके बाद पुण्यदायी केदार नामक तीयं में जाना चाहिये वहाँ स्नान करके जल पान करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है।

निष्यतेक्तरतो पद्योत्सर्वपार्यवगरूनम्॥८॥ तत्र स्तात्वा पद्यगत स्ट्रत्नोक पहीरते।

तदनन्तर निष्यत्तेश नामक तीर्थ में जाना चाहिये यह सभी पापों का बिनास करने वाला हैं। हे महाराज! वहाँ स्नान करने से मनुष्य रुद्रलोक में पृजित होता है ततो गच्छेत राजेन्द्र बाजवीर्धमनुस्तमम्॥ १ तत्र प्राणान्यरितकस्य स्त्रुलोकस्याप्नुवान्। ततः पुष्करिणीं मच्छेत्स्तानं तत्र समाचरेत्॥ १०॥ तत्र स्वास्ता राजन् सिहासनपनिर्धवेद्।

हे सजेन्द्र! तदनन्तर उद्यम बाणतीर्द में जाना चाहिये। वहाँ प्राणों का त्याय करने पर रुद्दलोक की प्राप्ति होतो है। इसके बाद पुष्करिणों में जाकर बहाँ स्नान करने। चाहिये। वहाँ स्नान करने मात्र से ही मनुष्य सिहासन का अधिपति हो जाना है।

अञ्चतिर्वं सत्ते गच्छेन्कूने चैव तु दक्षिणे॥११॥ स्ततमात्रो नरस्का इन्द्रस्याद्धीसनं लगेत्।

इसके पश्चात् (नर्मदा के) दक्षिणी तट पर स्थित सकतीर्थ में जाना चाहिये। वहाँ भी स्नान करने वाला इन्द्र के अर्धासन को पान कर लेता है।

ततो मच्छेन राजेन्द्र जूलबंद इति बुतिः॥१२॥ तत्र स्मात्वा च पीत्वा च गोमहस्रफर्ल लाखेन्।

राजेन्द्र । वहाँ से शूलभेद रामक तीर्थ में जाना चाहिये, ऐसी मान्यता है। वहाँ स्नान करके अलपान कर लेने पर सहस्र में, दान का फोन मिलता है।

उपोच्य स्वनीमेकां स्नानं कृत्या क्याविकि॥१३॥ आसववेन्यहायोगं देवदेवं नरोऽमलः गोसहस्रकलं क्राप्य विक्युलोके स नकाति॥१४॥

वहाँ एक राष्ट्रि उपधास करके तथा नियमपूर्वक स्नान करके पवित्र होकर मनुष्य को देवाधिदेव महायोगस्थरूप नारायण हरि को आराधना करनी चाहिये इससे हजार गौओं के दान का फल प्राप्त कर मनुष्य विष्णुलोक में जाता है

ऋषितीर्थं कते गत्ना सर्वपापहरं नृणाप्। एनाहपात्रो नरस्तत्र ज़िवलोके महीयके॥१५॥

तदनदार मनुष्यों के समस्त प्रापों को हरने वाले ऋषितीथं में आकर वहाँ केवल स्नान करने से ही मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है।

नारदस्य वु वर्त्रेय तीर्थं परमञ्जोधनम्। स्त्रावमात्रो नरस्तत्र गोसहस्रफलं प्रवेत्॥१६॥ यत्र तसं तपः पूर्वं नारदेन सुरविष्णः प्रीतस्तस्य ददौ योगं देवदेवो महेस्टरः॥१७॥

सहीं पर नारद जी का परम सुन्दर तीर्घ है। वहीं भी स्नानमात्र से मनुष्य एक हजार गी-दान का फल प्राप्त करता है। पूर्वकाल में इसी तीर्थ में देवर्षि नास्त्र ने तप किया **या** और इससे प्रसन्न होकर देवाधिदेव महेश्वर ने वन्हें योग प्रदान किया था

द्वाहाणा निर्मितं लिङ्गं ब्रह्मेसरमिति श्रुतम्। यत्र स्तात्वा नरो राजन्यकालोके पदीयो॥ १८॥

है राजन् ज़ह्मा के द्वारा स्थापित लिङ्ग जहां बर नाम से प्रसिद्ध है। इस तोर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलीक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

ऋणतीर्थं ततो पच्छेदणान्युच्येत्रपे युवप्। कटेशरं ततो पच्छेत्पर्यासं जन्मन- फलम्॥ १९॥

तदनन्तर ऋषतीर्थ को ओर जाता चाहिये वहाँ जाने से मनुष्य अवस्य हो ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद वटेशर तीर्थ में जाना चाहिये, यहाँ जीवन का पूर्ण फल मिलता है।

भोपेश्वरं क्यो गच्छेरसर्वव्याधिविनाशनम्। सारतपाने नरस्तरः सर्वदुःखेः प्रमुख्यते॥२०॥

तदुपरान्त समस्त व्याधियों का नाश करन वाले भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिये। वहाँ स्तान करने मात्र सं हो मनुष्य सभी दु:खां से मुक्त हो जाता है

तता गखंत राजेन्द्र पिंगलेखरपुत्तयप्।
अहाराजोध्यासंत्र जिरावफलमानुयात्॥२१॥
तिस्परतीर्थे तु राजेन्द्र कपिलां यः प्रयच्छति।
यावन्ति तस्या रोमाणि तत्प्रसूतिकुलेषु च॥२२॥
तावहर्षसहस्राणि स्ट्रलोके महीयते।
वस्तु प्राणवित्यामं कुर्वात्तव नराविष्णः२३॥
अक्षयं भादते कालं याक्यन्द्रिकाकरो।
नयन्तिस्यास्त्रत्य थे च तिष्ठन्ति भानसाः॥२४॥
ते मृताः स्वर्णमाथान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा।

राजेन्द्र! इस तोर्थ के बाद उत्तम पिङ्गलेखर में जाना चाहिये। वहाँ एक दिन रात का उपनास करने से द्विरात (यज्ञ या उपनास) का फान प्राप्त होता है। उस तीर्थ में जो कपिला यो का दान करता है, वह उस यो तथा उसके कुल में तत्पन्न सन्तानों के शरीरों पर जितने रोम होते हैं, उतने ही हजर वर्ष पर्यन्त स्टूलोक में प्रतिष्टित होता है। हे नर्राधिप! वहाँ जो प्राप्तों का त्यारा करता है, वह जब तन्ह सूर्य-चन्द्रमा हैं, तब तक अध्य आनन्द प्राप्त करता है जो मनुष्य नमंदा के तट का आश्रय ग्रहण कर वास करते हैं, वे मृत्यु पश्चात् स्वर्ण प्राप्त करते हैं, जैसे कि पुण्यवान् संत

ततो दोतंसरं गच्छेद्व्यासतीर्धं तपोवनम्॥२५॥ निवर्तिता पुग तत्र व्यासमीता महानदीः हुंकारिता तु व्यासेन तक्कांभन ततो गतत॥२६॥ प्रदक्षिणन्तु वः कुर्यातरिमकीर्थे बुध्विहर। प्रीतस्तत्र मचेद्व्यासो वाज्ञितं लगते खलप्॥२७॥

तदनन्तर दीतेशर नामक व्यासतीर्थ में जाना चाहिए, शे उनके तपोवन में स्थित है प्राचीन काल में वहाँ व्यासना से भयभीत होकर महानदी (नमंदा) लीट गई गयी वो और व्यास के द्वारा हुंकर किये जाने पर वहाँ से दक्षिण की ओर मूड गयी: हे युधिहिर! उस तीर्थ में शे प्रदक्षिण करता है व्यासजी प्रसन्न होकर उसे चाज्कित फल प्रदान करते हैं।

ततो पच्छेन राजेन्द्र इक्षुनद्यास्तु संगमम्। बैलोक्यक्त्रुतं पुण्यं वत्र सलिहितः शिवः ॥२८॥ तत्र स्नात्वः ४से शुजन् गाणपत्यमवाष्ट्रयान्।

राजेन्द्र तदनन्तर दीनों लोक में प्रख्यात एवं पवित्र इश्व भदी के संगम पर जाना चाहिये, जहाँ सदा शिव का वास है। हे राजन् वहाँ मनुष्य स्नानकर (शिव का) गाणपत्य-पद प्रक्ष करता है।

स्कन्दतीर्थं ततो गच्छेत् सर्वपापप्रकाशनम्॥२९॥ आजन्मनः कृतं पत्रपं स्नतस्तत्र व्यपोहति। तत्र देवाः सम्बर्णां पर्गात्पजपनुत्तमम्॥३०॥ उपासते महात्मानं स्कन्दं महिकारं प्रमुप्।

इसके पश्चम् स्कन्दतीयं में जाना चाहिए। यह तीर्यं समस्त पापों को नाश करने वाला है। वहाँ स्नान कर लेने पर संपूर्ण जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। वहाँ मन्धनों सहित देवगण शंकरनों के पुत्र, श्रेष्ठ महात्मा, क्रांकि नामक अस्त्रचारी प्रमु स्कन्द की उपासनी करते हैं।

ततो गच्छेदांबिरसं स्थानं तत्र समाचरत्॥३१। गो-सहस्रफलं त्राप्य रहलोकं स गच्छति

तदनन्तर आङ्गिरस सीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान करने वाला एक हजार गौ-दान का फल प्रस कर रहलोक में जाता है।

आहित सत्र देवेशं बहापुत्रो क्षम्यज्ञम्॥३२॥ तपशासम्ब विद्यारी लक्ष्यक्रम्योगमुक्तमम्। कुञ्जीर्थं ततो गव्हेनसर्वपापप्रणासनम्। ३३॥ वत्र स्नानं प्रकुर्वित असमेसफलं लमेत्।

वहाँ बहुमजों के पुत्र (महर्षि) अद्विरा ने तपस्य के द्वारा देवेश वृषमध्वज विश्वेषर को आराधना करके उत्तम योग प्राप्त किया था तदनन्तर समस्त पापों का नाल करने वाले कुशतीय में जाना चाहिये। वहाँ स्नान करने से व्यक्ति अष्टमंग्र यहां का फल प्राप्त करता है।

कोरितीर्यं ततो गच्छेत्सर्यपापप्रणाकृतम्॥३४॥ आजन्मनः कृतं पापं स्नातस्तत्र स्वपोहति।

इसके पड़ात् सर्वपापनाशक कोटितीर्च में जाना चाहिये वहीं स्नान कर मनुष्य संपूर्ण जन्म के पापों को दूर कर लेता है।

थन्त्रभाषां तता गच्छेत्स्मानं तत्र समाचनेत्॥३५॥ स्तातमात्रो तरस्तत्र सोमलाके महीयते।

तदुषरान्त चन्द्रभागा नदी में स्नान करना चाहिये। यहाँ स्नानमात्र सं ही पनुष्य सोमलोक में महान् आदर प्राप्त करता है।

नर्गदादक्षिणे कृते सङ्गमेश्वरमुनमम्॥ ३६॥ तत्र मनत्वा नरो राजनसर्वयद्भक्तं लभेत् नर्गदाया उत्तरे कृत्तं तीवै परमशोभनम्॥ ३७॥ आदित्यायतने सम्ययोग्धरेण तु पावितम्। तत्र स्वात्वा तु राजेन्द्र दत्त्वा दानन्तु शक्तितः॥ ३८॥ तस्य तीर्वप्रमावेण लगते चाझवं फलम् दरिद्या व्यायिता वे तु ये तु दुष्कृतकर्मिणः॥ ३९॥ मुख्यने सर्वपायंभ्यः सूर्यसाकं प्रपाति चा

राजन् नर्मदा के दक्षिणी तर पर तत्तम संगमेश्वर (तीर्थ) है वहाँ स्नान करके मनुष्य सभी वर्ज़ों का फल प्राम कर लेता है इसी तरह नर्मदा के उत्तरी तर पर आदित्यायन नामक तीर्थ है जिसे स्वयं इंशर ने भी रमणीय कहा है राजन्द वहाँ स्नानकर यथाशक्ति दान करने पर उस तीर्थ के प्रभाव से अश्वय फल फिलता है तथा जो लोग दरिंद्र और व्याधियुक्त तथा जो दृष्ट कर्म करने वाले हैं, वे सभी पार्म से मुक्त होकर सुयंत्मेक को जाते हैं।

मातृतीर्वं ततो वच्छेरसामं तत्र समाधरेत्॥४०॥ स्नातमात्रो नरस्तत्र स्वर्गसोकमवाजुवात्। ततः पश्चिमको गच्छेन्यस्तारश्चयुनस्य्॥४१॥ तत्र सास्त्रा तु राजेन्द्र सुचिर्यून्या समाहितः काञ्चनञ्च बतेर्द्वात्व्यात्विमर्वावस्तरम्॥४२॥

### पुष्पकेण विपानेन वायुलोकं स रक्यांता

तर उन्तर मातृतीयं में जाना चाहिए और वहाँ स्नान करना चाहिये वहाँ स्नानमात्र से ही मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है, इसके पश्चात् पश्चिम की ओर स्थित श्रेष्ठ वायु के स्थान में जाना चाहिये। रांभेन्द्र: वहाँ स्नान करके प्रमनपूर्वक पवित्र होकर अपनो वैश्व के अनुकूल द्विज की स्वणं प्रदान करना चाहिये। ऐसा करने वाला पनुष्य पुष्पकः विमान के द्वारा वायुलोक में जाता है।

ततो गच्छेनु राजेन्द्र अहल्यातीर्थमुज्ञमम्। स्तानमात्रादपारोभिमीद्वे कालमुज्ञमम्॥४३॥

राजेन्द्र तदनन्तर श्रेष्ठ अहल्यातोर्थ में जाना चाहिये। वहाँ स्तान मात्र से मनुष्य उत्तयकाल पर्यन्त अप्सराधी के साथ आनन्द करता है

वैत्रमासे तु सन्त्रासे मुक्तम्पक्षे त्रयोदशी। व्यापदेवदिनं तस्मित्रहरूपां पुजर्वततः॥४४॥ वत्र तत्र समुत्यत्रो नरोऽस्पर्वत्रियो भवेत्। स्त्रीवस्त्यक्षे भवेच्छीमान्कामदेव इतापर ॥४५॥

चैत्रमास में हुक्लपक्ष की त्रयोदशी जो कामदेव का दिन है. इस अहल्यातीय में जो मनुष्य अहल्या को पूजा करता है. वह जहाँ कहाँ भी उत्पन्न हुआ हो, वह श्रेष्ठ ह्या सबका प्रिय होता है और विशेषकर स्त्रियों को प्रिय लगने वाला, शोभायुक्त लक्ष्मोबान् तका रूप से दूसरे कामदेव के समान हो जाता है।

सरिद्वरो सम्प्रसाहः तीवै शक्तस्य विश्ववम्। स्नातमात्रो नरस्तत्र ग्रेसहस्रफलं लभेत्॥४६॥

इसी उत्तम नदों के किनारे इन्द्र के प्रसिद्ध राफ़तीर्थ है। यहां आकर स्नान करके मनुख्य हजार गोदान का फॉल प्राप्त करता है।

सोमतीर्थं ततो मध्येतमानं तत्र समायोत्। स्नातमात्रो नरस्तत्र सर्वप्रयैः प्रमुख्यते॥४७॥ सोमत्रद्वे तु राजेन्द्र पायक्षप्रकां प्रवेत्। त्रैलोकपविश्वतं राजनसोमतीर्थं महाप्रलप्॥४८॥

तदनन्तर सोमतीर्थ में आकर वहाँ स्नान करना चाहिये। केवल स्नानमात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे सनेन्द्र जिस समय चन्द्रग्रहण हो उस समय (बहां स्नान करने से) विशेषकर एगों का श्रम करने खला होता है हं राजन् तोनों लोको में विख्यात सोमतीर्थ महान् फल देने वाला है।

यस्तु सान्त्रायणस्कुर्यातत्र तीर्थं समाहितः। सर्वपार्णवशुद्धान्या सोपलोकं स यक्ति॥४९॥ अभिप्रवेशं यः कुर्यात्सामतीर्थे नतीयपा जले अभक्तनं वापि नासौ सत्त्यों हि जायरे॥५०॥

उस तीर्थ में को एकाफ्र भन से चान्द्रायणबाद करता है, वह समस्त पापों से मुक्त वितुद्धारक होकर स्वेपलोक को जाता है। हे नगधिए। जो सोमतीय में अग्निप्रदेश, जलप्रदेश अथवा अनशन करता है, वह मृत्यु पश्चात् पुनः उत्पन्न नहीं होता

स्तम्भतीर्थं ततो ग्व्येनस्मानं वत्र समाचरेत्। स्तातमात्रा नरस्वत्र सांमलोकं महीयते॥५१॥

तदननार स्तम्भतीर्घ में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिये वहाँ स्नानकात्र से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अर्थान पूजित होता है

ततो पच्छेत राजेन्द्र विष्णुतीर्धमनुत्तमम्। बोषोपुर्रामति ख्यातं विष्णुस्कानमनुत्तमम्॥६२॥ असुरा बोधिमास्तद्र वासुदेवन कोटिलः। सब तीर्वं समुख्यां विष्णुत्रीको भवेदिह॥५३॥ अहोराजोपकासेन बह्वहत्यां व्यपोत्तिः

राजेन्द्र तदनन्तर परण उत्तम विष्णुतोर्थ में जाना चाहिये वहाँ योधनीपुर नामक विष्णु का श्रेष्ठ स्थान है। वहाँ वासुदेव के साथ करांड़ों असुरों ने युद्ध किया था (और असुरों का संहार किया था)। अतः वहाँ विष्णुतीर्थ उत्पन्न हुआ जा मनुष्य तस तीर्थ को संवन करता है वह विष्णु के समान शोधासम्पन्न हांना है। वहाँ एक अहोरान्न उपवास करने से ग्राधाहन्या दर हो जाती है

नर्यदादक्षिणे कूलं तीर्थं परमञ्जोजनम्॥५४॥ कामनोर्थीयति खपाते यत्र कामोऽर्धवेद्धरिम्। तर्भियस्तीर्थं नरः स्कटा उपवासयराचणः॥५५॥ कुसमायुक्कपेण स्त्रुलोके पहीकोः

नमंदा के दक्षिणी तट पर एक परम सुन्दर तीर्थ है, जो कामतीर्थ नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर कामदेव ने शंकर की आराधना को ची उस तीर्थ में स्नानकर जो उपवासपरायण रहता है, वह कामदेव के समान रूपवान् होकर रुदलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मतीसंपनुत्तपम्॥५६ व् उमाहरूपित राजातं तत्र सन्तर्पयत्पित्न्। रौर्णमास्याममावास्यां श्रास्ह्रूद्वांत्रवाविषि॥५७॥ व्यक्तपा शिला तत्र तांत्रक्तये व्यवस्थितः। तस्मिस्तु दापपेत्पिण्डान्वैशाखे तु समाहित ॥५८॥ स्नस्ता समाहितमना दम्भमारसर्पविर्णतेतः। तृष्यन्ति पितरस्वस्य वस्तित्वद्वित पेदिनी॥५९॥

राजेन्द्र तदनन्तर उत्तम ब्रह्मतीर्थ में जाना चाहिये। वह तीर्म 'उमाहक' इस नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पितरों का तर्पण करना चाहिये। पूर्णिमा तथा अमान्यस्या को विधिपूर्वक ब्राह्म करना चाहिये वहाँ जल के मध्य हायों के आकर की गजिशला स्थित है। उस शिला पर भी वैशाख पास की पूर्णिमा को स्नान के अनन्तर दम्भ तथा मान्सर्य से रिहत होकर एकाग्रचित्त से पिण्डदान करना चाहिये। इससं पिण्डदाता के पितर जब तक भृथ्वी रहती है, तस तक तृत्त रहते हैं।

किसेग्रां ततो गच्छेत्पनानं तत्र समाचीत्। स्नातमात्रो नरस्तत्र गाणपत्यपदं लभेत्॥६०॥ ततो गच्छेत राजेन्द्र स्निद्धो यत्र जनादंन । तत्र स्नात्वा नरो भक्त्या किय्मुलोके महीयवे॥६१॥

इसके बाद विशेषा तीर्य में आकर वहाँ स्नान करनी चाहिये। वहाँ स्नानभात करने से मनुष्य, शिव का गाणपत्य पद प्राप्त करता है। शजेन्द्र, तदनसर जहाँ जनादन स्वयं लिङ्ग रूप में प्रतिष्ठित हैं, उस तीर्य में जाना चाहियं सजेन्द्र वहाँ स्नान करने से विष्णुलोक में आदर प्राप्त करता है

यत्र नारायणो देवो मुनीनां प्राक्तितस्माम्। स्वात्मानं दर्शयामास लिङ्गं तत्परमं पदम्॥६२॥

यहां पर नारायण देव ने भक्तिपृत्र मन वाले भुनियाँ को अपना स्वरूप का लिङ्गारूप में दर्शन कराया था। इस कारण यह लिङ्ग तीर्थ परम पद विद्युषाम ही है

अकाल्लन्तु ततां नव्हांत्सर्वपापविनासनम्। भानं दानम् अत्रैव वाक्रणानाम् व्येजनम्।)६३॥ विण्डहदानम् कृतं प्रेत्याननकलप्रदय्। वियम्बकेन तोयेन व्यक्तं अपयेदिद्वतः॥६४॥ अकोल्लमूले द्वाच विण्डाद्वेत यवाविति। तारिता पिवरस्तेन दृष्णन्यसम्द्रवारकम्॥६५॥ तदनन्तर समग्र पाणें का नष्ट करने वाले अकरेल्स तीये में जाना चाहिये वहाँ पर किया गया स्मान, दान, बाह्मण भाजन तथा पिण्डदान परानोक में अनन्त फल देने वाला होता है। जो प्रैयम्बक (अपन्यक) मन्त्र के द्वारा जल से चर पकाकर उससे अंकोल (वृक्ष) के मूल में यथाविधि पिण्डदान करता है, उसके द्वारा तारे गये पितर जब तक चन्द्रमा तथा तारे बतंमान है, तब तक तृत रहते हैं।

ततो नकोत राजेन्द्र तायसेसरपुत्तमम्। तत्र स्नात्मा तु एकेन्द्र परमुयातयस कलम्॥६६॥

राजन्द् । तदनन्तर उत्तम तापसेश्वर (तीर्थ में) जाना चाहिये राजन्द्र । वहाँ स्वानमध्य करने से मनुष्य तपस्या का फल प्राप्त करता है।

शुक्तकार्थं ततो गच्छेत्सर्वपापवित्तक्षतम्। नास्ति तेन समन्तार्थं नर्पदायां युधिष्ठिर॥६७॥ दर्शनात्पर्शनातस्य स्नानादानानामे जयात्। शोपार्वेद्योपवासाय शुक्तकार्थे महत्पराप्।६८॥ योजननतम्त्रते क्षेत्रे देवगव्यवसीवतम्। शुक्तकार्वार्थातं स्थानं सर्वपापवित्राक्षनम्॥६९॥

इसके पश्चात् सभी पापों का नाज करने वाले शुक्लतीयं में जाना चाहिये। हे युधिष्ठिर नर्मदा में उसके समान कोई भी तीयं नहीं है। उस शुक्लतीयं में दर्शन करने, स्पर्श करने तथा वहाँ स्नान, दान, तप, जप, होम और उपवास करने से महान् फल को प्राप्त होती है। इसका क्षेत्रफल एक पोजन (चार कोश) का है। शुक्लतीयं इस नाम से विख्यात यह तीयं देवताओं तथा गन्यवाँ से सेवित है और समस्त पापों का नाम करने गासा है।

पादपावंग दृष्टेन ब्रह्महत्यां व्यपोहति। देवज सह सदा पर्नस्तत्र तिष्ठति शङ्करः॥७०॥ कृष्णपञ्चे सतुर्दश्यो देशास्त्रे पासि सुवतः। लोकास्त्रवकाहिनिक्कम्य तत्र सत्तिहितो हर ॥७१॥ देवदानवनस्वर्तः सिद्धविद्यावरास्त्रव॥ वणस्त्राप्सरस्ते नागस्तव तिष्ठनि पृद्भवा ॥७२॥ यहां पर (वट) कृक्ष के सहभाग को भी देखने से ब्रह्महत्या दूर हो जातो है, (क्वोंकि) वहाँ देवी (पावती) के साथ शंकर सदा निवास करते हैं सुबत! बैशाख मास में कृष्णपश्च की चतुर्दकी को वे हर अपने निजयाम से आकर वहां विराजमान होते हैं (इतना ही नृहों) वहाँ बेह देवगण, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विद्यक्षर, अपसराओं के समूह तथा नाम भी आते हैं:

रिकृतं दि यहा वसां सुबसं संबंधि वारिकाः आजन्मवितं यापं सुबस्तीवें व्ययोविताक्षः। स्तानं दानं तपः बाद्धपन्नं तत्रं दृश्यते॥७४॥ सुक्लतीर्वत्यां तोर्वं न प्रविव्यति पर्यनम्। पूर्वे वयसि कर्माणि कृत्वा वापानि प्रनवः। अहारात्रोपवासेन सुक्रतीर्थे व्यपोहति॥७५॥ कर्मतिकस्य तु मासस्य कृत्वायदं धनुर्वत्री। एकविश्मकुलोपेतो न स्यवेदीश्वरात्रयात्। तपसा बहाचर्येण स्तैदनिन ता पुनः॥७७॥ व वो गतिपवाजीति शुक्लतीर्थे तु यां लभेत्।

जिस प्रकार कोई वस्त्र (दाग-धम्मे से) रंजित हो, वह जल से (धोचे जाने पर) स्वच्छ (मलरहित) हो जाता है. इसी प्रकार शुक्ततीर्थ में स्नान करने से जन्म से लंकर अध तक किये सब पाप दूर हो जाते हैं वहाँ किया गया स्नान, दान, तप तथा श्राद्ध अक्षय फल देने वाला है। शुक्तरतीर्थ-सा परम तीर्थ न कोई हुआ है. न होगा। मनुष्य पूर्व अवस्था में किये सब पापों को शुक्ततीर्थ में एक दिन-रात के उपवास से दूर कर दंख है। कार्तिक मास में कृष्णपक्ष की चतुरंशों को उपवास रखकर परमेश्वर को पृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से वह इकीस पीड़ियों के साथ ईश्वर के लोक में वास करता हुआ कभी भी च्युत नहीं होता। शुक्लतीर्थ में जो गति प्राप्त होती है, यह तपस्या, बाह्यसर्थ एव अथवा दान से प्राप्त नहीं होती।

शुक्ततीर्थं महातीर्थपृथितिहरिवेदिनम्॥७८॥ तत्र स्वात्वा नसे सम्युक्तर्यन्य न विन्दति। अवने वा चतुर्दायां संकातौ विषुवे तद्या॥७९॥ स्वात्वा तु सोपवासः सन्तिनिकास्य भूभाहित दानं दशास्त्वाक्तिक प्रीयेतां हरिक्रकूरौ॥८०॥ एत्तीर्थप्रयोज्या सर्वं भ्रतति सक्ष्यप्रम्।

ऋषियों तथा सिद्धों से सेवित शुक्रनतीर्थ महान् तीर्थ है राज्य वहाँ स्नान करके मनुष्य पुनर्जन्य की प्राप्त नहीं करता। यहाँ अयन, चतुरंती, संक्रान्ति तथा विषुव ्योगः)

 <sup>&#</sup>x27;त्रियम्बकेन तथिन' अर्थात् अर्भदा के जल से-ऐसा भी अर्थ कुछ लोग करते हैं।

में ययात्रक्ति दान देना चाहिये। इससे विष्णु तका जिल दोनों प्रसत्र हाते हैं। इस तीर्च के प्रभाव से सब कुछ अक्षय होता है

अनत्वं दुर्गतं वित्रं नाववनायवापि वा॥८१॥ उद्दाहपति बस्तीर्थं तस्य पुष्पपत्नं नृष्यु। यावसत्रोपसंख्या तु क्टासृतिकृत्नेषु च॥८२॥ तावदुर्वसङ्ग्रह्माणि स्त्रुत्नोके पहायते।

इस तीचे में जो किसी अनग्य, दुर्गित को प्राप्ट अथवा धनिक ब्राह्मण का भी विवाह कराता है, उससे जो पुण्य-फल प्राप्त होता है, उसे सुनो— उसके शरीर में तथा उसके कुल की संतानों के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने हजार वर्षों तक वह रुदलोंक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

ततो सन्देत राजेन्द्र समतीर्वमनुतामम्।।८३॥ कृष्णपञ्जे चतुर्वस्यां स्वयमासे युव्यितः। स्वानं कृत्वा अक्तपोजी च पत्रयेद्योतिसङ्गटम्॥८४॥

राजन्द्र। तदनन्तर परम उत्तम यमतोर्थ में आना चाहिये। है पुथितिर मायमास में कृष्णपक्ष की चतुरंशी को इस यमतीर्थ में स्नाद करके जो केवल रात्रि में भीजन करता है. वह गर्थ के संकट को कभी नहीं देखता है।

ततो गच्छेत राजेन्द्र एरण्डीतीर्वपुत्तमम्। संगये तु नर स्नात्वा उपकासपरायणः॥८५॥ ब्राह्मणे भोजयंदेके कोटिमर्वति भोजिताः। एरण्डीसङ्गये स्नात्वः मिक्तिमातानु रिझतः॥८६॥ मृत्तिकां शिरसि स्थाप्य श्रवणाङ्ग च तज्जलम्। नर्मदोदकसंगित्रं मुख्यते सर्वकिल्विषे ॥८७॥

राजेन्द्र! तदुपरान्त श्रेष्ठ एरण्डीतीर्थ में जाना चाहिये वहीं य संगम में स्नान कर उपवासपरायण रहते हुए जो एक अक्षण को भीजन कराता है, तो उसे करोड़ों (ब्राह्मणों) की भीजन कराने का फल मिलता है एरण्डी संगम में स्नान करके भित्तभाव से परिमूर्ण होकर वहीं की मिट्टी मस्तक में लगाकर जो नर्मदा के जल से मिश्रित उस (एरण्डी-संगम) के जल में स्नान करता है, वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाना है

ततो गच्छेत गाजेन्द्र तीर्थकुत्त्तीलकेस्टरम्। नैगाधकाते तत्र दिने पृथ्वे न संजयः॥८८॥ तत्र स्तात्व च पीत्वा च दत्त्वा चैव वदाविद्यि। सर्वपापविद्यमुक्तो ब्रह्मसोके म्होबते॥८९॥ हे राजेन्द्र। इसके पश्चात् कल्लोलकंत्रम् तीर्थं में जाना चाहिये। वहाँ पुण्य (पर्व) दिन में निश्चित रूप से गङ्गा अवतरित होती है वहाँ स्नान, आचमन और विधिपूर्वक दान देने से मनुष्य सभी पाणें से मुक्त होकर ब्रह्मलांक में प्रतिशा प्राप्त करवा है।

वन्दितीचं ततो गन्होतत्र स्मानं समावरेत्। प्रीयवे तत्र बन्दोरुः सोमलोके बहोयते॥ ९०॥

तदननार नन्दितोर्थ में जाका स्वान करना चाहिये। ऐसा करने जाला नन्दीवर को प्रसन करता है और वह सोमलोक में महान आदर प्राप्त करता है।

ततो बच्छेत राजेन्द्र तीर्थं त्यनरकं सुमप्। तत्र स्वात्या नरो राजवारकं नैय पत्रपति॥ ९ १॥ तीरमस्तीर्थे हु राजेन्द्र स्वान्यस्थीनि विनिश्चिषेत्। व्यवाद्यापते लोके वन्त्रोगसमन्त्रित ॥ ९ २॥

हे राजेन्द्र इसके आगे शुध अनरक नामक तीर्य में जाना चाहिये। राजन् । वहाँ स्नान करके मनुष्य कभी नरक को नहीं देखता राजेन्द्र ! उस शुधतीर्य में अपने सम्बन्धियों का अस्थियों का विसर्जन करना चाहिए ऐसा करने से वह जनतानर में दिव्य रूपवान् एवं विविध धन-भागों से सम्पन्न होता है।

त्तो गच्छेत राजेन्द्र कविलातीर्वमृतमम्।
तत्र स्तत्वा नरो राजनीसहस्रफलं लमेत्॥९३॥
ज्येहासे तु सम्त्राप्ते चतुर्दश्यां विशेषतः।
तत्रोपोच्य नरो मकत्वा दस्त्व दीपं पृतेन वु॥९४॥
एतेन स्तापवेद्वर्षे ततो वै त्रीफलं रूपेत्।
यव्यापरणसंयुक्तां कविलां वै त्रदापयेत्॥९५॥
भवीपरणसंयुक्तः सर्वदेवनयस्तृतः।
शिवनुल्यक्तो भूत्वा शिवन्दर्काहते सद्॥९६॥

हे त्रावंन्द्र तदनन्तर दत्तम कपिलतीयं में जाना चाहिये। राजन् वहाँ स्नानकर व्यक्ति हजार गोदान का फल प्राप्त करता है ज्येष्ठ भास आने पर विशेषतः चतुर्दश्चै तिथि को वहाँ तपवास कर मनुष्य को भक्तिपूर्वक घृत का दीप-दान करना चाहिये घृत से ही रुद्र का अभिषेक करना चाहिये, पृतयुक्त श्रीफल का इवन करना चाहिये और घंटा तथा आभरणों से सम्पन्न कपिला गौ का दान करना चाहिये। इससे पनुष्य सभी उसलंकारों से युक्त, सभी देवताओं के स्तिये बन्दनीय और शिव के सम्पन तुल्य शक्तिशाली होकर चिरकाल तक शिव के समान कोडा करता है अर्थात् लॉक में आनन्द अनुभव करता है।

अङ्गरकदिने प्राप्ते चतुर्व्यान्तु विशेषनः। स्नायिक्वा क्रिके दहाहाहाणेष्यस्तु बोजनव्॥९८॥ सर्वदेवसमायुक्ती विमाने सर्वकायिके। कता शकस्य मध्यं शक्रिण सह पांदते॥९८॥ तत स्वर्णास्पर्विष्यशे प्रतिमान्योगवान्यवेतुः।

मंगलवार को विशेष रूप से चतुर्थी पड़ने पर यहां शिव का अभिषेख कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये ऐसा करने वाले मनुष्य सभी भोगों से युक्त हांकर अपनी इच्छा से सर्वत्र अप्रतिहतगति एवं सभी प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण विमानों के द्वारा इन्द्र के मवन में आवश्य इन्द्र के साथ आनन्द भोग करते हैं। (यहां अवधि पूर्ण होने पर) स्वर्ग से च्युत होकर इस लोक में भी धमवान् और भोगवान् बनता है

अङ्गारकनवायानु अमावस्यां तसैव च॥११॥ स्नापयेतत्र यस्पेन रूपवान्सुमणी प्रवेत्।

और भी, यदि पंगलवार की नवमा तिथि हो, अथवा अम्मवस्या हो, तो उस दिन भी वहाँ प्रयत्नपूर्वक शिवाधियेक करने से व्यक्ति रूपवान तथा सौभाग्यशाली होता है।

ततो मच्छेन राजेन्द्र मणसरमनुनमम्॥ १००४ श्रायको मासि सम्प्राते कृष्यको चतुर्दशी। स्वातमात्रो भरस्तत्र स्क्रलोके महीयते॥ १०११ चितृणां तर्पणं कृत्या मुख्यते स ऋणत्रमात्।

है राजेन्द्र तदननार संवीतिम गणेशर (तीर्थ) में जाना चाहिए। ब्रावण मास अवने पर कृष्णपक्ष को चतुदंशी को वहाँ स्वातमात्र करने से मनुष्य सदलोक में प्रतिष्ठित होता है और पितरों का तपंज करने से तीनों (देव, कृषि, मनुष्य) ऋणों से मुक्त हो जाता है

महोश्वरसमीपे तु नेपाबदनमृतमम्॥ १०२॥ अकस्मो वा सकायो वा वत्र स्नात्वा तु मानवः। आजन्मजनितैः पाएँमुँच्यते नात्र मंश्रयः॥ १०३॥

भणभारतीर्थ के समाप श्रेष्ठ यहाददन नामक तीर्थ है वहाँ पनुष्य सकाम या निष्कामभाव से स्नान करता है, वह उन्य भर के किये हुए पापों से मुक्त हो जाता है. इसमें संशय नहीं है।

तस्य वै पश्चिमं भागे समीपे नातिद्वातः।

दशासमेपिकं तीर्थं त्रिषु लोकेषु विश्वतम्॥ १०४॥ वर्षाच्य रजनीमेको मासि भारपदे शुमे। समावस्यां हरे स्नाप्य पूजवेद्वीयृक्षकणम्॥ १०५॥ काञ्चनेन विमानेन किश्विणीजालमालिना। गन्ता स्कृपरे रुप्यं स्क्रेण सह मोदवेश १०६॥

पूर्वोक्त तीर्थ के पहिमी भाग में अति समीप में ही तीनों लोकों में विख्यात दशासमेशिक नामक कीर्थ है। वहाँ सुभ भाइपद मास की अमाजास्या को एक गति का उपवास कर स्नानपूर्वक जो वृषभध्यज का पूजन करता है, वह किकिणी के समूह से अलंकृत सोने के विमान से रमणीय रुद्धुर में जाता है और वहाँ रुद्द के साथ आनन्दानुभव करता है।

सर्वत्र सर्वदिवसे स्काने तत्र समाचरेत्। फितृजां तर्वजं कृत्वा चासुप्रेयफलं लपेत्॥ १०७॥

उसी तीय में मनुष्य सर्वकाल सभी दिनों में स्नरन करता है और पितरों का तमंण करता है. तो उसे असमेध यह का फल प्राप्त होता है।

> इति श्रीकृषेपुराणे अत्तरार्दे वर्षदायाहरूचे एकचलारिहाऽस्थायः॥४१॥

> द्विचत्वारिंशोऽध्याय: (वर्यदा नदी के तीर्वी का महात्म्य)

पार्कण्डेच उठाच

ततो गव्हेच राजेन्द्र भृगुतीर्यप्युत्तमभ् तत्र देवो मृतुः पूर्व स्ट्रमारायप्रयुक्ता १॥ दर्शनातस्य देवस्य सद्य पापालापुच्यते। एसकोतं सुविपुनं सर्वपाणायाणायम्॥ २॥

महिष मार्कण्डेय बोले— हे राजेन्द्र। पूर्वोक तीयों के अनन्तर सर्वोत्तम भृगुतीर्थ में जाना चाहिये। प्राचीन काल में यहाँ महिष् भृगु ने भगवान रुद्र की आराधना की ची इसलिए वहां स्थित रुद्रदेव के दुर्शन करने से तत्काल पाप से मुक्ति हो जाती है। यह क्षेत्र अतिशय विशाल तथा सभी पापों को नह करने कला है।

तत्र स्मत्वा दिवं यानि वे मृतासोऽपुनर्पवाः। उपानही तथा युग्धं देयमञ्ज्ञा काश्वनम्॥३॥ प्रोजनं च वदाञ्चन्ति नस्याप्यक्षमपृष्यते। श्वरति सर्वदानानि यकदाने तपः क्रिया॥४॥ अक्षयं तत्तपस्तरं भूमृतीर्थे युचिहिर।

यहाँ (नपदा में) स्नान कर मनुष्य मरकोपरान्त स्वयं को जात हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस भूगुतार्थ में जाकर मनुष्य को दो पहतुकाएँ तथा सोने का दान, वा अल का दान करना वाहिये। यथाशक्ति ध्येजन भी कराना चाहिये। यह सब अनन्त फल देने बाला कहा गया है है युधिष्ठिर। सभी प्रकार के दान, यज्ञ, तम तथा कर्म भीण हो जात हैं परन्तु भूगुतीर्थ में किया हुआ तम अक्षय होता है।

सम्बेच तपसांत्रण रहेण विपुरारिणात्त५॥ साजित्र्यं तत्र कवितं पूणुतार्थे युणिहर

हे युधिष्ठिर उन्हों (महर्षि भृगु) को ठप्र तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिपुरारि रुद्ध ने भृगुतोर्थ में स्वयं अपना सान्निय्य कहा या अर्थात् सदैव शिव का वहां वास रहेगा

ततो गच्छेन राजेन्द्र कैतमेश्वरपुत्तमम्।।६॥ यञ्चरप्रय त्रिश्चनाञ्चं गैतयः पिद्धिमातवान्। तत्र स्नात्वा रते राजशुक्तासपरायण ॥७॥ कांचनेन विमानेन ब्रह्मलोके महीयते।

राजेन्द्र सदनन्तर उत्तम गीतमंत्रमं (तीयं, में जाना चाहियं। जहाँ त्रिशूलधारी धगवान् शंकर की आरायना करके महाँच गीतम ने सिद्धि प्राप्त की थीं। है राजन् वहाँ र गीतमेश्वर तीर्थ में) स्नानकर उपवासपरायण होकर मनुष्य साने के विमान द्वारा बद्धालीक जाता है नथा वहाँ पूजित होता है।

वृद्येत्सर्गं ततो गद्धेच्छाश्चतं पदमाप्नुयात्॥८ र करनन्ति नया मुद्रा विष्णोर्मायाविषोहिताः

ादुपरान्तः मनुष्य को (नर्मदा के तट पर स्थित) वृषांत्मर्ग तीयं जाना चाहिए यह शामत पद (मोक्ष) प्रक कतता है। विष्णु की माया से मोहित मूढ व्यक्ति इस तीर्थ के प्रभाव को नहीं जानते

धौतपायं ततो गध्छेद्धैनं यत्र दृषेण तृ॥९॥ नर्मदायां स्थितं शाजन्सर्वेपातकनाशनम्। तत्र तीर्थे तर स्नात्वा ब्रह्मस्यां व्यपोहति॥१०॥ तत्र तीर्थे तु राजेन्द्र प्राणा्यागं करोति यः। चतुर्भुजस्तिनेत्रश्च इस्तुल्यक्लो प्रवेद्॥११॥ वसंस्कल्पायुतं सात्रं शिक्तुल्यपश्चम्यः। कालेन यहता जातः पृथिक्यामेकराङ् भक्षेत्॥१२॥ इसके पश्चात् 'भीतपाय' नामक तीर्थ में जाना चाहिये, जहाँ स्वयं वृषतामधारी भगवान् धर्म ने अपना पाप धोया याः है राजन्। यह तीर्थ भी नमंदा तट पर स्थित है और सभी पापों का नाम करने वाला है। और भी, हे राजेन्द्र उस तीर्थ में जो मृत्यु समय अपने प्राणों का स्थाप करता है वह चार भुजावाला, तीन नेत्रों वाला और शंखर के समान बलशाली हो जाता है। शिव के समान भरतमी होकर वह दस हजार कल्यां से भी अधिक समय तक शिवलीक में निदास करता है और बहुत समय के बाद वह पृथ्वी पर एक चक्रवर्ती राजा यनता है

क्तो बच्छेत सबेन्द्र इस्तरीर्थपनुतमप्। तत्र स्नात्वा नरो राजन्त्रद्वालोके महीक्ते॥१३॥ क्तो बच्छेत सजेन्द्र यत्र सिद्धो जनाईन । तराहतीर्वमास्ट्रामे विष्णुलोकगतिप्रदम्॥१४॥

हे राजेन्द्र! उसके बाद श्रेष्ठ हस्ततीथं में जाना चाहिये। राजन्। वहाँ स्नान करके सनुष्य ब्रह्मलोक में भहान् प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेन्द्र उसके बाद विष्णुलोक को भिते देने श्रालं बराहतीयं नाम से प्रसिद्ध तीथं में जाना चाहिये, जहाँ जनाईन ने सिर्वेद्ध प्राप्त को घो।

तनो गव्छत राजेन्द्र सन्द्रतर्श्वमनुष्तमम्। पौर्णपास्यो विशेषेण स्तानं तत्र समावरेत्।। १५॥ स्नातकात्रो नरस्तत्र पृष्ठिक्यामेकस्यू प्रवेत्।

राजेन्द्र तदनन्तर ब्रेष्ठ चन्द्रतार्थ में जाना चाहिये वहाँ विशेषरूप से पूर्णिया के दिन स्नान करना चाहिये वहाँ केवल स्नान करने से ही ज्यक्ति चन्द्रलोक में पूर्जित होता है सर्जन्द्र । इसके पक्षात् अत्युत्तम कन्यातार्थ में जाना चाहिये वहाँ (किसो मास को) शुक्लपश्च की तृतीया को स्नान करना चाहिये वहाँ स्नानमात्र करने से व्यक्ति पृथ्यो में एकमात्र सम्राट होता है।

देवतीर्थं ततो गच्छोत्सर्वतीर्वन**४स्कृतम्**॥१६॥ तत्र स्नात्वा च राजेन्द्र देवते सह पोदते।

तदनन्तर सभी देवताओं से वन्दित देवतीय में जाना चाहिये राजेन्द्र वहाँ स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनन्द प्राप्त करता है

तते गर्द्धत राजेन्द्र सृद्धितीर्थमनुत्तमम्॥१७॥ यतत्र दीयते दानं सर्वं कोटिगुणं भवेत्। तता भव्हेत राजेन्द्र तीर्थं पैतरमहं सुमम्॥१८॥ यत्तत्र दीयते शाद्धं सर्वं तस्याक्षयं भवेत्। साविज्ञीतीर्क्षपामाचः यस्तु प्राणान्परित्यजेत्॥१९॥ विज्ञुव भवेषायदि बृह्यलोकः महोयते।

राजेन्द्र • तदनन्तर श्रेष्ठ शंखिलोर्च में जाना चाहिये वहाँ जो कुछ दान दिया जाता है, यह सब करोड़ गुना फलबाला हो जाता है राजेन्द्र • त्रुभ पैतास्क लोग्नं में भी जाना चाहिये वहाँ जो श्राद्ध किया जाता है, वह अक्षय (फलवाला) हो जाता है साविजीतोर्थ में पहुँचकर जो प्राणों का परिस्थाण करता है, वह सभी पाणों को धोकर ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है,

मनोहरन्तु नवैव तीर्व परमशोधनम्॥२०॥ तत्र स्टारवा नएं राजन्छ्द्रलोके महीयते। ततो गच्छेत राजेन्द्र कन्यातीर्वमनुत्तमम्॥२१॥ स्नात्वा तत्र नसे राजन्यर्वपापै प्रमुख्यते तुकनण्ये दुतीयायां स्नानमात्रं समाचरेत्॥२२॥ स्नातमात्रो नरस्तत्र पृक्कियामेकराङ् भवेत्।

यहीं पर मनोहर नामक परम सुन्दर तीयं है। राजन्। वहीं स्नानकर राजेन्द्र! मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है नदनन्तर उत्तम कन्यातीयं में जाना चाहिये। राजन् वहीं स्नान करके मनुष्य मन पापों से मुक्त हो जाता है शुक्लपक्ष को नृतीया में केवल स्नान करना चाहिए स्नान करने पत्र से ही मनुष्य पृथ्वो पर एकछत्र राजा हो जाता है

सर्गिक्दुं तता गच्छेतीयं दंवनमस्कृतम्॥ २३॥ तत्र स्तत्वा रहे रहजदुर्गितं वै न पश्यति। अप्सरेशं ततो गच्छेतनानं तत्र समावरेत्॥ २४॥ क्रीडते सकलोकस्तते द्वापसोपि स मोदते।

तदुपरान्त देवताओं से नमस्कृत स्वर्गविन्दु नामक तीर्थ में जाना चाहिये। हे राजन्! वहाँ स्नान करने से प्रमुख्य कथी भी दुर्गति को नहीं देखता। इसके बाद अप्सरंश-तीर्थ में जाये और वहाँ स्नान करें इससे वह स्वर्गलोक में रहते हुए फ्रोडर करता है और अपस्राओं के साथ आनन्द भीगता है।

ततो भच्छेत राजेन्द्र भारभूतिषनुत्तप्रम्॥ २५॥ ३पीवतो क्येतेशं स्ट्रलांके महीयते। अस्मिक्तीर्थं यूता राजन्याज्यस्यवाद्युवात्॥ २६॥ कार्तिके मासि देवेशमर्वयेत्पर्वतीर्पातम्। असमेपादशमुणं प्रकदिति मनीविणः॥ २७॥ हे एजेन्द्र तद्यनताः उत्तम भारभृति नामक तीर्थं में जाता चाहिये वहाँ उपवास करते हुए ईश्वर की आरापना करने से मनुष्य स्ट्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन् इस तीर्थ में मृत्यु पाने वाला शिव के गाणपत्य पद को प्राप्त करता है। (यहाँ) कर्रातिक मास में पार्वतीपति देवताओं के ईश शंकर की पूजा करनी चाहिये। इसका फल मनीषी लोग अनमेष के फल से भी दस गुना अधिक बताते हैं

वृषयं यः प्रथमोत वत्र कुन्देन्द्रसम्प्रमम्। वृषयुक्तेन यानेन स्क्रानोकं स गळवित॥२८॥

जो व्यक्ति यहाँ कुन्दमुष्य तथा इन्दु (चन्द्रमा) के समान बेतवर्णवाले वृषभ का दान करता है, वह बैलों से जोते हुए बाहन पर चढ़कर रुढ़लोक में आता है

एकतीर्थं समासाच वस्तु प्राचान् परित्यवेत्। सर्वपार्धार्वानर्मुन्हो स्व्रत्नोकं स गच्छति॥२९॥ अलप्रवेशं य कुर्वानस्मिद्धीर्वे न्यानियः इंसयुक्तेन यानेन स्वर्गलोकं स गच्छति॥३०॥

इस तीय में पहुँचकर की अपने प्राणी का त्याण करता है. वह सभी पापों से मुक्त होकर रद्दलोक में जाता है है नराधिप! इस नीयें में जो जल में प्रवेश करता है (और प्राण त्यागता है), वह हंसों से युक्त वाहन पर विराजमान होकर स्वाग्तीक जाता है

एरण्डण वर्षदायास्तु सङ्गयं लोकविद्युतम्। तव तीर्वं महायुज्यं सर्वपायत्रणाशसम्।। ३१॥ उपवासकृतो मृत्या नित्यं कृतपराच्या । तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र मुख्यते ब्रह्महत्यया।(३२॥

एरण्डी तथा नर्मदा का संगम स्वास लोक में विख्यात है। यह संगमरूपो तीर्थ महापुण्यमध् और सभी पापों को नष्ट करने वाला है। इसलिए वहां उपवास करके नित्य ब्रतपरायण होना चाहिए। वहां स्मान करने वाला व्यक्ति ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है।

को गच्छेत राजेन् नर्मदोदविषकुमप् जबद्दिनिर्दित खबतं सिद्धो यह जनाईन ॥३३॥ तह स्वास्ता नरो राजकर्मदोदविसंगमे। जिल्लुणकुश्चमंत्रस्य कलं हाजांति मानव ॥३४॥

सजेन्द्र। तदनन्तर नर्षदा और सागर के संगम स्थल में जाना चाहिये जो जमदिन्त तीर्थ रूप में विख्यात है। बहा जनादेन विष्णु सिद्ध हुए ये। राजन्। वहाँ नर्मदा तथा सागर के संगम में स्नान करने से मनुष्य अन्तमेश से भी अधिक नीन गुना फल प्राप्त करता है। ततो गव्छेत राजेन्द्र पिगलेस्टरपुत्तमम्। तत्र स्तत्वा नरो राजन्यस्रलोके महीयते॥३५॥ तत्रोपवासे य कृत्वा यष्ट्येत पिंगलेश्वरम्। स्ताजन्यकृतं पर्णं हित्वा याति शिवालयम्॥३६॥

राजेन्द्र । इन सक्के बाद उत्तम पिङ्गलेखर तीर्थ में जाना चाहिये राजन् वहाँ स्नान करके मनुष्य अञ्चलोक में पृजित होता है जो वहाँ उपवास करके पिंगलेखर का दर्शन करता है, वह सात जन्मों में किये भाषां से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है।

ततो गब्धेत राजेन्द्र अलितीर्धमनुत्तमम्। ढपोच्य रजनीमेकां नियतो नियताङ्गनः॥३७॥ अस्य तीर्वस्य माहास्थान्युच्यते शहादस्यया।

राजेन्द्र वहाँ से उत्तम असिका तीय में जाना चाहिये। वहाँ एक रात्रि उपवास करके संयत रहते हुए नियमपूर्वक सान्विक आहार करने से इस तीर्थ के माहात्म्य के कारण बहुक्त्या (के पाप) से मुक्त हो जाता है

एतानि तब संक्षेपाठ्याबान्यात्कवितानि च॥३८॥ २ सक्या विकासङ्कुं संख्या तीर्थेषु पाण्डव।

हे पाण्डुपुत्र । भैने जो ये तीर्थ कहे हैं वे संक्षेप में खास-खास ही जताये हैं। विस्तारपूर्वक इन नर्मदा तीर्थों की संख्या का क्षणन नहीं किया जा सकता

एका पविता विपुल्य नदी तैलोक्यविश्रुत्यम ३९॥ नर्मदा समितो श्रेष्ठा पहादेवस्य वल्लमा। पनसा संस्मरेकस्तु नर्मदो वै वृद्धिष्ठर॥४०॥ चानुवणश्रुत्त सार्व सम्बद्धाः।

यह पवित्र तथा स्वच्छ जलवाली नर्भदा नदी तोनों लोकों में विख्यात है। नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ है और महादेश को अतिप्रिय है युधिष्ठिर' जो मन से भी नर्भदा का स्माण करता है. वह सौ चान्द्रायण जत करने से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है।

अग्रह्याचा पुरुषा नास्तिक्यं योरमान्त्रिताः॥४१॥ फान्ति नरकं योर इत्पाह परमेश्वरः। नर्पद्रो सेको नित्यं स्वयं देवो प्रहेशरः। तेन पुष्पा नदी होया ब्रह्महत्यापहारिणी॥४२

परन्तु जो श्रद्धाविहीन तथा घोर नस्तिकता का आश्रय लंते हैं वे भीषण नरक में गिरते हैं ऐसा परमेश्वर शंकर ने कहा है यह भी कि स्वयं देव महेश्वर सदा नर्मदा का सेवन करते हैं, अतः इस पवित्र नदी को पुण्यकारक जानना चाहिए जो बहाहत्या जैसे पापों को दूर करने वाली है

> इति श्रीकृषेपुराचे उत्तराई नर्पदापाहारचे डिक्स्वारिजोऽस्थायः॥४२॥

> त्रिचत्वारिङ्गोऽश्याय: (नर्मदा नदी के तीर्थों का माहात्म्य)

सृत उबाध

इदं वैत्योक्यविख्यातं तीर्थं वैपियपुत्तमम्। पहादेवप्रियत्ववे यहापातकनाशनम्॥ १॥ यहादेवं दिदशुणाष्ट्रवीणां परमेष्टिना। बहाजा निर्मितं स्वानं तपस्ततुं द्वियोतमाः॥ २॥

सृतजी ने कहा— तीनों लोकों में विख्यात यह उत्तम नैमिष नामक तीर्थ महादेव को परम प्रिय तथा महापातकों को नष्ट करने वाला है हिजोत्तमो! ब्रह्माजी ने इस स्थान का निर्माण महादेश का दर्शन करने को इच्छा वाले उन ऋषियों के लिये को है, जो वहाँ तपस्या करना चाहते हैं।

मरीक्रयोऽत्र ये वित्रा वसिष्ठाः क्रतवस्तवः। भृगवोऽद्विश्सः पूर्वं वृह्याणं कमलोद्धवम्॥३॥ स्रमेत्य सर्ववरदं चतुर्मृतिं चतुर्मृखम्। पृद्धन्ति प्रणिषत्येनं विस्तुकर्पाणस्व्यवस्॥४॥

ब्राह्मणो यहां पर पूर्व काल में भरीचि, अति वसिष्ठ, अतु, भृगु तथा अंग्रिस के वंश में उत्पन्न जो ऋषित्रण थे, उन्होंने सभी प्रकार का वर देने वाले, कमलोद्धव, चतुर्मृति, चतुर्मुख, अव्यय, विश्वकर्मा ग्रह्मा को प्रणग्य कर उनसे पूछा-

ष्ट्कृतीया ऊषुः

धनवन्देवमीज्ञानं तमेसैकं कर्पार्देनम्। केनोपादेन पश्यामो हृहि देव नमस्तव॥५॥

पट्कुलोरपत्र ऋषियों ने पूछा है भगवन् है देव हम किस उपाय से अद्वितीय तेजस्वी, कपदीं, ईज्ञान देव का दरान करें (यह बजाने की कृपा करें)

वह्योवाय

सत्रं सहस्रमासम्बं क्षाङ्गनोदोधकर्ज्जितः। देशस्य वः प्रवस्त्वामि यश्चिन्देशे चरिष्यक्षा। ६ ॥

## मुक्त्वा मनोपयं चक्रं संस्पृष्टा तानुवास हः शिसमेतन्यया सक्तमनुवनत या चिरम्॥७॥

ब्रह्म ने कहा— आप सब बाणी तथा मन के दोवों से एटित होकर हजार यज्ञविहोष-सन्न सम्पन्न करें। मैं वह स्थान आप लोगों को बताता हुँ, जहाँ आए यज्ञ करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मांनी ने एक मनोमय चक्र का निर्माण करके उन ऋषियों) से कहा— मेरे द्वारा खोड़े गये इस चक्र का आप लोग श्रीब हो मोछ। करें

वज्ञास्य नेपिः क्रीयेंत स देशस्त्रपसः हुवः ततो पुणेश समझे वे च तस्यपनुवजन्॥८॥ तस्य वे वज्रतः क्षित्रं वज्र नेपिएलीवेंत। नैपिन तत् स्पूर्व नाम्ता पुण्यं सर्वत्र पूजितम्॥१॥ सिद्धशारमार्थपूर्णं वक्षमन्थर्वसेवितम्। स्थानं भगवतः क्रंथोरेक्क्रीपनमुत्तमम्॥१०॥

जिस स्यान पर इस (जक) की नैमि शीर्ण होगी गिरकर टूटेगी) वहीं स्थान तपस्या एवं यह करने का शुध स्थान होगा। तक बहुत ने उस (मनोपय) बक्र को होड़ा और ऋषि भी उस चक्र के पीछे पीछे जाने लगे। शोह गति से जा रहे उस चक्र की नैमि जहाँ (शीर्ण हुई) गिरो, वह स्थान नैमिस नाम से प्रसिद्ध हुआ वह एवित्र तथा सबत्र पूजित हुआ। सिद्धों तथा चारणों से परिपूण, यहाँ-गनंधर्वों से संवित यह उत्तम नैमिस भगवान सम्भू का स्थान है

अत्र देवाः सम्बर्धाः समझोरणस्त्रस्य । तबस्तरस्य पुरा देवा लेमिने प्रवसन्यसन्॥ ११॥ इमे देशं सम्मन्तिय बद्युलीयाः समाहिताः। सञ्जासस्य देवेशं दृष्टवनो महेस्टरम्॥ १२॥

प्राचीन काल में वहाँ पर तपस्या करके देवताओं, गन्धवाँ, यक्षों नामें और राक्षमों ने बेह वरों को प्राप्त किया था पूर्वोक्त (मरीवि आदि छ: कुलों के ऋषियों ने इस देश में रहते हुए एकारतापूर्वक बज्ञानुहान द्वारा देवेश की आराधना कर महेश्वर का दहने किया था।

अन्नदार्न तपस्तलं साज्यागदिकाहः वर्ष् एकैकं नाजनेत्यापं सस्यन्यकृतं तथा। १३॥

हिजो! यहाँ पर किया गया अनदान, तप, ब्राह्स यहाँ आदि कोई भी शुभ कर्म अकेने ही सात जन्मों के पापों को नह कर देता है।

अत्र पूर्व स चमकानृत्रीको स्वयासताम्।

स वै प्रोताच व्रक्षाण्यं युरानं बक्रभावितम्॥१४॥ अत्र देले महादेवो स्त्राप्या किल विद्यदृक्। रमतेऽद्यावि भगकान्यम्बै चरिवर्धित ॥१५॥

वहाँ पर प्राचीन काल में यह करके कैठे हुए उन कृषियों को मगवान् शंकर ने बहा- परमेश्वर की भावना से भावित बहाएड पुराण को सुनाया था। आज भी वहाँ विश्व की सृष्टि करने दाले भगवान् महादेव प्रमथनमाँ के परिवार से मुक हांकर स्ट्राणी के साथ स्मय करते हैं।

अद प्राणान् परित्यन्य नियमेन द्वितासयः। ब्रह्मसोदं विकासि यह गाया र जायते। १६॥

इस श्रेष्ठ में नियमपूर्वक वहाँ वास करते हुए द्विजाति के लोग फ़र्जों का स्थान करते हैं. वे उस ब्रह्मलोक में जाते हैं, जहाँ जाकर पुर: जन्म नहीं लेना पहला।

अन्तव वीर्धप्रवरं जाप्येश्वरिमितिञ्चनम्। कवाव स्ट्रमिन्सं यत्र सन्दो महागणः॥१७॥ प्रीतस्तस्य प्रस्टेवो देव्या सह पिनाव्यकृत्। ददावात्पसमानत्वं पृत्युवस्तमस्य स्न॥१८॥

एक दूसरा तीथों में श्रेष्ठ तीयं है, जो जायोहर नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ महान् एक नन्दी निरन्तर रुद्धतांत्र का वध करते रहते थे। इससे प्रसन्न होका विनाकपाणि रुद्ध-महादेव देवों के साथ प्रत्यक्ष हुए थे और उन्होंने नन्दी को अपनी समानता तथा मृत्यु से रहितत्व का वर प्रदान किया था

अपूर्वाः स वर्षात्वा क्षित्राद्दो नाम वर्षविद्। अवस्थितन्त्रहादेवं प्रसादार्थं वृष्ण्यमम्॥११॥ तस्य वर्षसहस्रान्ते वस्यमानस्य क्रियुक्। कृतिः सोमो नणकृतो वस्दोऽस्पीत्वभावतः॥२०॥

(इस नन्दी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है) किलाद नाम के एक धर्मन पर्मात्मा ऋषि हुए, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिये (इसी क्षेत्र में) वृष्यध्वन महादेव की आराधना को। ऐसा तय करते हुए उनके हजार वर्ष व्यतीत हो अये। तब अन्त में वे विश्वधर्ता क्षवे किव ने अपने गओं के साथ वहां प्रकट होकर में वर दुंगा' ऐसा कहा

स वर्ध अरमोझानं वरेक्यं निरिवापतिम्। अयोनियं मृत्युद्धीनं बाचे पुत्रं त्याया सम्मम्। २१॥ तवादिकायात भगवान्देच्या सद महेक्य । पह्यतस्ताम्य विक्रवेरनार्द्धानं गतो हरः॥ २२॥

उस ्शिलाद ऋषि। ने भी बरेण्य गिरिजापति (शान से वर माँगा कि मुझे आप मृत्यु से रहित अपने ही समान अयोजिन पुत्र प्रदान करें। देवी पानेती के साथ भगवान् महंशर ने 'ऐसा ही हो' कहा और उन विप्रणि के देखते देखते वे अन्तर्भान हो गये

ततो युयोज तां भूषि हिस्सादो वर्षतित्तयः

टक्क्षे लांगसेनांवाँ फित्वादृत्र्यत क्रोबनः॥२३॥
संवर्तकोऽनलप्रस्यः कुमारः प्रहस्तित्व।
कपत्नावप्रवसम्बन्नस्तेजसा मासयन्दिकः ॥२४॥
कुमारतृत्र्योऽप्रतिमो मेपगन्नीरपा गिरा।
किलादं तात तातीति प्राह नन्दी पुनः पुनः॥२५॥
तं सृष्टुः नन्दनं वातं किलादः परिवस्तवे॥
मुनीनां दलंबामास नवातपनिवर्णस्त्रम्॥२६॥

तदनन्तर धर्मदेता शिलाद ने उस भूमि को यज्ञ करने की इच्छा से इल द्वारा जोता। पृथ्वी का भेदन करने पर इन्होंने संवर्तक नामक अग्नि के समान, रूप तथा खावण्य से सम्पन्न और अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले, हैंसते हुए एक सुन्दर कुमार को देखा। वह कुमार कार्तिकेय के समान अनुपय था, उसने मेघ खद्दत गम्भीर वाणों में शिलाद को बार-बार 'तात' 'तात ऐसा कहा, अतः वह 'नन्दों' (आनन्द देने बाला) इस नाम से विख्यात हुआ। उस आनन्ददायों पुत्र को आविर्भृत देखकर शिलाद ने उसका आलिगन किया और उस आश्रम में रहने वाले मुनियों को उसे दिखाया

जातकर्मादिका सर्वा किवास्तस्य जकार ह। उपनीय प्रकाशको वेदमञ्जापवत् स्ववम्॥२७॥ अधीतवेदो भगवतभन्दी मतिमनुनमाप् चक्के मोत्रसं दृष्टा केचे भृत्युनिव प्रमुम्॥२८॥

अनन्तर ऋषि ने नन्दी के जातकर्म आदि सभी संस्कार किये और शहस्त्रविधि से उपनयन संस्कार कर वेद पदाया। बद्यध्ययन के अनन्तर भगवान् नन्दी ने एक उत्तम बिचार किया कि प्रभु महंकर की दर्जनकर मैं मृत्यु को जीतुँगा

स गला सावरं पुण्यमेकातः स्रद्धवानितः। जजाव स्द्रमनिकं महेकासक्तमानसः॥२९॥ तस्य कोटप्रास्त पूर्णायां सङ्करो सक्तकसल आगतः सर्वसगणो वरदोऽस्मीत्यधावत॥३०॥

ऐसा निवाय करके वे सागर के पवित्र तट पर जाकर एकाए तथा श्रद्धायुक्त होकर निरन्तर महेका में मन को आसक्त करके रुद्धस्तीत्र का जप करना प्रसम्भ कर दिया। उनके द्वारा एक करोड़ जप की संख्या पूर्ण होने पर भक्तवत्सल शंकर ने अपने गणों तथा पावंती के साथ वहाँ अपने और मोले- 'मैं वर देने के लिए तत्पर हैं'।

स बज्ने पुनरेवेज्ञं अपेवं कोटिपीसरम्। पवदाह महादेव देडीति परमेखरम्।। ३ १।। एवयस्विति संशंख्य देवोऽस्यनरमीयतः।

तब नन्दी ने (वर माँगते हुए) कहा— महादेव में पुन इंशर का एक करोड़ अप करना चाहता हूँ, अवप मुझे उतनी ही आयु मुझे प्रत्त हो, ऐसा वस्दान दें तब विशाल्या संकर 'ऐसा ही हो' कहकर देवी खर्मती सहित अन्तर्धान हो गये।

अजार कोर्ट सगवान् युवस्तद्गतमानसः॥ ३२॥ द्वितीवासस्य कोट्यां से पूर्णावास वृक्तवतः। आगत्य वरदोऽस्मीति प्राह यूनगणैर्वृतः॥ ३३॥ वृतीयात्रसुपिकामि कोर्टि यूयोऽमि सङ्कुर। स्वास्त्रित्याह विद्यालया देव्या सांतरवीयतः ३४॥ कोटित्रयेऽस सम्पूर्ण देवः प्रीतमनाधृत्रम्। सामस्य करदोऽस्मीति सङ मृतगर्णेर्वृतः॥३५॥

तन पुनः भगवान् नन्दी ने शिवजो में मन एकाप्र करते हुए एक करोड़ को संख्वा में जप किया। दो करोड़ जप पूरे हो जाने पर पुनः भूतमणीं से आयुत वृषध्यज (शंकर) ने वहां आकर में वह प्रदान कता हैं' ऐसा कहा। (तन नन्दी ने कहा-) प्रभु शंकर! में पुनः सोसरो कर एक करोड़ जप करना वाहता हूँ 'ऐसा ही हो' कहकर विकारमा देव पुन अन्तर्धान हो गये। तीन करोड़ जप पूरा होने पर भूतगणों के साथ, अन्यन्त प्रसन्न मन होकर, देव (शंकर) ने वहाँ आकर कहा— 'मैं वर दूँगा'

बदेवं कोटियनां वै घृषोऽपि तब तेत्रसा। इत्युक्ते भगतानाइ न कराव्यं त्या पुत्र ॥३६॥ अपरो जस्या त्याको घर पाई गतः सद्धा। महानावपतिर्देव्याः पुत्रो पत्र महेखरः॥३७॥ घोत्रसरो महायोगी नावानानीस्रोहर । सर्वानोद्धानियः श्रीमान् सर्वयद्भगयो दितः॥३८॥

(तन्दी ने कहा—) मैं आपके तेज से पुनः करोड़ को संख्या में जप करना चाहता हूँ। ऐसा कह जाने पर भगवान् ने कहा— अब तुम्हें आगे जब नहीं करने की आवश्यकता नहीं है तुम अब वृद्धावस्था से रहित और मृत्यु रहित होकर सदा मेरे समीप में स्थित रहोगे। तुम देवी (पावंती) के पुत्र. मेरे गर्जों के अध्यित एवं महत् ईश्वर होओंगे। तुम यांगीश्वर, महायांगा, गर्जा के ईश्वरों के भी इंश्वर, सभी लोकों के अध्यिपति, श्रीमान् सर्वत्र और मेरी शक्ति से युक्त रहांगे

ज्ञानं तत्रामके दिखं हस्तामलकसंज्ञितम्। आमृतसंप्लयस्थायी तता यास्यस्य तत्यदम्॥३९॥

मेरा जो दिल्य ज्ञान है, वह तुम्हें हाथ में रखे आँयले की तरह स्पष्ट दिखाई देगा। तुम महाप्रलय के समय तक इसी रूप में स्थित रहोंगे और उसके बाद उस मोक्षपद को प्राप्त करोंगे।

एनदुक्त्वा महादेवी यणानाहृय अङ्करः अधिषंकेण युक्तेन नन्दीसरपयोजयत्॥४०॥ उद्घाहपामासः च तं स्वयमेत पिनाकयुक्। मरुतास शुभी कन्यां स्वयमेति च विष्णुताम्॥४१॥

हतना कह कर पहादेव शंकर ने अपने गणों की बुलाकर उस नन्दों बर को गणों के अधिपति के पद पर अभिषेक-विधि से नियुक्त किया। पिनाकथारी शंकर ने स्वयं हो वायुदंव की शुध कन्या 'सुबशा' का उसके साथ इनका विवाह कर दिया।

एतञ्जाप्येक्षणं स्थानं देवदेवस्य शृलिनः। यत्र तत्र एतो मन्दर्गे स्त्रुलोके महीयते॥४२॥

देवाधिदेव शूली शंकर का यह स्थान आप्येश्वर (मन्दी) द्वारा जप करके सिद्धि प्राप्त किया हुआ स्थान) नाम से विख्यात है। यहाँ जहाँ कहाँ भी मनुष्य शरीर त्याग करता है. वह रुद्दलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है

> भृति श्रीकृर्पपुराणे उत्तराई जाप्येश्वरमाहरूपे विकासरिकोऽध्यास ॥ ४३॥

> > चतुश्चन्द्रारिशोऽध्याय. (तीवीं का महास्य)

सूत उतार

अन्यस्य तीर्थप्रवरं जाप्येश्वरसमीपतः । नामनः पञ्चनदं पुण्यं सर्वपप्रसमाप्रतम्॥ १॥ विरावमुक्तिस्ततः पूजिस्ता महेश्वरम्। सर्वपप्रविशुद्धारमः स्ट्रलोके महोक्ते॥ २॥

सृतजो ने कहा—आप्येश्वर के समीप में ही पश्चनद नापका एक दूसना श्रेष्ठ तीर्थ हैं, जो पवित्र तथा सभी पार्स का नाश करने वाला है। वहाँ तीन सत्रिपयंन्त ठपवास कर भहेश्वर को पूजा करने से भनुष्य सभी पापीं से मुक्त हो जाता है तथा विश्वह अक्षमावाला होकर रुट्टलोक में प्रतिष्ठित खेता है।

अन्यप्र तीर्वप्रवरं शक्तस्यामिततेषसः। यहाप्रैरवमित्युक्तं यहाप्रतवनाक्षनम्॥३॥ तीर्थानाम् परं तीर्थं वितस्ता परमा नदी। सर्वप्रपहरा पुण्या स्वयमेव गिरीन्द्रवा॥४॥

अमित तेजस्वी इन्द्र का एक दूसरा ब्रेड तीर्थ है जो महाभैरव नाम से कहा गया है, यह महापातकों का बिनास करने वाला है। बितस्ता नामक ब्रेड नदी तीर्थों में ब्रेड खेर्थ है. वह सभी भागों को इसने वाली, पवित्र और साक्षात् पायंतीरूप ही है

तीर्थं पञ्चतपो नाम संभोरम्तिनेजसः। यत्र देवायिदेवेन चकार्थे पृत्तिनो भवः॥५॥ पिष्यदानादिकं तत्र प्रेत्यानन्दसुखश्रदम्। मृतस्तत्राव नियमाद्वद्वालोके महीयते॥६॥

अभित तेजस्वी राष्पु का पश्चतप नामका एक तीर्थ है, जहाँ देवों के आदिदेव (विष्णु) ने चक्र-प्राप्ति के लिये शंकर की पूजा को यो उस तीर्थ में किया गया पिण्डदान्त्रदि कर्म परलोक में आनन्द सुद्ध देने घाला होता है। वहाँ रहकर नियम प्रस्त करने से पथासमय मृत्यु के बाद मनुष्य बहालोक में पुजित होता है।

कायावरोहणं नाम पहादेवालयं शुमम्। यत्र पाहेश्वरः वर्षा मृनिषिः संप्रवर्तितः॥७॥ श्राद्धं दत्नं तपो होमं उपवासस्तवक्षयः। परिस्कर्णते यः प्राणान्स्त्रलोकं स नकाति॥८॥

इसके अतिरिक्त कायावरोहण नाम का महादेव का एक शुभ स्वान (तीर्य) है. जहाँ मुनियों ने महेशर संबन्धी धर्मों का प्रवर्तन किया था। वहाँ किया गया श्राह, दान, रूप, हीम तथा उपख्यस अक्षय (फल प्रदान करने कला) होता है वहाँ जो प्राण त्याग करता है, वह रुटलोक में जाता है।

अन्यव तीर्वप्रवरं कन्यातीर्थभनुतमप्। तत्र गरक स्पनेकाणीरनशेकान् प्राप्तेति सामतान्॥५॥ एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ कन्यातीर्थ नाम से विस्त्रवरः है: वहाँ जाकर जो फ्रांजों का त्याग करता है. वह साधत लोकों को प्राप्त करता है।

ज्ञास्द्रस्यस्य च शुभं रायस्यावित्यक्रमंभः।

तत्र स्थात्वा तीर्ववरे भीसहस्रकलं न्यमेत्॥१०॥ महम्बलमिति खनतं तीर्वं लोकेषु विज्ञतम्। मन्या प्राणात् वीराजेस्य भागक्यमध्यापुवात्॥११॥ मुद्यादगुद्धतमं तीर्वं नकुलीहरपुरुषम्। सत्र मधितितः शीमान् प्रमासकुलीहर ॥१२॥

अपदिग्न के पुत्र अविलाहकर्मा परशुराम का भी एक तुभ तीथ है उस तीय-बेह में स्तान करने से हजार गोदान का फल उप्त होता है। एक अन्य महाकाल नाम से विख्यात तीय तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर प्राणों का परिस्थाग करने से शिवगणों का अधियतिन्द पद प्रता होता है (यहां) श्रेष्ठ नकुलीबर तीर्थ पुद्धस्थानों में भी अस्यना गुद्ध है। वहाँ श्रीमान् भगवान् नकुलीबर विराजमान रहते हैं।

हिमबच्छितारे राजे अंगाहारे सुलामते। देव्या यह बहादेवो नित्ये लिप्येष्ट सम्मृत:॥१३॥ तत्र स्नात्मा महादेवे पुजकित्या कृषकत्वम्। सर्वपार्यविकृद्धांत कृतस्त्रज्ञानमाज्यात्॥१४॥

हिम्मलय के रमणीय सिखर घर स्थित अस्यता सुन्दर गङ्गाद्वार नामक तीर्थ है, वहां तिय्यों से थिरे हुए महादेव देवी के साथ नित्य निवास करते हैं वहां स्नानकर वृष्भध्यज महादेव की पूजा करने से मनुष्य सभी पाणीं से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद परम जन प्राप्त करता है।

अन्यय देवदेवस्य स्थानं पुण्यतमं शुध्याः भीनंत्रर्रामति एवातं गत्वा युद्धति वातकप्। १५॥ तवान्यसम्बद्धवापाः सम्बद्धः वापनासन्। तत्र स्वत्या च पीत्वा च मुख्यते सहस्त्यवा। १६॥

देवाधिदेव ( शंकर) का एक दूसरा सुम तथा पवित्रतम स्थान है को भीमेश्वर इस नाम से विख्यात है। वहाँ जाने से स्थिति पाप से मुद्ध हो जाता है इसी प्रकार चण्डवंगा नदी का संगम भी है, जो पापों का नास करने वाला है। वहाँ स्थान करने तथा जल का पान करने से मनुष्य ब्रह्महत्या से मुद्ध हो जाता है

सर्वेक्सभवि केतेवां नीर्वानां परमा पूरी। कम्बा वारावासी दिल्ला कोटिकाटमपुराधिका।। १७॥। वस्ताः पुरस्तान्माहास्त्रं भावितं तो यदा लिए। बन्धा लगते पुक्ति बोगेनाधोककम्बना।। १८॥ इन उपयुक्त सभी तोधीं में बेह वाराजामी नाम की नगरी अति दिल्ला होने से कोटिगुना अधिक तीधीं से युक्त है इस कारण पूर्व में मैंने आप लोगों से उसके माहात्म्य का वर्णन भी किया था। क्योंकि अन्य होर्च में योग के द्वारा एक जन्म में मुक्ति नहीं मिलती है।

एते जनान्यतः जोत्ततः देशाः बायहरा वृणाम्। यत्वा संझालवेत्याचं जन्यतनारक्षतैरचि॥१९॥ चः स्वयर्णन् परित्यस्य तीर्वसंयो करोति हि। व तस्य कलते तीर्वपिद्व लोके परत्र चार २०॥

उपयुक्त जो मुख्य मुख्य तीयं बतायं गयं है वे सभी मनुष्यों के पापों को इसने वाले हैं। वहाँ ज़कर सैकड़ों जन्मों में किये पापों को थो देन बाहिये। परन्तु (यह अच्छो उकार जान में कि) जो अपने धर्मों का परित्याय कर तीयों का सेवन करता है, उसके लिये कोई भी तीर्य न तो इस लोक में कलदायी होता है, न परलांक में।

ज्ञविद्वाती स विदुरस्त्या काकावरी गृही इकुमोत्तीर्वसंसेवा यहान्यस्तादृती जन ॥ २ १॥ सहस्मिता सपलोको मकोतीर्वाति क्सतः । सर्वपापवितिमृत्यो यहोको गतिमानुष्यत्॥ २ २० कृणानि त्रीवपपाकुर्यानुर्वत्या तीर्वसेवनम्। विवास गृति पुतामां व्ययों तेषु विवास मा १ २ ३॥

जो प्रायम्बिती हो, पत्नी से रहित विश्वर हो तथा जिनके हाए पाप हो गया है ऐसे गृहस्य एवं इसी प्रकार के जो अन्य लोग हैं. उन्हें (पत्नात्तापपूर्वक प्रयासास्त्र) तीथों का सेवन करना चाहिये और भी जो अग्निहोत्री हो, उसे अग्नि की साथ लेकर तथा पत्नी के साथ सावधानीपूर्वक तीथों में भ्रमण करना चाहिये ऐसा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करता है। अथवा मनुष्य को अपने तीनों ऋजों (देव, पितृ, मनुष्य) से मुक्त होने के बाद पुत्रों के लिये जीविका-सम्बन्धों वृत्ति को ह्यवस्था कर और उन्हों अपनी पत्नी को सौपकर लीब का सेवन करना चाहिये

ज्ञार्वाञ्चनप्रसङ्गेन तीर्वमाङ्गल्यमीरिकम्। चः पर्वम्युवाद्यवि सर्ववारै अमुख्यते॥२४॥

इस प्रकार यहाँ प्रायक्षित के प्रसंगवक तीयों का माहात्म्य कहा गया है। इसका जो पाठ करता है अवधा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है:

> इति क्रीकुर्वपुराने स्वराई तीवंत्रहात्वं नाव क्युस्तारिकोऽस्वाचः॥४४॥

# पञ्चबत्वार्षिशोऽध्याय; (सृष्टि के बलव का वर्णन)

#### सृत ठवाच

एतदाकर्ण्य विज्ञानं नारायणमुखेरितम्। कूर्मसम्बद्धे देवं यप्रकृर्मृतवः प्रभुम्॥१॥

सृतजी ने कहा—नारायण के मुख से कहे गये इस विशिष्ट ज्ञान को सुनकर पुन भुनियों ने दिज्य कूर्मरूपधारी भगवान् से पूछा—

### मुनय ऊचु

कवितो भवता वर्षी पोझज्जनं सविस्तरम्। सोकानो सर्गविस्तारो वंशो मन्यनराणि च॥२॥ इदानी देवदेवेश प्रसायं बकुमर्हसि। भूतानां भूतभव्येश स्वयः पूर्वं त्ववोदितम्॥३॥

पुनियाँ ने कहा—आपने वर्षाश्रम धर्म, मोशसंबन्धी ज्ञान, लोकों की सृष्टि और मत्त्वन्तर के विषय में विस्तार पूर्वक बताया है। अब हे भूत और भविष्य के ईंबर! आप प्राणी पदार्थों का जो प्रलय पहले जिस क्रम से कह चुके हैं, यह पुन-कहो

#### सून उवाव

श्रुचा तेवां तदा साक्यं भगवान् कुर्मक्रम्क्। व्यक्तहार महायोगी भूतानां प्रतिसम्भरम्। ४॥

सूतजी बोले उन ऋषियों का वचन सुनने के पक्षल कृषंरूपधारी महायोगीं भगवान् ने भूतों के प्रलय के विषय में कहना प्रारम्भ किया

## कूर्ग उवाच

नित्यो नैमिनिक्छेय प्राकृतोऽत्यन्तिकस्तवाः यतुर्कायं पुराणेऽस्मिन् प्रोच्यते प्रतिसञ्चरः॥५॥ याऽयं सन्दृश्यते नित्यं लोकं भृतस्यस्विदः। नित्यः संकीन्यते नाम्ता पुनिषिः प्रतिसञ्चर ॥६॥ क्रह्मनैमिनिको नाम कल्यान्ते वो भविष्यति। प्रैलोक्यस्यास्य कथितः प्रतिसग्राँ प्रनीषियः॥७॥ महतार्गं विशेषान्तं यदा संयाति सञ्जयम्। प्राकृतः प्रतिसगाँऽयं प्रोच्यते काल्यिनकौः॥८॥ प्रानादास्यनिकः प्रोन्को वोषिनः एरमास्यनि। प्रत्याः प्रतिसगाँऽयं काल्यिनापरैहिकौ १॥ कूर्मरूपी ईवर ने कहा—इस पुराण में नित्य, नैमितिक, प्रकृत तथा आत्यन्तिक—इस प्रकार चार प्रकार का प्रतिसंचर (प्रलय) कहा गया है लोक में यहाँ जो प्राणियों का नित्य क्षय दिखलायी देता है. उसे मुनियों ने नित्य-प्रलय कहा है कल्पान्त में बहुत (क्ष्री निद्धा) के निमित्त से होने वालो तीनों लोकों के प्रतिसर्ग-प्रलय को बिद्धानों ने नैमितिक प्रलय) कहा है: यहसरस से संकर विशेषपर्यन्त समस्त तन्त्रों का जो क्षय हो जाता है, उसे कालचिन्तकों ने प्राकृत प्रतिसर्ग कहा है और जान द्वार योगियों का परमात्या में लय हो जाता है, उसे कालचिन्तकों ने आत्यन्तिक प्रलय कहा है।

आत्पन्तिकस्तु वस्तितः प्रलयो ज्ञानसम्बन्धः। नैमितिकमिदानी वः कविषक्षे सभासवः॥१०॥

यहाँ साधनसहित आत्यन्तिक प्रत्यय अयोग् मोन्न का वर्णन किया गया है। जब मैं संक्षेप में आप लोकों को नैमिनिक प्रत्य के विषय में बतासाऊँगा

चतुर्व्युहसहस्रान्ते सम्प्राप्ते प्रतिसङ्घरे। स्वात्मसंस्थाः प्रजाः कर्तुं प्रतिपेदे प्रजापतिः॥ ११॥ ततोऽप्रधान्यनावृष्टिस्तीद्वा सा जनवार्षिकी। पृत्कावकरी योग्य सर्वपृतक्षपंकरी॥ १२॥ ततो वान्यस्थसाराणि सत्त्वानि पृथिवीपते। तति सावे प्रतीयन्ते भूषित्वपृपवान्ति सा १३॥

वार हजार वर्षों का अन्त हो जाने पर प्रलय काल आने पर प्रज्ञपति ब्रह्मा ने समस्त प्रजाओं को अपने अन्दर स्थिर करने का मन बनाया उस के बाद सौ वर्षों तक तीव अनावृष्टि चलती रही अर्थात् सूखा पड़ा। इसने प्राणी मात्र नष्ट कर दिया क्योंकि यह अनावृष्टि समस्त भृतों के लिए — नाशकारक होती है। इसलिए इस पृथ्वी पर जो प्राण्डे कम शक्ति वाले होते हैं, वे तो सबसे पहले नष्ट हो जाते हैं, और पृथ्वी रूप वन जाते हैं।

ससरियरवो भूत्वा समृतिष्टिन्दिवाकरः। असद्वारित्यर्भवति विवयम्यो गयस्तिमिः॥१४॥ तस्य ते रत्यव सत्त विवन्यानु महार्थवे। तेनाहारेण ता दीव्या सतसूर्यो पवन्युता।१५॥

इसके बाद सूर्य भी सात किरणों से मुक्त होकर उदित होता हुआ असहा किरणों जाला हो जाता है। यह अपनी किरणों से पृथ्वी के अन्दर विद्यमान जल को पीने लगता है इस प्रकार सूर्य की सात किरणें महासागर के मध्य स्थित जल को सांख लेती हैं और उस अहहर के मध्यम से वे सूर्य वास्तव में सात संख्या वाले बन जाते हैं

वतस्ते रष्ट्रमयः सप्त क्रोमियत्वा चतुर्दिश्रम्। चतुर्लोकमिमं सर्व दहित शिख्यिनो स्था॥१६॥ स्थाप्तृदन्तक्ष ते दीता उर्व्वश्चाव स्वरिष्टिमी दीप्यने मास्कताः सप्त युगानाम्निप्रदीपिता ॥१७॥ ते सूर्या वारिणा दीता बहुसाहस्ररशस्य । खं समाकृत्व तिप्रनित प्रदहनो वसुन्यराम्॥१८॥

इस प्रकार सहसंख्यक सूर्य की किरणें चारों दिशाओं को सूखा कर चारों लोकों को आंगे के समान जलाने लगती हैं यह सातों सूर्य अपनी किरणों द्वारा पृथ्वों के कथ्यें और निम्न भाग को व्यक्त करके प्रलय काल की अभिन के समान एक साथ भयानक रूप से प्रदीत होने लगते हैं: इस प्रकार जल द्वारा प्रदीत हुए वे सूर्य अपनी किरणों द्वारा अनेक हजारों की संख्या में होकर आकाश को अच्छी प्रकार आच्छादित करके सम्पूर्ण पृथ्वी को ज्वलित करते हुए स्थित रहते हैं:

तत्त्रक्तेषां प्रतापेन दहायाना वसुष्यसः। साद्रिनद्वर्णयद्वीपा नि-प्रनेहा सम्पप्रकृते॥१९॥ दीमाधिः सन्ततापिक्ष रशिपप्रिवे समन्ततः। अध्यक्षांदुर्धक्क लागाधितिर्यक् सैव समावृत्तम्॥२०॥

इसके पश्चात् उन सूर्यों के अतिराय ताप के कारण जलती हुई यह बसुन्धरा पर्वतां. निर्द्यों, समृद्र तथा द्वीपों साहेत सर्वथा जल से रहित हो जाती है क्योंकि सूर्य की प्रदोश किरणें चारों और से समावृत होने से ऊपर नीचे संलग्न होता है और इसी कारण टेंट्रे-मेड्रे (दियंक्) प्रदेश भी आस्फादित हो जाते हैं।

सूर्योग्निना प्रमृष्टानो संसुष्टानो एरस्परम्। एकत्वमुपयातानायेकव्याले सर्वायुता। २१॥ सर्वलोकप्रणाञ्चा सोऽग्निर्मृत्वा तु मण्डलो। स्तृलोकप्रियं सर्व निर्हरत्याञ्च तेजसा॥ २२॥ ततः प्रतीने सर्वस्थिजहुमं स्थावरे तथा। निर्वृक्षा निस्तृणा भूमि कुर्मपृष्ठा प्रकालते॥ २३॥ अम्बरीविमवामाति सर्वमापृत्रितं जगव्। सर्वमेव तदर्थिवै पूर्णं जाञ्चलको पुनः॥ २४॥ इस तरह सूर्यरूप अग्नि के द्वारा प्रकृष्टरूप से शुद्ध और परम्पर संस्ष्ट संसार के समस्त पदाय एक ज्वाला के रूप में मैनों एक ही हो जाते हैं सभी लोकों को नष्ट करने वाली यह प्रलयाग्नि एक मण्डल के आकार में होकर अपने ही तंज से इस सम्पूर्ण चतुलोंक को दग्ध करने समती है। तम सम्पूर्ण स्थावर एवं जंगम पदायों के लांन हो जान पर वृक्षी तया तृष्णों से रहित यह भूषि कस्तुए की पीठरूप में प्रकाशित होती है। (किरणों से) ज्यास समस्त जगत् अम्बरोय (जलती हुई कड़ाहाँ) के सदश वर्णवाला दिखलायी देवा है उन ज्वालाओं के द्वारा सभी कुछ पूर्णरूप से प्रज्वलित होने लगता है

पाताले याति सत्वाति सहोदयिगताति थ। ततस्ताति प्रतीयन्ते पूरित्वपुपयाति थ।।२६॥ द्वीपांक्ष पर्वतांक्षेव वर्षाण्यय महोदबीन्। तान् सर्वान् मस्मसत्त्वकै सप्तात्मा पावकः प्रमु ॥२६॥ सपुद्रेच्यो नदीच्यक्ष आपः सुष्काक्ष सर्वतः। पिदञ्जषः समिद्धोऽग्निः पृथिवीमाम्नितो ज्यलन्॥२७॥

दसी प्रकार पाताल में और महासागर में जो प्राणीसम्दाय रहते हैं से भी प्रसम को प्राप्तकर पृथ्वीला को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार सात रूप वाले प्रभु आग्नेदेव सभी द्वीप, पर्वत, खंड, बड़े बड़े समुद्र आदि सभी को भग्मीभूत कर देते हैं। इस प्रकार समुद्र, नदियां तथा पाताल आदि के संपूर्ण जल को पान करते हुए यह अतिशय प्रज्वलित अग्नि केवल एक पृथ्वी का आश्रय लेकर जलता रहता है

ततः संस्तिकः जैलानतिकाय महास्तक्षा। लोकान्द्रहति दीमहमा मास्त्रेयो विज्ञित ॥१८॥

तदननार वह प्रतय काल के महान् संवर्तक नाम के बादल हवा के हेज से प्रदीत होकर, पर्वर्त को लॉफ कर सारे संसार को जलाने लगता है

स दक्का पृष्टिकी देवी रसातसम्प्रशोधयत्। अध्यस्तास्पृष्टिकी दक्का दिवसूर्व्य दहिष्यति॥२९॥

वह दोष्यमान प्रलयागि पृथ्वी को जलाकर प्रताल की भी सोख लेता हैं। उसके बाद पृथ्वी के निचले भाग की जनाकर, आकाश के ऊपरी भाग को जलाने लगंगा।

योजनानां इतानोहः सहस्राप्ययुकानि च। उत्तिष्ठन्ति शिखास्तस्य बह्ने: संवर्तकस्य नु॥३०॥ इस संवतंत्रकल्पी महाप्रलयाम्ने की लपरें एक लाख और दस हजार योजन सक कमर उठती हैं

गसर्वाध पित्राचीश्च संबक्षारगराक्षसान्। तदा दहत्यसौ दीसः कालक्द्रप्रणोदितः॥३१॥

भगवान् काल रुद्र के द्वारा प्रेरित वे धधकती हुई ज्वालाएँ, ऊपर की ओर उठती हुई गन्धर्व, फिशाच, यक्ष, नाम और राधसों को जलाने लगती हैं

भूलोकञ्च भुवलोकं महत्त्वोकं तथैव चः दहेदभव कालानिः कालाविष्टतम् स्वयम्॥३२॥

इस प्रकार स्वयं काल ने ही शरीर धारण किया हो, ऐसा फ़्लयांग्नि भू:, भुव: स्व: और महत् लोक को पूर्णरूप से जला ड्रानता है।

व्यासेप्टेतेषु स्रोकेषु तिर्थगृर्धप्रधान्तिनाः तत्तेज समनुप्राप्य कृत्स्ने जर्गादर्द शनैः॥३३॥ सत्तः भूडपिदं सर्वं तदेवैकं प्रकासने

जब वह प्रलबानि बारों लोकों में ब्यास होकर तियंक् और रूपर सभी और फैनकर घीरे धीरे उसका तेज इस पूरे संसार को प्राप्त कर लेका है। तब यह सब एक साथ मिलकर एक द्वालारूप में प्रकाशित होने लगता है

ततो गणकुलाकासस्तद्दिद्धः समलंकका ॥३४॥ इतिहासि तदा व्योगि घोराः संवर्तका यना ॥

इसके बाद बड़े-बड़े हाथियों के समूह की भौति घने, और घोर संवर्तक नामके प्रलयकातीन मेथ, विद्युत पुत्रों से अलंकृत होकर, गरजते हुए आकाश में चढ़ आते हैं

केसक्रीलोत्यावस्थायाः केचित्कुमृदस्तिभाः॥३५॥ धूमव्रवर्णास्तवा केचित्केचित्यीता प्रयोगसः। कंचिद्रासम्बर्णास्तु लाक्षारसन्त्रिः परे॥३६॥

उन मेशां में, कुछ नोलकमल के समान स्थापवर्ण के दिखाई पड़ते हैं, कुछ कुमृदिनी पुष्प के समान सफेद, कुछ धूम्रवण के, कुछ पीले रंग के, कुछ गधे के समान धूसर और कुछ लाख के समान लाल रंग के दिखाई देते हैं।

सङ्गुकुन्दनिभाशान्ये जात्यञ्जननिभासत्त्वाः मनः शिलामस्त्र परे कर्पातसदृशाः परे॥३७॥

कुछ शंख और कुन्द पुष्य के समान अत्यन्त शुध्र, कुछ अञ्चन के समान गाई नीले रंग के, कुछ मनःशिला (मैनसिल) के समान और कुछ कबूता के समान, रंग बाले बादल दिखाई देते हैं। इन्द्रगोपनिषाः केचिहरितालनिषासम्बा। इन्द्रचापनिषाः केचिद्रसिष्ठन्ति स्वा दिवि॥३८॥

उसमें कुछ इन्द्रगोप (चरसाती फीड़े) के समान लाल रंग के. तो कुछ हरिताल (पीले रंग का धातु विशेष) और कुछ इन्द्रधनृष के समान सतरंगी बादल होते हैं।

केवित्वर्वतसंकालाः केविद्गजकुलायमाः। कृटांगरनिष्छान्ये च केविन्योनकुलोहहा ॥३९॥

कुछ पर्वताकार के, कुछ हाथियों के सुण्ड के आकार वाले, कुछ कूटागार (प्रासाद का सबसे ऊपर बना हुआ कमत) के समान और कुछ बादल मछली के सुण्ड के आकार के लगते हैं

षहुरूषा घोरस्या घोरस्वरनिनादिनः। तदा जलकराः सर्वे पृरयन्ति नगरतलम्॥४०॥

अनंक रूप और भपानक रूप वाले बादल, भयंकर गर्जना करते हैं. तम वे पूरे आकाश भण्डल की आपूरित कर देशे हैं।

ततस्ते जलदा घोरा राविको भास्करसम्बजाः। समया संदतात्मानं तर्मानं शमवन्ति तेः ४१॥

तत्पश्चात् वे सूर्यं की सन्तान होने से घोर गर्जना करने वाले बादल जल बरसाते हैं और सात रूपों अपने को संवृत किये हुए ग्रह्मयाणि को शान्त करते हैं

तास्ते जलदा वर्ष मुझंतीह महीक्क्त्। सुक्षेरमशिवं वर्ष भारत्यक्ति व कक्कम्॥४२॥

ये भादल अतिशव घोर गर्जना के साथ बरसते हुए उस भयंकर अमंगलकारी अन्ति को नष्ट करते हैं

अतिवृद्धं तदात्वर्वभव्यसा पूर्वते अन्तः। अद्भिरतेऽक्योऽकिकृतत्वद्धिः प्रविशत्यम् ॥४३॥ नष्टं जान्त्री वर्वशतेः क्वादाः क्षयस्व्यकः। एशस्यन्तो जनस्यवै महाकालपरिक्षके ॥४४॥ धारामि पुरवनीदं नेकक्याः स्वयन्युका। अस्यनासस्तिनीकस्तु वेला इत्र महोक्येः॥४५॥

इस प्रकार अतिक्रय बरसते हुए बादलों ने जल से सारे संसार को आप्लावित कर दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण जगत में सौ वर्षों तक सैंकडों धाराओं के साथ बरसते हुए जल से अपना तेज शान्त हो जाने से पराभूत हुआ वह अग्नि उसी जल में प्रवेश कर जाता है इस ब्रकार ब्रह्मजी द्वारा ब्रेस्ति मंघों ने जलधाराओं से संसार को परिपूर्ण कर दिया जैसे बढ़ी हुई जलराशि से समुद्र का किनारा कुल जाता है।

सादिहोपा ततः पृथ्वो जलैः सन्त्राधते सनै.। आदित्यरस्पिपिः पोतं जलमसेषु तिहति॥४६॥

धीरे-धीरे पर्वतों तथा द्वीपों वालो पृथ्के जल से ढक जाती है और सूर्व की रश्मियों द्वारा गृहीत वह जल बादलों में स्थित रहता है।

पुन: पश्चमि सद्धुमी पूर्वने तेन चार्णवाः। सतः सपुद्राः स्वां वेसामतिक्सानतस्तु कृत्सनत्रः॥४७॥ पर्वतास्त्र विलीयने मही चाप्यु नियम्प्रति।

पुन: वह जल पृथ्वी पर गिरता है और उससे समुद्र इतने आपूरित हो जाते हैं, कि सक्त अपने तटों का अतिक्रमण कर वे जलमय हो जाते हैं, पर्यंत जल में विस्तीन हो जाते हैं और पृथ्वी भी जल में ड्रंब जाती है।

तस्मित्रेकार्णये घोरे नष्टे स्वायस्थानये॥४८॥ योगनिन्हां समास्वाय क्षेत्रे देव असायति

समस्त स्थावर और जंगम नष्ट हो जाने के श्राद उस घोर एकरूप समुद्र में भगवान् ब्रह्मा, योगनिद्ध का आश्रय लेकर सो जाते हैं

चतुर्युगसहस्रानं कत्यमाहुर्यनीविणः॥४९॥ वाराह्ये कति कल्यो यस्य विस्तर ईति ।

चार रूजार 'युर्जी सक के समय को विद्वान करण करते हैं। इस समय वासह कान्य चल रहा है, जिसके विस्तार को मैंने कहा है:

असंख्यातास्त्रवा करपा ब्रह्मविष्युक्तिवात्स्व्यः॥५०॥ कविता हि बुराणेषु पुनिधिः कालचिनार्कः

कालचिन्तक ऋषियों ने पुराणों में असंख्य करूप कहे हैं. वे सभी करूप ब्रह्मा, विष्णु और शिवमय होते हैं।

सारिकेञ्चर करपेतु माहारूपमधिकं हरे ॥५१॥ तामसेवु हरस्पोक्तं राजसंचु प्रजापते

उनमें जो सास्तिक करूप हैं वहां विच्यु का महारूप्य अधिक कहा गया है, तस्यस करूप में जिल का और राजस कर्त्यों में झड़ा का महारूप अधिक है।

बोडर्य प्रकति करणे बाराहः सान्त्रिको मतः॥५२॥ अन्ये च सान्त्रिकाः करणा मम तेषु परित्रहः। यह जो करण अभी चल रहा है, यह बाराह करण है, ओ सात्विक माना गया है। अन्य जो सान्विक कन्य हैं, जिसमें मेरा परिग्रह (अधिकार) स्वीकार किया है।

ब्यानं तदस्तवा ज्ञानं सब्ब्या ते योगिनः परम्॥५३॥ आराध्य तक्क गिरिकां यान्ति तत्परमण्यदम्।

इन्हीं सही कल्पों में योगियण ध्यान, तप और द्धान प्राप्त करके, शिव तया मेरी आराधना करके. अतिशय श्रेष्ठ पद (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं

सोऽहं तत्त्वं समास्वादं भाषी मत्यामर्थी स्वयम्॥५४॥ एकार्णवे जनस्वस्थित्वोत्रनिष्ठी द्वजामि तु।

दही मैं स्वयं पायाबी होने से मायापय तत्त्व की अच्छी प्रकार आश्रय करके, प्रलयकाल में एक समुद्ररूप हुए इस जगत् में योगनिदा को प्राप्त करता हूँ।

मां पश्यन्ति महस्यान सुसिकाले महर्षयः॥६६॥ जनलोके वर्तमानास्थापस्य योगचश्चमाः सहस्रवरणः सीमान् सहस्राद्धः सहस्रपात्। पन्त्रोऽहं ब्राह्मणा गावः कुम्रोऽस सम्बो ह्रह्मणा६७॥ प्रोह्मणीयं स्वयन्त्रैय सोपो स्वयम्बारम्बहम्। संवर्तको महानस्था परित्रं परमं यञ्चना६८॥

परे इसी सुष्तिः काल में, जनलोक में वास करने वाले महातक समऋषिण्य, अपने तपोबल से. योगरूपी चक्षुओं द्वारा मुझे देखते हैं। मैं हो पुराण पुरुष हुँ, पू., भुवः का उत्पत्ति स्थान, सर्वत्र व्याह, हजारों घरणों, नंत्रों और इजारों गतिवाला, सौन्दर्यवान् हूँ। (यज्ञ में) मैं ही मन्त्र, अग्नि, गौ. कुश और सम्प्रियारूप हूँ। मैं ही प्रोक्षण का पात्र, सोम और वत स्वरूप हूँ। मैं हो संवतंक-प्रलयकाल, महान् आत्मा, पवित्र और परम ब्रेष्ट पश हूँ।

नेबाध्यहं प्रमुर्गेसा गोपनिर्वहाओ मुखप्। अनतस्तारको योगी गतिर्गतिपतां वर ॥५९॥

में ही बुद्धि, प्रभू, रक्षक, गोपति, ब्रह्मा का पुखरूप हूँ मैं अनन्त, सब को मुक्ति देने वाला और योगी हूँ। मैं ही गति और गतिमानों में श्रेष्ठ हूँ।

हंस प्राप्योऽत कविलो विक्रमूर्तिः सनावनः। क्षेत्रज्ञः प्रकृतिः कालो जनद्वीजमदामृतम्।६०॥ माता विद्या महादेवो मन्त्रो **ह**न्यो न विकते।

हंस, प्राप, कॉपेल, विश्वमूर्ति परमातमा, सनातन. जोवातमा, प्रकृति, काल, संसार का मूल कारण, अमृत. माता, पिता और महादेव— सब कुछ में हो हूँ मुझसे पृथक् कुछ भी नहीं है।

आदित्यवर्णो भुकनस्य गोप्ता नारावणा पुरुषो योगपूर्ति । तं पश्यन्तो वतयो योगनिष्ठः

ज्ञात्वात्मानं यम तत्वं क्रवन्ति॥६२॥

षस्य में नारायण सूर्व के समान वर्ण वाला, संसार का रक्षक, बोममृति हूँ। योगमिष्ठ संन्यासी मेरे इसी स्वरूप को देखते हैं और आत्मतत्त्व को साक्षात् करने के बाद वे मेरा यह तस्य जान सेते हैं अर्थात् मोद्या पा जाते हैं

> इति श्रीकृर्वपुराचे अत्तराई व्यासगीवासु पंचयतारिमोऽध्यायनी ४५॥

> > षद्चत्वर्गिशोऽध्यायः (प्रलयादि का वर्णन)

कूर्य उदास

अतः परं प्रबद्धापि प्रतिसर्गमनुसमम्। प्राकृतं कसमयसेन मृणुर्धा गद्धते ममा। १। कूर्मस्वमधारो भगवान् ने कहा— अब मैं उसम प्रतिसर्ग, जो प्राकृत प्रतय है, उसका संक्षेप में वर्णन करूँगा उसे आप सब मुझसे अवण करें।

गते परादृद्धितये दम्ने लोकस्कालयः कालाम्परंगसारकर्तुं चरवे चास्त्रमं अगत्॥२॥ स्वात्मन्यात्मानमावेश्य पृत्वा देवो महेश्वरः दहेदशेषं सहायदे सरेवासुरमानुषम्॥३॥ तमाविश्य महादेवो मगवात्रीत्सलोहितः॥ ठरोति लोकसंहारं मीवजं क्रप्यात्रतः॥४॥ प्रविश्य मध्दत्वं सौरं कृत्वाउसौ वहुवा पुनः। निर्देहत्वरिदलं लोकं ससस्तिस्वरूक्क्यकृ॥५॥

द्वितीय परार्ध , अयात् क्याजी की आयु का द्वितीय अधभाग का समय) के बीत जाने पर समस्त लोकों को प्रसित करने बाला कालरूप कालाग्नि सम्पृष्टं चगत् वन्ने भस्मसात् करने के लिए चूमता एइता है। महेक्ट देव अपने स्वरूप में स्थयं को प्रवेश कराकर देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त सम्पूर्ण ब्याण्ड को दग्य करने लगते हैं। भगवान् नीललोहित महादेव भयानक रूप धारणकर तस अग्नि में प्रविष्ट होकर अर्थात् महाकालरूप होकर लोक का संहार करते हैं। सौर मण्डल में प्रविष्ट होकर उसे पुन अनेक रूपकला बनाकर सात-सहत किरणों वाले सूर्यक्रमधारों हे महेबर सम्पूर्ण विश्व को दुग्ध करते हैं।

स दश्वा सकलं विश्वमसं ब्रह्मशिसे पहन्। देववानां शरीरेषु क्षिपत्यखिलदाहकम्॥६॥ दखेक्क्षश्रेवदेवेषु देवी गिरिवसत्यज्ञा। एक सा साक्षिणी शम्मोरिवहतं वैदिकी श्रृति:॥७॥

संपूर्ण विश्व को दग्ध करके वे महेश्वर देवताओं के सरीर पर सभी को जलाने में समय ब्रह्महिए नामक महान् अस्त्र को छोड़ते हैं। सम्पूर्ण देवताओं के दग्ध हो जाने पर श्रेष्ठ पर्वत हिमालय को पुत्रो देवो पावती अकेलो हो साभी के रूप में उन (शिव) के पास स्थित एडती हैं—ऐसी वैदिकी श्रुति है

शितं कपालैर्देशमां कृतसम्बरपूषणः। आदित्यसम्ब्रादिगणे पूरयन्त्रोप्तसम्बर्धसम्। ८॥ सहस्रवयनो देवः सहस्राह्म इतीसरः। सहस्रहस्तवरणः सहस्राधिर्महापूजः॥ ९॥ देशकरानवदनः प्रदेशसन्त्रन्तोचनः। त्रिशुसकृतिकसमो सोगमेश्वरणस्थितः॥ १०॥ पीत्सा क्रयस्मानदे प्रभूतमपृतं स्वयम्। करोति ताण्डवं देवीमालोकम परमेश्वर ॥ १९॥

वे शिन देवताओं के मस्तक के कपास से निर्मित मासा को आधूवणरूप में धारण करनी हैं. सूर्य चन्द्र आदि के समुदाय से आकाश को भर देते हैं। सहस्तन्त्रवाले, हजारों आकृतिवाले, हजारों हाथ पैरवाले, हजारों किरणों से युक्त. विकसल देंष्ट्र ( दाईों) के कारण भयंकर मुखों वाले, प्रदीव अग्नि के समान नंद्रों वालं, त्रिशुली, मृणचर्मरूपी बस्त्र धारण करने वाले वे देव महेश्वर ऐश्वरवांग में स्थित हो जाते हैं और भगवती पार्वकी को देखते हुए परमानन्दमय अमृत का पानकर स्वयं ताण्डद नृत्य करते हैं

पीत्रा श्त्यापृतं देवी धर्नुः परमधगलप्। पोत्रामास्त्राय देवस्य देहणावर्षतं स्रृतिनः॥१२॥ स भुक्त्वा ताण्ड्यस्यं स्वेन्द्यसैव पिनाक्ष्यक्। व्यक्तिःस्वपार्व भगवान्द्रस्या ब्रह्मण्डमण्डलम्॥१३॥ संस्थितेष्यय देवेषु ब्रह्मा विष्णुः पिनाक्षय्वं। गुजैरशेषैः वृक्तिवी विलयं याति वारिषु॥१४॥ स वारि तस्यं सगुणं वसते हृत्यवाहनः।

### तेत्र<sup>ः</sup> स्वयुजसंयुक्तं वासौ संवाति संक्षवम्॥१५॥

अपने पति के नृत्यक्षणी अमृत का पानका परम मंगलमंगी देवो (पार्वती) योग का अन्नत्र संकर जूलधारी शिव के जरीर में प्रवेज कर जाती हैं फिर संद्वाण्डमंल को दग्ध करके पिनाकपाणि भगवान् (शिव) अपने इच्छा से ही ताण्डद नृत्य का रस संग्रहकर ज्योति:स्वरूप अपने ज्ञान्तमाव में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा, विच्नु तथा पिनाकी शिव के इस प्रकार स्थित हो जाने पर अपने सम्पूर्ण गुणों के साथ पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। अपने गुणों सहित उस जल-तत्त्व को हज्यवाहन अग्नि ग्रहण कर तेना है और अपने गुणोंसहित वह तेज (अग्नि) वायु में विलीन हो जाता है।

आकारे समुणो वायु जनवः याति विस्पृत्। भूगादौ च तवाकारे लीयते नुणसंपृतः॥ १६॥ इन्द्रिवाणि च सर्वीच कैकसे वावि संस्थ्यम्। वैकारिको देवगकेः जनवं वावि सत्या ॥ १७॥ विकारिकार्यमांकारो महति इलये कृतेत्।

कदनन्तर विश्व का भरण-पोषण करने वाला गुणों सहित वह वायु आकार (तस्व) में लीन हो जाता है और जपने गुणसहित वह आकार भूतादि अर्थात् तमस अहंकार में लय को प्राप्त करता है। हे उत्तम म्हणिगण! सभी हन्द्रियों तैजस अर्थात् राजस अहंकार में क्षय को प्राप्त करता है और (इन्द्रियों के अधिकता) देवगण वैकारिक अर्थात् सात्यिक अहंकार में किलोन हो जाते हैं। वैकारिक तैजस तथा भूतादि (तामस) नामक तीन प्रकार का अहंकार महत्तस्व में लोन हो जाता है।

पहानामेकिः सहितं ब्रह्माणियतीयसम्॥ १८॥ अञ्चलक्ष्मकतो योगिः संहरदेकस्वयवम्। एवं संहत्य भूतानि तत्वानि च महेश्वर ॥ १९॥ विकेयपति वान्योऽन्यं प्रमानं पुष्यम्परम्। प्रमानपुष्तोरज्ञचेरेष संहार ईप्ति ॥ २०॥ महेश्वरेष्णस्थनितो न १७६६ स्थिते स्वरः।

तदनन्तर सभी तत्त्वीं के साथ अधित तेजस्वी उस बहारूप महत्तत्त्व को जगत् के उत्पत्ति स्थान, अस्यक, अधकारित, तथा अनिवासी मूल तत्त्व प्रकृति अपने में लय कर सेती है इस प्रकार सभी प्राणी पदार्थी तथा सभी तत्त्वीं के संहार के बाद वे महंबर प्रधान तत्त्व मूल प्रकृति तथा पुरुष इन दोनों तत्त्वों की एक दूसरे से अलग करते हैं यही पृथक्त दोनों का लय या संहार कहा जाती है से दोनों तत्त्व तो यस्तृत अबन्मा हो हैं तथा अधिकारहे से है अतएव उन दोनों का वियोग या मेल पहेंका की इच्छा से हाता है स्वयं उनका सब नहीं होता है।

नुकासाप्यं तदकार्तः प्रकृतिः परिगीयते॥२१॥ प्रस्तवं जगतो बांनिर्माधानस्यानचेतनम्। कृटस्वक्रिनायो क्वात्यः केवलं पश्चर्वित्राकः॥२२॥ योयते प्रजितः सम्बद्धे पद्मानेष पितामहः

गुणों को समानता या साम्यावस्या ही प्रकृति कही जाती है इसी का प्रधान नाम भी है। यह अगन् का उत्पत्ति स्थान और मायः तत्त्व होने से अवह है परन्तु जो आत्मा है वह कुटस्थ अथवा सर्वकाल एक ही स्वरूप वाला है अथवा परिचाम आदि से रहित होने के कारण चैतन्यमय, एकहम तथा पच्चीसर्वे तत्त्वरूप है। यही आत्मा महान् भितामह साखोरूप से सब कुछ प्रत्यक्ष देखता है. ऐसा मुनिगण कहते हैं।

एवं संहारलन्त्रस्य शक्तिपहिश्वते धृवा॥२३॥ स्थानहा विशेषानं देहे छह इति श्रुतिः। बोगिनायत सर्वेषां झनविन्यसम्बेषसाम्॥२४॥ आत्वन्तिकश्चैय नयं विद्यातीह शंकरः।

इस प्रकार पूर्वोक जो संहार शकि कही गई है, वही धूबा और सबंकाल स्थिर रहने कती है। यह 'माइंखरी' शक्ति हैं यह प्रधान या प्रकृति से लेकर विशंध तक के सभी पदार्थों को जलाती है, वही ठट्ट नाम से विख्यात है—ऐसा सुनिद्यन है, वे रुट्ट ही सभी गोगियों तथा आनियों का भी इस कल्प में संहार करते हैं, वही आत्यान्तिक लग है।

इत्येष प्रगवान्तद्रं. संहारं कृत्तो वशी॥२५॥ स्वापिका मोहिनी लिक्नांसपण इति श्रुति-। द्विरणवर्णमी प्रगवाञ्चनस्थदसदारपञ्ज्यः।२६॥ सुजदशनं बकुवस्वन्यः। प्रस्विशकः।

इस प्रकार वे भगवान रुद्र सर्व को क्या में करते हुए सबका संहार करते हैं. उनकी जो शक्ति है, वह सब को स्थिर करवे काली. मोहित करने वालो, नारायणो और नारायणकप है ऐसा वेद स्वयं कहते हैं। उसी तरह भगवान हिरण्यगर्भ कहा। सत्-असत् स्वरूप समस्त जगत् को प्रकृति द्वारा उत्पान करते हैं, और वे प्रकृतिरूप होकर पर्वासवां तस्त कहे जाते हैं मर्वज्ञाः सर्वमः ज्ञानाः स्वात्य-वेद व्यवस्थिताः ज्ञात्यो ब्रह्मविष्ण्योमा मृक्तिमृक्तिकलप्रदाः ॥ २७॥ मर्वप्रसः सर्वज्ञाः सम्बद्धानन्तर्भागनः ॥ एकभवाद्यरं तत्त्वं पुष्तवानेवरत्त्रस्थ्यम्॥ २८॥ अन्यद्य ज्ञात्त्यो दिव्यास्त्रत् सन्ति सहस्रज्ञः ॥ इत्येतं विविवेदंत्रैः ज्ञालपादित्याद्योऽपराः एकैकस्या सङ्ख्याणि देशनां वै ज्ञाति चः, २९॥ क्रात्म्ने चैव मास्त्रत्याक्यक्तिरेकैव निर्मुणा।

इस प्रकार वे बहा, विष्णु और महंदा नामको तीनों क्रांक्यों सर्वज्ञ, सर्वणामी, सर्वव्यापक और क्रान्तकप हो अपने ही आत्मा में स्थित रहती है और भीग तथा मोश्रकप फल देने वाली हैं, इतना ही नहीं वे तीनों देव सबके हैंबर सबको बाँधने वाले शायत और अनन्त मांगों से पूर्ण हैं वहीं अक्षर अविवासी तत्म होने से पुरुष प्रधान प्रकृति तथा ईबरकप हैं। इसके अतिरिक्त इजारों दिव्य क्रांकियों उसी आत्मस्वकप में अवस्थित हैं। वे इन्हादि देवों के रूप में विविध यहीं द्वारा पृजित होती हैं। उन एक एक शक्ति के सैंकड़ों तथा हजारों क्रारेट पत्ने ही रहे जाते हों, परन्तु देव माहात्म्य से निर्मण शक्ति एक हो मानी जाती है।

तां लिक्क स्वयमास्याम स्वयं देवो महेक्करः ३०॥ करोति विविधान्देहान्द्रस्थते वैव लीलया। इञ्चले सर्ववज्ञेषु झाडणैर्वेदकदिषिः॥३१॥ सर्वकायप्रदेशे स्त्रं इत्येषा वैदिकी श्रृतिः।

देव महंडर इसी शक्ति को सहायता से लीला पूर्वक विधिन्न शरीरों की रचन करते हैं और उस का दिनव भी करते हैं। वेदवादी बाह्मणों द्वारा सम्मादित होने वाले सभी यहाँ में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कर की पूजा की जाता है, ऐसां वेदशुति है

सर्वासामेव ज्ञातिमां स्कृतिक्युमहंस्त्रतः ॥३२॥ प्राप्तन्तेन स्मृतः देवाः शास्त्रयः यरमस्यनः आम्बः परस्ताद्धगवान् यस्यात्मा सन्तनः॥३६॥ गीवते सर्वमायात्मा शृक्षमाणिमहेस्यरः॥ एनमेके वटनवर्णि नागवणम्यापरे॥३४॥ इन्द्रमेके परे ज्ञाणं स्कृत्यम्यरे ज्ञानः॥

हता. विष्णृ और महेश्वर क्षणी परमत्माओं की सक्तियाँ सभी शक्तियाँ में प्रधान मानी गई हैं। इस से भी आप सनादन परमात्मा त्रिज्ञूस धारण करने वाले सबके आत्यस्वरूप भगवान् महेस्टर स्वतंत्र्य हैं ऐसा कहा जाता है। इन में कुछ मीन अपने की परमात्मा कहते हैं तो काई नारायण को, इन्द्र को, कोई प्राण को वा कोई ब्रह्मा को परमात्मा कहता है।

कृष्टिकविष्यान्तिकाः सर्वे देवासावर्षयः॥ ६५ : एकस्यैवास स्तृस्य घेदास्ते परिकोर्तिताः। चं चं घेदं समाधित्व कास्ति परमेश्वरम्॥ ३६॥ सरद्वपं सम्बन्धाय प्रदर्शते कृतं विष्यः।

बहा, विष्णु अपि, आदि सभी देव समस्त क्षिण्य एक ही रुद्र के भेद रूप हैं ऐसा कहा गया है। साधक जिस जिस रूप का आश्रय करके परमेश्वर का यंजन करहा है. भगवान् शिव उस रूप को भारण करके उसे फल प्रदान करते हैं

तस्मादेकतरं मेदं समाजित्यापि ज्ञामतम्॥ ३७॥ कारावयन्यहादेवं वाति तत्परमं पदम्। किन्तु देवं बहादेवं सर्वज्ञाति सनाजनम्॥ ३८॥ सारावयेह निरिष्टं समुजं वाध निर्मुणम्

इसलिए इन सम कयों में किसी एक कप को आहित करके शाक्त सनातन महादंव की पूजा करने से मनुष्य होड़ पद को प्राप्त करता है, किन्तु सर्वशिक सम्पन्न सनातन हिमालय पर्वत पर रहने वालं महादंव के हो समुण एवम् निर्मुण कम को आराधना करनी चाहिए।

मया प्रोत्सा है सबता योग प्राप्तेव निर्मुणः॥३९॥ आरुत्सुस्य समुणं कृत्रकेयरभग्नरम्। विगविनो त्रिनयरं जॉटलं कृतिवाससम्॥४०॥ स्वसार्थ वा सहस्रार्कीयनवेहैंदिकी सुतिः

मैंन पहले आप लोगों को निगुंच योग के विषय में बताया है परन्तु जो लोग, स्वगंलोक में जाना चाहते हैं, उन्हों सपुण महश्रद की ही उपासना करनी चाहिए। येदां में कहा गया है कि, प्रिज्ञलक्षारों. प्रिनंत्र, जटाव्यारी तचा ज्याप्त धर्मक्षारों सुवर्ण को आभा वाले और हजारों किरणों से युक्त पहादंव का भ्यान करना चहिए।

एव योगः समुद्रिष्टः सबीजो युनियुंनवाः॥४१॥ अवाजकस्त्रोऽय इतं विस्तं बद्धावापर्वयेत्।

हे मुनिश्रष्टां । इस प्रकार, सबीज योग आप लोगों को कताया ऐसे ध्यान लगाने में असमये व्यक्ति को महेश्वर, विष्णु और ब्रह्म की अर्चना करनी चाहिए

<sup>।</sup> यहाँ दुर्गलाः पाठ है, जो अमुचित जान पड़ता है

अब बेदसमर्थ स्थानशामि मुनिपृङ्गवा ॥४२॥ वनो व्यव्यन्तिककादीन् पूज्यंक्तिसंकाः। हं मुनिश्रेष्टीं इसमें भी असमध होने पर, वायु अग्नि और इन्दादि देवताओं की, भक्तिभाव से पूजा करना चाहिए। वस्मात्मवीन् परित्यन्य देवान् बह्मपुरागमान्॥४३॥

अस्तान्यम् परस्यय्य द्वान् बह्यपुरस्मान्। ३ ३ आरद्ययेद्वरूपक्षमादिकस्यनसंस्वतम्। धक्तियोगसमावुकः स्ववर्धनितः शृष्टिः॥ ४४॥ सादशं सपमास्थाय आसादान्यनिकं सिधम्।

अथवा ब्रह्मादि अन्य देवताओं का परित्याग करके, आदि संध्य और अन्त में स्थित, सनातन महादेव की अध्राधना करनी 'सहिए। अपने घर्मों का पालन करते हुए, शुद्ध होकर भांकपोग के पाध्यम से व्यक्ति जिस देवता की पूजा करता है. शिव तसी देवता का रूप धरकर, उसके पास आते हैं। एव पोग: समुद्दिष्ट: सबीजोऽत्यनक्षावन ॥४५॥

**क्वाविधि प्रकुर्वाणः प्राप्तुयादेशस्यदम्।** इस प्रकार सबीजयांग का व्याख्यान किया गया, इसका विधियतेक प्रकारिक से जायन करने से अवस्ता को जानि

इस प्रकार सर्वाजयाग का व्याख्यान किया गया, इसका विधिपूर्वक एकाप्रचित्त से पासन करने से अपरत्य को प्राप्ति है।

हे चान्ये भावने सुद्धे प्रामुक्ते भवतामिहा।४६॥ अवाधि कविको बोगो निवींजरूच सवीजक:

पहले जो अन्य दो प्रकार की मुद्ध श्ववनार्य आप लोगों को कही है. ये उन भावनाओं में भी निर्वाज और सबोज थांग के विषय में बताया गया है।

ज्ञानं तदुक्तं निर्वीजं पूर्वे हि सवतां मदाग्रा४७॥ विच्यु रहं विरक्षिष्ठ स्वीजे साध्येदुषः। अय वास्त्राटिकान्देवान् तस्यगे नियतसम्बान्॥४८॥ पृजयेन्युस्थं विच्यु चतुर्यृतिकारं हरिम्। अनादिनियनं देवं वासुदेवं समातनम्॥४९॥ मसायणं जनदोनियत्कानं परमं पदम्।

(राज्य) ज्ञान ही नियीज योग कहा गया है जिसे मैनें आप लागों को पूर्व में कहा है सर्वाज समाधि के लिए दिष्णु रूट और ब्रह्म की आरायना चिद्वान् को करनो चाहिये, अथवा यायु आदि देवताओं की पूजा एकाग्रचित्त होकर करनी चाहिये, अथवा चर्तुपुज मूर्तिधारी पुरुवरूप भगवान् विष्णु की पूजा करनी चाहिए जो आदि और अन्त से ग्रहित दिव्य स्वरूप वासुदेव नाम खले सनातन नारायण संसार की उत्पत्ति के कारण, अकाश रूप और परम पद को धारण करने वासं है तन्तिकृष्यरी नियतं चयुक्तस्तदुपात्रयः॥५०॥ एप एव विधिवां स्वधावने चान्तिये चतः। इत्येक्तस्त्रवितं ज्ञानं भावनासंत्रयस्परम्॥५२॥ इन्द्रवृप्ताय मृत्ये कवितं मन्यवा पुरा। अञ्चकात्मकमेवेदं चेतनाचेतनं जगत्॥५२॥ तदीक्षरं परं बह्न वसमाद्वक्रपयं जगत्॥

उसे दैकाव लिंग अधांत् चिह्न (तिलक्क) धारण करना चाहिये और नियम परायण होकर वासुदेव का भक्त होकर उनका आश्रय करना चाहिये। यही विथि सहा की अलिय धावना में मान्य है इस प्रकार उस भावना का निसमें अच्छी प्रकार आश्रय हो ऐसा श्रेष्ठ इस्त मैंने तुम्हें कताया है इसी ज्ञान को पूर्व काल में इन्द्रशुम्न नाम के मुनि ने भी कहा था तदिय यह चेतन, अचेतन सम्पूर्ण रूप से केवल अध्यक्त माया रूप हो है, और उस का ईश्वर परश्रद्ध परमात्मा ही है इसलिए यह जगत शहायब परमात्मा का स्थरूप हो है

सूत उवाच

एसावदुक्तमा प्रगवानियसम् जनाईनः। तुष्टुवुर्षुनयो विष्णु शुक्रेण सह मानवम्॥५३॥

सूत बोले- इतना कारकर कूपंकरप्थारी भगवान् विष्णु चुप हो गये, उस समय इन्द्र के साथ सभी देव तमा मुनिगण उस माधव विष्णु की स्तुति करने लगे

मनुब ऊच्चः

नमस्ते कूर्मरूधस्य विकाते परमाताने। नारायणाय विकास वासुदेवाय ते नमः॥५४॥ नम्रे नमस्ते कृष्णाय गोविन्दाव नम्रो नमः॥ माधवाय च ते नित्यं नम्रो सक्नेप्रसम् च॥५५॥

मुनियों ने कहा—कूर्यक्रपधारी प्रयान्या विष्णु को नमस्कार है विश्वरूप नारायण वास्टेव आपको नमस्कार है कृष्ण को बार बार नमस्कार है। गोविन्द को बाराबार नमस्कार है माधव को नमस्कार है बज्जेबर को नमस्कार 5

सहस्रहितसे तुर्ग्य सहस्राक्षाय ते नयः। तय सहस्राहस्ताय सहस्रवरणाय च॥५६॥ ॐ नयो ज्ञानस्त्राय विद्यावे परमस्त्रने। आनन्त्राय नमस्तुम्यं मायातीताय ते नय ॥५७॥ नमो गुढङ्गरीराय निर्मुणाय नयोऽस्तु ते। पुरुष्तव पुराणाय सत्तामग्रस्वरूपियो॥५८॥ रयः सांस्क्राय योगाय केवलाव नयोऽस्तु ते। धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नयोऽस्तु ते॥५९॥ रपस्ते योगतन्त्राय महायोगेष्ट्रस्य च। परावराणां प्रभवे वेदवेद्वाय ते नयः॥६०॥

हजारी सिरवाले तथा हजारी नेप्नवाले आपको नमस्कार है हजारों हथा तथा हजारी परमातमा को नमस्कार है आन-दरूप आपको नमस्कार है। आप मायातीत को नमस्कार है। पूढ़ (रहस्यमय) शरीरवाले आपको नमस्कार है आप निगुष्प को नमस्कार है। पुराणपुरुष तथा सतामात्र स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। सांख्य तथा योगरूप आपको नमस्कार है अद्वितीय (तत्वरूप) आपको नमस्कार है धर्म तथा झन द्वारा प्राप्त होने वाले आपको तथा निष्कल अपको बार-बार नमस्कार है। क्योमतन्त्र रूप महायोगेश्वर को नमस्कार है। पर तथा अवर पदार्थी को उत्पन्न करने वाले बंद द्वारा वेदा आपको नमस्कार है

नम्रो कुद्धाय सुद्धाय नम्रो कुत्ताय हेतवे। नम्रो नम्रो नमस्तुष्यं मास्तिने वेषसे नमन्ताद १॥

ज्ञानस्वरूप, शुद्धांनिराकार) स्वरूप आपको नमस्कार है। योगयुक्त नथा (जगत के) हेतुरूप को नमस्कार है आपको बार बार नमस्कार है मायाबी (माया के नियन्त्रक) वेधा (विश्व प्रपन्न के सहा) को नमस्कार है

वपोऽभ्तु ते थराहाब नार्सिहाय ते नय ! वापनाय नयस्तुष्यं ह्यीकेलाय ते नय गाद २॥ स्वर्गापक्षणदानाय नपोऽप्रतिहतस्यने नयां योगावियम्याय योगिने योगदाबिने॥६६॥ देवानां पतये तुम्बं देवार्तिशामनाय ते।

आपके वराहरूप को नमस्कार है नर्शसह रूपधारी को नमस्कार है। वामनरूप आपको नमस्कार है आप इवोकेश (इन्दिय के इंग) को नमस्कार है कालरूद को नमस्कार है। कालरूप आपको उपस्कार है स्वर्ग तथा अपवर्ग प्रदान करने वाले और अप्रतिहत आत्मा (जानर अद्वितीय) को उपस्कार है योगाधिगम्य, योगी और योगदाता को नमस्कार है। देवताओं के स्वामी तथा देवताओं के कष्ट का शमन करने वाले आपको नमस्कार है

पगर्वस्वत्यसादेन सर्वसंसारनाजनम्। ६४॥ अस्माविविदितं ज्ञानं कक्तत्वायृतयश्नुते। भगवन् <sup>1</sup> आपके अनुग्रह से सम्पूर्ण संसार का नाहा करना वाले ज्ञान को हम ने जान लिया है। जिसे जानकर भनुष्य अमृतन्य की प्राप्त कर लेता है

बुतास विक्ति वर्षा वंशा मन्दरसणि कः ६५॥ सर्वस प्रतिसर्गस स्वाण्डस्थास्य विस्तरः। त्वं हि सर्वत्रणसाक्षी विश्वे नारायणः परः॥६६॥ बानुपर्हस्यन्तात्मा स्वापेव शरणहुताः

हमने विविध प्रकार के धर्म, यंश, मन्यन्तर आदि को सुना है तथा इस ब्रह्माण्ड के समें और प्रतिसर्ग को भी विस्तारपूर्वक सुना है। आप ही सम्पूर्ण जग्न के साक्षी, विकरूप, परभात्मा नारावण हैं। आप ही अनन्तात्मा हैं हम आपकी शरण में असे हैं। आप ही इस अंग्रत से मुक्ति दिलाने के योग्य हैं।

सूत क्वाच

एतहः कवितं विज्ञा चाममोक्षप्रदायकम्॥६७॥ कोपं पुराणपरिकलं कव्यागद गदायर ।

सूत ने कहा—है बाह्मणो! भरेग और मुक्तिकायक इस कूप पुराण को पूर्ण रूप से आप को कहा है. जिसे गदाधर विष्णु ने स्वयं कहा या

अस्मिन् पुराणे सक्षम्बास्तु सम्भवः वस्तितः पुरा॥६८॥ सोहास्त्रशंबमूतानां वासुदेवेन योजितः। प्रतापतीनो सर्गास्तु वर्णयर्षस्त्र दृसयः॥६२॥ धर्मार्थकापमोक्षाणां क्याक्तलक्षणं शुप्तम्।

इस पुराण में सर्वप्रथम प्राणियों के अञ्चन हेतू भगवान विष्णु द्वारा रांचत लक्ष्मों को उत्पक्ति का वर्णन है सभी प्राणियों को मोहित करने के लिए यह लक्ष्मों जन्म का विषय भुद्धिमान् वास्तुदेव ने योजित किया था इसी प्रकार इस कूर्म पुराण में प्रजापतियों का सगं, वर्णों के यम, प्रत्येक वर्णों की वृत्तियों अर्थात् आजीविका कही गई है, इसी प्रकार यम-अर्थ-काम-मोक्ष का शुभ लक्षण भी यथावत् कहा गया है

पितामहस्य विकास पहेमस्य च बीमत ॥७०॥ एकत्यञ्च पृष्ठकत्वञ्च विशेषद्वीपवर्णित । भक्तानां लङ्गणमोक्तं समाचारम् मोजनम्॥७१॥ वर्णामाणां कवितं क्वावदिहं लक्षणम्। आदिसर्गस्ताः प्रसदण्डावरणसम्बद्धाः ।। हिरण्यणम्: सर्गम् कीर्तितो पुनिपुत्रवाः उसी प्रकार पितामह ब्रह्मा का, विष्णु का तथा बुद्धिमान् महेसर का एकत्व, भित्रत्व तदा विशेष भेद भी दशाया गया हैं। उसे प्रकार भक्तां का लक्षण तथा अत्यन्त उत्तम योग आधार भी इस पुराण में व्यणित है इस के बाद आदि सगं और ब्रह्माण्ड के सात आवरण इस पुराण में कहे गये हैं अनलार हे मुनिश्रंशां! हिरण्यार्थ, सन्धा की सर्ग भी इस पुराण में विश्वंत हैं

काला उपाप्तकवनं माहात्यक्रेस्ट्रस्य वा।७३॥
इह्नण 'प्रयन्धाम्मृ नापनिर्वचनं तथा।
वनाहवर्ष्यो भूयां भूमेरुद्धरणं पुनः॥७४॥
मुख्यादिसर्गकवनं पुनिसर्गस्तवापरः।
व्याख्यातो स्ट्रसर्गस्र इविसर्गस्र नापसः॥७६॥
वर्मस्य स प्रजासर्गस्तायसात्पृवीये हुं
इह्मविष्योर्विचारः स्वादन्तर्देह्रस्वेशनम्॥७६॥
पश्चाकवन्तं देवस्य मोहस्तस्य च वीमतः।
दश्चनस्र महेशस्य माहात्यं विष्णुनेरितम्॥७७॥
दिव्यवृद्धिप्रदानं च ब्रह्मणः परमेष्ठिना।
संस्तवो देवदेवस्य ब्रह्मणा चरमेष्ठिना।
प्रसादो गिरिशस्याय चरदानं तथेव च।
संवादो विष्णुना सार्वः राङ्करस्य महास्यनः॥७९॥
वरदानं तथा पृवंभचर्द्यानं पनाविनः ।

इसके पश्चात् इस पुराण में काल की संख्या का कथन, ईरवर का माहातम्य, परमात्मा का जलशायी होना, उनके नाम का निजेचन, बराहमृतिं धारण करके पृथ्वी का समुद्र क जल से उद्धार करना खेंचेत हैं। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद तथा परस्मर एक दूसरे के देह में प्रवेश, बहुम का कमल से उत्पन्न होना, ज्ञानी बहुम का अज्ञान और महेश्वर । दशंन प्राप्त करना विष्णु के द्वारा चर्णित महेश्वर माहातम्य, परमश्रेत्री बहुम को दिव्यदृष्टि दान, परमेश्वी बहुम के द्वारा की पह देवाधिदंव की स्तृति, मस्यदंव का प्रस्ता होना और वरदान देना, विष्णु के साथ शंकर का कथ्येपकथन महेश्वर का वरदान और अन्ताभंन होना भी वर्णित है

कथ्छ कवितो विता पहुकैटमवोः पुरा॥८०॥ अवनारोऽय देवस्य झहायो नाभिषकुणत्। एकीमाव्छ देवेन बहाया कवितः पुरा॥८२॥ विमोहां इहाय्छान संक्रानतु हरेस्ततः

हे विद्यां। इसमें प्राचीन काल में हुए मधुकैटभ के वध का तथा देव विष्णु। के नाभिकमल से बहुत के अवतार का बर्चन हुआ है। तदनन्तर विष्णु से देव बह्या के एकी भाव को कहा गया है और बह्या का मीहित होना तदनन्तर हरि से घेतना प्राप्ति को बताया गया है

तस्करणमाख्यतं देवदेवस्य योगतः ॥८२॥ प्रादुर्णावो महेकस्य स्म्लाटात्कवितस्ततः स्ट्राणां कविता सृष्टिईक्चणः प्रतिकेषस्मा॥८३॥ भूतिश्च देवदेवस्य वस्तानोपदेशकौ। अन्तर्जानस्य देवस्य तस्त्र्यांप्यत्तस्य सा॥८४॥ दश्ने देवदेवस्य नरनारीश्चरीरता। देव्याः विभायकवनं देवदेवात्पनाकिनः॥८५॥ देव्याश्च पशास्त्रवितं दश्युपीत्वमेव यः हिम्बतुहिक्त्वं स देव्या माहस्त्रवमेत सा॥८६॥

तदुपराना धीमान् देवाधिदंव की तपहर्या का वर्णन है। और फिर उनके (ब्रह्मा के) यस्तक से महेश्वर के प्रादुधांव का वर्णन किया गया है। करगणों की उत्पत्ति और इस कार्य में ब्रह्मा का विरोध करना. तत्पश्चात् देवाधिदेव ह्या ब्रह्मा को वरदान और उपदंश देने की स्वत कही गई है। देव महेशर का अन्तधांन होना, अण्डल सह्मा की तपस्यां और देवाधिदंव का दशेन प्राप्त करना, महादंव कर नर नारी (अधेनारी) का शरीर धारण करना, देवाधिदंव महादंव का देवी के साथ पृथवकरण, देवी की देखपूत्री के रूप में उत्पत्ति और हिम्मत्तय की कन्या के रूप में देवी का माहात्म्य वर्णित है

दर्शनं दिव्यस्थास्य विश्वासमाक्षदर्शनम्। नाम्ना सहस्र कवितं पित्रा हिमकता स्वयम्॥८७॥ उपदेशो महादेखा वरदानं तथैव च।

उनके दिश्यरूप के दर्शन और विश्वरूप के दर्शन का वर्णन हुआ है। तद्परान्त स्वयं पिता हिमालय द्वारा कहे गये देवी के) सहस्रनाम, महादेवी के द्वारा प्रदत्त उपदेश और वरदान का भी वर्णन हुआ है

धुम्बदीनां प्रजासर्गो गज्ञां वंज्ञस्य विस्तरः॥८८॥ प्राचेतसस्वं दक्षस्य दक्षयद्वविपर्दनम्। दमोवस्य व यज्ञस्य विवादः कवितस्ता।११॥

भृगु आदि ऋषियों का प्रवासर्ग, राजाओं के वंक का विस्तार, दक्ष के प्रचेता का पुत्र होना और द्रष्ठयज्ञ के विश्वंस का वर्णन हैं। हे मुनिश्रेष्ठी तदनत्तर दधीय और दक्ष के क्वियद को बतलाया गया है किर मुनियों के साथ का वर्णन हुआ है। ततम् शापः कवितो मुनीनां मुनिपुह्नवाः। स्हागतिः प्रसादश्च अन्तद्धांनं पिनाकिनः॥९०॥ पितापहोपदेशः स्यात् कीर्त्यते वै रणाव तु। दक्षस्य च प्रजासर्गः कश्यपस्य महारानः॥९१॥ हिरण्यकशियोनीशो हिरण्याश्चवत्रस्तवा। तरस्य शापः कतितो देवदाकवनीकसाम्॥९२॥ निवहश्चासकस्याय गाणपरायनुन्तमम्।

तदुपरान्त रुद्र के आगमन एवं अनुग्रह और उन पिनाकी रुद्र के अन्तर्धान होने तथा (दक्ष की) रक्षा के लिये पितापह द्वारा उपदेश करने का वर्णन हुआ है। इसके बाद दक्ष के तथा महात्मा कश्यप से होने वाली प्रजास्ति का वर्णन और फिर हिरण्यकिशिपु के नह होने तथा हिरण्यक्ष के वध का वर्णन हुआ है। इसके बाद देवदारु वन में निवास करने वाले मुनियों को शाप ग्राप्ति का कथन है, अन्यक के निग्रह और उसकी श्रेष्ठ गाणपत्यपद प्रदान करने का वर्णन हुआ है।

प्रहादनिषद्धाय वले: संययनस्वयः। १३॥ बाजस्य निष्ठहश्चाय प्रसादस्तस्य जूलिनः। ऋषोणां वंज्ञविस्तारो सज्ञां वंज्ञा प्रकोर्तिताः॥ १४॥ बसुदेवानतो विद्योस्त्रपत्तिः स्वेच्छया हरेः।

तदननार प्रहाद का निग्रह, यिन को बाँधना, त्रिस्तां (शंकर) द्वारा बाण्यसुर के निग्रह और फिर उस पर कृपा करने का वर्णन हुआ है। इसके प्रवात् ऋषियों के वंश का विस्तार तथा राजाओं के वंश का वर्णन हुआ है और फिर स्वेच्छा से वसुदेव के पुत्र के रूप में हरिविष्णु की उत्पत्ति का वर्णन है।

दर्शनञ्जोषमन्योर्थे तपशुरणयेव स॥१५॥ वरत्तरभो महादेवं दृष्ट्वा साम्बं त्रिलोचनम्। कैलासगपनञ्जाब निवासस्तस्य शाहिंगः॥१६॥ वतश्च कव्यते भीतिर्द्वारक्यां निवासिनाम्। रक्षणं यस्त्रेनाथ जित्वा शत्रुन्यहायस्तान्॥१७॥ गरदागमनं चैव बाता चैव गरुन्यतः।

उपयन्तु का दर्शन करने और तपश्चर्या का वर्णन है। तरपक्षात् अम्बासहित जिलोचन महादेव का दर्शन कर वरप्राप्ति का वर्णन आता है। तदनन्तर जाङ्गी (कृष्ण) का कैलास पर जाने और वहाँ निवास करने का वर्णन है, फिर द्वारका-निवासियों के भयभीत होने का वर्णन है। इसके बाद महाबतशाली शतुओं को जीत कर गरुड के द्वारा (द्वारकावासियों को) रक्षा करने, नारद-आगमन और गरुड की खत्रा का वर्षन हुआ है।

ततस्य कृष्णागमनं मुनीनामात्रामस्ततः॥९८॥ नैत्यकं वासुदेवस्य ज्ञियलिङ्गार्यनं वद्या। मार्कण्डेयस्य च मुने: प्रश्नः प्रोक्तस्ततः यरम्॥९९॥ लिङ्गार्वनिमित्तस्र लिङ्गस्यपि मलिङ्गिनः। बाबात्स्यक्यनं साथ लिङ्गरहे भीतिरेस था।१००॥

इसके बाद कृष्ण का आगमन, मुनियों के आने और सामुदेव (विष्णु) द्वारा नित्व किये जाने वाले शिवलिङ्गार्चन का वर्णन है। तदुपसन्त मुनि मार्कण्डेयजी द्वारा (लिङ्ग के विषय में) प्रश्न करने तथा (वामुदेव द्वारा) लिङ्गार्चन के प्रयोजन और लिङ्गी (शंकर) के लिङ्गस्वरूप का निरूपण हुआ है।

इज्ञविष्णोस्तवा सब्दे कॉर्जिना पुनिपुट्सवाः। पोहस्तवोर्दे कवितो गपनस्रोद्धतो ह्रघः॥ १०१॥ संस्तवो देवदेवस्य प्रसादः परमेहिनः। अक्तर्ज्ञानस्र स्विद्वस्य साम्बोत्पत्तिस्ततः परम्॥ १०२॥

मुनिश्रेष्ठों! फिर ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य ज्योतिर्लिङ्ग के आविभाव तथा उसके वास्तविक स्वरूप का वर्णन हुआ है। तदुपरान्त उन दोनों के मोहित होने तथा (लिङ्ग का परिमाण जानने के लिये) कर्ष्यलीक एवं अधीलोक में जाने, पुन: परमेष्ठी देवाधिदेव (महादेव) की स्तुति करने और उनके द्वारा अनुग्रह प्रदान किये जाने का वर्णन है।

कीर्तिता चानिकहस्य समुत्यतिर्द्धिजीतमाः। कृष्णस्य गमने वृद्धिर्द्ययोणामागितस्त्रमा।। १०६॥ अनुशासनद्ध कृष्णन्य वादानं महस्त्रमनः। गमनद्धैव कृष्णस्य पार्वस्याप्यव दर्शनम्॥ १०४॥ कृष्णदेशयनस्योकं पुगद्यमाः सनातनाः। अनुष्रहोऽव पार्वस्य वासणस्यो गतिस्ततः॥ १०५॥ पाराशवस्य स पुनेव्योसस्याजुतकर्मणः।

द्विजोत्तमो! तदनन्तर सिङ्ग के अन्तर्धान होने और फिर सम्ब तथा अनिरुद्ध को उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। तदुपरान्त महात्पा कृष्ण का (अपने लोक) जाने का निष्ठय, ऋषियों का (द्वारका में) आगमन, कृष्ण द्वारा उन्हें उपदेश तथा वरदान देने का वर्णन किया गया है। इसके अनन्तर कृष्ण का (स्त्रधाम) गमन, अर्जुन द्वारा कृष्णद्वैपायन का दर्शन एवं डनके द्वारा कहे गये समातन युगशमों का वर्णन हुआ है। आगे अर्जुन के ऊपर (क्यास द्वारा) अनुग्रह और पराशर-पुत्र अन्दुसकर्षा क्यास मुनि का वाराणसी में जाने का वर्णन है।

वाराणस्यक्ष माहात्म्बं तीर्धानाद्वेव वर्णनम्। १०६॥ व्यासस्य तीर्वयाता च देव्याद्वेवात्र दर्शनम्। उद्धासनञ्ज कवितं चादानं तवैव च॥ १०७॥ प्रयागस्य च माहात्म्बं क्षेत्राणाम्य कीर्सनम्। फलस्र विपूर्ल विता मार्कण्डेवस्य निर्णमः॥ १०८॥

तदुपरान्त बाराणसी का माहात्स्य, तीथों का वर्णन, व्यास को तीर्यसन्ना और देवों के दर्शन करने का वर्णन है। साथ ही (देवी द्वारा वाराणसी से व्यास के) निष्कासन और बरदान देने का वर्णन हुआ है। हे बाह्मणो! तदनन्तर प्रयाग का माहात्स्य, (पुण्य) क्षेत्रों का वर्णन, (तीथों का) महान् फल और मार्कण्डेय मुनि के किर्गमन का वर्णन है।

भुवनार्थं स्वरूपम्भ ज्योतिवास्म निवेशनम्। कीर्त्तितम्रापि वर्षाणां नदीनाम्भैव निर्णयः॥१०९॥ पर्वतानाम् कवनं स्थानानि च दिवौकसाम्। द्वीपानां प्रविधायम् स्वेतद्वीपोपवर्णनम्॥११०॥

(इसके पडात्) भुवनों के स्वरूप, ग्रहों तथा नक्षजों की स्थिति और वर्षों तथा नदियों के निर्णय का वर्णन किया गया है। पर्वतों तथा देवताओं के स्थानों, द्वोपों के विभाग तथा बेतद्वीप का वर्णन किया गया है।

शयनं केशवस्थाय माहात्त्र्यस्य महात्वनः! पन्यन्तराणां कवनं विष्णोर्माहात्त्वपेव च॥ १११॥ वेदशारकाप्रणयनं व्यासानां कवनं वतः। अवेदस्य च वेदस्य कवितं पुनिपृङ्गवाः॥ ११२॥ योगेश्वराणां च कवा शिष्याणां चाव कीर्तनम्। गीतस्य विविधा गुझां ईस्टरसम्ब कीर्तिताः॥ ११३॥

महातमा केशव के शयन, उनके माहातम्य, मन्वन्तरों और विष्णु के माहातम्य का निरूपण हुआ है। मुनिश्रेष्टो ! तदनन्तर वेद की शाखाओं का प्रणयन, व्यासों का नाम-परिगणन और अवेद (वेद बाह्य सिद्धान्तों) तथा बेदों का कथन किया गया है। (इसके अनन्तर) योगेडरों को कथा, (उनके) शिष्यों का वर्णन और ईंडर-सम्बन्धी अनेक पृष्ठ गीताओं का उन्नेख हुआ है। वर्णात्रमाणामाचाराः प्रावश्चित्तविधासतः। कपालित्वं च रुद्रस्य जिह्नासरणमेव च॥११४॥ पतिवतनामाख्यानं तीर्वानां च विनिर्णयः। तवा पंकणकस्यायं निवतः कीर्तितो द्विवाः॥११५॥

तदनन्तर बर्णों और अन्नमों के सदाचार, प्राथश्चित्तविधि, रुद्र के कपाली होने और (उनके) भिक्षा माँगने का वर्णन हुआ है। हे दिखे! इसके पद्मात् पतिव्रतः का आरुकान, तीर्थों के निर्णय और मञ्जूषक मुनि का निव्रह आदि का उहाँख है।

व्यक्त कवितो विद्राः कालस्य च समासतः। देवदारुको संगोः प्रवेशो मत्तवस्य चा। ११६॥ दर्शनं वदकुलीपानां देवदेवस्य वीपतः। वस्तानं च देवस्य नन्दने तु प्रकीर्तितम्॥ १९७॥ नैमितिक्क कवितः प्रतिसर्गस्ततः परम्। प्राकृतः प्रत्यक्कोर्व्यं समीयो वोग एव चा। ११८॥

आहाणी! (तदनन्तर) संक्षेप में काल के तथ और शंकर तथा विष्णु के देवदार वन में प्रवेश करने का कथन है। छ: कुलों में उत्पन्न ऋषियों द्वारा भीमान् देवाभिदेव के दर्शन करने और महादेव द्वारा नन्दी को वरदान देने का वर्णन हुआ है। इसके बाद नैमित्तिक प्रलय करा गया है और फिर आगे प्राकृत प्रलय एवं सबीज योग बताया गया है।

एवं इतला पुराणस्य संक्षेपं कीर्तयेषु यः। सर्वपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके पहीयते॥११९॥

इस प्रकार संक्षेप में (इस कूर्य) पुराण को जानकर को उसका उपदेश करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

एवमुक्त्वा त्रियं देवीमादाय पुरुषोत्तमः। सन्दर्भ कूर्मसंस्थाने प्रजेशाय हरस्तदा॥ १२०॥ देवास सर्वे मनुबः स्वानि स्वानानि मेजिने। प्रणम्य पुरुषं विष्णुं गृहीत्वा हामृतं हिजाः॥ १२१॥

इतना कहकर कूर्मरूप का परित्याग कर देवी लक्ष्मी के साथ पुरुषोत्तम (विष्णु) अपने शाय को चले गये। उस लेष्ठ पुरुष विष्णु को ग्रणाम करके तथा (कवारूप)अमृत ग्रहण करके सभी देव और मनुष्य भी अपने स्थान को चले गये।

एकपुराणं सकलं भाषितं कुर्यस्त्रियमः। सञ्चादेवार्यदेवेन विष्णुना विश्वयोजिना॥१२२॥ वः पठेत्सकतं विद्रा नियमेन समासतः। सर्वपापविनिर्मुको सङ्गालोके महीयते॥१२३॥ इस प्रकार यह कूर्म पुराण कूर्यावतारी दिव्यु ने स्वयं ही कहा है इसलिए यह परम ब्रेड है क्योंकि देवाधिदेव तथा विश्व के उत्पत्ति स्थान विव्यु ने ही अपने मुख से यह कहा है। इसलिए जो मनुष्य निरन्तर भक्तिपूर्वक तथा नियमपूर्वक संक्षेप में इस पुराण का पाठ करता है वह समस्त पापों से छूट कर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है।

### लिखित्या चैव दो दवाद्देशाखे कर्लिकेऽपि जा। विजय वेदविदुषे तस्य पुण्यं निरोधत॥१२४॥

उसी प्रकार जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर वैज्ञाख अथवा कार्तिकपास में वेद के विद्वान् ब्राह्मण को दान करता है तो इससे जो मुख्य प्राप्त होता है उस के विषय में सुनी।

भवंपायविनिर्मुकःः सर्वेश्वयंसमन्त्रितः। भुक्त्वा तु विपुलान्यस्यो भोगान्दिन्यान् सुगोमनान्॥ ततः स्थर्गात्परिपृष्टो विद्याणां भाषते कुले। पूर्वसंस्थारमादात्स्याद्वाद्वविद्यापयानुपत्॥ १२६॥

इस प्रकार कुमें पुराण का दान करने वाला वह मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर सम्मूर्ण ऐस्बर्ग से युक्त होकर इस लोक में महान् भोगों को भोग कर अन्त में श्रेष्ठ भोगों को भी स्वर्ग में भोगता है, इसके बाद उस स्वर्ग लोक से भी परिभ्रष्ट होकर पुन: ब्राह्मणों के कुल में जन्म लेता है और पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार ब्रह्मविद्या को प्रत करता है।

पठित्वाध्यायमेवैकं सर्वपापै: प्रमुच्यते। कोऽर्तं विचारपेरसम्बक् प्राप्नोति परमं पदम्॥१२७॥ अञ्चेतव्यमिदं पुण्यं विषे: पर्वणि पर्वणि। बोतव्यम्। द्विजन्नेष्ठा महापातकनाकृतम्॥१२८॥

इस पुराण के एक ही अध्याय का पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और जो इसके अर्थ पर टॉक-टॉक विचार करता है, वह परमपद प्राप्त करता है। है ब्रेस दिजो! ब्राह्मणों को प्रत्येक पर्व पर महापातकों का नास करने वाले इस पुराण का नित्य अध्ययन एवं ब्रवण करना चाहिये।

एकतस्तु पुराणानि सेतिहासानि कृतनकः। एकत्र परणं वेदयेतदेवातिरिच्यते॥१२९॥ धर्मनैपृणकाषानां ज्ञाननैपृणकाषिनाम्। इदं पुराणं मुक्त्येकं नान्यत् साधनकपरे। यसा बद्यु भगयान्देवो नारापणो हरिः॥१३०॥ कीत्वेत हि बंबा विच्युर्न तबाउन्बेषु सुवताः। ब्राह्मी पौराणिकी चेबं संहिता पापनाशिनीः। १३ १॥ अत्र कत्वरमं ब्रह्म कीत्वेत हि यथार्थतः। वीर्वोनां परमं तीर्यं तबसास परं तबः॥ १३ २॥ ब्रानानां परमं कृतनं ब्रह्मनां परमं ब्रह्मन्।

एक तरफ इतिहास सहित सम्पूर्ण पुराणों का स्वाच्याय और दूसरी तरफ परम श्रेष्ट इस पुराण का स्वाध्याय तथा पाठ किया जाए तो उन सबके पुण्य की प्राप्ति से अधिक इस कुर्म पुराण के स्वाध्याप से होने वाला पुण्य ही अधिक होकर अवश्य ही अल्बन्त वृद्धि को प्राप्त होता है। यो लोग धर्म के सम्बद्ध में कशलता ग्राप्ति की इच्छा करते हों, जो ज्ञान प्राप्ति में निपुण होना चाहते हों, उन के लिए इस एक कुर्व पुराण के अतिरिक्त कोई भी श्रेष्ट साधन नहीं है। क्योंकि हे उत्तम ब्रत वाले ब्राह्मणों! भगवान् ब्री नारायणदेव श्रीहरि विष्णु का कीर्तन जिस प्रकार करना चाहिए वह इस कुर्म पुराण में मिलता है। ऐसा अन्यत्र किसी भी पुराण में बस्तुत: नहीं मिलता। इसी का ब्रह्म परमात्या से संबन्ध रखने वाली यह कर्मपुराण संहिता पापों का नाश करने वाली है क्योंकि इस कुर्म पुराण में वस्तुत: यथार्थ रूप में परम ब्रेष्ट परमात्या का कीर्तन अथवा वर्णन किया गया है। इस्से कारण यह कुर्म पराण तीथों में परम श्रेष्ट तीचे रूप है, सभी तजों में श्रेष्ठ तप रूप है, तथा सभी जानों में परमश्रेष्ट जानरूप है और सभी वर्तों में अत्यन्त श्रेष बतरूप है।

नाव्येतव्यमिदं शास्त्रं वृषलस्य च सन्नियौ॥ १३३॥ योऽधीते चैव योङ्गस्या स पाति नरकान् बहुन्। शाद्धे वा वैदिके कार्ये साव्यं चेदं द्विजातिथि:॥ १३४॥ यज्ञाने नु विशेषेण सर्वदोपविशोधनम्।

परन्तु वह ध्यान अवस्य रहे कि यह कूर्पपुराणरूपी तास्त्र किसी दृषल अथवा सुद्र के पास अध्ययन करने योग्य नहीं है फिर भी मनुष्य मोह के कारण सुद्र के समीप अध्ययन करता है तो वह अवस्य ही वह अनेक नरकों में गिरता है। प्रत्येक द्विजवर्ण के मनुष्य को किसी भी ऋड कमें अथवा देवकर्म में वह कूर्म पुराण अवस्य सुनना वा सुनाना चाहिए। उसी प्रकार किसी भी यह की समाप्ति के समय यह पुराण सम्पूर्ण दोषों का विनाश करने के कारण सुनने योग्य है।

मुमुश्रूजामिदं ज्ञासम्बदेतव्यं विशेषतः॥१३५॥ ज्ञोतव्यक्कात मनत्यं वेदार्वपरिवृहणम्। ञ्चात्वा स्वावद्विप्रेन्द्रान् श्रावयेद्धक्तिसंयुतान्॥ १३६॥ सर्वपापविनिर्मृदत्व। ब्रह्मसायुज्यमाजुवात्।

वेदार्थों को वर्धित करने वाले, इस शास्त्र को मोक्षाभिलायी लोगों को, विशेष रूप से पढ़ना, सुनना और चिन्तन करना चाहिए। इस शास्त्र को जानकर, जो व्यक्ति इसे निथमानुसार, पक्त बाह्यणों को सुनाता है, वह सारे पापों से युक्त होकर, ईश्वर का सायुज्य प्राप्त करता है।

योऽज्ञह्साने पुरुषे दकावाधार्मिके तथा॥१३७॥ सम्बेद्य गत्वा निरयान् शुनां वोनि इकत्यवः।

जो व्यक्ति, अश्रद्धालु और नास्तिक को यह सास्त्र सुनाता है, यह परलोक में नकरणामी होकर पुन: पृथ्वी पर कुकुर योनि में जन्म लेता है।

वयस्कृत्य हरि विष्णुं जगहोनि सन्तवस्य। १३८॥ अस्येतव्यपिदं शास्त्रं कृष्णद्वैपायनं तथा। इत्याज्ञा देवदेवस्य विष्णोरिपततेजसः॥ १३९॥ धाराश्रयस्य विष्येदर्यासस्य च महात्यनः।

जगत् के कारणभूत, सनातन हरि विष्णु तथा कृष्णद्वैपायन व्यासजी को नमस्कार करके इस शास्त्र (पुराण) का अध्ययन करना चाहिये'—अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु और प्रशाशर के पुत्र महात्मा विप्रवि व्यास को ऐसी आजा है।

श्रुत्वा नारायणाईवात्रारदो भगवानुषि:॥१४०॥ गौतमाय ददौ पूर्व वस्माधैव पराशरः।

नारायण के मुख से सुनकर, देविषे नारद ने यह पुराण गीतम को दिया था और गीतम से यह पराशर ने प्राप्त किया।

पराक्षरोऽपि भगवान् गंगाद्वारे मुनीस्वराः॥ १४ १॥ मुनिष्यः कथयामास धर्मकामार्थमोक्षदम्। हे मुनीवरो! भगवान् पराशर ने भी धर्म-अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला यह पुराण, गंगाद्वार (हरिद्वार) में मुनियों को सुनाया था।

प्रहाणा कवितं पूर्वं सनकाव च वीपते॥ १४२॥ सनकुमाराय क्या सर्वपापप्रणाजनम्।

सर्वपापनाशक यह पुराण, प्राचीन काल में, अह्या ने अपने पुत्रों बुद्धिमान् सनक और सनत्कुमार को कहा था।

सनकाद् भगवान् साक्षादेवलो योगक्किमः॥१४३॥ मुनिः पञ्चक्रिस्को वै हि देवलादिदमुनसम्। सनकुमाराज्यस्थान्युनिः सत्यक्वीसुतः॥१४४॥ एकपुराणं परमं व्यासः सर्वार्धसंत्रयम्।

योगवेता भगवद्स्वरूप मुनि देवल ने सनक से और देवल मुनि से यह उत्तम पुराण पश्चशिखमुनि ने प्राप्त किया था। सनत्कुमार से सत्यवती पुत्र भगवान् वेदव्यासपृनि ने सभी अर्थों के संग्रहकारी इस श्रेष्ट पुराण को प्राप्त किया था।

वस्पाद् व्यासादहं श्रुत्वा भवता पाएनाश्चनम्॥१४५॥ ऊचिवान्दै भवदिस्स दातव्यं वार्षिके जने।

उन वेटव्यास से सुनकर यह पापनाशक पुराण, मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग भी, धार्मिक व्यक्तियों के पास ही इसे प्रकट करें।

तस्मै व्यासाय मुखे सर्वज्ञाय महर्षयेष १४६॥ पाराज्ञर्याच ज्ञानाच नमो नारावणात्यने। यस्पात्सङ्गायते कृतनं यत्र चैत प्रसीवते। नमस्तस्मै परेज्ञाय विष्णसे कुर्मस्वरिणे॥ १४७॥

पराशर के पुत्र सर्वगुरु, सर्वज्ञ, शान्तस्वरूप तथा नारायणरूप महर्षि व्यास को नमस्कार है। जिनसे वह सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता है और जिसमें यह सब लीन हो जाता है, उस कुर्मरूपधारी परमेश्वर भगवान् ख्रीविष्णु को नमस्कार है।

इति बीकूर्नपुराणे बद्साहसका संहितामानुत्तराई व्यासगीतासु बद्कवारिशोऽस्याय:॥४६॥ समासोऽये ग्रन्थ: